

1122 XIZZ

#क्षो३म् ः

् सत्यार्थप्रकाशः

(Sep.)

वेदादिविवियसच्छास्त्रप्रमारासमन्वितः श्रीमस्परमहंमपरिवाजकापार्यः श्रीमहयानन्दसरस्वतीस्वामिविरचितः

**भाव्यंक्सर १,६७,२१,४१,०४६** -

अजमेर-नगरे<sup>द्वीसिटिट</sup> वैदिक-पन्त्रालये महितः

<<p>स्थानन्दजनमास्य ५२१

Hegistered under Sections 18 & 19 of Act XXV of 1867.

भट्टार्गमयी वार }

विक्रम संवत् २००२

भूल्य १)

पुश्तक मिलने का पता— (१) वैदिक-पुस्तकालय, अजमेर.

(२) वैदिक-यन्त्रालय, अजमेर.

॥ कोश्म् ॥

## श्रथ सत्यार्थप्रकाशस्य सूचीपत्रम् ।

|                            |              |      | •             |                                    |                        |
|----------------------------|--------------|------|---------------|------------------------------------|------------------------|
| विषयाः                     |              | ą    | एत:-पृष्टम्   | विषयाः                             | वृष्टतः-वृष्टा         |
| भूमिक                      |              | •••  | 8-8           | पठनपाटनविशापविधिः ***              | \$6-8:                 |
|                            |              |      | • •           | मन्यप्रासारयात्रामारयवि ०          | *** 85~88              |
| ₹ :                        | समुद्धासः    | II   |               | कीराहाभ्ययनविधिः ***               | 88-88                  |
| <b>ई</b> श्वरनामञ्याल्या   | ***          | ***  | १−१३          | <b>ए समुद्रातः</b>                 | . 11                   |
| मद्गलाचरणसम्बद्धाः         | ***          | ***. | 8.8           | ្រ <i>ធ ពង្</i> មារជ               | . 11                   |
|                            |              |      |               | समावत्तनविषयः ***                  | 88                     |
| र :                        | तमुद्रासः    | 11   |               | दूरदेशे विवादकरणम् ***             | 8£-80                  |
| बालरिकात्रिपयः             | ***          | ***  | 88-88         | विवादे खीपुरुपपरीचा ""             | 8a-5E                  |
| <b>मूचप्रेतादिनियेषः</b>   | •••          | •••  | 24-25         | <b>अ</b> ल्पययमि तिवाद्नियेधाः     | 82-86                  |
| जनमभत्रसूर्यादिमह्सर्भ     | चा ''        | ***  | 39-38         | ं गुजकमोनुमारेल वर्णस्ववस्या       | 86-68                  |
| •                          | तद्यक्षातः   | 11   |               | विवादलएणावि<br>स्रीपुरुषव्यवद्दारः | \$\$-\$\$<br>\$\$-\$\$ |
| <b>अ</b> ध्ययनाऽच्यापनाविप | <b>q:</b> ·· | •••  | 20-88         | षच्चमद्दायज्ञः . ***               | ***                    |
| गुरमन्त्रस्याख्या          | ***          | ***  | 90-22         | , पाम्बरिटविरस्कारः •••            | *** 65-65              |
| <b>मा</b> णायामारी ज्ञा    | ***          | ***  | <b>२२</b> -२३ | भातक धागादि धमेहत्वन् ***          | 11-13                  |
| यहपात्राष्ट्रतयः           | ***          | • •  | a \$          | पगरिदराय्यानि •••                  | £3-£8                  |
| यन्यानिदीयीयरेशः           | ••           | • •  | 55-58         | गृहस्थयमीः                         | ··· \$₹-\$\$           |
| दोगफलनिर्णयः               |              | •••  | ૨ ૪           | परिस्तलस्टानि                      | ** \$5-50              |
| <b>र</b> पनयनगमीशा         | •••          | •••  | २४-२४         | म्रांबद्यानि                       | ·                      |
| मधावर्षीपरेशः              | ***          | ***  | 58-40         | विद्यार्थिशतरदेश                   | · Samtifia             |
| সলপ্রয়ন্ত্রাবহুনিক্       | •••          | •    | \$0-38        | प्रनिवेदार्गिर्देद्वारः            |                        |
| <b>पद्मभा</b> यगैदपाश्मापन | a            | ***  | \$ 1-36:      | गहासद्धरूप                         | 3.                     |
|                            |              |      |               |                                    | Mar -                  |

## सरवार्षप्रकाशस्य स्वीपत्रम् ॥

पृष्ठवः-एष्टम्

विषयाः

४ सहवासः ॥

विषयाः

७ समुद्रासः ॥

पृष्ठवः-पृष्टम्

| वानप्रस्यविधिः                   |               | ****    | 45-7A          | ईश्वरविषयः ***                   | \$02-551            |
|----------------------------------|---------------|---------|----------------|----------------------------------|---------------------|
| सन्यासात्रसविधिः                 | •••           | •••     | 82-60          | ईवरविषये प्रभीत्तराणि            | \$02-66             |
|                                  | सम्बासः       | 11      |                | ईयरस्तुतिप्रार्थनोपासनाः         | 665-567             |
| गुजधर्मविषयः                     | •••           | •••     | EX-800         | ईश्वरतानप्रकारः                  | 668                 |
| समात्रयक्यनम्                    | ***           | ***     | 24             | ईश्वरस्यास्तित्वम् ***           | ११६                 |
| यजनस्यानि                        | ***           | ***     | ニュードニ          | ईश्वरावतार्यनिषेषः ***           | \$\$4-550           |
| द्रहच्याख्या                     | •••           | ****    | 52 <b>–</b> 22 | जीवस्य स्वातन्त्र्यम् ***        | ११७-११८             |
| राजकर्चन्यम्                     | ***           | •••     | <b>5€-€</b> 0  | , जीवे धरयोभिन्नत्ववर्णनम्       | ११८-१२३             |
| मद्यदराज्यसननिपेधः               | :             | · • • • | 60             | ईश्वरस्य सगुर्णानगुंशकथनम्       | *** १२३-१२४         |
| भन्त्रदृतादिराजपुरुपत            | নব্যানি       | •••     | 83-03          | वेदविषयविषारः ""                 | ··· १२४-१२ <b>५</b> |
| मन्त्र्यादिषु कार्यनियो          | d:            | •••     | €१             | = सर्वासः                        | 11                  |
| <b>दु</b> र्गनिर्मेणश्याख्या     | •••           | ***     | €8             |                                  |                     |
| युद्धकरणुप्रकारः                 | ***           | ***     | ६२-६३          |                                  | \$52-588            |
| यजप्रजारच्यादिविधि               | <b>7: ···</b> | ***     | 64-68          | ईश्वरभिन्नायाः प्रकृतेरूपा-      |                     |
| मान्यधिपत्यादिवर् <b>ष</b> नम    |               | •••     | ६४-६४          | दानकारखत्वम् '''                 | १२८-१३२             |
| <b>रु</b> प्पद्रुपश्चरः          | ***           | •••     | €K-€€          | सृष्टी नास्तिकमतनियकरणम्         | १३२-१३८             |
| शन्त्रकरएपस्तरः                  | ***           | ***     | હક્            | मनुष्याणामादिसृष्टेः स्थानादिनिय |                     |
| <b>कामनादिपाह्गुरपञ</b>          | वास्या        | •••     | € ६ – € ७      | बार्यम्लेच्छादिव्या <b>एया</b>   | \$80-\$85           |
| यज्ञानिजोदामीनराजु               | यु वर्तनम्-   |         |                | ईचरस्य जगदाधारत्यप्              | १४२-१४४             |
| राजुभिर्देदकरणप्रशा              |               | •••     | 62-101         | ६ समुजासः                        | 11                  |
| ं स्यारगरिषु राजमा<br>जन्मिकारणी |               | ***     | १०१            |                                  | \$84-\$80           |
| न्दरकार्य                        | ***           | •••     | १०१-१०२        | बन्धसोत्तविषयः                   | 182-120             |
| र प्रिक्ट स्थान देश:             | •••           |         | 202-203        | <b>१० स</b> गुजास                | ı n                 |
|                                  |               |         |                |                                  |                     |

सारान्ते हराविधिः ... . ... १०१-१०४ | बालाग्रजानाग्विषयः सौर्याद्व हरायदिग्यास्य ... १०४-२०७ | सहयाप्रद्यविषयः

इति पूर्वार्द्धः ॥



| शरपार्वप्रकाराम्य स्पूर्व | पत्रम् |
|---------------------------|--------|
|---------------------------|--------|

विषयाः

पृष्टतः-पृष्टम्

विषयाः

हायव्यवस्थापुस्तकम्

| जैनवीद्वयारैवयम् ***           | ••• २६४-२६७  | गर्वपुन्तसम् ***              | ••   | 3 28-31          |
|--------------------------------|--------------|-------------------------------|------|------------------|
| भास्तिकनास्तिकसं <b>वादः</b>   | ••• २६७२७०   | समुण्लास्यस्य द्वितीयं पुरुषः | म् … | 3 8:             |
| जगतोनादित्यसमीचा ***           | ••• २७०–२७२  | राज्ञां पुन्तस्म् · · ·       | •••  | 3 (1)            |
| जैनमते भूमिपरिमाखम्            | ••• २७२–२७३  | दालवृत्तस्य १ पुम्तरम्        | •••  | ₹१४-३१'          |
| जीवादन्यस्य जड्त्वं पुर्गलानां | <del>-</del> | षेव्वारयस्य पुस्तकम्          | ***  | 3 21             |
| पापे प्रयोजनकत्वं च ***        | … २७३–२७४    | वर्षदेशस्य पुग्नकम् ***       | •••  | ¥ ? 1            |
| जैनधर्मप्रशंसादिसमीचा          | ··· २७१–२८६  | मचीरिववं इञ्जीलास्यम्         | ***  | ₹१६ <b>–</b> ३२! |
| जैनमतमुकिसभीचा ***             | *** २८७–२८८  | मार्क्यवितं इन्जीलाएयम्       | •••  | ३२१              |
| <b>है</b> नसाधुत इ.स.मी द्वा   | ··· २८८–२१२  | स्क्रिचेतं इञ्जीलाक्यम्       | •••  | ३२६–३२           |
| जैनतीर्थद्वर (२४) व्याख्या     | ··· २६२–२६४  | योहनर्यचेतसुसमाचारः           | ***  | ३२७—३२           |
| जैनमते जन्यूद्यीपादिवि॰        | ••• २६४–२६७  | योद्दनप्रकाशितवानयम्          | ***  | ३२ <b>८</b> –३३१ |
| १३ समुझार                      | <b>(:</b> 1) | १४ समुद्रासः ॥                |      |                  |
| र<br>अनुभूमिका ***             | ২৪৯          | अनुभूमि <b>रा</b> •••         |      | <b>\$ \$ \$</b>  |
| कुर्आनमतसमीचा ***              | 386-313      | यवनमतरुरानास्यसमीहाः          | •••  | 336-35°          |
| E                              | 111          |                               |      | 77.              |

... 313-318

स्वमन्त्रव्यामन्त्रव्यविषयः



## 🗱 भूमिका 🏶

स्मित समय मैंने यह मन्य "सरवार्ष महाया" बनावा या इस समय कीर इसने पूर्व संस्कृत आपरा करने, पटनवाटन में संस्कृत ही बोलने चीर जन्ममृति की आपरामुक्तानी होने के काल्य से मुक्त है इस भाषा का विशेष परिवान व था, इससे आप अगुद्ध बन गई थी। बाद आपा बोलने कीर कियने का अध्याद हो पाय है। इसलिय इस समय को आपराध्यावर व्यावसार हुए कार के इस करके हुमारी बार हुप्याया है, वहीं २ श्यूद याच्या, स्थाना का भेद हुआ है हो। काला बॉचल था, क्योंक इसके भेद किये विना आपा की परिवाटी सुध्यंती कटिन थी, वर्णनु कर्य का भेद नहीं किया गया है सम्यून दिश्व नो लिखा गया है। वो जो स्थम दुपने में कहीं २ भूल नहीं थी वह निकाल ग्रोधकर होकार कारी गई है।

वह प्रम्य १४ (चीरह) रामुझास खर्यान् चीरह विज्ञानों में रचा गया है। इसमें १० (रहा) मनुझास पूर्वार्क चीर ४ (यार) उत्तरार्क में बने हैं, परम्तु ख्रास्य के हो शमुझार कीर प्रधान्

त्यासद्याम्न किमी कारण से प्रथम नहीं द्वप सके थे अब वे भी द्वपता दिये हैं।

( १ ) प्रथम समुद्धास में ईश्वर के खींकारादि नामी की व्याख्या ।

(२) दितीय समुद्रास में सन्तानों की शिखा ।

- हतीय समुद्राप्त में प्रवासर्थ, पठनपाउन स्थवस्था, सरयासस्य ग्रन्थों के माम कीर एइने पड़ाने की शीति ।
- भतुर्यं समुद्रास में विवाह कीर सुद्दाधम का व्यवहार ।
- प्रस्थम सहक्राम में वान्त्रस्थ और संन्यासाथम की विधि !
- ६) छउ महज्ञाम में राजधर्म ।
- ७ ) सम्रम समुद्धारं में वंदेशर विषय ।
- = ) भरम समुद्राय में जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय ।
- ६ ) नरम सञ्चलास में विद्या, अविद्या, बन्ध और मील की क्याएया ।
- ्०) दशर्वे समुद्रास में काचार, बानाचार और मरपामस्य विषय । ११) एकादश सम्राप्त में कार्यावर्चीय मतमतान्तर का स्वयहन मयहन निषय ।
- '२) द्वादश समुद्रास में चार्राह, बौद्ध कीर जैनमत का रिपय ।
- २) वयोदम् समुद्रात में हेलाईमत का विषय ।
- ४) पीदार्थ सहझाम में हमलमानों के मत का विषय । बीर चौदार सहझामी के बानत में बाग्यों के समावन वेदविदित यह की दिरोवक व्याप्या लिखी है। तिमकों में में प्रयादक्ष मानता है।

मेरा इस प्रन्य के बनाने का मुख्य प्रयोजन सत्य २ खर्ष का प्रकाश करना है अर्थान् जो स है उसको सत्य भीर जो मिथ्या है उसको निथ्या ही प्रतिपादन करना सत्य अर्थ का प्रकाश सम्मा है यह सत्य नहीं कहाता जो सत्य के स्थान में अस्थ्य डोग्री खासन्य के स्थान में सत्य का प्रकाश सम्मा है या । किन्तु जो यदार्थ जैसा है, उसको वैसा ही कहना बिहाना और मानना सत्य कहाता है। मतुष्य पत्यपारी होता है, यह अपने अस्यत्य को भी सत्य और दूसरे विरोधी मन वाने के सत्य को ह सस्य सिद्ध करने में प्रवृत्त होता है, इसकिये यह सत्य मत को प्राप्त नहीं हो सकता। इसीह विद्वार खातों का गदी भुव्य काम है कि उपनेश या लेख हारा सब मतुष्यों के सामने सत्यालय परियाग करने करने थान्त ने न्ययं अपना हिताईत समम कर सन्यार्थ का प्रहाण और नियार्थ के परियाग करने सहा आनन्द मे रही। मतुष्य का भारता सत्यालय का आननेशाना है। तथार्थ के प्रयोजन की निर्मित हठ, दुरागह और अविवादि दोशों से सन्य को छोड़ असत्य में मुक्त जाता है। पर इस प्रन्य में ऐसी बात नहीं रक्ती है और न किसी का मन दुलाना था किसी को होन पर तार्थ है हम्बनु द्विससे मतुष्य जाति की उसनि कोर टाकार हो, स्थायलय को मतुष्य लोग आनकर सत्य के प्रश्न और कस्य का परिस्थान करें, क्योंकि सत्योपदेश के बिना अन्य कोई भी मतुष्य जाति की का का कारण नहीं है।

इस प्रम्य में को कहीं २ मृत्र चुक से अथवा शोधने तथा छापने में भृत चुक रह जाय उसर ज्ञानने जनाने पर बेसा यह सम्य हामा येसा ही कर दिया जायगा। बोर को कोई पत्नपात से अन्य गृहा या क्यारन मन्द्रन करमा, उस पर च्यान म दिया आया।। हां जो यह मनुष्यमात्र का किं होकर कुछ जनकेता उसको सन्य सम्य सम्माने पर उसका मन संग्रहात होता। यद्यपि जाजनस वहुन विद्वान प्रायेक मनी में है वे पछपात होड़ सर्वतन्त्र सिद्धान्त प्रार्थात को २ वार्ते सब के अनुकृत है में सन्य हैं, इनका प्रद्रण और जो एक दूसरे से विरुद्ध बातें हैं, उनका त्याग कर परस्पर प्रीति से व बर्लार्ड तो झगन् का पूर्ण दिन होते। क्योंकि विद्वानों के विरोध से अविद्वानों में विरोध बढ़ कर क्रोड विश्व पुरव की वृद्धि कोर सुख की हाति होती है। इस हानि ने, जो कि स्वार्धी मतुश्यों को प्रिय है। मतुष्यों को दु चनागर में दुवा दिया है। इतमें से जो कोई सार्यज्ञनिक हित सदय में धर प्रयुक्त हैं। है, इसमे स्वार्य सांग विराध करने में तत्पर होकर अनेक प्रकार विम करते हैं। परन्तु "सत्पर करने बन्दर्न सन्येत्र प्रत्या दिलनी देवपान." अर्थात् सर्यदा सन्य का विजय और असन्य का परा कौर सन्य ही से विद्वानी का मार्ग विम्तृत होता है, इस दढ़ निश्चय के बालस्यन से शास लोग परीयक करते से उदासीय होकर कभी सम्वार्थप्रकाश करने से नहीं इटले । यह बढ़ा हक निश्वय है कि "यहाँ दिवित परिवास मृतंत्रामम्" यह गीता का बरात है । इसका अभियाय यह है कि मो २ विद्या की सम्मान्त्र के समे हैं के प्रथम करने में विष के नुस्य और प्रधान् समृत के सहस होते हैं। पेसी मा को दिल में घर के मैंन इस ग्रन्थ को न्या है। श्रोता व पाठकालु मी ग्रथम प्रेम से देश के इस प्र का सन्द २ मन्नर्थ अवकर बवेद करें। इसके यह क्रांतियाद रक्ता गया है कि जो तो सद मती सन्द २ बर्जे हैं दे २ सब में बर्जिटब होने से उनका न्वीकार करके जो २ मनमनानगरों में मिथ्या 🕻 है, इब २ का करहर किया है। इसर्व यह भी क्रमियाय रक्ता है कि जब मनमनासारों की गुप्त प्रदर बुरी बानी का प्रकाश कर दिशान् श्रवितान् सब साधारस प्रमुष्यों के सामने रवणा है, जिल सबसे सर का दिवार होकर परमार जेती हा के यक साथ मनस्य होते। यदावि में सार्यावन हैं। करक हुआ कीर बमना है तथायि हैसे इस देश के बनेमनानती की भारी कानी का गलपान न है राधानाय प्रकार करता हु देन ही दूसरे देशस्य या मतोग्रतिवासों के साथ और वर्तना है। जेसा

वालों के साथ मनुष्योग्रानि के विषय में वर्ताता हैं वैसा विदेशियों के साथ मी, तथा सब सज्जनों की मी वर्षना योग्य है। क्योंकि मैं भी जो किसी यक का वहुवारी होना तो जेमे काजकल ये. स्वात की हतुनि, मण्डन कीर प्रचार करने कीर हूसरे मन की निन्दा, हानि और बन्द करने में तत्यर होने हैं यसे में भी होता, थरन्त पेसी कार्ते मनुष्यपन से बाहर हैं, क्योंकि जैसे पशु बलवान होकर निर्वतों को दु:ख रेते कोर मार भी कालते हैं। जब अनुष्य सारीर पाके देशा और करते हैं तो वे अनुष्यक्रमायपुक मही किन्तु पशुवन् हैं। सौर जो बलवान् होकर निर्देशों की रक्षा करता है वही अनुष्य कहाता है, सौर जो स्वार्ययश होकर परवानिमात्र करता रहता है, वह जानी पशुक्तों का भी बड़ा भाई है। श्रव कार्या-वर्तियों के विवय में विशेषकर ११ स्वारहर्वे समुद्धास तक किला है। इन समुल्लामों में को कि सरवमन प्रकाशिन किया है, वह वेशेक होने से मुक्तकी सर्वधा मलस्य है। कीर की नवीन पुराक्ष तन्त्रादि प्राचीक बातों का छएडन किया दे ने त्यकत्य हैं। जो १२ बारहवें समुक्तास में दर्शाय वार्वाक का मन यचिष इस समय श्रीणाल्नसा है और यह चार्योक्त बीळ जैन से बहुन सम्बन्ध धर्नाश्वरवाहाहि में रकता है। यह व्यर्थात्र सब से बड़ा गास्तिक है। उसकी चेष्टा का रोकता क्रवश्य है। क्योंकि क्रो मिंच्या बात न रोकी जाय तो संसार में बहुत से कानचें प्रवृत्त हो आये। खार्शक का जो मत है वह तथा बीद भीर हैन का को मन है, यह भी १२ वें समुक्तास में लेंद्रीय से लिखा गया है। बीर बीदों तथा जैनियों का भी चार्याक के मत के साथ मेल दे और कुछ थोड़ा विरोध भी है। कीर जैन भी बहुत से कांगों में चार्या के कीर बीकों के साथ मेल रलना है कीर चोड़ीसी बातों में भेद है । इसलिये केनों की भिन्न शाला गिनी जानी है। यह भेद १२ बारहवें समुज्ञास में लिख दिया है बधावान्य बड़ी समझ होना । जो इसका भेद है सो २ शरहर्वे समझास में दिवलावा है।बीद बीर जन मन का विवय भी लिका है। इसमें से बीदों के दीववंशादि प्राचीन प्रन्थों में बीद्धमनसंग्रह सर्वदर्शनसंग्रह में दिशलाया है. बसमे से पड़ां लिया है। और जैनियों के निम्नतिकित सिद्धान्तों के पुरश्वा हैं, उनमें से चार मूल राव, बेने-१ कावश्यकस्त्र, २ विशेष कावश्यकस्त्र, ६ दश्येशालिकस्त्र और ४ पान्तिकस्त्र म ११ ( न्या ह ) अपू, जैले-१ आचारोतस्य, २ ररवडांवस्य, ३ शालांवस्य, ४ सम्बद्धांवस्य, ३ भगवरंतस्य, ६ झाराधमे-काचार्या, ७ क्यास कद्शार्य, = कान्ताकृद्शास्य, ६ कानुनशोववारिय, १० विशावस्य, ११ प्रस्ताया-करणात्र ॥ १२ ( बारह ) वर्णिम, असे-१ व्यवस्थात्र, २ वायश्लेतीत्त्र, ३ त्रीवाधियमगृत, ४ वणवण्य-स्म, ४ जंदतीयप्रतीत्रक, ६ वान्यव्यतीस्क, ७ शुरुवस्तीत्रक, द्र नित्यावसीत्रक, १ क वित्यात्रक्ष, १ कापवड़ीसवात्व, ११ पृथिवात्व कोर १५ पृथ्वम् लियात्व ० ४ काश्यात्व, श्रीरे—१ कमामध्यात्व, १ निर्दाधात्व, ३ वाल्यात्व, ४ दवदारस्य कोर ४ जीवण्यात्व ॥ ६ थ लेद, जीव —१ सराविदाधाद्व सम्ब नास्य, १ महानिशीधनपुरावनास्य, ३ मध्यमवायनास्य, ४ विद्रतियात्त्व, ४ कोयन्द्रिन स्य, ६ वर्षः कणार्च ॥ १० (दश् ) पण्यान्च, जैले –१ व्यवस्थाणा्च, रेणस्वसाणा्च, रेलाक्वराण्यः, व्यावस्थान्यः, व्यावस्थान्यः, स्रोतःशिकानस्य, ३ सरसाराच्यान्यः, ६ व्यत्यविकास्यः, ७ सणायिकस्युच, ८ सरस्यसाधान्यः, १ देरेन्द्रस्तमसम्बद्ध कोर १० संसारम्य तथा कन्द्रीम्य यागाव्या सुत्र श्री मामान्त्रक मान्त्रे है १३ पव्याकृ श्रीरे--१ पूर्व सब मायो की श्रीका, २ किटकि, ३ व्याली, ४ भ्राप्य, ये व्यार कवण्य कीर सब सूत्र विस्तरी पश्चाह कहाते हैं, इसमें हु हिया कवपत्रों की नहीं मानते। क्षीर इससे बिया भी करेक घरत है कि किन को जैती लोग मानन हैं। इनके मन पर विशेष विकार १६ (बायहर्षे) स्तुहाल में देख हर्राण्ये। जैतियों के मन्यों में लागो पुनरता दोण हैं, कोर इनका यह भी स्वभाव है कि जो कपना कन्य हुसरे मत वाले के बाद में हो बा बदा हो तो कोई व उस मन्त्र को क्रमाल कहते हैं, यह बात करको सिवस C. wille faite) wit und wit nell enti ar ung da un et eine mil ei erem im ! fone?

कोई न माने और न कमी किसी जैनी ने माना हो तब ती अमारा हो सकता है, परानु ऐमा कों प्रत्य नहीं है कि जिसको कोई सी जैनी नहीं मानता हो, हमलिये जो मिन प्रत्य को मानता होगा उन प्रत्यहर्ष दिपयक क्यहरूत सपहन भी कही के लिये समस्य जाता है। वस्तु कितने ही ऐसे भी हैं हैं प्रस्ताहरूत की मानते जनते हों को भी मानता कर संवाद में कहता काते हैं इसी केत हो जीत होगा करें

उस प्रत्य को प्रावते जानते हों तो भी सचा वा संवाद में बदल जाने हैं इसी हेनु से जैन कोग करों प्रत्यों को क्षिया रखते हैं। और दूसरे मठस्य को व देने व सुनान और व गड़ाने, इसलिये कि उमें ऐसी २ असम्भव बातें भरी हैं जिनका कोई भी क्लर जैनियों में से वहीं दे सकता। भूठ बाठ को हरें

देना 🖆 उत्तर है।। १३ वें समुद्राल में ईसाइयों का मत किथा है। ये लोग वायविल को क्रापना धर्मपुरनक मार्ग हैं। इनका विरोप समावार बसी १३ वें समुद्राल में देखिये। और १४ कोड्स में समुद्राल में मुक् मानों के मत विषय में किया है, ये लोग क्रमुल को क्रपने मन का मुलपुरनक मानते हैं। इनका में

हैं। इनका यियेप समाचार बसी १३ वें समुहास में हेंबये। कोर १४ कोन्हरें समुद्रास में ही छी। मानों के मत विषय में तिका है, ये लोग हुन्त को अपने मन का मृत्वपुरतक मानते हैं। इनका में यियेप व्यवहार १४ वें समुस्तास में हेकिये। कौर इसके बागे वैदिक मन के विश्य में किया है, की कीं इसे मृत्यकरों के तारप्ये से बिरुद्ध मृत्यता से देवेगा अवको कुछ भी क्रमिमाय यिदित न होगा। क्योंडे वाक्यावैद्योग में बार कार्य्य होते हैं—खाकारहा, योग्यता, बासत्ति क्रीर तारप्ये। क्षय इन बारों वृत्री

पर ध्यान देकर जो पुराप मध्य को देखता है, तह उसको प्रत्य का समित्राय यदायोग्य यिदिन होता है।
"शाकाक्ता" किसी विषय पर बका को स्तिर बाहरूरयपूरों की झाकांत्रा परस्पर होती है। "योग्याँ यह कहाती है कि जिससे को ही सके जैसे जब से सोंचना। "शाकांत्र" किस पर के साथ जिसके सहाब्ध हो उसी के समीप उस पद का योगना वा निष्या। "तात्यये" जिसके लिये यक्ता के अपी हमारण या नेल किया हो उसी के साथ उस प्रवन या नेस को यक्त करना। यहत से हुटी दरायी

सान्तर्थ हो उसी के समीप उस पद का योलना वा लिखना। "तात्परे" जिसके लिये एका ने ग्रापी ब्याराय वा लेल किया हो उसी के साथ उस पवन वा लेख को युक्त करना। बहुत से हठी दुरानी मृतुष्य होते हैं कि जो करता के क्रीमांग से विरुद्ध करणना किया करते, विशेषकर मृत याले लीगा। क्योंकि सब के सामह से उनकी बुद्धि अन्यकार में फॉस के नष्ट हो जाती है। इसलिये जैसा में पुराण, जैतियों के मृत्य, यायिंक और क्रियन को प्रथम हो बरी होंग्स ने देखकर उनमें से उसली का मुस्प

क्योंकि मत के बामद से उनको चुन्दि अध्यक्षार में कंस के नए हो आती है। इसिलिये जेसा में पुराध जैतियों के म्रस्य, बायविक और कुरान को प्रधम ही बुरी हिए से न देवकर उनमें है गुओं का मर्यर्थ और दोवों का स्थाप तथा क्षम्य मनुष्यज्ञाति की उद्यति के लिये प्रयक्ष करता हूं, येसा सब को करने योग्य है। इन मतों के योड़े २ ही दोच प्रकाशित किये हैं, जिनको देख कर मनुष्य लीग सत्यास्य मर्य का निर्वाय कर सकें चीर सत्य का महस्त्र तथा जस्या कराग करने कराने में समर्य होयें। क्योंकि

एक मनुष्पताति में बहका कर, विश्व बुद्धि कराके, एक दूसरे को श्रृष्ठ बना, लड़ा भारता विदानों के स्थाप के बहिर है। यदारि इस प्रस्थ को देख कर अविदान कोग अन्यवा ही विचारते तथारि बुद्धिमार्थ कोग ययायोग्य इसका क्षीमाय सम्मान्धी, इसिलेय में अपने परिश्रम के सफल सममता और अपने अभियाय सह सम्मान्धी के समाने अरता है। इसको देख दिख्ला के मेरे अप को सफल करें। और इस समान्या प्रकार कराना और समान्य प्रकार कराना की समान्य प्रकार कराना मेरे समान्य प्रकार कराना मेरे समान्य सम्मान्य कर्म के सिल्य का अन्य कर्म के सिल्य कराने और इस क्षाय्य को सिल्य कराने करें। सिल्य कराने के सिल्य कराने के सिल्य कराने हैं। सार्यान्य माने सिल्य समान्य स्थान कराने सिल्य कराने करें। सिल्य सामन्य स्थान सिल्य समान्य स्थान कराने सिल्य समान्य स्थान सिल्य सामन्य स्थान स्थान सिल्य सामन्य स्थान स्थान स्थान सिल्य सामन्य स्थान स्थान स्थान स्थान सिल्य सामन्य स्थान स्थान

सर्वान्तपामी सिध्यदानन्द् परमातम् भ्रपती छूपा से इस काश्य को विर ॥ अवमति विस्तरेख बुद्धिमद्धरयिरोमणिपु ॥ ॥ इति अमिका ॥

----

( स्वामी ) दयानन्दसरस्वती

स्थान महाराणाजी का बह्यपुर, १ भाजपद शक्तपन्न सेवत् १६३६ ।



# ग्रथ सत्यार्थप्रकाशः

चीसेटिए 🔭 ग्रवाहर ।

कोष राजों मित्र। शं बर्रेणुः शर्जो मनस्वर्णमा । रासु इन्हो बहुम्बतिः रास्तो विप्लुह्हकुमः ॥ नमुो मझेण नमुस्ते वायो त्यमुंव प्रत्येषु प्रश्नोति । त्यामुंव प्रत्येषु ब्रज्ञे यदिव्यामि खुतं पेदिव्यामि सुत्यं यदिप्यामि तन्मामंत्रतु सङ्क्षारमत्तु । अवनु मामर्वतु वृक्षारेम् ॥ ओ३म् शान्तिरशान्तिरशान्तिरशान्तिर ॥ १ ॥ कर्य-(कोश्म्) यह कोकार शस्त्र परमेश्वर का सर्वोत्तम शाम है, क्योंकि इसमें जो का - चू भीन बाह्यर मिल कर एक ( क्रोप्ट्) समुदाय हुआ है। इस एक नाम से परमंत्रपर के बहुत बाते हैं, जैसे-बकार से विराद, कांग्र और विश्वाद । बकार से द्विश्ववार्ध, वायु और तैश्सादि । से देखर, बादिग्य कीर बाहादि काली का पायक और बाहक है। उसका येसा ही वेदादि ्स्रों में स्पष्ट स्याक्यान किया है कि बकरणानुकृत ये सब नाम प्रमेश्वर ही के हैं। (अझ) प्रमेश्वर . सिंक क्रांची के बायक विराद् कादि नाम क्यों नहीं र तहारावर, यूचियी कादि भूत, रप्रादि देवता वयकपाल में ग्रुएटगानि कोक्पियों के भी है नाम ही वा नहीं ? (क्लर ) हैं, परस्तु परमात्मा के े हैं। (प्राप्त ) केवल देवों का महत्त्व इस मामों से करने हो वा नहीं ! (उत्तर ) आपके प्रहण करने क्या प्रमाण है ! (प्रशः) देव साथ प्रसिद्ध चौर वे क्लम भी हैं, इसमें मैं उनका प्रश्नण करता है। क्सार) क्या परमेखर कार्यसिंह कोर उससे कोई क्साम मी है दूसरों मान परमेखर के भी करी मानते ! जब परमेखर कार्यसव्य कोर उससे नुत्य मी कोई वहीं तो उससे क्या कोई क्यों कर :, इसरी काएवा। यह बाहना साय नहीं। क्योंकि बावके इस कहने में बहुनसे दोप भी काते हैं "-"उपस्थितं परित्यज्यानुपश्चितं याचत इति वाधितन्यापः" किसी वे किसी के लिपे मोजन का दल में बाहा कि क्षांप भोजन कीजिये कीर यह जो उसको छोड़ के क्षप्राप्त मोजन के लिये जहाँ ां समय करें उसको वुद्धिमान न जानना चाहिये, क्योंकि यह उपस्थित नाम समीप मान हुए पहार्ष होड़ के अनुपश्चित कार्णात् कामास यदार्थ की प्राप्ति के किये अस करता है। इसिकिये जैसा वह ् नहीं यसा ही आपका कचन हुआ। क्योंकि आप उन विराद आदि मामों के जो प्रसिद्ध परमेश्वर और प्रद्राव्हादि उपस्थित ऋथीं का परित्यान करके असम्मय और अनुपरिधत

के प्रश्नु में ध्रम करने हैं। इसने कोई भी प्रमाण वा युक्ति नहीं। जो जाए ऐसा कहें कि मकरण है, वहां उसी का प्रश्नु करना योग्य है, जैसे किसी ने किसी से कहा

त्यं सैन्यप्रमानयं' क्रर्यात् तृ सैन्धव को लेका, तक उसको समय क्रर्णात् प्रकरण का विचार करर भपर्य दे क्योंकि सैन्ध्य नाम दो पदार्थी का है, एक घोड़े ख़ौर दूसरे अवस्य का। जो स्वस्थामी हा गमनसमय हो तो घोड़े और योजनकाल हो तो लवण को ले काना उचित है। और जो गमनसमय बे

क्षवत् ग्रीर भोजन-समय में घोड़े को ले चावे तो उसका स्वामी अस पर कद होकर कहेगा कि ( निर्मुद्धि पुरुष दै। गमनन्मय में लयल और मोजनकाल में घोड़े के लाने का क्या प्रयोजन धारी प्रकरप्रित् नहीं है, नहीं तो जिल समय में जिसकी लाना चाहिये था. उसी को लाना। जो तुम की

प्रकरत का विचार करना कायश्यक था वह तुने नहीं किया, इससे तु मुखं है, मेरे पास से चना था इससे क्या सिद्ध हुआ कि जहीं जिसका प्रहण करना उचित हो यहां उसी अर्थ का प्रहण करना चाहिं। तो देसा ही हम चौर आप सब लोगों को मानना और करना भी खाड़िये ॥

खय महन्नार्धः भौरेम् सम्बद्धा । १ ॥ यञ्जः घ० ४० । मै० १७ ॥ देशिये वेशे में वेसे २ जकरकों में 'कोम्' कादि परमेखर के नाम हैं।

भौमित्येतदचरमुद्रीयमुपासीत ॥ २ ॥ छान्दाँग्य उपनिषत् [ मं॰ १ ]

र्धामित्येतदस्यापिद्धे सर्वे सस्योपस्याल्यानम् ॥ ३ ॥ भाषष्ट्रवयः [ सं० १ ] सर्वे बदा यन्यदमामनानिन सपार्शित सर्वाणि च यहदानित । यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्ये चानि

हर्ष पर्द मेंद्रोरा प्रपत्नियोमिश्येतत् ॥ ४ ॥ कतोपानपदि [ बङ्की २ मं० १४ ]

प्रशानिनारं सर्वेषामणीयांनप्रणोरपि । इनमापं स्वप्रधीगम्यं विद्यांचं पुरुषं परम् ॥ ४॥ ज्ञमवि बदन्तर्यके मनुमन्ये अनापति । इन्द्रमेके परे प्राणमपरे ब्रद्ध शासनम् ॥ ६ ॥

मन ॰ च॰ १२ [स्त्रो॰ १२२ | १२३ ] म रहा म रिन्तुः म रहस्य मित्रस्योऽदरस्य परमा स्वराद् । स रुद्रस्य कालामिल

बन्द्रकाः ॥ ७ ॥ वेत्रस्य उपनिवत् ॥ वर्न्द्रं मित्रं वर्धवामुश्रिमोदुरथी दिव्यस्त सेपुर्वो गुरुत्मात्। एई पद्भि पट्टम देरलपृथि युवं मोतुन्यिनमादः ॥ = ॥ ऋ । मं० १ । स्० १६४ । मं० ४६॥

भूग्नि मुद्भिक्यदिनिगनि विस्पर्वाश विश्वेस्य सुवर्तस्य सुवर्ति । पृथिवी वेच्छ पृथिवी रेधा र्विती हा विश्वनीत ॥ ६ ॥ यहा बार १३ । मेर १८ ॥

इन्द्रों रहा रोहभी प्रथयन्त्रव इन्द्रः मूर्ग्यग्रीचयत् । इन्द्रेड् विश्वा सुप्रताति येगिर रि काराप इन्दर: H १० H सामनेद प्रपा॰ ६ । विक्र ≈ I सं० र H

कृत्यात्र मही बस्य महिन्दे करी । यो मूनः सुवैध्येखारे यस्मिनसर्वे अतिष्ठितम् ॥ ११ ॥

क्टर्सेटि स्पर ११। बर २। मूरु ४। मेर १॥ कर्य बड़ों इब प्रवालों के कियने में लालाये यहां है कि जो देशे र प्रवालों में को हारादि मार्ने के परमामा का करत होता है, यह किक कार्य । तथा परमालर का कीई भी बाम पानपैका नहीं : हैंने

क्र के क्षेत्र क्षारि के स्वर्णन कर्नद नाम क्षेत्र हैं। इसने यह सिख हुआ कि कही सीतिक, की बर्दित बार वर्ष क्या-र्विष कार्य अवाषक है। "ब्रोधम्"क्यांच ब्राम सार्वक है प्रेसे (ब्रो सं

''कारतीम्होम्, कार महित्य कामकायान् नाम्, शर्वे को हृत्यान् हुनाः'' रहा काले से कोशम्, आसाहाम् व कामक होते से (क्या , जीर सक से बहुत होते से त्या हुन्या का आह है । ए । । स्वीतमंत्र) ( कोश्य) हिराबम नात है कोर को कशी मह यही होता, वर्षों वी व्यासना वनता योग्य है काम की नहीं । र । (क्योतमंत्र) नाम है साह नामों से यरोक्षर वन प्रतात कोर निज नात । कोश्य । को वहा है, क्या स्वय कोहित्य नाम हैं । दे ।। ( वर्षे बेदान) वृत्योंक सब वेद त्या कात्रीहरूक्य नरवारत जित्रवन व पत सीर साम्य करते कोर तिस्तवों कांत्र की दस्या व वर्षे साम्यायांक्ष्य करते है काव्य नाम 'साहस्' है । के भी (सहात्रिक्य) ने वह की शिक्ष के सहायां की सहस्य काव्य हमान है काव्य नाम कार्याक्ष्य

को कालने घोरप है, अरको परमपुरूष कानना नाहिये स ह स कोर वनप्रवास दीने से "श्वासि", विकान-क्षाया होते की ''माए", का बा पालम का में के "महाव्यति", बीर पारीकार्यवान् होते की "हरूए", तर बार क्षांत्रमाम होते के "प्राप्त", कीर जिस्मार स्वापक होते के परमेश्वर का माम "प्राप्त" है है है है है है से सामा मा विष्यु » ) माद काम् के बकाने के "प्राच्या", कार्यक ब्यापका होते के "विष्यु", पूर्वों की दग्रह देखे एलाने वेर "ब्ह्र". सहस्रमध भीर अब का करवालकातां होने से "शिवन", "वः सर्वसरतुन न रखति न विमस्यति तरसम्बद्धाः ।। १ ॥ "वा व्यवं वात्रने वा व्यवाप्ताः ।। २ ॥ "वाःदित्रं व वात्राः वात्रविता प्रस्तवस्तां स कालाहिर्राह्मर," ह दे हे (काहार) को नार्थम स्थान काविनार्छी, (क्षशह । क्यर्प प्रकाशक्तकम कोट ( कालाशिक ) अलय में राव का काल कीर काल का भी काल है, दुरुशिये परमेश्वर का नाम कामाप्ति, दें । अ ह (इन्ह्रं क्रित्रं) को यक काहिनीय सम्ब ब्रह्म बस्तु है, उसी के इन्ह्रादि सब नाम है। "सूच् द्वश्चेषु पदार्थेषु धदो दिव्यः" "शोधनानि वर्तानि पालनानि वर्तानि बार्वाचि वा यस्य सः" "यो शर्वाया स गरामान्" "यो मानरिक्ता कायुरिक वक्तवान् स मानरिश्या" ह ( दिव्य ) को प्रशासादि दिव्य प्रशासी में व्यात, (शुपर्द) जिलके उत्तम पालव और पूर्ण कर्म हैं, ( गरामान् ) जिलका भागम अर्थात् स्पद्धप् महान है, (मानिश्वा) को बातु के समान कनमा बनवान है, श्वालिये प्रमागमा के दिप्प, सुपर्ण, शुरुषान कीर मानिश्वा वे नाम है। श्रेष नामों का कार्य कार्म किस्में ॥ ८ ॥ (मृतिरसिक) "सुपरिस भूगानि बस्यां सा भूमि:" किसमें सब भूग प्राची होने हैं इसलिय देशर का नाम "भूमि" है। शेष नामों का कर्य कारी किसेंग श र श (बन्द्री ग्रहा») इस गन्त्र में बन्द्र प्रश्मेश्वर की का नाम है, इसकिये यह प्रभारत किया है ॥ १०॥ (प्रायाप ) जैसे प्राय के बरा सब शारिर और श्रीनूपां शीती है वैसे परमेश्वर के बस में सब मान् बहुता है ॥ ११ ॥ इत्यादि प्रमालों के डीक डीक क्यों के जानने से इन नामी बारके परमेश्वर हो का महण होता है। क्योंकि कोश्म् बीर कामगादि नामों के मुक्त कर्ण से परमेश्वर हो का प्रहुए होता है। जाता कि व्याकरण, निरक्त, ब्राह्मण, स्वादि युवि मुनियों के ब्याक्यानों से परमेश्वर का भद्रण देकते में बाता है पैसा भट्रण करना सवकी योग्य है परन्तु "ब्रोहम्" यह तो वेयल परमात्मा ही का नाम है और क्रांत आहि नामों से परमेश्वर के महत्त हैं। मकरत क्रीर विशेषण नियमकारक है। इसमें क्या सिद्ध हुआ कि कहाँ व ब्तुनि, प्रार्थना, उपासना, शर्दछ, व्यापना, शुद्ध, राजातन और सृष्टिकन्त्री सादि विशेषण क्रिये हैं, यहीं र दन नामी से परमश्यर का महण होता है और नहीं न पेसे महत्य है कि --

त्तर्गे विराह्मायत विगालो अधिपहले । योत्रीहापूर्व प्रावध्य प्रस्तिदिविरायत । तेने

द्वेवा अर्थजन्त वृद्याङ्ग्भिमयी युरः ॥ यज्ञः २० ३१ ॥

वस्मादा एवस्मादासम् आकाराः सम्भूतः । काकाशादापुः । वारोसविः । स्रोपायः । क्रान्यः पृथिते । यूथित्या कोष्ययः । कोष्यिर्द्योऽसम् । क्षमादेवः । रेतसः पुरुषः । स सा यूपः सम्मापयः ॥ [ स्रष्टाः महीः स्थः १ ]

## सत्याचे प्रकाशः

यह र्रिनिरीनीपनिषद का बसन है। येसे प्रमानों में विराद, पुरुष, देव, भाकाश, बागु, भगि,

हर, मूर्रिय काहि राज स्रोतिक परार्थी के होने हैं। क्योंकि जहां २ के शिंत, हिर्सात, प्रश्नाय, अर्थ्या, अर्थ्य, इतर काहि दिरोहरा भी निर्मेद हो बहाँ २ परमेशर का महत्तु नहीं होगा। यह कार्यात स्वाद स्वयहारी ते पूर्वतु है। कोर कारोक सन्त्री में कारील काहि, स्वयहार हैं। इसी हो यहां दिवाद कादि सामी हो पद कार्यात का प्रदान कहोंचे संमाती पहार्थी का बहत्तु होता है। किन्तु जहां २ सर्पकादि विशेशत हो यहाँ २ हामाना कोर कारों २ कार्या है र. प्राचा, सुम्य, पुराव और कार्यकादि विशेशत हो बहु १ और का महत्

हामाण्या को दर्श ने कर्या दर्ग, प्रयस्त सुन्न, कुल कार करणकार विद्यारण हो वहाँ र आप का मार्च होला है। येला सर्पेष काम्यून व्यक्ति । क्योंकि यस्त्रेश्वर काश्यक्ष मार्च कार्य कार्य कार्या साह्य होलाह कार्य लग्न क्येंग क्याप्त्रे हिर्देशयों से अपने के अब और बीशादि यार्थों का महत्त्र करमा विस्त है, हार्येन्ता का नद्रों। कर हैन्य प्रवाद हैन्द्र कार्दि कार्यों से यस्त्रेप्तर का प्रवाद होता है, यह प्रकार सीधी हिर्मेग कार्या कर्यों। कर्या कार्य हैन्द्र कार्दि कार्यों से यस्त्रेप्त कार्य कर स्वाद होता है, विद्यापत्र कार्य

के रितार है जाए किन्नु होना है। 'को दिल्लि नाम कराइकर जागुजाति से कराइनिते सामार्थित है। शिंदर कर्षण के बहु कक्षण के काल्को प्रकाशित करें दससे 'विराह' नाम से परमेश्तर कामशा होगा है। काल्क लिएकरों } (काल करित हम नामहित) आहु है इससे 'कामि' कर सित्र होता है। हो है। एक्सकरों 'क काल्क कर करें काल्कों कर सुने नाम सामार्थ'' ''योडबादि करवें तरायहायित सामोडिंग वर्ष 'क काल्क कर करें काल्के, कल होने को बहुत करते वास है।

क्यान प्रकारों के जुकारिक वर्षणांक को वर्षा देव काराविष्णु वार्षणु व्यक्तियु प्रविद्या हा विद्युत वैद्युतारों । जिसमी स्थान क्षा के कार्यक को कार्यक द्वा का है इसानियं प्रमाण मेर्युत्व का नाम है कार्यक को कार्यक के कार्यक का कार्यक कार्यक

"भारत है। (र्रेक्ट क्रांप्र के) का अन्यू के "विवय" शास विद्या होता है। "विश्वति प्रविद्यानि सर्वां

करन है एकर क्या जिल्ला बाज्या जाया है। विश्व जिल्लाम इस आतु की 'लावा' की दूशनी 'एक बरुव के 'लाव्या' बाल जिल्ला बाल्या है। जा काम करत्य बाल बुर्गान में बर्गान में क्रांति स्थानी बाहा बा प्रमार करने बाला है उसके बरु जेंग्या बाज्या 'हेश्या' है। इस्लॉन बालाई उद्यानस्था से सदस् बोल है। देर जादरें बाल प्रापु का "एज्ला जाल्यानिक बाला है। लाव हेंग्रे सर्वेत्वर्ती सन बालन स

 ( प्रश्न ) मित्रादि नामों से सचा और इन्हादि देवों के प्रसिद्ध व्यवद्वार देवने से दन्हीं का प्रदेश करता चाहिये। (उत्तर) यहां उनका प्रदेश करना योग्य नहीं, क्योंकि जो मनुष्य दिसी का सिन है यही कव्य का शत्र और किसी से उदासीन भी देखने में आता है। इससे मुख्यार्थ में सचा आहि का प्रद्वता नहीं ही सकता। किन्तु जैसा परमेश्वर सब जगत् का निश्चित मित्र, न किसी का शत्र कीर न किसी से उदासीन है, इससे जिल्ल कोई भी जीव इस जकार का कभी नहीं हो सकता। हमिल्ल परमान्ता ही का प्रहण यहां होता है। हां ! मील अर्थ में मित्रादि सन्द से सुहदादि मनुष्यों हा प्रहस् होता है। ( मिनिया स्नेहने ) इस धातु से कोलादिक ''ल्' मत्यय करने से ''मिन्न'' ग्रन्थ निन्ध हैन्तर है। ''मेसति किस्ति किस्ति किस्ति सामिन'' को सब से स्नेह करके और सब को मीति क्रीति केन्द्र है इससे इस परमेश्वर का नाम "मित्र" है। ( बुझ् धरणे थर ईप्सायाम् । इन धानुश्रों से उन्हें "उद्दू" मत्यय दोने से "बरण" शाब सिद्ध दोना है। "या सर्वान शिष्टान मुमुखन धर्मानती शूर्र न्यस्ट ह गिएँम्पु मिर्भमामिमिमिम वर्षते वा स वरकः परमेश्वरः" को कात्मयोगी, विहास, मुक्त की हरू करने वाल मुक्त और धर्माताओं का न्यीकार करता, अथवा जो शिष्ट, मुमुचु मुक्त कर करता है। से प्रदेश किया जाता है यह देश्वर "बरुए" संबंध है। स्रथमा "बरुए। ताम का मान सं प्रदेश विया जाता है यह कुला नाम "यह ए हैं । ( यह गतिवास कि ) है वह कुला परमेग्य सब से थेस है, इसी जिये उसका काम "यह ए हैं है। ( यह गतिवास कि ) है है है हैं मत्त्रव बारते हा "शहर्त, शहर शिव होता है और , अन्तू, तेतृत (मार्ट शहरे कि मार्ट के कि प्रत्यय कारत हा "कार्य पाद स्थ्य कारत है। योऽर्यात स्वामितो स्वास्थ्य होते से "क्षर्यमा" प्राप्त सिद्ध होता है। योऽर्यात स्वामितो स्वास्थ्य हर्नेत हर्नेत करोति सो Sun! को साथ स्थाप क करनेहार सनुष्यों का मान्य कौर यार हमा हुण करनेहार के उन्ह श्रीत पार्वमा का साथ पार्व का वा दिन का है हसी से इस साम का का का का का शार पुरुष क पता का प्रधानत करने से "इस्ट्र" शाद करने से "इस्ट्र" शाद करने से "इस्ट्र" शाद करने हैं के हैं के इस्ट्रे दिर्देश परमध्येथ । इस बातु मा सर्वेशन अवित हा हस्य: परमञ्जर," जा कांबल वेस्त्रवेयुक्त है इसी केंडस मार्थिक है स्रवेशन् सन्ति न हर्न्द्र परम्पर्यः अन्ति अनु सं "हिन्दे" प्रम्य कर्न्द्र के निकास कर्मा कर्मा कर्मा कर्मा कर् द्वान सं "पुरस्पति" शस्त्र सिद्ध होता है । "यो पुरतामाक्यार्टक क्रिक्ट कर्मा कर्मा कर्मा कर्मा कर्मा कर्मा कर् त्री वर पहिल्यात काल कोर वह सावासाहि शहासही का स्कू है कि का कर है। \*\*

"हरराति" है। (विष्यु स्थाती) इस धातु में "तु" प्रत्यय द्वोकर "विष्यु" शन्त्र सिद्ध दुमा है।
"शैक्षि स्वाति सराध्यरे काल् स विष्यु" चर कीर कावरक्ष ज्ञात् में स्वापक होते से परमात्रा का शत्र "दिस्यु" है। "वर्ष्याहान कता पराज्ञमी पस्य स उरुज्या" कानत्त्व पराक्षम युक्त होते से परमात्रा का शत्र "दर्श्या" है। को परमात्र्या (वर्ष्युमा) महापराज्ञमयुक्त (मित्रा) सब का सुद्दत् क्रिपिशी है वर (शत्र) सुचकारकः वद् ( वरुष्यः) सर्वेष्ठान, वद (श्रुष्यः) से सकत्त पेश्वपेयान्, यद (श्रुष्यः) सकत्त्व व्याप्तिम्, वद (श्रुष्यः) सव का क्रिश्चाता (श्रुष्यः) विषयावद् क्षीर (विष्युः) क्षो सब में स्वापक प्रमेशन है, दर (क्षा) स्वरुप्याहारक (समृतु) हो।

(बची ने कको करोधन्तु) (इस बृद्धि गुर्खी) इन धानुओं से "क्रक्ष" बान् सिद्ध होता है। हो सब के करा विराज्यान, तम ने बहुत आस्ताबल्युक परमान्य है उस मद्धा की हम तमस्कार बचने हैं। हे पार्यक्रण ! (न्योद प्रान्तां क्रमासि) चाप ही अन्तर्यमिकप से सायदा प्रदा हो (स्वानेष सारणं इस क्रेंड्यां है है कार ही की सायस सम्राज्य है। क्यों के साथ सब आगह में स्थान होते सर को निरुष ही साथ हैं (क्यूनं क्रेंड्यांम ) को साथ की नेदस्य यथार्थ आहा है इसी का मैं सब के लिये सर्वत्र प्रोप्त क्रान्सण सी कर्मण (सर्व विश्वासि ) स्था कोर्तु, साथ सार्गु और स्थय है कुर्बना (लक्ष्याचनु) को बन्द केरी कक्षा की क्षिप्त (तज्रकारसम्बन्ध) को बाप शुक्त बाप्त सामप्रका की रचा बोर्ड केर कि किन्स कन्द को बन्दा के विशे चुक्ति जिस्स होकर विवक्त कसी न हो। क्योंकि जो बाप की फिट हैंड किन्नियं कार्य का कार्या का बारा चुन्नियार कार्य राज्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य का को बाता है वहीं को को को को कार्य किया वहीं कार्य है। (कार्य साम्यावस्त पताहम् ) यह हुमारी कार कर के केवा को के हिन्दे की की पार्थित्य कार्या मित्र की तथा साम्यावस्त गर्या हुमारी देश वार्य किया के कार्यकार को मुझीत ही काम को जा देशा निव्य कोता है। देशों ही यहाँ कि आप सेरी प्रवर्ष करण करा करांच्या को मुझीत है। कार का क्या करवान का रेगा । (क' ध्र शांना: शांना: शांना: शांना:) इस मैं तीत. वाट शांगितपांड का यह कार्य को कुन करवेला जानुसा। (क) प्रश्न द्वा लाः द्वाला यालाः र वश्य स्वास भार यालयान सन्य कारोक है कि निष्ठानिक स्वास करित होता में तीन जातार के पुत्त हैं यश 'क्षाध्यायिका' को सामा दलीन है कोस्फिन कम डेस कुर्फ कीर उन्हार्यपूर्व होने हैं शुक्रवा 'साविद्यातिका' को सुन्य स्वास कीर कर्यार से कार बन्स हैं श्वीसन्य 'क्षायंत्र' क्षायंत्र क्षायंत्र से स्वतिवृद्धि, स्वतिग्रीत, स्वति बस्तुसा सुन् को है। यो के विकास के किया गाँउ भी किया के स्वास्त्र को सामाह्य का सामाह्य का सामाह्य का सामाह्य का सामाह्य के इसेर दोल्यों के किया जिसे किया जिसे हैं। इसे तीत अकार के समेदी वो सामा द्वारा को गों सी सूर्य कार्य के स्थापक में के कि के जिसे के सुणकुर्व की कलाल के दाता है। इसकिये काप स्पर्ध सामाह्य समाह्य स्थाप है। के स्थापक मों के मेरिय सुणकुर्व की कलाल के दाता है। इसकिये काप स्पर्ध सामाह्य समाह्य स्थाप है। बीचे के द्राप्त में के के मिट्ट हैं कि कि मिट्ट के अब बाव अर्थ का कामान में की पान की बीच के करण कर के कार हो कोर पुष्पर से कुन्छ रहेंहैं। स्थाप सामान कारावरतमायारों हरा समुद्रीन के बचन के सा करण बात कारों करान कोर कारा कारोन से बचन दिश्मे हैं "तश्यूपरी प्रामी प्रामी करण, कर कवाण होत्यों करि है हम स्था के सामार होते और स्वामकास स सब के समुद्रा प्रामी म बंदों कर बा बाज पर्या है। बन बालमाताजे हुन बाल के 'बारवा' सान दिया बोला है। र परिवार के प्रति के करायाँ में क्या के व्यक्ति करते हैं के विश्व के बाद में दिश्य है। 'शाह क्या है हैं 'प्रिकेट के अर्थनोंकि के करायों में क्या के व्यक्ति करते के तुम्क के कात्र को बढ़ा है। 'पाहरकामान्यका के र करकार्यों के विश्व क्यान्य की विश्वकृत के प्रकार की में का की की कार्य काहि है करते की की कहते किया के बाया के में की की प्रतिकृत्य की लक्ष की की का कार्यामी अर्था है हत्यों है जह का कार "काराजा है। काराज्ये कार्य का बार हे अब है। "व है और मुख्या में मूं परश्र, से मू सा सर्वेस सार्थ क देखते कवान कार्यों के सबसे फिल्म मुख्य कोई भी मच्छे असका साम "प्रशेषका" है।

( पुत्र श्रमियवे, पूङ् प्राणिगर्भविमोचने ) इन धातुओं से "सविता" शृथ्द सिद्ध होता है। "अभिपयः प्राणिगर्भविमोधनं चौत्याद्रमम् । यथाराचरं जमत् सुनोति स्ते बोत्पाद्यति स सविता परमेश्यरः" जो सय अग्रत की उत्पत्ति करता है इसलिये परमेश्वर का नाम"सविता" है। ।दिव कीडाविजिनीपाव्यवदार-चृतिस्तृतिमोदमदस्वप्रकान्तिगतिषु ) इस धातु से "देव" राव्द सिद्ध होता है। (कीहा ) हो गुद जगत की क्रीहा कराने (चिजिनीया) धार्मिकों को जिताने की इच्छायुक्त (व्यवहार) सब चेपा के साधनीयसाधनी का दाता (धृति) खयंप्रकाशस्त्रकप सब का प्रकाशक (स्तृति) प्रशंसा के योग्य (मोद ) आप जानन्द्रस्यक्रप और दूसरों को कानस्द देनेद्वारा ( मद ) मदोन्मत्तों का ताइने द्वारा ( स्वप्न ) सप के शपनार्थ रात्रि और प्रसय का करनेहारा (कान्ति ) कामना के योग्य और (गिति ) ज्ञानसक्य है इसलिये इस परमेश्वर का नाम "देव" है। अध्यक्ष "यो दीव्यति कीहति स देव:" जो अपने खरूप में धानन्द से बाप ही बीड़ा करे अथवा किसी के सहाय के बिना कीड़ायत सहज समाय से सब जगत को बनाता या सब मीबाओं का आधार है। "बिजिमीयते स देव:" जो सब का जीतनेशाम स्वयं काजेप कार्यात् जिसको कोई भी न जीत सके। "ध्ययद्वारयति स देव:" जो न्याय स्त्रीर सन्यायरूप व्यवद्वारों का जानने द्वारा और उपदेश. "यश्चराचरं जगत् चीतयति" जो सब का प्रकाशक, "या स्नूयते स देय:" जो सब मनुष्यों को प्रशंसा के योग्य और निन्दा के योग्य जा हो, "यो मोदयित स देय:" जो खयं ज्ञानन्दलक्षप श्रीर इसरों को ज्ञानन्द कराता, जिसको दःख का लेश भी शहो. "यो मायति स देव:" जो सदा हरित, शोकरहित और इसरों को हरित करने और दाशों से प्रथक रखने श्राहा, "व: स्थापयति स देव:" जो प्रलय समय कांग्यक में सब जीवों को सुखाता, "वः कामयते काम्यते या स था" जिसके सब सन्य काम और जिसकी माति की कामना सब शिष्ट करते हैं तथा "वी गण्छित गम्यते था स देवः" जो सब में भ्याम और जानने के वोग्य है इससे उस परमेश्वर का नाम "देव" है। ( कुवि बादहादने ) इस धात से "कुवेर" शन्द सिद्ध होता है । "यः सर्व कुवति स्वव्यान्यादहादयनि स कुवेरो जगदीश्वरः" जो कपनी व्यक्ति से सब का काच्छादन करे इससे उस धरमेखर का नाम "मुनेर" है । ( प्रथ विस्तारे ) इस धान से "पृथिवी" शब्द सिद्ध होता है । "वः प्रथते सर्वज्ञाद्विस्तुलाति स पृथिवी" जो सप पिस्तृत जगत का पिस्तार करनेवाला है इसलिये उस परमेश्वर का नाम प्रथिवी है। जल घावने ) इस धानु से "जल" गुम्द सिख होता है । "जलति चातवति दुरान्, संघानपति—हाध्यकपरमा-एवादीन् तदु मस जलम्" की दुष्टीं का ताइन और अन्यक तथा परमालुकों का सम्पोऽन्य संयोग वा वियोग करता है यह परमानमा "कल" संक्षक बहाता है। ( कालु दीती ) इस धातु है "बाबाय" सन् सिद्ध दोता है, "यः सर्यतः सर्वं वयत् प्रकाश्यवि स झानाशः" जो नव झोर से जगत् ना प्रनाशन है इसलिये उस परमान्मा का नाम "बाकाश" है। ( बाद मदाये ) इस धातु से "बाव" शाद सिद्ध होता है।

व्ययदेवि च भूनानि सस्माद्शं सद्दूष्यते ।। १ ॥ अदमस्रमदम्बद्दम्पान् । व्यदमस्रादोद्दमस्रादः ॥२॥ तैथि० उपनि०[द्यनुशाः २।१०] असाचराचरम्पान् ॥ [बेदान्तदर्शने अ० १ । पा० २ । स्० ६ ]

यह ध्यासमुति इत ग्रारीरिक एक है। जी सब को भीनर रखने या सब को मार्ल् करने योग्य घरावर जगत् का मार्ल् करने बाता है, इससे हैं अब के ''क्या'' ''अवार'' कीर ''क्या'' जान दी। कीर जो इनमें तीन बार पाड है सो व्यादर के लिय है। जीसे गुजर के प्रस्त में इति हैं प्रश्त होते देशों में बोर नए हो जाते हैं येसे परमेश्वर के बीच में सब उनात् को कवका है। (यस निक्स) इस धातु से 'पसु" ग्राम् सिंग हुआ है। 'पस्तिन मुगानि यसिष्यप्रधाय सर्गेषु मुगेषु क्सति हु यसुरीध्वरः" क्षिसमें सब आकारगदि सून बसते हैं और जो सब में वास कर रहा है स्मीलंग परमेश्वर का नाम "यसु" है। ( रुदिर अधु विमान्तने । इस धातु से "लिन्" प्रत्यय होने से "रूट" है सिद्ध होता है। "यो रोदयत्यत्यायकारियो जनान स रुद्रः" जो तुष्ट कर्म करनेहारों को रुत्ताता है हैं उस परमेश्वर का नाम "रुद्र" है।

इस परमध्यर का नाम "कद्र" है। यन्मनसा ध्यायति तद्वाचा बदति यद्वाचा बदति तत् कर्मणा करोति यत् कर्मणा करे सदमिसम्बद्धते ॥

यह यजुर्वेद के ब्राह्मण का वचन है। और फिसना मन में च्यान करता उमको वार्ण बोलता, जिसको वार्णी से बोलता उसको कमें से बरता, जिसको कमें से करता उसी की बात है है। इससे क्या सिद्ध हुआ कि जो और जैसा कमें करता है देसा ही कल पाता है। जब उप करने वाले और इंसर की न्यायकपी स्वयस्था से हु:करूप फल पाते तब रोते हैं और इसी प्रकार ए

उनको रुजाता है। इसलिये परमेखर का भाम "रुट्र" है R

आपो नारा इति प्रोक्का आपो वै नरस्ववः । वा यदस्यायनं पूर्वे तेन नारायूणः स्पृढः सनु० [ झ० १ । स्हो० १० ]

· जल और जीयों का माम नारा है, वे अयन अर्थात् निवासस्थान हैं जिसका इसलिये जीवों में व्यापक परमारमा का नाम "नारायल" है। (चदि आहारे) इस धातु से "चन्द्र" ग्रन्द होता है। "यश्चन्द्रित अन्द्रयति या स बन्द्रः" जो आनन्द्रखरूप और सब की आनन्द्र देने वाला इसलिये ईश्वर का नाम "चन्द्र" है। (मिन गत्यर्थक) धातु से "महरलच्" इस सूत्र से "मह शप्द सिद्ध होता है। "बो महति महयति वा स महलः" जो ज्ञाप महलस्यरूप ग्रीर सब क्षीबों है म का कारण है इसक्रिये उस परमेश्वर का नाम "महल" है। (वध अवगमने) इस धात से "इ राप्द सिद्ध होता है। "बो युष्यते बोधयति वा स बुधः" जो स्वयं बोधस्वरूप और सब जीवों के व का कारण है इसितये उस परमेश्यर का नाम "बुध" है। "बृहस्पति" शब्द का अर्थ कह दिव ( ईग्रुचिर् प्रतिभावे ) इस धातु से "शुक्र" शब्द सिद्ध हुमा है। "वः शुरुवति शोचवति वा स शुक्र" द्यारवन्त पवित्र और जिसके सङ्ग से जीव भी पवित्र हो जाता है इसकिये ईश्वर का नाम "शक" (चर गतिमक्त्रण्योः) इस धातु से "शनैस" ब्रव्यय उपपद होने से "शनैधर" शब्द मिळ हुन्ना "यः श्रानेधारति स श्रानेधारः" जो सब मैं सहज से बात धेर्यशन् है इसमे उस परमेश्वर का र "श्रुनेदार" है। ( रह खामे ) इस धातु से "राहु" शुध्द सिद्ध होता है। "यो रहति परित्यज्ञति दुए बाइयति स्वाजवति या स बाइरीश्वरः" जो एकान्तस्यकच जिसके स्थक्त में दूसरा पदार्थ संयुक्त न क्षों दुर्शों को छोड़ने स्रोट ऋग्य को छुड़ाने डाग है इससे परमेश्वर का नाम 'राहु" है। (कित निय रीगापनपने च ) इस धातु से "केतु" शुष्ट सिद्ध होता है । "या बेतपति चिकिरसति वा म केतुरीध्य

पुराना है स्मलिये उस परमामा का नाम "केतु" है। (यज नैव्युजासहिनेक म्युरानेषु) एस धातु "यह" द्वार निज्ञ होता है। "यहो वै विषयुः" वह ब्राह्मणुक्रम्य का यवन है। "यो यज्ञित विक्रहिनिज् या स दकः" जो सब जाया है पदार्थों को संयुक्त करता और सब विद्वानों का पुत्र वे कोर प्रदा के के सब द्वारि मुनियों का पुत्र या. है क्येंट होना इससे उस यहामा का नाम "यन् हैं. क्योंकि । स्वार का मुनियों है। इहाना इसमें? स्वाराने होस्सेक । इस अब के ''क्येंस' गार कि करा

क्षों सब जगत का निवासस्थान सब बीगों से बहित और मुमुलुओं को मुक्ति समय में सब बीगों

सर्पत्र स्थापक है। ( इत्ताप्रवर्णः, साहाने देशवेक) इस धातु से "होता" शप्ट सिक्क हुआ है। " हुदोति स होता" जो संत्रों को देने योग्य पहार्थी का दाता और प्रहण करने योग्यों का प्राहक है इस यह योगसूत्र है। को सत्यध्रमंत्रनिपादक सकल विद्यायुक्त वेशों का उपदेश करता. एडि की कादि में क्षांत, वायु, क्षादिग्य, ब्राह्मरा और ब्रह्मादि गुरुक्षों का भी गुरु और जिल्ला नाग कमी नहीं होता इसलिये उस परमेश्वर का नाम "गुर" है। (बाब गतिक्षेपल्योः, जनी प्राहुमीवे) इन धानुकों से "ऋक" शप्र कनता है। "वोऽक्षति खाँछ प्रति सर्वान् प्रहस्वादीन परार्थान् प्रधिपति जानाति या कदाबिश ज्ञायते सी 3 ज्ञा अब प्रकृति के अथयव आकाशादि भूत परमाणुश्री की या योग्य मिलाता, हारीर के साथ जीवों का सम्बन्ध करके जन्म देश और स्वयं कभी जन्म नहीं लेता इसमे दल प्रेशर का नाम "क्रज" है। (यह वृद्धि वृद्धी) इन धातुओं से "ग्रह्मा" शुद्ध सिद्ध होता है "पोऽपिलं जगन्निमिणेन प्रेटिन बर्देयनि साम्रवा" को सम्पूर्ण जगन् को रख के बहुतन 🖡 स्मिलये परमेश्यर का नाम "महाा" है। "सन्यं हानमनन्तं ग्रह्म" यह तैत्तिरीयोपनिषट् का बचन है। "सन्धीनि सन्तरतेषु सत्तु साधु शासन्त्वम्। बञ्चानाति खराऽचरं जनवाबानम्। न' विचतेरस्तोऽवधिर्मयाँदा यस्य तदनमतम् । सर्वेश्यो वृहत्यातः ग्रह्मा जो प्रतर्थं ही उनको सत् कहते हैं उनमें साजु होने से परमेश्वर का नाम सम्म है। जो सब जात्नु का जातनेवाला है इसने परमेश्वर का नाम 'सान' है। जिसका अन्त अवधि प्रयोदा अर्थात् इतना लम्बा, श्रीका, छोटा, बदा है ऐसा परिप्रात नहीं है इस-लिये पर्यम्यन का नाम "कनला" है। ( दुदाज बाने। काह्यपूर्वक इस धातु से "साहि" ग्राद कोर नज्यूर्वक "सनाहि" ग्राद सिद्ध होता है। "यस्माद पूर्व नाहिन यर साहित स साहितिसुच्यते [महामृष्य १।१।२१]न विषयते साहिः कारणे यस्य कोऽनाहिरीखार" जिसके पूर्व दृद्ध न हो शीर पर हो, उसको शादि कहने हैं। जिसका आदिकारण कोई भी नहीं है इसकिये परमेश्वर का नाम क्याहि है । (दुनिहे समुद्री) कार्युर्थक इस धातु से "कानश्" ग्राव् इतना है । "कानश्कित सर्वे गुक्ता वश्चिव बदा या सर्वाद्वीवानातन्त्र्यति स कानन्त्रः"।हो कानाद्रस्टक्य जिसमें सब मुक्त जीव कालम्ब को धार होते कीर जो सब धर्मान्स जीवी को कालन्द्रवृक्त करता है: स्तरे किए का नाम 'जानवा" है। ( बात मुवि ) इस धात से "सत्" शाद सिक्ष होना है। 'परहित

त्रिपु कालेषु म बाध्यने सत्सद्द प्रश्न" जो सदा वर्लमान कार्यात् भून. भविष्याम्, वर्लमान कार्वे है जिसका बाध म हो इस परमेश्वर को 'सन्" कहने हैं। (निनी संज्ञाने) इस धानु से "चिन्" गर् सिख होता है। "यरचेत्रति चेनपनि संबापयति सर्वान् संस्कृतान् वीगिनम्नविन्तरारं प्रश्न" जी चेनन स्यक्रप सब जीयों को चिताने भीर सत्याऽसम्य का जनानेहारा है इसलिय उम परमान्मा का मन "सित्" है, इन तीनों शब्दों के विशेषण होने से परमेरार की "सदिवादानलम्बक्य" कहते हैं। नित्यध्योऽचलोऽथिनाशी ≡ तित्यः" को निश्चल अयिनाशी है सो "किय" शुष्त्रपारण ईश्वर है।( एउ शुस्ती ) इससे "शुद्ध" शप्द सिन्द होता है । "यः शुन्धति सर्वान् शोधपति वा स शुद्ध ईरारः" जी मही पित्र सब भग्नदियों से पृथक् और सब को शुद्ध करने वाला है इससे उस ईला का नाम "गुद्र" है। (युध अवगमने ) इस धातु से "का" प्रत्यय होने से "बुख" राष्ट्र शिव होता है । "वी मुख्यान सी हाताऽस्ति स युद्धो जगदीखरः" जो सदा सद की जाननेद्वारा है इससे ईखर का नाम "युद्ध" है। ( सुरुख मोघने ) इस धातु से "मुक्त" श्रम्द सिद्ध होता है । "यो मुश्चति मोथयति वा मुमुशून स गुडी अगरीसरा" जो सर्वदा अग्रुद्धियों से अलग और सव मुमुलुओं की वलेग्र से हुरू। देता है । सार्विः परमातमा का नाम "मुक्त" है। "अत एव मित्यराद्ववयमकस्यमायो अग्रनीध्वरः" इसी कारण से परमेहर का समाव नित्य ग्रंब [युद्ध] मुक्त है । निर् श्रीर भारपूर्वक ( हुछम् करणे ) इस धातु से "निराधार" ग्राप्य सिख होता है। "निर्गत जाकारास्त निराकारः" जिसका जाकार कोई भी नहीं और न कमी श्रदीर थारण करता है इसकिये परमेखर का नाम "निराकार" है। ( अञ्जू व्यक्तिम्लक्षणकान्तिगित्र) इस थातु से "बाइन" राष्ट्र छीर निर् उपसर्ग के योग से "निराइन" राष्ट्र सिद्ध होता है। "क्रार्ट्न स्पक्तिस्तंत्रणं क्रुकाम इन्द्रियेः प्राप्तिक्षेत्यस्माचो निर्मतः पृथमृभूतः 🗉 निराम्बनः" जो व्यक्ति वर्षार्थे आकृति, स्लेच्छाचार, दुएकामना और चलुरादि इन्द्रियों के विषयों के वस से प्रथक है इससे र्द्रि का नाम "निरस्कान" है। (गण संस्थाने) इस धातु से "गण" शप्द सिद्ध होता और इसके आ<sup>त</sup> "देश" वा "पति" शब्द रखने से "गणेश" झीर "गणपति" शब्द सिद्ध होते हैं। "ये प्रकृत्यादयी अर्ग जीयारच गएयन्ते संख्यायन्ते तेपामीशः स्थामी पतिः पातको था<sup>17</sup> जो प्रहत्यादि जह सीर सब जी<sup>व</sup> प्रक्यात पदार्थी का स्वामी था पालन करनेहारा है इससे उस इंशर का नाम "गणेश" था "गणपति" हैं। "यो विश्वमार्दे स विश्वेश्वरः" जो संसार का जधिग्राता है इससे इस परग्रेजर का नाम "विज्येखर" है। 'या कुटेऽनेकविधव्यवहारे स्वस्थक्षपेशीय तिष्ठति स कुटस्यः परमेश्वरः" जो सब व्यवहारों में म्पाप्त ग्रीट सब व्यवद्वारों का भाधार होके भी किसी व्यवद्वार में अपने स्वरूप की नहीं वदलता इससे परमेश्वर का नाम "कुटस्य" है। जितने "देव" शब्द के अर्थ किसे हैं उतने ही "देवी" शब्द के भी हैं। परमेश्वर के तीनों लिलों में नाम हैं, जैसे-"ब्रह्म चितिरीश्वरश्चेति" जब ईश्वर का विशेषण होगा तव "देव" जब चिति का होगा तव "देवी", इससे ईखर का नाम "देवी" है । (शक्ल शक्ती) इस ्रीधातु से "शक्ति" शृष्द बनता है। "य सर्वे जगत् कर्तुं शक्नोति स शक्तिः" जो सब जगत् के यमाने में समर्थ है इसिनिये उस परमेश्वर का नाम "शकि" है। (श्रिज् सेवायाम्) इस धातु से "श्री" शब्द सिद होता है। "यः श्रीयतं सेव्यते सर्वेण जगता विह्नद्वियोगिशिश्च स श्रीराञ्चरः" जिसका सेयत सय जगतः विद्वान चीर योगीजन करते हैं उस परमात्मा का नाम "थी" है। (लच्च दर्शनाइनयोः) इस धात से "लदमी" ग्रान्द सिद्ध होता है। "यो लस्त्यति पश्यत्यद्वते सिद्धयति सराचरं जगद्यवा वेदैरान्तेयोगिभिश्च यो तरवने स तरमी: सर्वप्रियेभ्यर:" जो सब चराचर जगत को देखता चिद्धित अर्थात दूरव बनाताः जैसे ग्रारि के नेय, नासिका और युक्त के पत्र, पुष्प, फल, मूल, पृथियी, जल के कृष्ण, रक्त, श्रेत, मिलवा, पापाए, चंद्र, सर्वादि चिद्र बनाता, तथा सब को देखता, सब शोधाओं की शोधा और जो

# प्रयासमुद्धालः वेदादि शास्त्र वा धार्मिक विद्वान्द्र वीरियों का कृदय क्रयोत् हैकने योग्य है इससे उस परमेश्वर क

"लत्मी" है। ( द गती) इस धानु से "सरस्य" उससे मनुषु मीर डांपू मात्य होने से "सरस्य" हिता है। "सरो विविधं बालं विचले वस्यां निली सा सरस्वती" क्षितिको विविधं हैं " राष्ट्र कर्ष सरकाम अयोग का जान वस्याय होने इससे तह परमेज्य का नाम "सरस्यती" "स्ताः प्रकारो विविधं हैं अपने का साम "सरस्यती" "स्ताः प्रकारो विविधं हैं अपने होते अपने कार्य करने में किसी अयम की सा को इस्ट्रा गर्दी करता, अपने ही सामार्थ्य से अपने कार्य के सा पूरे करता है। स्वितिधं उस प्रमाल "सर्वपंपितमान्य" है। (चीप्तं प्रमाणे हो। स्वाप्तं प्रमाणे है। स्वाप्तं प्रमाणे है। स्वाप्तं स्वाप्तं प्रमाल सामार्थ है। स्वाप्तं प्रमाणे हो। स्वाप्तं स्वाप्तं प्रमाणे है। स्वाप्तं से प्रमाणे है। स्वाप्तं स्वाप्तं स्वाप्तं स्वाप्तं स्वाप्तं की परीक्षा से सत्य दे सिद्धं हो। तथा प्रचापतरिक्ष प्रमाणे है। स्वाप्तं से परीक्षा से सत्य दे सिद्धं हो। तथा प्रचापतरिक्ष प्रमाणे अपने स्वाप्तं स्वाप्

्यस्य स दरानुः पर्यक्षरः" जो अध्यय का द्वाता सरवाऽस्यस्य सर्थ विद्याची को आतने "की दक्ता करने क्येट दुष्ट को वयायोग्य द्वाद हैनेवाला है इससे परमास्या का शाम "द । "इटोमोवी ह्वाच्यामित्यं सा हिता होते वा सेव तरेव वा हिता, भ विद्यते होते हिनीयस्य " क्यांत् "स्वातीयरिकारीयस्थानोत्यस्य प्रस्ता" वो का होना या दोनों से युक्त हिता वा हीत अध्यत्ता हैत इससे को रहित है, सक्षातीय असे मनुष्य का सक्षातीय दूसरा । है, विकारीय जैसे मनुष्य से भित्र क्षातिवाला कृत, पायावादि, स्वयत क्यांत् ग्रहरा से

हैं, विभावित जस सहुत्व से अपन जातवाला हुआ स्वाच्यात्त स्वाच्यात्त कराज जनात, वर्णान जनात, वर्णान जनात, वर्णान जनात, वर्णान जनात हुआ से कार्यात्त हैं है है इससे एरसारमा का नाम ''अद्येत' है। ''गायपणे सा चिर्णावानित से गुणा, यो गुणेम्यो निर्णात से निर्णुण हैसरा'' जितने सत्य, रज, सम, करा 'मार्थादि कह के गुणा, अदिया, अरुवस्ता, राग, होय और अधियादि क्लोड जीव से गुण हैं 'प्रकृत हैं , सर्व ''अरुवस्त्वरम्यप्रस्थर्य)' हायादि वरनियदों का प्रमाण है। जो यर्ण, गुणक हैं , सर्व स्वर्त स्वर

. हान सर्पेंद्रच पवित्रता कानस बन्नादि गुणों से युक्त है (सनिवर्ष परमेश्वर का नाम "सगुण" प्रियमें गण्यादि मुखी से "सगुण" कोर रुक्तादि गुणों से दिवर होने से "निगुंज" है वैसे श्रीय के मुखी से प्रवृद्ध को से स्वत्रात्त गुणों से हाय होने से स्वत्रात्त गुणों से सदित होने से अपने होने से स्वत्रात होने से स्वत्रात होने से अपने होने से स्वत्रात होने से अपने होने से अपने से प्रवृद्ध होने से अपने प्रवृद्ध के स्वत्रात होने से अपने प्रवृद्ध के स्वत्रात के स्वत्रात होने से साहत होने से अपने प्रवृद्ध के स्वत्रात होने से अपने सम्बन्ध कार्य किस्से स्वत्रात होने से अपने सम्बन्ध कार्य स्वत्रात्वा होने से साहत होने से अपने सम्बन्ध कार्य स्वत्रात्वा स्वत्रात होने से स्वत्रात होने से स्वत्रात होने से स्वत्रात होने से अपने समस्त्रात्वा स्वत्रात्वा स्वत्य स्वत्रात्वा स्वत्रात्वा स्वत्रात्वा स्वत्रात्वा स्वत्रात्वा स्वत्य स्वत्रात्वा स्वत्य स्वत्रात्वा स्वत्य स्वत्रात्वा स्वत्रात्वा स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्रात्वा स्वत्य स्

े. जगत् के भीतर व्यापक होते सब का नियम करता है स्वक्तिये उस परमेश्वर का "" है। "यी वर्ष राजने स अर्थराजा" जो वर्ष हो में मकाराणा कोर क्यमें से रहित का भकार करता है हसकिये उस परमेश्वर का नाम "अर्थराजा" है। (यह उपरमे) इस भा " ग्राप्त सिंग्र होता है। "या स्वप्त करता है। स्वा अर्थरों ) इस भा " ग्राप्त सिंग्र होता है। "या सर्वाद वार्षिकों के का

. की व्यवस्था करता कीर सब कम्यायों से पृथक रहता है इसलिये परमात्मा का नाम " 1 ( मन सेवायाम ) इस बातु से "यम" इससे मतुषु होने से "मगवार्" सिद्ध होता इसीलिये उस ईश्वर का माम "मगवान्" है। (मन बाने ) धानु में "मन्" शाद वमना है। "यो मन्ने मनुः" जो मनु क्रथांत् विद्यावशील और मानने योग्य है इसलिये उस इंगर का नाम "मनु" है। पालनपूरतायोः ) इस धातु से "पुरुष" शब्द सिज्ञ हुआ है। "या स्वश्याच्या नगाऽवां जनव पृतानि प्रव था स पुरुषः" तो शव जनत् में पूर्ण हो रहा है इसलिये उस परमेशार का नाम "पुरुष" है। (इन धारखपोषखयो: ) "विक्व" पूर्वक इस धातु से "विश्वक्रमर" शन्द्र सिद्ध द्वीता है । "यो विदर्शविमति धा पुष्णाति था छ विभवस्मारो जनवीभ्वरः" जो जनस् का धारण और योपण करता है इसलिये उस प

भ्यर का नाम "विभ्यस्तर" है। (कल संख्याने) इस धानु से "काल" ग्रन्द बना है। "हवा संख्याति सर्वान् पदार्थान् स काल:" जो जगत् के सद पदार्थ और जीवों की संख्या करता है इसी उस परमेखर का नाम "काल" है। ( शिष्ट विशेषणे ) इस धातु से "शेव" शह सिद्ध होता है। शिष्यते छ श्रेपः" जो उत्पक्ति और प्रवय से श्रेप अर्थात् वच रहा है, इस्तिवं उस परमाना ना "शेव" है। ( त्राप्त व्याती) इस धातु से "बात" राष्ट्र सिद्ध होता है। "यः सर्वात् धर्माग्मन बार्म था सर्वेर्धर्माश्मिराप्यतं कुलादिरहितः स आतः' जो सन्यापदेशक सकल विद्यायुक्त सर्व धर्मामा को प्राप्त होता और धमांरमाओं से प्राप्त होने योग्य छल कपटादि से रहित है इसिकंप उस परमा का नाम "ब्राप्त" है। (बुकल करणे) "राम्" पूर्वक इस धातु से 'शहर" राज सिद्ध दुशा है। " शक्रुत्याणं सुखं करोति स ग्रहरः" जो कल्याण अर्थात् सुख का करनेहारा है इससे उस एंडर नाम "शहर" है। "महत्" शब्द पूर्वक "देव" शब्द से "महादेव" शब्द सिख होता है। "पी म देव: स महादेव:" जी महान देवों का देव अर्थात् विद्वानों का भी विद्वान, स्वादि पदार्थी का प्रकार है इसलिये उस परमान्या का नाम "महादेव" है। ( श्रीज् वर्षणे कान्ती च । इस धातु से "प्रिय" है सिद्ध होता है। "व: पूछाति शीयते वा स बिय:" जो सब धर्मारमाओं, मुमुजुओं और शिष्टों की प्रस करता और सब की कामना के योग्य है इसिक्षये उस ईश्वर का नाम "प्रिय" है। ( मू सत्तायाम "स्वयं" पूर्वक इस धात से "स्वयम्भ" शुन्द सिद्ध होता है। "वः स्वयं भवति स स्वयम्भरीयव को बाप से बाप ही है, किसी से कभी उत्पन्न नहीं हुआ है इससे उस परमारमा का नाम "स्वयम है। (कु ग्रप्दे) इस धातु से "कवि" शप्द सिद्ध होता है। "यः कौति शुप्दयि सर्या विद्या स कि इयर!" जो वेदद्वारा सम विद्याओं का उपदेश और वेता है इसलिये उस परमेश्वर का नाम "कथि" है (शियु करपाणे) इस भातु से "शिय" राष्ट्र सिद्ध होता है। "बहुलमेतक्षिदर्शनम्" इससे शियु भातुम जाता है, जो करवाणस्वरूप कीर करवाण का करनेहारा है इसक्षिये उस परमेश्वर का नाम "शिव" है ये सी माम परमेशवर के लिखे हैं। परन्तु इनसे मिन्न परमानमा के बसंख्य नाम हैं, क्यों कि परमेशवर के अनन्त गुल कर्म स्वधाय हैं वैसे उसके अनन्त नाम भी हैं। उनमें से प्रस्पेक गुल कर श्रीर स्वभाव का एक ५ नाम है। इससे वे मेरे निधे नाम समुद्र के सामने विन्दुवत् हैं, क्वोंकि वेदा शास्त्रों में परमान्या के असंक्य गुण कमें स्वभाव व्याव्यान किये हैं। उनके पढ़ते पढ़ाते से बीध सकता है। और अन्य पतार्थों का ज्ञान भी उन्हों को पूरा र हो सकता है जो बेदादि शास्त्रों को पहते हैं (पन्ना ) जैसे कान्य प्रन्थकार जोग जादि, मध्य और चन्त में महतानरण करते हैं वे

भापने कुछ भी न जिल्लान किया ! (उत्तर) पैसा हमको करना योग्य नहीं, क्योंकि जो आहि, मध्य श्रं क्रमन में महत्व करेगा तो उसके धम्य में बादि मध्य तथा अम्न के बीच मे जो कुछ लेख होगा य धमहत्व दी रहेगा, इसकिय "महत्वाचरणं शिष्टाचागत् कलदर्शनाच्छ्रतित्रदर्शत" यह सांव्यशा [ श्र• ४ । स• १ ] का बचन है । इसका यह अधियाय है कि औ स्वाय, यद्यपानरहित, सत्य वरो हियर की भाडा है उसी का यथावत् सर्वत्र भीर सदा आजरण करना महलावरण कहाना है। प्रत्य हे भारको से ले के समाप्तिर्वन्त सरवाचार का करना ही महलावरण है, न कि कहीं महल भीर कहीं समहल लिखना। देखिये महाराय महर्षियों के लेख को—

### यान्यनवद्यानि कर्माणि तानि सेवितन्यानि नो इतराणि ॥

यह तैसिर्पायोगीतपद्व [ प्रचारक था ब्रह्म ११ ] का वयन है। हैं सम्मानी ! जो "बानवय" स्रोतम्पूर्तीय स्वर्योत् भर्मेतृत्व कर्मे हैं वे ही तुमको करने योगव हैं साध्येयुक बही। इन्तीलये को ब्रापु-निक सम्यो में "कीम्पोय्याय नमा" "शीतारावार्ध्य नमा" "श्रीवाय नमा" "कीप्रवाप नमा" "कीप्रवाप नमा" "स्वारम्पे गमा" नमा" "हनुसने नमा" "दुर्गोर्ध नमा" ध्वदुक्ताय नमा" "श्रीवाय नमा" "कियाय नमा" स्वारम्पे ने पिट्ट होने से निक्या ही समसने हैं, क्योंकि वेद बोर प्राथियों के सम्यो में कहीं पर्मा महत्वावश्य देवने में नहीं काः। होर बार्पो में कहीं क्या महत्वावश्य देवने में नहीं काः। होर बार्पो में भी स्व

"व्यय शब्दानुसासमस्" क्रयेस्ययं शब्दोऽधिकासर्थः प्रयुव्यवे ॥ वह व्यावस्य महासायः॥ "व्ययतो धर्मनिक्रामा" व्यवस्थाननर्ये वेदाध्ययनानन्तस्य् ॥ वह वृद्धीकास्यः॥

न्याया प्रमानकामाः च्यायानस्य यदाध्ययानस्यस्य ॥ यह यूप्तप्राप्तसः ॥
"व्यापाने पर्मे व्यास्थास्यामः" अयेति चर्मकयनानन्तरं धर्मेलद्ययं शिशेरेच व्यास्थाः स्यासः ॥ यह वैशेषिक शर्मः ॥

<sup>रा</sup>व्यथ योगानुदासनम्<sup>भ</sup> व्यथेत्ययमधिकासर्थः ॥ वह योवकास्त त

"अप त्रिविषद्वःसारवन्तिनृज्ञीनस्त्यन्तपुरुगर्षः" । सांत्रारिकत्विवयभौगानन्तरं त्रिरिप-स्तारवन्तिनृत्यर्थः प्रथस्नः कंत्रीत्यः ॥ वह सांक्यताल ॥

"स्थातो महानिहाना" । चतुष्ट्यसाधममञ्जूष्यमन्तरं ब्रह्म जिहास्यस् ।। बह बेशम्लस्य 🖰 ह

, ''मोमिरयुतदचरमुद्रीपम्नुपासीत'' ॥ यह छान्दोन्य अपनिचट् का वयत 🖹 ह

. . ''म्रोनिस्येतद्वारिनिद्धं सर्वे तस्योवन्याच्यानम्'' ॥ यहश्रालहरूचः व्यक्तिवद् वे काराज्ञ ता वचन है ॥

देखें ही काय मुक्ति सुनियों के प्रत्यों में "कोश्य" कीर "क्वय" ताल किसे हैं, वैमे हो (क्षित , दे किस), ये कियमा परियरित ) थे ताल कार्य कार्रों के साहि में किसे हैं। "भीसाएँ ताय मार्ग" इन्हाई एवं भादि में हिसे कोश में परियरित एवं में से प्रत्य के प्रत्य में "हिसे कोश्य" किस एवं में पर पूर्व हैं पह सारित मंत्रित कीश में मिल के सोर्ग के प्रत्य कार्य के सीर्ग हैं। वेद्यादि शास्त्रों में "हिर्ग" साथ कार्य है प्रत्य कार्य में सीर्ग हैं। वेद्यादि शास्त्रों में "हिर्ग" साथ कार्य है प्रत्य के सीर्ग हैं। वेद्यादि शास्त्रों में "हिर्ग" साथ कार्य है। साथ के सादि में किस साथ कार्य के प्रत्य के प्रत्य के प्रत्य के प्रत्य के प्रत्य में किसा साथ के सीर्ग है। सीर्ग के प्रत्य के प्रत्

इति श्रीमद्यातन्त्रस्यस्थलीस्वामित्ते सम्यार्थेमवाद्ये सुरुमार्थसूचम देश्वरनामविषये मधमः समुद्रासः सम्पृष्टं: ॥ १ ॥



### मातृमान् पितृमानाचार्यवान् पुरुपो वेद ॥

यह ग्रात्यच व्राह्मण् का यथन है। यस्तुतः अव तीन उत्तम ग्रियंक सर्पात् एक माता, हुंगां पिता श्रीर तीसरा झावार्य होवे तसी मतुष्य जानवार्य होता है। वह कुल धन्य। यह सलाव त्यं साम्यवार् ! जिसके माता श्रीर रिता धार्मिक विद्वान् हों। क्रितना माता से सन्तानों को उर्देश कैंद्र उपकार पहुंचता है उतना किसी से नहीं। जैसे माता सन्तानों पर मेम श्रीर | उनका हित कर्ता चाहती है उतना झम्य कोई नहीं करता, इसकियं (मातुमान् ) अर्धात् "अग्रस्ता धार्मिकी माता विषे परस स मादुमान्,"। धन्य यह माता है कि जो गर्भाधान से होकर जावक पूरी विद्या न हो तक्क सुग्रीकता का उपदेश करें।

माता और पिता को कित उचित है कि गर्माधान के पूर्व, सच्य और पक्षार माइक हुन्न,
सप, दुर्गम्य, उन्न, दुकितागुक पदार्थों को होड़ के जो शांति, बारोध्य, इक, बुद्धि, पराक्रम और हुएँ,
तात से सम्पता को प्रात करे थे थे पुत, दुन्ध, मिए, अक्षपान खादि छेंछ पदार्थों का सेयन करे हि
सिससे र्कास वीर्थ भी दोषों से रहित होकर कम्युच्य सुख्युक्त हो। जैसा ऋतुगमन का विश्व करोंदै
रत्तीस्त्रांत के पांचरें दिश्यस से केकर सोकास्य दिश्यस तक ऋतुदान देने का समय है उन दिनों में हे
प्रदास के चार दिन स्वाज्य हैं, रहे १२ दिन उनमें यकादशी और क्योरपो को होड़ के बाती १० राजियों
से गर्माधान करता उच्छा है। और रजोदगोंत के दिन से से के १६ वीं राजि के परवाद न समार्ग करता। पुत: अवनक ऋतुदान का समय पूर्वोक्त क आहे तस्तक और रामियति के परवाद एक वर्षे शैसा चरक सेता सुशुत में मोजन छादन का लियान और मतुस्कृति में ठी पुत्र को मतस्तता की शीत सिसा चरक को सुशुत में मोजन छादन का लियान कोर मतुस्कृति में ठी पुत्र को मतस्तता की शीत सिसी दे उसी प्रकार कर जोर वर्ते। गर्माधान के एक्साद की को बहुत सावधानी से मोजन छादन करता चाहिये। परवादा इस्त ये पर्वेक्त छी चुठ्य का संग्र न करे। चुद्धि, बल, कर, आरोप, परावस, स्रोति कादि ग्रयकारक हरणों की का सेवल की करती रहै कि जबवक सत्तान को जन अस मि हो।

जब जन्म हो तथ अच्छे सुगन्धियुक्त जल से बालक की स्तान, नाबीहेदन करके सुगन्धि युक्त पुतादि के होन रू शीर स्त्री के भी स्तान भोजन का यदायोग्य प्रवन्ध करे कि जिससे बालक भीर

वासक के कम्म-समय में "तातकमंसंस्कार" होता है बसमें हवनाहि वेशोक कमें होते हैं वे "संस्कार किए" में सरिवार किस्त विचे हैं ॥

बातकों को माता सदा उत्तम शिक्षा करे जिससे सन्तान सभ्य हो और किसी बाह से खेश न करने पार्वे। जब बोलने लगे तह उसकी माता बालक की जिल्ला जिस प्रकार कीमत ोबार स्पष्ट उद्धारण कर सके वैसा स्पाय करे कि जो जिस वर्ण का स्थान, प्रयक्त अर्थान जैसे "प" सका औष्ठ स्थान और स्पष्ट प्रयत होनों कोछों की मिलाकर बोलना, हस्य, दीर्घ, प्लुत अल्ला की ोक २ बील सकता । मधुर, गरमीर, सुन्दर, स्वर, अलर, मात्रा, पर, वाक्य, संहिता, अवसान भिन्न २ थवल दोवे । अब यह कुछ २ बोलने और समझने समे तब सुन्दर बाली और बड़े, छोटे, माग्य, पिता, माता, तजा, विद्वान बादि से भावल, उनसे बर्सभान और उनके पास पैठने बादि की भी शिक्षा करें जिससे हाँ उनका अयोग्य व्यवहार न हो के सर्वत्र प्रतिष्ठा हुआ करे। जैसे सन्तान क्रितेन्द्रिय, विद्याप्रिय और नत्संग में दक्षि करें वैसा प्रयक्त करते रहें । ववर्ष कीड़ा, रोदन, द्वास्य, लड़ाई, हर्य, शोक, किसी पदार्ष : बोलपता, ईंप्पी, द्वेपादि न करें । उपस्थेन्द्रिय के स्पर्श खीट महेव से बीर्य की चीएता, नप'सकता ोती और इस्त में दुर्गेन्ध भी होता है इससे उसका स्पर्ध न करें। सदा सत्यमापण शौर्य, पेर्थ, प्रस-त्यद्त आदि गुणों की माप्ति जिला सकार हो, करायें। जब पांच २ वर्ष के लड़का लड़की हो तब वनागरी बादारों का बाग्यास करावें। बान्यदेशीय मापाओं के बादारों का भी। उसके प्रधात जिनसे रब्ही शिक्ता, विद्या, धर्म, परमेश्वर, माता, पिता, कावार्य, विद्वान, कतिथि, शजा, प्रजा, कुटुस्व, बन्ध, ारित्री, अत्य आदि से केसे २ वर्तना इन बातों के मन्त्र, स्त्रोक, सत्त्र, वस, वस, वस भी अर्थसदित कंडस्थ हरावें। जिनसे सन्तान किसी पूर्त के बहकाने में न कार्ते, और जो २ विधाधसेविस्स धान्तिज्ञात गिरानेवाले व्यवदार हैं अनका भी उपरेश करवें, जिससे मृत मेत बादि मिच्या बातों का विश्वास न हो।

गुरोः प्रेतस्य शिष्यस्तु पितृमेधं समाचरत् । प्रेतहारैः समं तत्र दशरात्रेण शुस्पति ॥ मनुः [ ऋ० ४ । ६४ ]

कार्य-अन गुरु का आरान्त को तब शृतक ग्रारि असका नाम मेत 📱 उसका दाह करनेहारा प्य मेतहार सर्धात् मृतक को उठानेवालों के साथ दरावें दिव ग्रायः होता 🖁 । कोर जब दस ग्रारीर

~\*

का दाह हो चुका तर उसका नाम भूत होता है अर्थात् यह अमुकनामा पुरुष था। जितने ज्यार यर्चनात में आ के ह रहें वे मृतस्य द्वीने से उनका नाम भूत है। येसा सहा से लेके आज पर्वत विद्वानों का सिद्धान्त है, परन्तु जिसको शङ्का, कुसँग, कुसँस्कार होता है उसकी अय और ग्रहम भूत, भेत, शाकिनी, डाकिनी आदि अनेक अमजाल दुःखदायक होते हैं। देखोर जब कीर आदी का है तब उसका जीव पाप, पुराय के वश होकर परमेश्वर की व्यवस्था से सुख दुःख के फल भारत कर्य कन्मान्तर धारण करता है। क्या इस कविनाशी परमेश्वर की व्यवस्था का कोई भी नाए सकता है। प्रधानी लोग वैद्यकशास्त्र याणदार्यविद्याके पहने, सुनने और विद्यार से रहित हैं सोप्रपात ज्यरादि शारीरिक स्वीरा उन्मादकादि मानस रोगों का नाम भत प्रेतादि धरते हैं। उन भीरधसेवन भीर प्रव्यादि उचित व्यवहार स करके उन भूतं, पालवडी, महामूर्क, जनहारी, सर मंगी, खमार, गुद्र, म्लेन्जादि पर मी विश्वासी होकर अनेक मकार के दौंग, छत्न, कपट और हिंद मीजन, दोरा, धागा शादि मिथ्या मन्त्र यन्त्र बांधते बंधवाते फिरते हैं. स्त्रपने धन का नाग हर् आदि की दुरेगा और रोगों को बड़ा कर दु:ख देते फिरते हैं। अब आंख के अंधे और गांउ है। वन दुर्युद्धि पापी स्थापियों के पास जाकर पूछते हैं कि "महाराज ! इस सहका। सर् द्वी और पुरुष को न जाने क्या हो गया है !" तब ये बोलते हैं कि "इसके शरीर में बड़ा मूर्ण है मैरप, श्रीतका स्नादि देवी आगई दे जनतक तुम इसका उपाय व करोग तनतक ये म सुट्रेंगे सीर भी क्षेत्री। जो तुम मलीदा या इतनी भेट दो तो इस मन्त्र जप पुरस्वरण से साङ्ग फे इनकी तिहात हैं। त्व व बंधे और उनके सन्दर्भी बोलते हैं कि "महाराज! चाह हमारा सर्वस्य जाओ परानु (रि सब्दा कर दीकिए।" तब तो बनकी बन पड़ती है। ये पूर्ण कहते हैं "अब्हा लाओ इतनी सानी इननी दहित्या, देवना को भेट और प्रद्यान कराओ। " क्रांक, सृदत्त, डील, थाली लेके उसके हार् बक्राने गाने और उनमें से यक पानवड़ी उन्मत होके नाच कृत के कहता है "में इसका प्राण है स्ता "तर दे अंधे उस मही बनार जादि तीय के पनों में पह के कहते हैं "जाए खाटें सी नी इसकी बचारें ।" तब वह भूतें केलना है "में इनुमान है, लाओ पकी मिठाई, तेल, सिन्दूर, सवा व का रोट कीर काल अंगोट ।" "मैं देवी वा शैरव है. लाओ पांच कोतल सच, बील मर्गी, वांच की निहार कीर बन्द" कर वे कहते हैं कि "को खाही सी ली" तब ती वह पागल बहुत नायते। हैं। सगता है। परन्तु जो कोई बुद्धिमान बनकी भेट पांच जता दंश था खपेटा जान मार्ट तो उसके 🗓 मान, देशी कीर भेरत सर प्रसम्प दोकर साम जाते हैं, क्योंकि वह दनका केवल धनाहि हरण करते हैं प्रशेषकार्थ होता है ॥

कानन्द नारत्य होता है कि ज्वानक क्रमण्य बनके लहीं का एक व सुने जब पुरोहित क्रमण्य बनाने को बहुना है तब उसके माना, जिना पुरोहित के कहने हैं 'महासाव ! काव बहुन खब्हा 'क्रमण्य 'सेनाईब' जी: 'धनाट प' हो' तो बहुनेकी साम पीमी रेमाकी से विश्व विचित्र कीर निर्धन हो तो साधारेण सौति से अम्मिपंत बनावे. स्रोताने को काना है। तंब उसके मा काप ज्योतिषीती के सामने बैठ के "वहते हैं "इराका अनियंत्र 'शब्दा ती है ।" वंबीतियी बहता है "की दे सी सुना देना है । इसके जन्ममह बहुत घोरते कीर मि घड़ भी बहुत बावते हैं जिनका पोल धनाड़ थ और 'प्रतिप्राचन,' जिस 'सभी में जा देडेगा 'तो 'नवंदर' क्रपंट देखका है के पहेगा," हांदीर के कारोम्य क्रीट राज्यमानी होगा।" इत्यांदि बात रामक रिया चाहि योलने हैं 'चाह र ज्योतियीजी चाप बहुत अबदे हो ।" ज्योतियीजी सम्मेत हैं इन बानों ने कार्य निद्ध नहीं होता । तब ज्योतियी बोखता है कि "यह मह तो बहत झकतें हैं. पान्तु पे मद ब्रूट हैं बार्यान् पत्वाने २ मद के योग से = वर्ण में इसका मृत्युयोग है ।" इसकी सुनके माता पिनादि पुत्र के अन्य के बानन्द को होड़ के, ग्रोकसानद में हुक्कर उपीतिपीजी से कहने हैं कि "महाराज्ञती ! अप हम क्या करें ?" तब व्योतियीत्री बहते हैं "वपाय करें।" गृहस्य पूर्व "क्या बपाय करें !" क्योतियोजी प्रस्ताय करने लगते हैं कि "पैसा २ दान करो । प्रद्व के प्रश्न का कर पराक्षों सीट निर्व बाह्ययों को ओजन कराओंगे तो कानुसान है कि नवप्रहों के विभ्न हट अपेंगे।" कनुमान शब्द रसलिये हैं कि जो मर जायगा तो कहेंगे इस क्या करें, परमेश्वर के ऊपर कोई नहीं है, हमने तो बहुतसा यन किया और तुमने कराया उसके कर्म देसे ही थे। और जी बच जाय तो कहते हैं कि देखों, इसारे सन्त्र, देवता और प्राययों की कैसी शक्ति है ! तुम्हारे सहके को बचा दिया। यहाँ यह बात होगी खाहिये कि को इनके कर पाठ से कुछ न हो सो हुने तिगुने रुपये इन छुनों हे ले लेने खाहियें। कोर बच काय तो भी से सेने खाहियें क्योंकि जैसे उपोतिपियों ने कहा कि "इसके कमें और पर मेल्यर के नियम लोड़ने का सामध्ये किसी का नहीं" वैसे गुहस्य भी कहें कि "यह अपने काम क्रीर परमेशपर के नियम से बचा है तुम्हारे करने से नहीं" और तीसरे एक आदि भी पराप-दान करा के चाप ले लेते हैं तो उनको भी वहीं उत्तर देना, तो उचीतिषयों की दिया था ॥ - 1 14 1 श्य रह गई शीनता और मन्त्र तन्त्र यन्त्र सादि। ये भी ऐसे ही दाँग मचाने हैं । कीई कहता है कि "जो हम मन्त्र पह के दोरा वा चन्त्र बना देवें तो हमारे देवता और पीर वस मन्त्र चन्त्र के अताप की उसकी कीई विका नहीं होने देते।" इनकी वही उत्तर देना चाहिये कि वया सुम मृत्यू, परमेखर के नियम और कर्म फल से भी बचा सकीये ! तुम्हारे इस प्रकार करने से भी कितने ही सक्ते मर जाने हैं और मुखारे घर में भी मर जाते हैं भीर क्या तुम मरश से वच सकीये ! तब वे कुछ भी नहीं कह सकते और वे धूर्ण जान लेते हैं कि यहां हमारी दाल नहीं गलेगी, इससे इमास मिथ्या व्यवद्वारों को छोड़कर धार्मिक, सब देश के उपकारकत्तां, निष्कपटता से सबको विद्या पढाने याले. उत्तम विद्वान लोगों का अन्युपकार करना, जैसा वे जगत् का उपकार करने हैं इस काम की फुर्मा म छोडना चाहिये। क्योर क्षितनी लीला रसायन, मारण, मोडन, उधारन, यशीकरण क्यादि। करना कहते हैं उनको -भी महापामर समग्रमा चाहिये । इत्यादि मिथ्या वातों का उपरेश बाल्यायस्था ही-में सम्मानों के हृदयों में शास है कि जिससे स्थसन्तान किसी के अमजाल में पढ़ते 'दाल न पार्व और मीर्थ की बसा में ज्ञानन्द और नाश करने में दु:धशांति भी जना देनी खाहिये। - जैसे <sup>(</sup>'देखे जिसके शरीर में सुरक्तित वीर्थ रहता है तब उसको कारोग्य, बुद्धि, बल पराक्रम बहु के बहुत सुझ की माति होती है। इसके रक्तलु में यही रीति है कि विख्यों की कथा, विषयी लोगों का संग्र; विषयों का स्थान, की का हर्शक, यदान्त सेवन, संभाषण और स्पर्ध सादि कर्म से महाचारी आगेन. उधक रह हार.. उसार

का दाह हो जुका तर उसका नाम भूत होता है अर्थात् वह अमुकनामां पुरुष था। जिनने पर्छमान में आ के न रहें वे मृतस्थ होने से उनका नाम भृत है। ऐसा महा। से लेके आम प्रेंड विद्वानों का सिद्धान्त है, परन्तु जिसको श्रद्धा, कुसंग, कुसंस्कार होता-है उसको. भून, भेत, शाकिनी, जादिनी आदि अनेक समजाल दुःसदायक होते हैं। देखीर अह कोई आपी है तब इसका जीव पाप, पुरुष के बग्र होकर परमेश्वर की व्यवस्था से सुख दुःख के कल भीकी अर्थ जन्मान्तर भारण करता है। क्या इस अधिनाशी परमेश्वर की व्यवस्था का कोई मी सकता है ! प्रदानी लोग वैदाकशास्त्र बाम्यदार्थविद्या के पहने, सुनने और विचार से रहित. स्रोपपात ज्वरादि शारीरिक-स्रोरा-जन्मादकादि मानल रोगों का नाम भृत प्रेतादि धरते हैं। श्रीरथसेवन श्रीर पच्यादि उधित व्यवहार न करके उन घृतं, पालवडी, महामूर्वं, खनलारी, मंगी, खमार, ग्रद्ध, ग्लेक्ख़ादि पर मी विश्वासी होकर अनेक प्रकार के डोंग, खन, कपट और मोजन, डोरा, धाना चादि मिध्या मन्त्र यन्त्र बांधते बंधवाते फिरते हैं, कापने धन का नारा, आदि की दुरेगा और रोगों को यहा कर दुःख देते फिरते हैं। जब आंध के अंधे और गाँउ है। उन दुर्पुदि पारी स्वाधियों के पास जाकर पूछते हैं कि "महाराज ! इस सब्का .. क्षी भीर पुरुष की म जाने क्या हो गया है !" तब ये बीतते हैं कि "इसके शरीर में बड़ा मून भैरप, श्रीतला आदि देवी आगरे है अवतक तुम इसका बपाय न करोग तवतक ये न खुटेंगे और मी लेलेंग ! जो तुम मलीदा या इतनी भेट दो तो इम मन्त्र जप पुरबारण से साइ के इमकी निकार हैं। तक वे बांधे क्षीर इसके सन्वन्धी बोलते हैं कि "महाराज! चाहे हमारा सर्वस्व जानी परार्तुं (में अध्या कर दीकिये।" तब तो उनकी बन पड़ती है। ये घूर्स कहते में "अच्छा लाओ रनमी सामी हननी दिल्ला, देवता को भेट भीर अहदान करामो।" सांस, सुदक्ष, डोझ, धाली लेके उसके हरू बहाने गाने और उनमें ने एक पावगृष्टी उम्मत होके नाय कृद के कहता है "में इसका प्राण है। मुंगा तम व क्रिंथ बस मझी यमार कादि शीख के पनों में पड़ के कहते हैं "झाप खाँडे सी शीर हररको बचारच ।" तब बद पूर्ण बोलता है "मैं हतुमान हं, लाओ पकी मिटाई, तेल, सिन्तूर, सर्वा का रोट कीर साम संगोट।" "मैं देवी वा भैरव है, आको पांच कोतस मध्य, बीत मुर्गी, पांच की निरुष्ट और बन्द्र" जब वे कहते हैं कि "जो खाही सी ली" तब सी यह पागल बहुत नायते हैं लगना है । पास्तु की कोई बुदिमान बनकी भेट पांच जूना वृंदा वा कपेटा सात मारे ती उसके मान, देशी और भेरव सह बसय होकर मान माने हैं, क्योंकि बह बनका केवल धनादि-हरण करें प्रकेशन में दीन है ।

कीर जब दिसी बहुधना, बहुकत, उपोतिविदासान के पास, आहे में कहते हैं "है प्रशानि इसकों करा है?" तब के कहते हैं कि "इस पर स्वादित हुए यह पहुँ हैं। जो तुन इसकी ज्ञानियाँ इस उप कराम जो सकते एक होजार, नहीं में बहुत पीतित होकर प्रशास मों भी जारवार नहीं (कनर) करित क्योंनिर्देश किसी वह पृथितों जब है, देन ही। यूपोरि कोच है। वे साथ घोट मां, उपोद से निक दुख भी नहीं कर सकते। क्या ये जवन हैं जो क्योंजन होते पुत्त कीर साथ की इस है में हैं (अप) क्या जो वह संसार में राज प्रजा मुख्ती पुत्ती हो। हो है दूस प्रशास की है! "इस्त ) करी ने सब वण पुराने के कक हैं। (अप) में क्या क्योंजाल भी शीका है पर एक प्रशि हो, जो क्यों कह, बीच नेकार्याज़ है हो निक्त हैं। इस सब की, जो क्या क्योंजाल भी शीका है पर एक प्रशि (क्या क्या जे पर क्याव्य है हो निक्त हैं। है उस प्रशी, जो क्या क्याव्य मां हो निक्त का

करे। सम्पन्न होकर गुलों का शहल और दीयों का स्वाग रक्ते। सद्धनों का संग और दुर्हों का त्याग, अपने माता, पिता और झाचार्य की तम मन और धनादि उत्तम उत्तम परार्थों से मीतिपूर्वक सेपा करे ॥

यान्यस्माक्रथे सुचरितानि सानि त्वयोपास्यानि नो इतराणि ॥

यह तैचि॰ [प्रपा॰ ७ । सन् ०११ ] इसका यह अभिमाय है कि माता पिता बाचार्य अपने सन्तान और शिप्यों को सदा सत्य वपरेश करें और यह भी कहें कि जो २ हमारे धर्मयुक्त कर्म हैं उनका महत्त करी और जो २ दछ कमें हों उनका स्थाग कर दिया करो। ओ २ सत्य जानें उन २ का प्रकाश और प्रसार करें। किसी पाधवडी, प्रशासारी मनस्य पर विश्वास न करें और जिस २ उसम कर्म के किये माता. विता और बाचार्य बाह्य देवें उस २ का बचेल पालन करें। जैसे माता, विता में धर्म, विद्या, करहें आचरता के नहीक "नियम्ड" "नियक" "अष्टाध्यायी" अथवा अन्य सूत्र वा वेदमन्त्र कएउस्य कराये ही उन २ का पुनः अर्थ विचार्थियों को विदित करावें। जैसे प्रथम समुज्ञास में परमेश्वर का व्याप्यान किया है उसी मकार मानके उसकी दरासना करें । जिस प्रकार आरोग्य, विचा और वस मात ही उसी प्रकार भोजन छादन क्रीर व्यवहार करें करावें बर्धात् कितनी चुधा हो उससे कुछ न्यून भीकन करें। अध मांसादि में सेवन से सलग रहें। सहात गामीर जल में प्रदेश न करें, क्योंकि जलजना वा किसी सम्य पहार्थ

से दु:स कीर को सैरना न जाने तो इव ही जा सकता है। "नाविवात कवाधरे" यह मन का वचन है. दृष्टिपूर्व न्यसेत्वादं, बख्रपूर्व जलं विवेत । सत्यपूर्वा बदेहाचं, मनःपूर्व समाचरेत ॥

क्रविद्वात जलाश्चय में प्रविष्ट होने स्नानावि ल करें ॥

सत्र कि विषय है। धर्

क्य - भीचे दृष्टि कर अंधे नीचे स्थान की देख के चत्ते, बसा से द्वान के जन पीये. सत्य से परित्र बारके प्रकार क्षेत्रे, जन क्षे कियार के काखरण करें !!

माता शृत्रुः पिता येरी येन बालो न पाठितः । न शोभते सभामध्ये इंसमध्ये बको यथा ॥

वालवयनीति ऋष्या॰ २ । स्रोक्त ११ ॥

वे माता और पिता अपने सस्तानों के पूर्ण गैरी हैं जिन्होंने उनको विधा की माति न कराई, वै विद्वार्ती की सभा में वैसे तिरहरूत और कुछोमित होते हैं जैसे हंसों के बीच में बगुला। यही माता. पिता का कर्तान्य कर्स परमधर्म और वॉर्ति का काम है जो अपने सन्तानों को तन, मन, धन से विद्या, धर्म, सम्पता और उत्तम शिलायस करना । यह बालशिला में घोड़ासा विद्या रतने ही से ब्रहि-मान् लोग बद्दत समस लेंगे ॥

> इति भीमह्यामन्त्रसरस्वतीस्वामिष्ठते सत्यार्थयकाशे सभावाविभविते बाबशिस्तविषये क्रिवीय: समझास: सन्पर्ण: ॥ २ ॥

माइनैः परिविध्वैत्नि शुरको त्र विकोचिनैः । शालनाशयिवो दोषास्ताङनाभयिवो गु<sup>ह्याः ॥</sup> [ श्र<sup>©</sup> ः । १ । ८ ]

वार्ष -- में सप्ता किन कोर सात्यार्थ सम्मान और शिव्यों का तावृत्त करते हूँ में आगी स्वी सम्मान क्षेर क्षिपों को बायने हाथ से कामृत विचा रहे हैं और ओ सम्मानों या शिव्यों का नावृत्त वार्ण 🖁 के कच्चे अन्तरण की र शिष्मी की विच रिजा के अप बाद कर देते हैं । क्योंकि साहन ही सातान की रिएक क्षेत्रपुष्ट रूका रूपुत्र को गुनापुष्ट कोते हैं। कौर सम्तान कीर शिष्य सीग भी तादृत से मर्गर्य कीर कपूर्व से कारमक सर्व रहा की 5 वरण्यु सामा, विमा नवा कायावक भीम ईप्याँ, प्रेव हो नाएँ स को, बिक्कु कुपर के सहरूपन कीर सीमर से कुमार्टीय ट्यूनें। बेसी काय शिक्षा की वैसी योगी कर्णा कावश्य प्रवाद कल्य मुख्य विध्यातायम् हिमा, ब्रारमा, ईश्या, होय, मोह बादि द्वीवी के द्वीर्ट कींप सन्वाक्रण के बहुत करने की शिक्षा करें। क्योंकि जिल पुरुष में जिसके सामने वन बार सीरी-कर्तः हिञ्चान्यक्रीर् कर्त्रे फिला इसकी प्रतिष्ठा वसके सामने मृत्यूपर्याल सही होती । प्रेरी इर्डव क्षेत्रक फिल्म फिल्म करदेवके की होती है वैसी काला किसी की नहीं । इससे फिल्म साम प्रेरी क्षांत्रका करने बनके काल केता हो नहीं करनी नाहिये नार्थान जैंगे किसी में किसी है। क्षा कि "मैं स्टब्ड के कुछ कुछ के कजूब कजूब है जिल्ला का जिल्ला कायश कायश कानूक वन्तु कानूक राज्य है तुमकी है हुट्ड इस ड डेर्ज हो चूल कड़ कहाँ ता इनकी जनीति कोड भी न करता। इसकी वादा समाभावन कार अवस्तिक एक अवदा काम बार्टक । विश्वी का क्रांतिमान म कामा वाहिरी । हान, कार बा कार कर्माक्ष प्रकृष्ट कावको हान्य बार्गाहर राज्य का प्राप्त प्रकार का वाहरी स्वाहित है सूर्य कीर कार्य इ. राज्य के कारक वा हरत पुर्णकर होता है जा सुधार को क्या कवा कावी स्वाहित है सूर्य कीर कार्य कार्य कहर है का जानत कीर कार कीर तक दूसर को बीच में बाल और बूसरों की वाहरी कीरणी कहार है को जिनमें कर कर कर कर कार कार कार कार कर कि है कि बिसी के किये हुए जाएगा गर् किया में करफ करका जातिक करणा का एक्सिमी के किया है कि बिसी के किये हुए जासहार कर के कोकेक कार्जार है किये के हमें के हमें कीर कीर कीर माहर कुमस ही बोने कीर कीर स्टूर करुपार स कार जिलाक बालाका कार्यात रूपांक कार्य का कार्यात स बीजा वर्षा की मानत है, हमस wind mint min munte in giff unt mint, ab b ber ting abilitin da it git war it bo nem ur be ber wert urum e' w'e gurt wien wien bieb feite feift fi n

बरें। सम्बद्ध बीकर् गुणीं का ग्रहण और होगों का खाग रक्से। सज्जनी का सं कएते माता, विता कोट कावार्य की तन मन कोट धनारि उत्तर उपना पार्थ से यान्यसमाहर्थं सुचारितानि वानि त्वयोगस्यानि नो स्वयाया ॥

इसका यह क्रमियाय है कि माता विता क्राचार्य क्रमने सन्ताम कीर क्रि हरें हे कोर यह भी कहें कि जो र समारे भागीय अपने हाताम आर ।श कर्म हो अनका स्थाप कर दिया करो। ओ र सत्य आर्थ अग २ का प्रकास कार १ वर्ग र अगर व जाना नवण प पालपुर्वी, देशाचारी अञ्चल पर विभास में करें और जिस २ जस्म अभार आहे. पुनः व्यवं विद्याचित्रों को विदित कराव । जैसे सदास स्था व्यवस्था का ध्वावस्था कराव । जैसे सदास स्थानास में परसेश्वर का ध्यावस्था

उत्तर्भक विभावता का विश्व प्रवाद कार्य स्थान का प्रवाद कार्य कार् कार आगण असवा व्यालवा कर । जिस अकार आरामण । वधा आर वण आम ६। वधा शहरत कार स्ववहार कार्रे करावें कार्यात् जितनी ज्ञिया ही उससे कुछ स्वृत्र भीतत कार्रे। प्रदेश कार भ्यवहार कर कराव अध्यात । अवना प्रधा हा उसस कुछ न्यूग भावन कर। इसमा से बाता रही। बाता गम्भीर जल में प्रदेश म करें, क्योंकि जलजन मा किसी कविकात जनाराय में मिक्ट हो के स्नानादि म करें ॥

दृष्टियुतं न्यसेत्यादं, वल्लपूर्वं कलं विवेद् । सत्यपूर्वा वदेहाचं, मनापूर्वं समाचीत् कर्ण-मीचे हारि कर अर्थ नीचे स्थान की देख के वसी, परम से सान की मान पीने, पवित्र करके यवन बोले, मन से विवार के कावरण करे।

भावा मुद्धः पिवा बैरी थेन बाला न पाठितः । न शोमते सभामध्ये इंसमध्ये बको व

बै मावा और पिवा अपने सन्वामी के पूर्ण नेदी हैं जिल्होंने उनकी विद्या की माति म ब व माता कार प्रया अपन सन्ताना क पूरा परा छ । जन्दान उनका । थया का मात न व विद्वानों की समा में देखें तिरस्हत कोर क्योतित दोने हें जैसे हुसी के बीच में प्रयान। यदी ह व बहाना का समा म वस तिरस्टत बार क्यामित होत ह अस हसा क बाव भ बगुना। यहा ह दिता का कर्चाय कमें प्रमधर्म बोट कीर्ति का काम है जो अपने सन्तानों को तन, मन, धन ारवा का कर्याय कम प्रधायम कार कात्व का काम छ जा अपन संस्वाना का तन, मन, धम दिया, धमें, सायवा और डचन ग्रिकायुक्त बरना। यह बालग्रिका में योहासा लिया स्वने ही से सु मान् जोग बहुत समग्र जेंगे ॥

इति श्रीमद्यानन्दसरस्वतीस्वामिष्ठते सत्वार्थमकार्ये सभावावस्रिकते बाबशिकाविषये वितीवः समुज्ञासः सम्पूर्णः ॥ २ ॥



#### श्रशाऽष्ययनाम्यापनविधिं व्याख्यास्यामः

> विद्यावित्तासमनतो ध्वरीत्वशिषाः, सस्यवता रहितमानमत्वापहाराः । संमारदुःतदक्षनेन सुभूषिता थे, धन्या नस विहितक्षेपसेपकासाः ॥

क्रिन पुरुषों का मन विद्या के विकास में तत्पर रहता, सुन्दर शीलस्प्रमाययुक्त, सत्वभाषण्यि नियमपालनयन्त और को काश्रिमान कपवित्रता से रहित, कान्य की मलीनता के नाग्रका, सायोपरेग विद्यादात से मंसारी क्रवी के दु:को के दूर करने से सुसूचित, वेदविदित कर्मी में पराये उपकार करते में बहुते हैं वे बर बीर कारी धन्य हैं। इसकिय बाड वर्ष के ही तभी लड़की की कड़की की और हाई दियों को लहिक्यों की पाउद्याला में भेत देवें। को अध्यापक पुरुष या छी दुराधारी ही जाते शिक्षा व दिवारे । किन्तु को पूर्व विद्यायुक्त थामिक हो वे ही चढ़ाने और शिक्षा देने योग्य हैं । क्रि क्षाप्ते कर में बहुकों का बजारहीन और कश्याओं का भी वधायोग्य संस्कार करके वधीना आधार्य-कुछ छर्दान् कारनी २ पारशाला। वे सेव हैं। विशा पढ़ने का स्थान वकारत देश में होना चाहिये और है सरहे होरे सहिंहणीं की गाटगाका तो स्रोम वक दुसरे से दूर होती वाहिये। शो पहाँ सम्पापिका क्षीर कामानक बुरव का मृत्य, कानुवार हो वे कामाओं की पाठवाना में सब हरी भीर पुरशे की इन्दरना है पुरंद रहें। जियों की वानशासा में वांच बर्य का महका कीट पुरंदों की पादशासा में पांच कर की कहकी मी व करने काने कर्यान् क्रवनक वे ब्रह्मकारी वा ब्रह्मकारियी रहे तबनक ही वा पहल हा दुर्श ह हार्ट्य वक्षाण्यनेत्रम, आवान, विचयक्ष्या, परनप्रमीतृत, विचय का प्रवान और हांता दुन ब्राह प्रचार के प्रेयूकों के क्षण्य नहीं और क्षण्यायक लोग उनकी इन बातों के बचार्य क्षिमते उत्तम विधा-हिन्दा, शंज ,स्वयात शरीर कीर कामा से बक्रयुष्ट होये बावन्द की जिला बढ़ा सकें। पाउसासाधी के यह बोजन कारोन् वान कीम बुर बाज वा सगर वहै। सब की तुरुप बन्त, खान पान, धाराम दिवे æते काहे वह राश्ट्रायन का नालकुमानी हो काहे वरित्र के सम्मान ही, तार की सपस्वी होना थाहिये। करके क्षान दिल अपने सम्मार्थ से वा सम्वान आपने काला विवाधों के व विश्व कार्य और व किसी बा पर भारतहरू वन बुसने के बर कही जिलते सीसारी विकास से रहित ही तर बेशब विका

ड़ाने की धिन्ता रक्ष्में।जर क्षेत्रण करने को जावें तब बनके साथ क्रम्यादक रहें जिससे किसी कार की कुन्नेष्ठा म कर सकें धीर न कालस्य प्रमाद करें।

कन्यानां सम्प्रदानं च कुमारायां च रचराम् ॥ मनु० [ २०० ७ । स्रोक १४२ ]

स्सका श्रीप्रमाय यह है कि इसमें नामीनयम और ज्ञातिनियम होना खादिय कि यांचर्च कायरा नावमें युपे से मांग कोई खरने लड़कों और लड़कियों को घर में न रक क्षेत्र, शब्दाला में अवस्य मा देंगे, जो न भेते यह रहस्त्रीय हो। स्वम्म लड़कों का व्योग्यांन घर में हो छोर हुमरा पाटणावा झारायंग्यूल में हो। यिना प्रमाना या खाय्यायक अपने लड़का लड़कियों को कार्यस्तिन मापत्री मन्त्र न वर्षस्य कर्ष्ट्र। यह सम्य यह है—

भोरेम भूर्भुरः स्त्राः। वल्लेखितुर्वरिष्णुं मर्गेने देवस्त्रं धीमहि । थि<u>यो</u> यो नाः प्रशोदयात् ॥ [ यद्व० अ० २६ । सं० ३ ]

इस मन्त्र में जो मध्य (कोश्म् ) है उसका कर्ष मध्यमसमुख्यास में कर दिया है, वरी से जान ना । अब तीन महाज्याहतियों के अधे संदेश से लिखने हैं । "भूरिनि वै प्रालः" "वः प्रालयीत शराउ-रें जगत् स भू: स्वयमभूरीहरू:" जो सब उगत् के जीवन का बाधार, प्राणु से औं विष कीर अवस्था इस माय का थायक होके "भू" वरमेश्वर का नाम है। "गुवशिवयानः" (" यः शर्व नु कमयानर्गन 15पाना" जो सब द्वापों से रहित, जिसके सह से जीवशब दु:खों से शुट जार्ग हैं इसलिये इस परशेखर ा नाम "भूपः" है। "स्परिति स्थानः" "थो विविधं जगह स्थानवित स्याग्नोति वा स्थानः" की नामाविध गत् में ध्यापक होके राव का धारण करता है इसलिये इस परमेश्वर का नाम "न्या" है। से शीको यस तीतारीय ब्रारएयक [प्रया• छ। अनु० ३] के हैं। (शांवतुः) "वः शुमोग्युश्यादयति शर्व अगन् सविता तस्य" जी सम जागन का अग्यादक और सब पेश्वर्य का दाना है (देशक) "मी द्रार्थाप रवते था मा देव:" जो सर्व गुरसे का देनेद्वारा और जिसकी प्राप्ति की बायना शक करन है जस 'मारमा का जो (वरेएपम् ) ''वर्जुमर्टम्'' व्यीकार कारने योग्य करि श्रेष्ठ (श्रमं । 'श्रद्धानकप्प्'' द्रस्वरूप कीर पवित्र वार्रभेष्टारा क्षेत्रम हाहास्वरूप है (तत् ) असी परमाध्या के स्वरूप की हम आंग गीमदि ) "घरमदि ' धारण करें । वि स प्रयोजन के लिये कि (बा) "कगरीलर" जो शर्यवना देव मारमा ( श: ) "क्ररमाकम्" हमारी ( शिवः ) "युद्धीः" बुश्चिवी की ( सकोश्यान् ) "प्रेरदेन्" प्रेरम्न र सार्यात् युरं नामी से सुद्दानार कान्तुं नामी में मलूल नरे । "हे परमेश्वर ! हे सर्वदारान्तानान र दि नित्यगुद्धवृद्धगुणस्वभाव । हे बात निरंतन निर्विकार । हे सर्वास्तवीयत ! हे सर्वाधार आग्यन ! क्षत्रमानुष्यादका ! है कामारे ! विश्ववस्थार ! सर्यव्यापित ! है बार दारानवर्षार है ! सर्यनुरें दश्य शब करी वि: स्ववी वर्ष अर्थी प्रति शहरो भीमहि वशीमहि अवमहि ध्यापम बा। बन्दे ब्रद्धे क्ष्में क्षारं त्रकृत । है ायत् । यः स्रविता देशः प्रस्थावशे अवानस्मार्थः थियः अचीद्यात्, सः एकामान्यं पुत्रव ब्रामानीय देशो भवत नातोऽस्य भवत्तृत्वं भवतोऽभिवः व व शित् कहावित्रस्यास्ट्रे" हे सपुरये ! मं सव ार्यों में रामचे, राविष्शासन्तासन्तवस्य, वित्य श्रुष्ट, वित्य श्रुष्ट स्था श्रुष्ट स्थापर मा, के एकापण. . ए म्याप का कामेशारा, अलगावलाहि कलेशावित, काकार वहित, सब के यह ६ का अवस्थान

का भारती हिना, बारावार, कार्यावरा, कार्यावर

बोड़कर दूसर किसी वस्तु का प्यान इम सोग नहीं करें। क्योंकि न कोई उसके तत्य सीर न की र्द । यही हमारा पिता राज्ञा न्यायाधीम और सब सुखों का देनेहारा है ॥

इस प्रकार गायत्रीमन्त्र का उपरेश करके सन्ध्योपासन की जो स्मान, आवमन, प्रक कादि किया है सिकताने । मधम स्नान इसलिये है कि जिससे शरीर के बाह्य अवपयों की यदि

कारोग्य कादि होते हैं । इसने प्रमाध-

भद्रिर्गायाधि शुष्पन्ति, मनः सत्येन शुष्पवि । विद्यातपोभ्यां भूतातमा, बुद्धिर्हानेन शुष्पी [ मनु॰ अ॰ ४ । स्रोफ १०६ )

यह मनुम्मृति का नृत्रीक है। जल से शरीर के बाहर के अववय, सत्याचरण से मह कीर तर कार्यात् सर प्रकार के कह भी सह के घम ही के अनुष्ठात करने से जीवारमा, झान की वृध्यती में में के परमेशन पर्यम्न परायों के विषेक से बुद्धि इस निश्चय प्रवित्र होते हैं। इससे मोजन ६ पूर्व कावदा करना । दूसरा प्राशायाम, इसमें प्रमाण-

केताक्रानुकृत्वद्रसुष्ट्रियये क्रानदीप्तिरावियेक्रज्यातेः ॥ [ योग० साधनपादे स० <sup>२८</sup>)

वह बोलहान्य का सूच है। अब मनुष्य माणायाम करता है तब मतिहाण बत्तरीतर है काए इस का मान्य को र बान का सकारा होता जाता है । अपतक शक्ति न हो तबतक र बारका का बान बराबर बहुता जाता है।

इद्धारे क्यात्मानानां पातुनां दि यथा मलाः । तथेन्द्रियातां दशाने दोशाः प्राणस्य निम्

[ मनु० का व व ] ७ है । जैने काम में स्वात के सुवयादि चानुकी का मत वट है । ७ है । इस काम मान वट है । ७ है । इस काम मान वट है । इस काम मान वट है । इस काम मान वट है । कुछ हं भे हैं देश अन्यानाम अवसे अन आदि विन्ता के नीय सीता हो कर निर्माण ही अने eventue of fells -

अपकर्रकरिकामाध्यां वा प्राचक्य ॥ योग । [ समाधिपादे ] स् ० ३४ ॥

केलं काम्यन केल के बातन होन्तर बाध्य जान बाहर तिनावा जाता है मैरी प्राण की बना है। याच के बायर हा। काम कि रोग्य देश। अन नाहर जिलावान। बाहि तन मुनेन्द्रिय की उत्तर की ग सब्देश क्षाप्त काहर बहुना है। इसी प्रकार हाल बाहर काकिक बहुर राजना है। सर प्रवराहर है क्षेत्र के क्षेत्रकर कालू बात के के किएत की दिने की करता आग, किलगा सामध्ये भीर इच्छा हो । भी है । क्षांप्रक रे इक्का क्षत्र करना क्षत्र । इस प्रकार करने ही काल्या कीर मन की परिवर्ण कीर दल होने हैं । यक 'बाहर्रावयत' क्राप्टीत बाहर की क्रिया रोक्सा । बुगरा 'कामानव' क क्षाना देशका काम बाका काम कामा बाका के। बीधारा "काश्मापुणि" सारीत वाच ही बार प्रद कदा जन्म की कर दान्त के के देखा। को ता कामाराध्यानकार्थे हैं। क्रमीन अप प्रान् भीतक है। किर करे अने का अन्य निवास माजिक क्षेत्र हुन माजिल कावन है। मीनान में बर्जन मान बादन है। र कार अने हा होता औं कांप कर कर काल अपने कहा है हाल की पान और कांप्यों की कांप्यों होते क्षत कर कर कर कर कुर्ण काम मानावाच का अपनी दिशित की बहुत वहित की र सुकत निवत व m'n nen min f com nemmerte f ein pfie all une gran fage que vergen, fur are not want a wat was and was before we want all the safe and a fair .ऐ। भोजन, झारन, वैटने, उदने, बोलने, बालने, बोले, होटे से वयायोग्य ध्यवहार करने का उपरेश करें। मरुपोपासन जिसको झायख सी कहते हैं। "काव्यम" उतने आत को होशती में लेके उसके पूल और मप्योग्यसन जिसको झायल कर करें कि यह जल करठ के शीचे हरव तक पहुंचे, न उससे आधिक त्यान के लाता के करें कि यह जल करठ के शीचे हरव तक पहुंचे, न उससे आधिक त्यान जिसके करवार कर कोर रिज की तिवृत्ति खोड़ीसी होती है। पकावर "मार्जन" अर्थात् मप्यमा गिर कातामिका अंगुली के श्रवमाग से नेजादि अर्झों पर जल खिड़के। उससे आलस्य दूर होता है। ते आलस्य और जल मात्र न होतो ज करें। युन: स्वतन्त्रक माण्याया, मतसापरिकारण, उपन्यान, तिहं परमेश्वर की स्तुति, मार्थना कीर उपासना की शीत सिललावे। परचात् "आमर्थण" स्थान पार पर तिहं परमेश्वर की स्तुति, मार्थना कीर उपासना की शीत सिललावे। परचात् "आमर्थण" स्थान पर पर तिहं परमेशक की करी। यह सम्प्रीयासन प्रकार दें। में प्रकाशिक्य से करें। यह सम्प्रीयासन प्रकार दें। में प्रकाशिक्य से करें।

र्ष्येपं समीपे नियतो नैत्यकं विधिमास्थितः । सावित्रीमप्यधीयीत गत्वारययं समाहितः ॥

[स्तु॰ प्रा०२ । १०४] यह प्रजुस्पृति का बचन है।

जहल में क्यांन् एकान्त देश में जा, सावधात हो थे, जब के समीप रिश्त हो थे। नित्यकर्म ।

करता हुआ सायियी क्यांन् वाध्यी मन्त्र का उच्छारण, व्यवेदान कीर उनके क्युसार कारे वाल तात को करे, परन्तु यह जय मन से करना उसम है। दूसरा देशवा को क्रीप्रहोग कीर पिश्तीय को कि स्वीत्र के कि नित्य है। के सिंदी के सिंद



अपूत्र ब्रांकान उत्तमी ही गोहरी और मोश ने या जार अंगूल परिमाण ये वेदी इस प्रकार बनावे अपोत् ऊपर जिननी बोड़ी हो उसकी बतुर्यांग्र मीचे चीड़ी रहें। उसमें बन्दन पत्नाग्र या आजादि के श्रेष्ठ काग्नी के दुकड़े उसी वेदी के परिमाण से बड़े ब्रीटे करके उसमें रक्यों, उसके मध्य में ज्ञानि रख के पुत्र। उस पर समिधा अपोत् पूर्वोक इन्धन रख दे एक मोदावीपात

णीतापात्र 🙀 🚃 🕒 इस प्रकार का धीर एक



ार्यात् पून रकते का पात्र कीर यमसा 💇 देसा स्तेते, यांदी या काष्ट्रका कन्या के मणीता र मोराणी में त्रक तथा भूतपात्र में भूत रक के पूत को तथा लेवे। प्रथीता जल रखते कीर मोराणी सिलेये हैं कि उससे द्वार धोने को जल लेना ग्राम है। परचात् क्स घी को क्षरदे मकार देख लेवे। र एत मन्त्री से होन करें—

भ्रों भुरानये प्राक्षाय स्वाहा ॥ ध्रववीयवेऽपानाय स्वाहा ॥ स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा ॥

र्श्वनः स्वरम्निवाय्यादित्येम्यः प्राशापानस्यानेम्यः स्वाहा ॥

हत्वादि कशिदोत्र के प्रत्येक प्रत्य को पड़कर एक २ काडुति देवे कीर जो कथिक काडुति देवा दो तोः — विवानि देव सथित<u>देतितानि</u> वर्ष गुव । य<u>ज</u>ुद्रं स<u>य</u> कार्युय ॥ [ यञ्जक अ० ३० । ३ ]

इस मध्य कोर पूर्वोत्त गायत्री मध्य से काहृति देवे । "श्री भूर" कोर 'प्रारा" कारि य सर नाम स्मेश्यर के हैं । इतके कार्य कह युके हैं । "स्वाहा" राज्य का कार्य यह है कि जैसा बान काम्या में हो क्षोड़कर दूसरे किसी वस्तु का घ्यान इस सोग नहीं करें। क्योंकि न कोई उसके तृत्य और 🔔 है। यही इमारा पिता राजा न्यायाबीय और सब सुखों का देनेहारा है ॥

इस प्रकार गायत्रीमन्त्र का उपरेश करके सन्ध्योपासन की जो स्नान, ब्याचमन, ब्रादि क्षिया हैं सिखलावें। प्रथम स्नान इसलिये हैं कि जिससे शरीर के याद्य ब्रथयरों की र्रे बारोग्य आदि होते हैं। इसमें ममाण्—

चद्भिगीत्राखि शुध्यन्ति, मनः सत्येन शुध्यति। विद्यातपोभ्यां भृतात्मा, ुष्टिरी 👵 🕆

[ मतुरु थ्रा थ्रा श्रोक १०६] यह मतुस्वृति का गुडोक है। जल से शरीर के बाहर के अववय, सत्याचरण से मन, हर

यह मृत्युस्तात का गराक है। जल से शरीर के बाहर के कायपर, स्ताचरण से मन-कीर तर कार्यात् सब प्रकार के कह भी सह के घम ही के अनुद्यान करने से जीवाला, हात के पूरियती से तेके प्रतेमकर प्रकार के कि विके से सुद्धि हकू निश्चय पवित्र होते हैं। इसने में मीजन के पूर्व अवश्य करना। दूसरा प्राव्यायम, इसमें प्रमाण्—

योगाङ्गानुष्ठानादश्चादिचये ज्ञानदीप्तिराषिवेकल्यातेः ॥ [ योग० साधनपादे ६० २८]

यह योगशास्त्र का सुत्र है। जब मनुष्य माणायाम करता है तब प्रतिकृष उन्हरोस<sup>र ह</sup> में सञ्जयि का नाश कीर बान का मकाश होता जाता है। जबतक मुक्ति न हो तबतक <sup>हा</sup> कारमा का हान बराबर बढ़ता जाता है।

दद्यन्ते ध्मायमानामां घातृनां हि यया मलाः । तथेन्द्रियाणां दह्यन्ते दोषाः प्रायस्य निम्नार् [ सज्जु क्रु० ६ । ७१ ]

यह मजुरमृति का नहीं के हैं। जैसे कांग्रि में तपाने से सुवर्णीं है भाजुमी का मह नह हैं। द्वार होते हैं पैसे प्राण्याम करके अन आदि श्रेत्रयों के शेष कींग्र होकर निर्मेश्व हो कां प्राप्ताम की विधि—

प्रच्छर्रनिविधारणाञ्यां था प्राणस्य ।। योग० [समाधिपादे ] ए० ३४ ॥ कैस सत्यन्त वेग से यमन होकर क्रम क्रम बाहर विकल काता है पैसे माण को बल से व

पंच के बाहर ही प्रचारिक रोक देवे। जब बाहर निकालका चाहे तब मुलेन्द्रिय को जरार बीच व तत्त्वक जाय बाहर बहुना है। इसी प्रकार प्राथ बाहर खाधिक उदार सकता है। अप प्रवाहर के धीर व प्रीत प्रवाहर की के किए सी पैसे ही करता जाय मिला किया किया के धीर प्रचाह हो। बीए की (बीदम्) इसका जाय करता जाय। इस प्रचाह करने ही बालमा बोर मन को पविकता और दता होगी है। एक "बाहादिक्य" जायोग, बाहर ही कविक रोक्षण। इसरा "काण्यातर" का धीर किता प्राथ होता कर करता जाय करना देखे के ही सीसरा "कार्याह्रीक" क्यांग एक ही बार कही जाये के स्थान को प्रवाहर के धीर कर को प्रचाह की स्थान को प्रचाहर के सीतर को बीट जब माय पीतर से बिता को को जब करने दिवसे के विकेश बाहर से मीतर के बीट जब पाहर से में किया के पीतर हो पीतर के धीर जब पाहर से में कार्य को प्रचाहर की की की की बीच के पीतर के बीच के सीतर के बार की पीत प्रचाहर की से पार्ट के सीतर के बार को पीत पर कार्य के पार्ट के सीतर के बार की पीत पर कार्य के पार्ट के सीतर की बार की पीत पर कार्य के पार्ट के सीतर के बार के पीत के सीतर की बार की पीत पर कर की पार्ट के सीतर की बार की पीत पर कर की पार्ट के सीतर की बार की पीत पर के सीतर की बार की पीत पर के पीत के सीतर के बार के पीत के पीत के सीतर के बार के सीतर की बार के सीतर के बार के सीतर के सीतर के सीतर के सीतर के बार के सीतर की सीतर की सीतर के सीतर की सीतर के सीतर की सीतर के सीतर क

श्रीर श्री कुतिन ग्रमन्तराष्ट्रक् ग्रह्म हो तो उसको मन्त्रसंहिता होड़ के सह शास्त्र पद्दावे, ग्रह्म पद् परमु उसका उपतयन न करे, यह मत अनेक आचार्यों का है। प्रशास्त्र पांचर्य वा शाउँ वर्ष से सहके काइको की पाठशाला में श्रीर सहकी सहकियों की पाठशाला में आर्थ श्रीर निम्नसिचित निवमपूर्यक सम्पयन का आरम्भ करें।

पर्टिश्तरान्दिकं चर्यं गुरी त्रैवेदिकं ब्रवस् । तदिकं पादिकं वा ग्रह्मान्तिकमेन वा ॥ सन् विश्वर ३।१ी

कारों — बाटवें यर से आगे एचीसवें वर्ष पर्यन्त कार्यात् एक २ वेद के साहोजाह पड़ने में बारक २ वर्ष मिल के एचीस कोर काठ मिल के वायालीस कायवा काठाक वर्षों का महत्वर्ष कीर बाह पूर्व के मिल के एचीस वा नी वर्ष तथा जदतक विचा पूरी महण् न कर केवे तपनव महत्वर्ष्य रफ्टें।

पूर्व के प्रकार की को वेच तथा अरतक विचा पूर्व प्रस्ता न कर शव तथनक प्रक्राच्या रेक्ट ॥ पुरुषो वाच यहस्तस्य यानि चतुर्विश्रेशति वर्षाणि तलानःसवनं, चतुर्विश्रात्यद्वा गायत्री

गायत्रं प्रातःसवनं, तदस्य वसवोऽन्वायत्ताः प्राचा वाय यस्य यते श्रादः सर्वे वासयन्ति ॥ १ ॥ सन्यदेतस्मिन् ययानि किन्ध्यित्वत्तरस्य स्वास्त्राणा वस्य इटं में प्रातःसवनं सारपन्तिनर-

वरूचद्तासम् यथान कारूचदुपतपति स्वारताणा वसव इड म प्रातःतवन मान्यान्दनर-सवनमनुमंतनुतेति माहं प्राणानां वदानां मध्ये यहो विजोपरियित्युद्धैव तत एत्यगदो इ भवति ॥ र ॥

श्रय यानि चतुपस्वारिधंशद्वशीथि सन्माध्यन्दिनश्सवनं चतुत्रस्वारिश्शद्वारा त्रिशुर् त्रेषुभै

माध्यंदिन सत्तवनं तदस्य रुद्रा कन्यायचाः श्राखा याव रुद्धा एते हीद्ध सर्वेध शेदयन्ति ॥ है ॥

र्ष चेदेतरिमन्ययसि फिल्क्ट्रपनवेत्त स्वास्त्राखा रुद्रा १दं से माध्यदिनरमयनं तृतीयस-वनमञ्जारतनवेति मार्ड प्राचानार रुद्राचा मध्ये यक्को विलोध्सवित्स्वदैव सव प्रत्यवदो इ भववि ॥ ४ ॥

क्य यान्यप्टाचरवारिध्याद्वपीयि बच्चतीयसननम्पाचस्वारित्रशत्चरा जगती जागतं तृतीय-

सबनं तहस्वादित्यान्वायचाः प्राचा वावादित्यां एवे शद्धः सर्वेनाहदते ॥ थ ॥ वं चेदेतसिमन् वयसि क्रिन्चिद्वववेत्स ध्यात् प्राचा क्रादित्या इदं मे नृतियसवनमापुर-

व चदितीसान प्यास । शान्यवृत्यवस्स भूयात भ्रायो बादित्य देद म नृतीसम्बनमाधुरयुमंत्रुतेति मार्ग प्रायानामादित्यानां मध्ये यही बिलोसीयस्त्रुदैव वद दर्दम्बदे दि मधित । दि ।।

यह द्वान्दीन्योदिनस्तृ [ अवादक ६ । बदक १६ ) का यपन है । महत्वयं नीत प्रवाद वर हो है यह करनेपाल अवादन कर के लिए प्रवाद के । व्यव्यवं नीत प्रवाद वर हो नित्र करनेपाल अवादन कर्यात् कर्यात् क्षत्र हा प्रमुखी ते नंत्र को सम्बन्धिय है दवनो भावत्य हि दे में तर करनेपाल अवादन कर्यात् वर्ष को प्रमुखी ते वर्ष कर विद्या क्षर हो स्वाद प्रमुखी के बाद करनेपाल अवादन करनेपाल करने भी करवता करने हो अवाद करनेपाल करने भी करवता करने हो अवाद करनेपाल करने भी करवता वर्ष हो अवाद करनेपाल करन

देमा हो जीत से बोते, विषरीत नहीं। जैसे परमेश्वर ने सब प्राणियों के सुख के आर्थ इस सर हे पदार्थ रचे हैं यस मनुष्यों को भी परोपकार करना चाहिये ॥

(प्रश्न) होम से क्या बक्कार होता है ! (उत्तर ) सब होग जानते हैं कि दुर्गन्धपुत । कौर कर से रोग, रोग से प्राशियों को दुःस और सुगन्धित वायु तथा जल से आरोग्य और है हर होने में सुख पान होना है। (प्रश्न ) चन्दनादि विसके किसी के समावे वा चुनादि साने देवे तो दहा उरकार हो। ऋति में दाल कर स्वर्थ नष्ट करना बुद्धिमानों का काम महीं। (इत्रा टुम परार्थ दिया कानते तो कभी देसी बात न कडते, क्योंकि किसी द्रप्य का सभाव नहीं होता! क्यां होन होता है यहां में दूर देश में स्थित पुरुष के नासिका से सुगन्ध का प्रहत्त होता है पुगान्य का भी। इनने ही से समअतो कि अग्नि में काला हुआ प्रश्य शुक्त हो से फैल के वर् राम्य दूर देश में आकर पूर्णन्य की निवृत्ति करता है। (महा) जब देसा ही हैती केशर, कर कुर्ताचन पूर्व कीर करा कादि के घर में रखने से सुविधत वायु दोकर सुखकारक दोगा। (क हम मुक्ताब का यह महामधी नहीं है कि मृहत्व वायु की बाहर निकास कर शुद्ध वायु का मीत्र! शरे, को वि दसमें भेरूक शक्ति नहीं है, और अग्नि की का सामर्थ है कि दस बायु और हैं राज पराची को दिए दिए की रहक का कानी बाहर निकाल कर पवित्र वास का प्रवेश करा 🕏 । (४५: ) में मन्द्र पड़ के होस करने का क्या मंगीतन है है ( उत्तर ) मन्त्रों में यह गास्यान है हिलाते होता अनने के अपना कि हिल हो जार्न क्योर सम्यों की बाहिता होने ने आगुउस्थ रहें। मेर प्र का बरद राप की र रहा भी होते। (अप ) क्या दल होस तरने के विमा याप होता है। (वि हा दे करें के किया अपूर्ण के सारीत की जिलका पूर्णन्य अपास हो। ये बायु स्रीर जान की निर्मात रोगीमर्गान कर रिरंडल क्षेत्रे के ब्रामियों की बुक्त प्राप्त करता है उत्तरा ही पाप उसा मानुष्य की है। इन विके बान बार के विवार कार्य करता शहरान्य या वसात कार्यक साहु सीर अल में से बार्षिक र कीन रिक्रवारि रेगा करे के बनी बना कारिए की सुध विशेष झीता है। शित्रमा सूत्र और है कर्मा करण्डे याच अनुष्य क ना है बनने हाम से बीम से बार्मी सनुष्मी का अनुष्मार श्वीता है। प हा बन्दर्पक कोन्द मुलारि क्षणान नवरात्री का नार्व मी उम्हें। शारीर क्षीर कारमा के बना की बदानि में कते. दक्षणे कर्य परार्थ कियाना पिकामा भी गाडिये, बरामु बार्मा होता प्रशिक्ष बारमा प्रसिध है। रेहर द'ल घरण, फ प्राप्टान्यण है। (बाह्य) ब्रायेण सन्त्या विभनी ब्राह्मि करे बीर एक में में का कि एवं भाग मान है के अलाक अभीवा सामुख को बरेलाई दे खायूनि क्योंक सा द सापी गुनारि बाध बन्दुरि का क्षिताल स्पृत्र में अपूत्र का दिये और को इससे कांग्रिक कर सी बहुत बादवा है। देशक करण रागिरणालीय अब से व व्यक्ति सहित्र, नांत्र अहाराति स्रोत बनुनाता होस सराने भीत क ध . इत्यानक इक्त होज्ञ करण का प्रवास बहुत महत्त्व बाम्यांतर्ण तेम बंधी की बहित हीर हुन्ती है। पू का अ द न अवन्य दो मा देवन दो साम्याव होते देव यह अअनेत अधायत सा पत्रमा गुरुत्ता हामारेण Bun grumte unber briefer nem, guer barg mi meng'n et it in morten geber 

क्रायाण क्रमामा कर्मी अपूरण पत्रे व शुक्ति । का बाग्ये इपक्य । वैश्यो वैद्यवधी हिन् । म् क्रमा कृत गढनमार्थ्य क्रमार्थ्य केम्या समाध्यापार्य दर्भात् ।

बार मुप्पत के बन्दमार में से कुमार का बागत कर कमने के र प्रत्यापत नी ती बार्ग सम्प्राम में का हिएन का वर्ष वर्षाच्या की बेटक कमा हिएन जन हिएन कार्न का बार वर्ष पर कार्न समुद्र सम्बन्ध श्रीर जो कुलीन ग्रामलस्वयुक्त ग्रह्म हो तो उसको मन्त्रसंहिता छोड़ के सब ग्रास्त पड़ावे, ग्रह्म पट्टे परम्म सका उपनयन करने, यह मत अनेक आचारों का है। पश्चान् पांचवें या श्राट्य वर्ष से सड़के सप्त में पारत्याका में श्रीर सड़की सड़कियों की पारत्याका में आवें श्रीर निस्नतिधित निम्मपूर्यक अप्ययन का श्रारम्म करें।

पट्त्रिंशदान्दिकं चर्ये गुरी त्रैवेदिकं व्रतम् । तदर्थिकं पादिकं वा श्रह्मान्तिकोन वा ॥ मनुरु त्रिरु ३।१ ी

कारें—खाउवें वर्ष में खातें छुत्तीसबें वर्ष पर्यत्व क्षयीत् एक २ वंद के साहोपाह पड़ते में बारह २ वर्ष मिल के छुत्तीस कीर बाड मिल के चयालीस खयवा बाडारह वर्षी का महायदें कीर चाड पूर्व के मिल के एजीस वा नी वर्ष तथा बदतक विचा पूरी महत्त्व न कर क्षेत्र तपतक महत्त्वप्र्यं स्कृते ॥

युष्पे वाय यहस्तस्य यानि चतुर्निधेशति वर्षाचि क्लागश्चवनं, चतुर्षिरशत्यवत् गायत्री गायत्रं प्रातःसवनं, तदस्य बसवे।ञ्चायचाः आया बाव बसव एते हिद्धे सर्वे बातयन्ति ॥ १ ॥

गापत्र प्रातःसवन, तदस्य वसवाञ्चायताः प्राया वाय वसय एस हाद्यः सव वासपान्तः ॥ १ ॥ तन्त्रेदेतस्मिन् यथि किन्यिद्वपत्रेपतः कृषास्त्रात्या वसत्र इदं से प्रातःसवनं माध्यन्दिनरः

सवनमञ्जूनंत्रनुवेति माहं प्राचानां पद्धनां मध्ये यक्को विज्ञोध्यीयस्युद्धैव तत प्रस्यगदो ह भवति ॥ २ ॥ ध्यय यानि धत्यपत्यारिध्शर्यकृषिण कन्माध्यन्तिनश्सवनं चतुस्वस्वारिश्यद्वद्यरा ब्रिप्टूप वैष्ट्रमं

अय यान चतुवस्वारक्षश्रद्वशाय क्षमाच्यान्तनरसवन चतुवस्वाररश्रदचरा अपुष् अपुम मार्च्यादेनरसवनं तदस्य हदा ब्रम्बायचाः प्राया बाव हदा एवं हिद्छ सर्वछ शेर्ट्यन्ति ॥ १ ॥

र्षं चेदेवरिमन्यपित किञ्चदुषगपेत्स ध्वारमाखा स्द्रा इदं मे मार्ध्यदिन\*सदनं दृषीयम-बनमनुसन्तनुतेतिमादंमाखाना\*स्द्राखां कृष्ये यञ्जो विलोध्सीयेत्युद्धैव तत एत्यगदो इ भवति ॥ ४ ॥

क्य याम्यशक्त्वारिध्शद्वपीयि बनुतीयसबनम्रशक्त्वारिष्श्रदक्र जनवे जागर्व नृवीय-सवमं तदस्यादित्यान्वायचाः शाखा वाद्यादित्या एवे शद्यं सर्वेवाददवे ॥ ४ ॥

वं चेदेतस्मिन् घपसि क्षिन्चदुववपेस्स ध्यात् श्राया श्रादिस्या इदं से नृतीयसवनमापुर-तुर्सतनुतेति मार्ड प्रायानामादिस्यानां मध्ये यह्नी विलोधीयस्युद्धेव वत एस्यगदो देव भवति ॥ ६॥

यह पुराशीनपेवृतिबहु [ मयातक वे । काव हर १ | का वयन है । महावये तीत प्रकार का होता है कि महित समयत कीर हक्षा, वजरे हैं कि मिहन को दुरुष कावरताय देह कीर पुरि कार्यात् हंद है ग्रह्म करनेवाला श्रीवार मान प्रवास के कार्यात कार्यात कार्यात कार्यात कार्यात कर के कार्यात कर कर के कार्यात कार्यात है कि ग्रह्म के प्रवास कर कर के कार्यात कर के कि एक कर के कार्यात कर के कि एक के कि एक कर के कि एक कर के कि एक के कि एक एक कर के कि एक कर के कि एक कर के कि एक कर के कि एक एक कर के कि एक के कि एक कर के कि एक कर के कि एक कर के कि एक कर के कि एक के कि एक कर के कि एक के कि एक कर के कि एक कर के कि एक के कि एक कर के कि एक कर के कि एक कर के कि एक के कि एक के कि एक के कि एक कर के कि एक के कि ए

इन्द्रास्य क्षेत्र करम् रहरू होते सह हुई की स्वतं की होते का पतन की है इसी प्रचार बर है जिसा बीए बहुते हैं बुद्दे राजवारी बाद ही जैसे के बु इक्टरें किए होगा है इक्टरों बेंगों है हुए का प्रकार की रहाते. की र पर्यव व्यानका होता है पीर उसी प्रायमित से प्रकारणी कारणा बाज बारश है जैसा हम किया बरों १ रह का होता है, देने कर बक्त की करते की की कर करी जी कर्म इस दोक्ट सम्बद्ध हैं प्राची का अवस्था करते हैं । जी राध्य कर है किया चीर सुरायहर है जिसे हामी बर हैं बार क्योंग्लर प्रकृति बेजर के हैं पूर्व 🕻 🗸 👡 प्रक्रित बालू की बदावें देवें तुत की बहुगड़ी। करेंकि बार के बार कराए के रीतरें के रहिए हो पर करें.. लवंकका ग्रीतम हुईहीं में . का कर्त्या के हैं किया है । **क**र्य कियु का कर हुई के रह है को में केर क्षीत प्रश्न हैं हमाँ है حراج الموامد Bertiff & Bat. " ਦੂਸ਼ ਵੀ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਹਵੀ क्ष बुरुष ३० वर्ष कर्रन grange and reference .... क पूरव ३० वर्ग क्रमची कुर्म कीए रहते कर के का PRESTALLED कर्न है भी साम्युद्ध राज है कर बहित एक है सि ही बार इंग्लंब करणार प्रमुख्य व क्षप्रितेतस्य साधानप्रदश्ये व बद में क्षांत्रिक्षक्ष्यम् "अपूर्ण ह

(ऋतं०) प्यामं कावरण से पहें कोर पड़ावें (सतं०) सत्यावार से सत्य विपाकों को पहें या पड़ावें (तरः) तरसी क्यांत् वर्मानुष्टान करते हुए वेदादि शास्त्रों को पहें कीर पड़ावें (दमरः) शारा हिन्सी को चुरे कावरणों से रोक के एहें कोर पड़ावें (शास्त्र) मन की वृष्टि को सब मकार के होंगों से हरा के पड़ते पहाते आई (अध्ययः) आहवनीयादि झीन और तिपुत् कादि को जान के पड़ते पहाते आई (अध्ययः) आहवनीयादि झीन और तिपुत् कादि को जान के पड़ते पहाते आई कोर (अधीनहोत्रेण) अधिवारों कर ते हुए पड़त कोर पाटन कर करावें (अधीनया॰) अविधियों की सेवा करते हुए पड़ते पड़ावें (आवार्याय करते हुए पड़ते पड़ावें रही (अधार्याय करते हुए पड़ते पड़ावें रही (अधार्याय करते हुए पड़ते पड़ावें कोर बुद्धे करते हुए पड़ते पड़ावें आयें (अधार्याय) अपने सलाव क्रांते हुए पड़ते पड़ावें की रहा और बुद्धे करते हुए पड़ते पड़ावें आयें (अधार्याय) अपने सलाव क्रांते हुए पड़ते पड़ावें कीर वृद्धे करते हुए पड़ते पड़ावें आप तिम्हावें कार्यें पड़ावें कीर वृद्धे करते हुए पड़ते पड़ावें आप तिम्हावें कार्यें पड़ावें करते हुए पड़ते पड़ावें कार्यें पड़ावें करते हुए पड़ते पड़ावें कार्यें पड़ावें कार्यें पड़ावें कार्यें सामान क्रांते प्रियंच का पाड़त करते हुए पड़ते पड़ावें कार्यें कार्यें सामान क्रांते

यमान् सेवेत सत्तर्वं न नियमान् केवलान् बुधः । यमान्यतत्यद्वर्वायो नियमान् केवलान् मजन् ॥

मनु० [ भ० ४। २०४ ]

पम पांच प्रकार के दोते हैं ह

वन्नास्ति।सत्यास्त्रेयनप्रचर्षापर्यापरिहा यमाः ॥ योग० [ साधनवादे सू० ३० ]

कर्यात् (करिंखा) वैश्याप (सत्य) सत्य सन्तरा, सत्य बेहता और सन्य ही करणा (करूप ) कर्यात् मन बचन कर्म से चोरी स्थाप (महत्वर्य) कर्यात् इतस्यित्य का संयम (कर्यात् ह) स्थात् इतस्यित्य का संयम (कर्यात्वह) स्थाप्त सोनुपता स्थलानिमानगरित होना। हम पांच यमी का सेवन सरा करें, केवत निवसी का सेवन सरा करें, केवत निवसी का सेवन कर्यातः—

शीपसन्तोपतपःस्वाप्यायेमग्रविधानानि नियमाः ॥ योग॰ [साधनपादे छ० ३२ ]

(ग्रीम) सर्पात् स्नानाहि से पवित्रता (सन्तोप) सम्यम् प्रसन्न होकर निरुद्धत रहता सलोप नहीं किन्तु पुरुषाये क्रिजन होसदे उनना करना, हानि काल में हवे वा होते न करना (तप) क्रियां, कहसेतन से सी धर्मपुट नर्मी का अनुसन (स्वान्याप) पहना पहना (हेम्बार्मप्राप्त) हैस्पर की मिल्र विशेष से आला को कपित रखना थे पति निर्द्ध करने हैं। यारे दे दिना देवह है कि निर्द्ध का सेतन करने हैं हुन हैने का सेवन करने हैं हुन के देवह निर्द्ध का सेवन करता है वह बचति की नहीं आत होता किन्तु अधोगति कर्यान् संसार है तिया रहना है:--

कामात्मता न प्रशस्ता न चैवेद्वास्त्यकामता । काम्यो दि वेदाचित्रमः कर्मदोत्रम वैदिष्टः ॥

मतु०[घ०२।२⊏]

कर्षे—कारास्त बामानुरता कीर निष्कामना किसी के क्रिये भी धीर नेहरें, क्रोंकि हो बामान् न करें तो बेरो का बान कीर बेरविधिन बर्मादि क्लम कमें दिसी से ब दोसकें। स्वाहित:—

स्वाप्पायेन बर्देशीमंब्रीविधेनेज्यया सुतैः । महायहैय यहैय ब्राह्मीर्य श्रियदे हनुः ॥

स्तर्व ( इर २ १ २ इ ]

कर्यं—(स्वाध्याप) सबक विद्या बहुने पहाने (जन) इड्यावं सम्पानपर्याह विद्या शहरे (होत) क्षीतरोवाहि द्वीम सम्य का नारण कसम्य का न्याय कीर सम्य विद्यावों वा दाव देने (विद्यावें ) वेदस्य कर्मीयसना कान विद्या के सम्य (दन्या) प्रवेष्टकाहि करने (तुर्वें) सम्मानेग्यांन् (क्ष्युव्दें) महत्त्वें, पित्र, विक्रेंत्र करि क्षाविद्यों के संवत कप पत्रमायक क्षाव (वद्यें) क्षाविद्यान्ति स्वा विद्यासमा विद्यानिह यहाँ के संवत्त के इस कारीय के सामी कम्माकामा कीर आगमा नलपुक हो के साव दूधों को रावाने कीर क्षेत्री का पानन करनेहारे होते हैं की मैं हसी मामा वह में जेसा आप कहने हैं कुछ नगरमार्थ कर्क तो मेरे से रहक रामाणुक यह अध्या कामार्थ सिम्म होगा। हे कामार्था सोगो ! तुम सम प्राम्यये का बहु को, जीम में हस प्रमाण का तोर न करके पहुरवक्ष होगा है और उसी भागार्थकुल से आता कीर रोगारित होता है जीस कि या प्रमाण कप्या नाम करना है तैसा तुम किया करो। उनमा सहस्य थे था वर्ष पूर्णन का तीसरे मामा का होगा है, जेसे ४५ कामार की जागी सेमे को ४६ वर्ष पूर्णन प्रमाण कामार्थ करता है, वराके माण कपुनुक होगा समझ दिशाओं का कामा करते हैं। जो आवार्य कीर माण पिता अपने सम्माभी को अध्या वय में दिया और पुन्तवम्य कीन तीसरे उनमा कामार्थ कर सेमार्थ करते पूर्ण आपार्य कामार्थ करता है। वार्म ही काम कम्मिन्स कामार्थ केमार्थ केम से नीसरे उनमा कामार्थ कर सेमार्थ करते पूर्ण अर्थात् गारसी वर्ष पर्यंत्र कमार्थ की नामार्थ को माण सेमार्थ करती का सेमार्थ करते हो। जो आवार्य को भागा होना हो। नाही वर्ष वर्षन कमार्थ की नाम होना सेमार्थ की सेमार्थ करती की सामार्थ की सामा होने हैं। वर्षन कमार्थ को माण होना सेमार्थ की सामार्थ करती कि को सामार्थ की सामा होने हैं। है ।

करनेत्वरकः शरिका वृद्धिर्वितं मन्यूर्णता किन्यस्यरिक्षयिवित । आगोडवापवृद्धिः । कारकर्षि सुर्वेश्वरकः कार्यक्षरिक्षः सन्युर्वतः । तता विनित्तस्यरिक्षयिविते ।।

क्क्यों है को की पुष्ठत मारे हु गोध्ये । समलाग्रागीयीं ती जानीपारइशको निवद् ॥

साह में कार्यानाराध्ये में हार्य में कार्यानायामंत्री में १ तरम मारायामंत्री में १ मारा मारायामंत्रिक ( क्षांत्र कार्यायायामंत्रिक के १ कार्याय कार्यायामंत्री में १ मीतीनाम कार्यायायामंत्रिम । क्षांत्रायम् कार्यायायामंत्री में १ बार्यु में कार्यायायामंत्री में १ १ के में मारायायामंत्रीमें में १ वाकार्य कार्यायामंत्रीमें भे १ कार्यित कार्यायायामंत्री में १

न्द्र रेन्फ्राच भागवर विकास । सामुन को बार कारत हैं । वे वहने का नेवारों के विवस हैं।

( प्रहतं० ) यथाये आचरण में पढ़ें और पढ़ावें ( सरवं० ) सरवाचार से सरव विद्याओं को पढ़ें था पढ़ावें (तपः) तपसी बार्थात् धर्मानुष्ठान करते हुए वेदादि शास्त्रों को पहें घीर पढ़ावें (दम:०) बाह्य इन्द्रियों को बुरे ब्राचरणों से रोक के वहें और पढ़ाते आयें (शम:) मन की शृत्ति को सब मकार के दोपों से दटा के पढ़ते पढ़ाते आयें ( अहाय: ) आह्यभीयादि अग्नि और विदास आदि की जान के पढ़ते पढ़ाते आये और ( अश्निहोत्रं० ) अग्निहोत्र करते हुए पटन और पाटन करें करातें ( अतिश्वपः० ) भविधियों की सेवा करते द्वय पढ़ें और पढ़ावें (आजुर्यं०) अनुष्यसम्बन्धी ध्ययद्वारों की यधायोग्य करते हय पढते पढाते रहें (प्रजा०) सन्तान कीर राज्य का पालन करते हम पढते पढाते आग्रें (प्रजनः) बीर्षं की रक्षा भीर बृद्धि करते हुए पढ़ते पढ़ाते आर्थे (प्रजातिः) अपने सन्ताम भीर शिष्य का पासन करते हुए पढते पढाते आर्थे।

यमान् सेवेत सत्तं न नियमान् केवलान् पुषः । यमान्यतत्यकुर्याको नियमान् केवलान् मजन् ॥

मन् । इत ४ । २ . ४ ।

यम पांच बकार के होते हैं ॥

तत्रार्दिसासस्यास्तेयब्रह्मचर्यापछिदा यमाः ॥ योग० [ साधनपादे छ० ३० ]

अर्थात् (अहिंसा) वैरत्याग (सत्य) सत्य मानना, सत्य बोलना और सत्य ही बारना ( अस्तेष ) अर्थात् मन बचन कसे से घोरी त्याय ( ब्रह्मवर्थ ) अर्थात् ३०१वेन्द्रय का स्रंपम (अपरिश्वष्ट ) भारपना कीलुपता स्वस्वाभिमानरदित होना। इन यांच वर्मों का क्षेत्रन सदा करें, केवल निवर्मों का सेवन बर्धातुः--

शौचसन्तोपतपःस्याध्यायेषस्प्रविद्यानानि नियमाः ॥ योग० [ साधनपादे ६० ३२ ]

(शीख) अर्थात् हतानाहि से पथित्रता (सन्तोष) सम्यक् असम् होकर निरुप्त रहना सन्तोष नहीं किन्तु पुरुपार्थ कितना होसके जनना करना, हानि काथ में हर्ष या शोष न करना (तर) अर्थात् कप्टलेशन सं भी धमेंयुक्त कर्मी का कानुष्टान (स्वाध्याय) पड़ना पड़ाना (ईश्वरप्रीदाशन) इंभ्यर की भक्ति विशेष से जातमा की कार्पत रखना ये पांच नियम बहाते हैं। यमी 🖥 विका केंद्रस इस नियमों का सेवन न करे किन्तु इन दोनों का खेवन किया करे, जो यहाँ का सेवन छोड़ के देवल नियमों का संवन करता है यह उद्यति को नहीं बास होता किन्तु अधोगति अर्थात् संसार में गिरा रहना है:-

कामारमता न अशस्ता न चैवेद्वास्त्यकामता । बान्यो हि वेदाधियमः कर्मयोगय वैदिकः ॥

सन्० (घ० २ । २०)

मर्थे- प्रत्यन्त कामान्दता और निष्कामता किसी के किये भी थेष्ट नहीं, क्योंकि को कामन्त त करे तो वेदों का झान और वेद्विदिश कर्मादि उत्तम कर्म किसी से न होसकें । इसकिये:--

स्वाप्यायेन व्रतेहोंनेखेवियोनेज्यया नृतिः । महायद्वेश यद्वेश ब्राष्ट्रीयं कियते हनः ॥

सनु० [द्य•२।२⊏]

मर्च-(स्वाध्याय) सकत विद्या पहने पहाने (जत ) ब्रह्मचर्च सन्यक्षणाहि नियम चास्त्री (दोम) चित्रदोत्रादि होत सस्य का धहल कसस्य का स्वात कीर सस्य विद्याची का दाव हेते । विद्याल वेदस्य कर्मीयासमा श्राम विद्या के महत्त्व ( इत्रव्या ) चल्लाकाहि करते ( सर्त: ) सम्ताहीत्वील (इत्राह्म: ) महा, रेब, विद्यु, वैक्सीय कीट कतिथियों के शेवन कप पश्चमहायह कीट (यह ) क्रांक्रिकेमाहि शता विश्पानया दिवानादि वहाँ के सेवन से इस शरीर की बाही कार्यात वेह कीर परमें सर की सन्धि का श्राधाररूप झाझलु का रारीर किया आता है । इतने साधनों के विना झाझलुरारीर नहीं बन सकता ॥ इन्द्रियाण्। विचरता विषयेष्यपदास्त्रि । संयमे यस्नमातिष्ठेद्विद्वान् यन्तेव वाजिनाम् ॥

मनु० [२। ँ८ = ]

कर्य--जैसे विदान सारिय घोड़ों को नियम में रकता है वैसे मन और आत्मा की खोटे कानें में खेंचनेवाले विषयों में विचरती हुई इन्दियों के निश्रह में प्रवत्न सब प्रकार है करे, क्योंकि--

इन्द्रियाणां प्रसंगेन दोपमृच्छत्यसंशयम् । सि्चयम्य तु तान्येव ततः तिर्दि नियन्छति ॥

मनु० [२। ६३ ] कार्य—जीवारमा दन्द्रियों के वश होके निश्चित बड़े २ दोवों को प्राप्त होता है, स्त्रीर जद द<sup>न्</sup>रवी

को अपने यह में करता है तभी सिद्धि को प्राप्त होता है:—

वेदास्त्पागव यहात्र नियमाथ तपांसि च । न वित्रदृष्टभावस्य सिद्धिं गच्छन्ति कर्हिचित् ॥ सन्त ( २ । ६७ ]

जो तुराचारी झजितेन्द्रिय पुरुष है उसके वेद, त्याग, यह, नियम और तय तथा झन्य झडिते काम कभी सिद्धि को मास नहीं होते:—

काम कमा स्थाय का मात नहाँ हाल:— येदोपमत्यों चैव स्वाध्याये चैव नैत्यिक । नानुरोधोऽस्त्यनध्याये होममन्त्रेषु चैव हि ॥ १ ॥

मैरियके नास्त्यनध्यायो ब्रह्मसब्रं हि तत्स्मृतम् । ब्रह्माहृतिहृतं युषयमनध्यायवपदकृतम् ॥२॥ सन् । २०४। १०६ र्रे

बेद के पड़ते पड़ते, सल्प्योपासनादि पंचमहापत्रों के करने और होममन्त्रों में बलप्याप-विषयक कारोध (बामह) नहीं है, क्योंकि है ? नित्यक्रमें में सक्याप नहीं होता जैसे स्वास महास सदा निये जाने हैं ... ज्य नहीं किये जा सकते वैसे नित्यक्रमें मतिदिन करना वाहिये। न किसी दिन स्वोक्ता, क्योंकि बलप्याय में भी कमिद्रोजादि उत्तम कर्म क्या हुपायकर प्रोता है जैसे सुरु बोकते में सदा पार कीर सत्य बोकते में सदा प्राय होना है वैसे ही बुरे कर्म करने में दादा सन्ध्याप कीर

क्रमित्रादनग्रीतस्य नित्यं बृद्धोपकेषिनः । चत्यारि तस्य बर्दैन्त आपुर्विषा यसो पलम् ॥ सन्- ( २ । १२१ ]

भारते कर्म करने में सदा स्वाध्याय ही होता है ॥

को सदा नम सुर्यान विदान चीर दुनों की सेवा करना है बसका चालु, दिया, कीर्ति चीर बस दे बार सरा बढ़ने हैं, कीर को देशा नहीं करने बनके चालु खादि चार नहीं बढ़ते ॥ कर्तिनचैद भुतानों बार्ष में योग-नुसामनमु । बाह चैद महुस सुद्रुवाह प्रयोज्या धर्मनिष्ट्रहा। ॥१॥

यस्य बाह्यमने ग्रार्टे सम्पागुर्वे च सर्वदा । स वे सर्वस्वामोति वेदान्तोषगते यसस् ॥ २ ॥ सनुरु [२ । १४६ । १६० ]

दिहान की निकारियों को योग्य है कि बेरवृद्धि छोड़ के सब मनुष्यों की कारवाण है मार्ग कारेज़ करें की बारदेश सदा मधुर गुर्शालनायुक्त वाणी कोंगें। को क्या की उन्नति चाहे बहु सर्ग है सम्बद्धी का बारदेश की १ व डिम्म मनुष्य के बाली और मन गुरू तथा सुरक्ति

ता सब बेरायन कर्यान् सब देरी के लिहास्तक्य करा की मान होता है ॥ २ ॥

🕠 🎖 संमानाद् प्राप्तको नित्पष्टदिनेत विद्यादिव । अमृतस्येव चाकाद्वेदपमानस्य सर्वदा ॥ 📜

मनु०[२।१६२]

बर्टी माझण समम वेद बीर परमेश्वर को जानता है जो प्रतिष्ठा से विव के मुल्य सदा सरता है बोर बायमान की रच्छा करतुत के समान किया करता है ॥

- अनेन क्रमयांगेन संस्कृतात्मा दिजः शनैः। गुरौ वसन् संविनुयाद् प्रजाधिगमिकं तपः।।

मन् [२।१६४]

हुसी प्रकार के क्षेत्रीयनवन द्वित्र प्रक्षवारी कुमार और प्रक्षवारियी कन्या धीरे २ वेदार्थ के बानकर उत्तम तर को बढ़ाने बढ़ो आये।

योऽनधीत्य द्विजो वेदमम्यत्र कुरुते थमम् । स जीवजीव श्द्रत्यमाद्य गुण्छति सान्वयुः ॥

मनु०[२।१६≈]

जी वेद को ल पह के अन्यत्र धम किया करता है वह अपने पुत्र पीज साहित ग्रह्माय को ग्रीम ही मात होजाता है ॥ वर्षियमापु मोहरूच मन्यं मान्यं रसान् स्थियः। शुक्षानि यानि संघोषि आणिनां चैव सिंतनस् ॥ १.॥ अन्यत्मापु मोहरूच मन्यं मान्यं रसान् स्थियः। शुक्षानि यानि संघोषि आणिनां चैव सिंतनस् ॥ १.॥ अन्यत्माननं चाल्योरियानव्द्वत्यारयाम् । कासं कोयं च लीमं च नर्षनं गीतवादनस् ॥ २ ॥ पृतं च जनवादं च परिवादं तथाऽनुतस् । झीखां च प्रेषणाहास्मद्वपानं परस्य च ॥ ३ ॥ एकः श्यति सर्वत्र न रेतः स्कन्दयेकावित् । कामादि स्कन्दयन्त्रेतो हिनस्ति प्रतमासनः ॥ ॥ ॥

बतु॰ [२।१७७-१८०]

महत्वारी और धामारियों अप, अंस, बन्ध, साला, रस, वि और पुरुष का सह, सब इदार, प्राप्तियों की दिसा ॥ १ ॥ अहीं का मर्दन, विना विभिन्त उपस्पेन्त्रिय का क्यरे, कोजों में कंजन, पूरे -धीर, सुत्र का धारण, काम, बीध, कोम, मीह, भय, शोक, देव्यों, स्वर, नास, मात और दात्रा शाना ॥ २ ॥ यत, जिस किसी की कथा, निन्दा, निव्यानायण, वियों का वर्णन, धामप, दूसरे की गिन बारि कुकर्मी की सदा द्वीद देवें ॥ ३ ॥ सर्वत्र पक्कारी सरेवे, वैधिस्वित्य कमी न करें, जो कमना १ विधिद्ध करेंदि हो जाने कि क्यरेन प्रदार्थ मात्रा कर दिया ॥ ४॥

पैदमण्डणाशाँ व्यवस्थानमञ्ज्ञासित । सत्यं बद । धर्मं बद । स्वाप्यायानमा प्रमदः । यावार्याय प्रियं पनभाइत्य प्रजातन्तुं मा व्यवस्थितीः । स्वाप्या प्रमदितव्यम् । धर्माण प्रमदितव्यम् । धर्माण प्रमदितव्यम् । धर्माण प्रमदितव्यम् । धर्माण प्रमदितव्यम् । स्वाप्यायम् वनार्यायं प्रमदितव्यम् । स्वाप्यायम् वनार्यायं मातृदेतव्यम् । स्वाप्यायम् वनार्यायं मातृदेतव्यम् । स्वाप्यायम् । स्वार्यदेवा स्व । स्व के स्वार्यायम् । स्वार्यदेवा स्व । स्

भाषारक्षय मात्राल कर ग्रारीर किया जाता है । इतने साम्रात्ते के विता प्रात्मागृतीर नहीं कर गण्या ! इन्डियाणी विश्वरती विश्वेष्यपदास्यि । संयोग यन्नमानिमेडिडान यन्त्री गानिनाम् ॥

मृत्र्वाचा ।वचरवा ।वचप्यव्यवसार्यु । सयम परनमानक्षयञ्जन परना पाननाय । सन्तर्भावा ।वचरवा ।वचप्यव्यवसार्यु । सयम परनमानक्षयञ्जन परना पाननाय ।

चर्य-जीते विद्यान् सार्यक्ष क्षेत्रों की निवस में रचना है निस प्रन बीर झारम की डोटे कर्न में खैचनेवाले विषयों में विचारती हुई होट्टवें के निषद में प्रवटा सब प्रकार के करे, नगीरिक-

यनेवाले विषयों में विचरती दुई दिश्यों के निम्नद्र में मध्या सब प्रकार के करें, क्योंकि~ इस्ट्रियार्खी प्रसंगेन दोषपुरज्ञस्यसंशायम् । सक्षियस्य तु क्षान्येत्र तनः मिद्धि नियन्त्रते ॥

मतुः [२ ! ६३ ]

वर्ष-जीपात्मा शिद्रयों के वस होने निश्चित वहें २ दोशों को मान होना है, बीर जर शिद्रणें को बपने यस में करता है तभी सिक्षि को मान होना है:— वेदास्त्यागश्च यहात्र नियमात्र तपीति च । न विम्नुस्त्रावस्य सिद्धि गच्छित्व कार्सिचेत् ॥

शतुः [२। हणे] को दुष्टाचारी क्रक्तिनिद्धय युरुप है उसके येद, त्याम, यज्ञ, नियम स्रीर तथ तथा सन्य सन्दे

काम कभी सिद्धि को प्राप्त नहीं होते:--

वेदोपरुराये चैव स्वार्ध्याये चैव नैरियके । नानुरोधोऽस्त्यनध्याये होममन्त्रेषु चैव हि ॥ १ ॥ नैरियके नास्त्यनध्यायो प्रदासत्रं हि स्त्स्युतस् । प्रदाहृतिहुतं वृत्यमनध्याययपर्कतम् ॥ २ ॥

नारपक्त नास्त्यनच्याचा प्रक्षसम् । इ. स्टस्कृतभू । अक्षाकृतकृत मुच्यनगर्याचन २००५ । सनु ( २ । १०५ । १०६ ] वेद के पड़ते पढ़ाते, सन्ध्योपासनादि पंचप्रहायमां के करने कोर होमसन्त्रों में सनयाय-विषयक समुरोध (साप्रह्) वहीं है, क्योंकि ॥ १ ॥ नित्यकर्म में सत्रथाय नहीं होता जैसे स्वास प्रसास

स्वा लिये जाते हैं . एवं महीं किये जा सकते वैसे तिरवसमें प्रतिविन करना बाहिये। न किसी दिन स्वा लिये जाते हैं . एवं महीं किये जा सकते वैसे तिरवसमें प्रतिविन करना बाहिये। न किसी दिन स्वोदना, क्योंकि सन्तपाय में श्री श्रीतिशादि उत्तप कर्तों किया हुआ पुरावकर दोता है जैसे सूठ पोताने में सदा पार और सम्य बीलने में सदा दाया हुए होता है वैसे ही दुरे कर्स करने में सदा सनस्पाय और सक्ते करों करने में सदा स्वास्पाय से होता है।

क्रमियादनशीलस्य नित्यं बुद्धोपसेविनः । चत्यारि तस्य वर्द्धन्त आधुर्विदा यशो चलम् ॥ मतु० [२ । १२१ ] को सदा नम्र सुरोल विद्वार और वृद्धों की सेवा करता है उसका आधु, विद्या, कीर्ति और

बक्त ये चार सदा बढ़ते हैं, कोर को पैसा नहीं करते उनके आयु आदि चार नहीं बढ़ते ॥ आहंसचैव भूतानां कार्य श्रेयोऽनुशासनम् । बारू चैव मचुरा श्रुक्णा प्रमोजपा धर्ममिच्छता ॥१॥

पस्य वाक्सनसे शुद्धे सम्यम्भुते च सर्वदा। स वै सर्वमवामीति वेदान्तोपगर्त फलम् ॥ २ ॥ सनुरु [२। १४६ । १६० ]

विद्वान और विद्यापियों को योग्य है कि वैरायुद्धि छोड़ के सब मनुष्यों को कल्याण के मार्ग बरदेश करें और वर्षदेश सदा मधुर सुर्वीलतायुक्त वाणी बोलें। जो धर्म की उन्नति चाहे वह सब सत्य ही का बरदेश करें ॥ १ ॥ जिस मनुष्य के वाणी श्रीर मन शुद्ध तथा सुर्विण

न स्थाय है। का वर्षका करें ॥ १ ॥ क्षिस मनुष्य के वाणी और मन शुद्ध तथा स्व । सब बैदान्त वर्षात् सब बेदों के सिद्धान्तरूप फल को प्राप्त होता है ॥ २ ॥ 🗤 संमानाद् प्राक्षको निश्यष्टद्विभेन विषादिव । अमृतस्येव चाकाद्वेदयमानस्य सर्वदा II:

मतु॰ [२।१६२] यदी माझल समम वेह और परमेश्वर को जानता है जो प्रतिश्वा से विष के तुहर सदा इरता है और क्षपमान की एच्छा क्षमत के समान किया करता है ॥

श्रनेन क्रमयोगेन संस्कृतात्मा द्विजः शनैः। गुरौ वसन् संधिनुपाद् प्रकाधिगमिकं तपः।।

मन् [२।१६४]

स्ती प्रकार से इतोपनवन द्वित्र महाचारी कुमार और महाचारिखी कन्या धीरे र वेदार्थ के बानरूप उत्तम रुप को बढ़ाते चले जायें॥

योऽनधीत्य दिजो वेदमन्यत्र कुरुते थमस् । स जीवजेव शृद्रस्वमासु गच्छति सान्ययः ॥

सञ् (२।१६= ] जो देद को ल पढ़ के अन्यत्र अम किया करता है यह अपने पुत्र पौत्र सहित सामाय को

सीम ही मात होजाता है !! घर्जमेन्सपु मोत्तरूप गर्म भारत रतान् हिया ! शुक्रानि यानि सवीखि प्राणिनां चैव हितनम् !! १.॥ भारतक्षमंत्रनं चारणोहपानच्छत्रधारणम् ! कामं कोग्रं च लोगें च नर्चनं गीतवादनम् !! २ !! पूर्व च जनवादं च परिवादं तथाऽष्ट्रवत् ! सीखां च प्रेषणालस्मयुववातं परस्य च !! ३ !! एकः श्रायीव सर्वत्र न रेतः स्कन्दयेकाचित् ! कामादि स्कन्दयन्नेवो हिनस्ति जनसासनः !! ४ !!

मन् [२।१७७-१८०]

महत्त्वारी जीर महाचारियों मदा, मांसा, यश्च, साला, रस, की और पुरुष का सङ्ग, सब जहारे, मायियों की हिंसा ॥ १ ॥ ब्राह्म का अदंत, दिना वितिष्य उपस्थेन्द्रिय का स्पर्ण, कांबों में कंतन, हैंत और, बुक का धारफ, कामा, कीम, बीम, मीह अब, योक, स्पर्ण, ह्रेप, नाल, नाम की प्रमास स्माम ॥ २ ॥ चत, जिस किसी की कथा, निन्दा, निष्याभाषण, कियों का दर्यन, आस्प्रत, दूसरे की नीत आदि कुकरों को स्परा होड़ देवें ॥ ३ ॥ सर्वत्र प्रकास सौते, पीर्यस्थालत कथी न करें, जो काममा स्पर्णकाल करहे की जानी कि कपन महत्वस्थालय का माग्र कर दिया ॥ था

प्पा वेदोननिष्य् । एतदनुस्तासनम् । एवसुपासितन्यस् । एवसु चैतदुपास्पस् । तैविरीय० [ मण ७ । मनु॰ ११ । म० १ । २ । ३ । ४ ]

सायार्य सलेवासी अर्थात् अपने शिष्य भीर शिष्याओं को इस मकार उपरेश करें हैं सद्दा सत्य बेंग्न, धर्मान्यरंग्न कर, ममद्दादित बोके पढ़ पढ़ा, पूर्ण मह्म्यरं से समस्त विधानों के स्थान प्रमान कर स्थान कर कर स्थान स्था

क्सें केंग्ने मु क्षी कर्मा कर। वही कारेश, आवा, यही वरोग्न, यही वेर भी वर्गानपत् भीर वर्ष हिन्दा है। इसी क्षयम वर्णना भीर क्यामा वालयमन सुवारमा चाहिये ह क्षयप्रदेश किया कर्मभू इत्रयने नेह कांशिन् । ययदि क्षुने क्षिण्नित् नगरकामस्य भेतिन् ॥ सन्। १९।४]

हुन्छ को कर्म का श्रीक तथा। बरामामा क्षाम में किसी। प्रकार का सीवार बराम हो सो मो ने विचारणे शक्तरान्त्रीक कोली। क्षानीनी, क्षानीविक्त, क्षाम की कामना करनेवाले वर्मातमा जत हो तीसे ने कर्ममार्ग

क्षानुकारी को निकास करना साथित कि तिस्कास तुरुष से तेन का शंकीचा विकास का बीना सं बस्तेना करनावर है जनने का वित्र वीना है कि जो ने कुन भी करना है कह ने चेना कामण से विभागतों है व करनकर करने वर्ष कुन्यू का कार्य वस्त्र में १ तकार विभागता चुन्ही निर्मा स्मादानामान हिना। है ॥ कुन्यकर्त्य करने वर्ष कुन्यू का कार्य वस्त्र में १ व्यास्त्रोत्म हा संस्कृत सम्मादानामान है ॥ है ॥

मनुः [१। १०८ । १०६]

कार सुच्यों जुन्ताने, वहुने, वहुने बा का कार्य है कि को येथे और वैरानुष्ठक्ष क्यूनैनारी क्षेत्रकार्यन कार्य का कार्यकर कार्यक क्षत्रकार कार्यकार में नगर पूर्व के है व कार्रीका को कार्यकार के नरित है का कार्यक्रियों का कार्यक्रक जुम्मकार कार्य कार्यकार नहीं की समाता, भीत को विद्या पड़ के कार्यकरक करणा है कार्य कन्यक जुम्म का कार्य करता है के 5 के

संग्रामान्त्रे वे स्वे बेट्समानागर् द्विता । स सम्पूर्तिवेदिकार्यो नारिनदी देवनिस्त्रदा ॥

से कर कोर कार्यान्त कार्य पुराने के किये अपनी का सामाय करना है क्स केर्याना आपित को सार्थित कीर पद के बाद कर कार्यान करना है क्स केर्याना केटा कार्य कार्यान अपने के प्रियानायाः । सन्दर्भवित वाहुः साचादवैशा कार्यान ॥

#2 = { ₹ | ₹ ₹ }

देर, स्मृति, वेराजुष्ट्रक कार्योक्त सजुरमृत्यादि द्याव्य, संग्युक्वों का ब्यावाद सो संगातन अर्याद् दिहारा परमेश्वरमित्तादित करमें और कपने कात्मा में यिव व्ययंत्र क्रिसको कात्मा जाहता है जीता कि सन्यमाच्य, दे भ्यार अर्म के क्लाव्य कार्याद हम्दों से क्यांऽप्रमें का विकाय होता है। ओ पद्यपातदित न्याप सन्य का सदय करत्य का सर्वया परिज्ञावकण काव्याद है वही का बात्मा क्षमें और इससे दिवसीत जो रक्ष्यानगरित कर्य्यायकरण सम्बन्ध कार्याम और क्षसम्बन्धा महस्तुक्य कर्म है वसी को क्षममें कहते हैं म

क्रपेशमेष्यसङ्गानां वर्मेडानं विधीतये । धर्मे निडासमानानां प्रमार्खं परमं शुतिः ॥

मञु∘[२।१३]

को पुरुष ( कर्षे ) शुक्रवाँदि का कीर ( काम) छोसेवनादि में नहीं जैसते हैं कर्हों को धर्म का बाच मात होना है, जो कर्म के हान की इच्छा करें वे वेद हारा धर्म का निकाय करें, क्योंदि सर्माऽक्रम का निकाय दिना वेद के हीक २ वर्षों होता ॥

इस प्रकार बाखार्य कारने शिष्य की क्यरेश करें कीर विशेषकर राजा इतर साथिय, येश्य कीर दसम ग्रन्ट करों को भी विचा का बास्यास बावश्य करावें। क्योंकि जो भाजाय हैं वे भी केवल विचानवास करें और स्विचादि न करें तो विचा, धर्म, राज्य और धनादि की वृद्धि कमी नहीं हो सकती। क्योंकि माझक हो केवल पहने पहाने और एत्रियादि से बीविका को माम होके जीवन धारण कर सकते हैं। मीविका के आधीन और स्वविपादि के आहादाता और यदावत परीक्षक दयस्त्राता न होते से आहासादि सब बर्च पाक्कर 🗗 में पाँस आते हैं. और जब श्रियाति विद्वान होते हैं तब ब्राह्मण भी सविक विद्यास्थास और सर्रेपय में पटने हैं स्रोर वन स्विचादि विज्ञानों के सामने वासवह फुटा व्यवहार भी नहीं कर सकते, और अब चात्रियादि अविद्यान् होते हैं तो वे असा चपने मन में आता दे येसा ही करते कराने हैं। इसक्रिये प्राक्कय भी कपना करूपाय चाहें तो एमिपादि को वेदादि संख्यााठा का अभ्यास अधिक प्रवक्त से करावें। क्योंकि दात्रियादि ही विद्या, धर्म, राज्य और सदमी की पृक्ति करनेहारे हैं, वे कार्यी- शिक्तावृत्ति कहीं कारते इसकिये वे विद्याययवहार में पशुपाती भी नहीं हो सकते । कींभ्र अब सब बर्फों में विचा राशिका होती है सब कोई भी पाकरहरूप बावर्मपुत्त मिय्या व्यवहार को नहीं चला सकता, रससे क्या सिद्ध हुन्ना कि इतियादि की नियम में सकानेवाले आहाय और संस्थासी तथा माहाय और संन्याली को सुनियम में बातानेवाले सात्रियादि होते हैं। इससिये सब वर्णी के क्यी पुरुषों में विचा भीर क्षमें का प्रचार अवस्य द्वीना खादिये। सब जी २ यहना यहाना ही यह यह अच्छे प्रकार परीक्षा करके होना योग्य है-परीक्षा पांच प्रकार से होती है। एक-जो २ ईम्बर के शुण, कर्म, स्वमाय और वेदों से बानकल हो बह २ साय और इससे विरुद्ध बासत्य है। इसरी--बो २ सरिकार से बानकल यह २ सत्य और जो २ सृष्टिकम से विरुद्ध है यह सब असत्य है, जैसे कोई कहे कि थिना माता पिता के योग । सहका उत्पन्न हुचा पेसा कशन कृष्टिकम से विरुद्ध होने से सर्वेशा श्वसत्य है। तीसरी-"आत" मर्यात् जो धार्मिकः विद्यान्, सत्यवादी, निष्कपटियों का संग उपरेश के अनुकृत है यह २ प्राहा और ा २ विरुत् बहु २ क्रामाहा है। चौधी—क्रपने कारमा की पवित्रता विद्या के अनुकूल अर्थात जैसा क्रपने को पुत्र प्रिय और पुत्र अपिय है वेसे ही सर्वत्र समग्र होना कि मैं भी किसी को प्रत्य या छल हंगा . ो यह भी भ्रमसन्न और प्रखन्न होगा । और पांचर्यी—बाठों ब्रमाण व्यक्ति मत्यस्न, ब्रजुमान, रुपमान, एम्, देतिहा, सर्वापचि, सरभव और समाव । इनमें से प्रत्यक्त के सद्यकादि में औ र समाधि लिखेंगे वे र सब स्यापशास्त्र के प्रधम और क्रितीय अध्याय के जानी ॥

And A.

इन्द्रियार्वेनश्चिद्दर्शेत्वर्शे शानमध्यवदेश्यमध्यनि

भ० १। मादिक १। सप्र ४।।

को भोज, स्थमाः चतुः, क्रियाः सीर भारा का

दिन अयाँच् अवरह? संबंध में इप राज्ये,

Riet &.

से क्याच होटा है वह हैं दास कर के बीना कि "

रार्थ देव सबाग है।

क्षांच्य श्रीम है वर 🔒 ere er fritt er . .

बेसे रेंग्यनी बार का

कहा भी कार को देख के: E ur errer merk

forft what ... Beat Kinda ...

RIVER THE ET BEICH

Bir migare man # 1 m? Em ga g åg ma at a: as to a set from

Examp given & grandy अंत्यान्ति अक्षा कार्य कुन देखा प्रति as we's our whom w'

Ket & mount of the & state of existing at wind few as a er ha wit d' ten me que

FOR YOUR R. W. D. WIT ET 聖学校 おいなが 食べなり 住を せっきゅ MIN H. B.M. M.M. WER, B. MAT.

aftern mesme -THE PARTY OF

ইামাৰ হুতুৰি স্থ

D1 245 & ec

अपर हुई क्यों रेश्यर का भीर गाप Efferer "einer-क मेंगरे के साथ

वी <del>व्यव</del>स्थानमा में आस ''बंब प्रसीत प्रमानन trem får fent met

वस्ती सम

"तू विष्युमित्र को मुलाला" यह बोला कि "मैंने उसको कमी नहीं देशा" उसके खामी ने कहा कि
"सैना यह देगदल है पैसा ही यह विल्लुमित्र है" या सैसी यह गाय है पैसी ही गयम सर्थात्
नीलगाय होती है, जब यह यहां गया और देवदल के सहस्य उसको देश निम्चय कर लिया कि यही
पिन्युमित्र है उसको से झाया। अथवा किसी जहल में जिस पशु को गाय थे तुस्य देशा उसको निश्चय
कर लिया पित इसी का माम गयम है ॥

घोथा शम्बयमाण-

शासोपुदेशा शेष्ट्रः ॥ न्या० । अ० १ । आ० १ । स० ७ ॥

जो धींस धर्यात् पूर्णे विद्वान्, धर्मारमा, परोपकारमिय, सायपाडी, पुडवाधी, जितेन्द्रिय पुडव क्रसा कपने बास्ता से जातना हो चोर जिससे सुरू पावा हो उही के वधन की रच्छा से मेरित सब मनुष्यों के कस्तावाधी उपरोग्धा हो कथांत्र [को] जितने प्रधियी से लेवे परमेश्रम्य पर्यन्त पदार्थी का बान मात होकर उपरोग्धा होता है। जो येसे पुडच कीर पूर्ण ब्रास परमेश्रम के उपरोग्ध वेद हैं उन्हीं को ग्राव्हमांत्र जाती।।

न चतुष्वमैतिद्वार्थोपिसम्मवामावप्रामाययात् ॥ न्याय० । अ० २ । आ० २ । छ० १ ॥

को इतिह सर्घात् इस मकार को था उसने इस प्रकार किया सर्घात् किसी के जीयनसरिज का नाम येतिहा है।

स्ता वार्थापति -

भूगा अपारवार मुख्यादारपार सा कार्यापीसः" है निखंडुक्यते "समुद्ध क्षेत्रेषु दृष्टिः सति कारणे कारणे कारणे सामा किमक प्रकर्वते, स्प्तासु क्षेत्रु कुंडिस्सीत कारणे का स्वाप्ये क प्रविति में ति किसी है किसी से कहा कि "बहुत के होने से यर्था क्षीर काहणे के होने से कार्य स्वयन्न होता हैं" इसते विका कहे यह दूसरी बात सिद्ध होती है कि विमा बहुत वर्षा कीर दिवा कारण के कार्य कार्य नहीं हो हो सकता।

सानवां सङ्घय--

"सम्मयति यस्मिन् झ सम्भेवः" कोई कहै कि 'माता पिता के विना सन्तानीत्पत्ति, किसी ने मृतक जिलारे, पदाङ्ग उडाये, समुद्र में पुरस्य तराये, सन्द्रमा के दुकड़े किये, एपसेम्यर का अपनार हुमा, लग्न्य के सीन देते और बन्ध्य के पुत्र और पुत्री का विवाह किया" एत्यादि तर असम्मय है स्थानित यस याँ रहिष्मा से विद्या है। और जो बात रहिष्मा के सनुकृत्व हो यही सरम्बर है। स्थान्य के सनुकृत्व हो यही सरम्बर है। सान्य के सन्तर्भ के सनुकृत्व हो यही सरम्बर है।

धर्मविशेषप्रयताद् द्रव्यगुद्धकर्मतामान्यविशेषसमत्रापानां वदार्वानां साधर्मवेषपर्मास्यां

तत्वज्ञानान्निःथेयसम् ॥ वैशेषिकः। अ०१। आ०१। स०४॥

क्ष मतुष्य धर्म के यथायोग अनुहान करने से पवित्र होकर "साधर्य" क्रपांत् हो तुन्य धर्म हैं जैसा,प्रीपेरी कह और जब भी कह "पेयार्थ" क्ष्यांत् पूरिवर्ध कहोर कोर दल कोमल, हसी, रकार से हत्य, मुल, कर्म, सामान्य, विशेष और सम्बाध इस वा पदार्थों के सन्दान . ते "तिमंत्रसम्" मोल की मात होता है। इन्द्रियार्थसिक्षरकेलिकं क्षानमञ्चयदेरयमन्यामिचारि व वनायात्मकस्त्रन्यदाम् ॥ न्याय मृ० । २०११ आदिकः १। छत्र ४॥

जो थोत्र, स्वचा, चल्क, जिहा, श्रीर हात्यु का श्रन्द, स्पर्श, कर, रस श्रीर गन्ध के साथ श्रायत् दित आपंत् आयरण्यित सम्बन्ध होता है, इन्दियों के साथ मत का जोर मत के साथ श्रायत् स्वेमणे से हात्य कराय होता है, इन्दियों के साथ मत का जोर मत के साथ श्रायत् के संभी से हात कर होते हैं पर होता के दरको मत्यत्व कहते हैं परच्यु को व्यवदेश स्वार्य के जोर के साथ पर के होता कि 'यह हात हैं । जैसा कि लिंडी ने किसी ले कहा कि 'यू जल के शा' पर लाके उसके पास श्रद के होता है पर हाता है । किन्तु जिस पदार्थ का माम जल है यहां प्रस्ता होता है, भीर जो श्राय से हात करों है है और जो श्राय से हात करों है है और जो श्राय से हात करों है है और जो श्राय से हात करों कर होता श्रीय के स्वार्य कर है है और जो श्रीय के है है जे के स्वार्य कर हिम्म के नाम कर है स्वर्य कर ही कि किसी ने राश्च में लाग अर्थ हिम के अर्थ के है है जे के स्वर्य कर हो कि साथ श्रीय है से स्वर्थ के है है के स्वर्थ कर हो है से अर्थ के है है से स्वर्थ कर हो कि साथ है से साथ है से साथ है से अर्थ के है है से से साथ है साथ है से साथ है साथ है से साथ है से साथ है से

ंभय तरपूर्वकं त्रिविधमनुमानं पूर्ववच्छेपवत्सामान्यतो दृष्टच्च ॥ न्याय० । त्र० १ । आ० १ । स० ४ ॥

शीसरा उपमान--

प्रसिद्धसायम्परिमाण्यसाधनसुपमानस् ॥ न्यायण । खण् १ । खाण् १ । सूण् ६ ॥ ... इते प्रसिद्ध प्रत्यन्त नाधार्य से साय्य क्षयोत् सिद्ध करने योग्य क्षान का सिन्धि करने ग सायन हो उसको बरमान कहते हैं । "क्यमीयते यन तदुपमानम्" जैसे किसी ने किसी भ्राय से कहार्षि

भीर पाप पुरव के बाजाबा का मुख पु:ख देख के जान होता है।

शामीपदेशा शेष्टा ॥ स्या० । अ० १। आ० १। य० ७॥

जो धींत कर्यात् पूर्ण विद्वान्, धर्मात्मा, परीपकारम्यः सायवावी, पुरवाधी, जितेन्द्रिय पुरव अस्ता कपने काममा से जानता हो चौर जिससे सुरू पावा हो उसी फेकरान की रुखा से मेरित सब महत्यों के करवायाचे उपरेश हो कर्यात् [जो] जितने पृथियी से लेख परमेश्वर पर्यन्त परार्थी का क्षान मान होन्यर उपरेशा है। जो पेसे पुरुष कीर पूर्ण क्षान परमेश्वर के उपरेश वेद हैं उन्हीं की राज्यमार्श्व जाने।। •

म चतुर्वभैतिद्वार्थापचिसम्भवामावप्रामाययात् ॥ न्याय० । झ० २ । आ० २ । स० १ ॥

हो। इतिह कर्यात् इस मकार का था उसने इस प्रकार किया अर्थात् किसी के जीवमधरित्र का नाम पेतिहर है ।।

हडा सर्थापति -

भारवीं सभाव—
"मु अपित प्रसिन्द सोऽभाव!" जैसे विसी ने किसी से कहा कि 'हापी से का' वह दर्श
हापी का समाव देशकर कहा होची था वहां से से खाया। ये बात प्रसाव ! दममें से जो शब्द में टीट्रा,
हापी का समाव देशकर कहा कि सम्मद कीर समाव की गयुका करें तो चार प्रमाय हह जाते हैं। 18 दांच
कार की परीक्षाओं से सम्मायत्य का निक्चय मनुष्य करूनसकता है सम्मया नहीं।।

धर्मविशेषप्रमताद् ष्रव्यगुणकर्मसामान्यविशेषसम्यायानां पदार्थानां मावर्गदेशस्त्राव्या

तत्त्रज्ञानानिःथेयसम् ॥ वैशेषिक । अ०१। आ०१। स०४॥

कर मनुष्य धर्म के वधारोध्य कनुष्टात करने से पवित्र होकर "साइन्हें करने करने कर होते हैं जल माँ हैं जीता श्रीधारी कह जोर उक्त भी जह "वैष्ययों" क्षर्यात् सुविधी करोर कर जल केन्द्र स्वार से इस्त, गुल, कर्म, सामान्य, विशेष और समयाय इन हा पदार्थी के उनकर से करने करना है "तिश्वेसस्य" मोस को आत होता है। पृपिच्याऽपस्तेजोयागुराकाशुं कालो दिगात्मा मन इति द्रच्याणि ॥ वै० । ऋ०१। ऋ०१। स०४॥ पृथियी, जल, तेज, बायु, आकाश, काल, दिशा, आतमा और मन ये नय द्रव्य हैं॥

कियागुग्रायस्तमयागिकारणमिति द्रव्यलद्मणम् ॥ वै०। अ०१। आ०१। छ०१। ।

"कियाद्य गुरावच विद्यन्ते वस्मिस्तत् कियागुरावत्" जिसमें क्रियागुरा और केवल गुर रहे उसको द्राप्य कहते हैं। उनमें से पृथियी, जल, तेज, वायु, मन और आत्मा ये छ: द्राप किया और गुएवाले हैं। तथा आकाश, काल और दिशा वे तीन कियारिहत गुण्याले हैं। (समयावि) "समनेत शीलं यस्य तत् समयायि, प्राम्बृत्तित्वं कारणं समयायि च तत्कारणं च समयायिकारणम्" "अस्यते वेत तबचयम्" जो मिलने के समायपुक, कार्य से कारण पूर्वकात्तरय हो उसी को वृष्य कहते हैं। जिससे

बरप जाना जाप जैसा कांच से रूप जाना जाता है उसकी लक्षण कहते हैं ॥ रूपरसगन्धरपर्यपती पृथिवी ॥ वै० । अ० २ । आ० १ । स० १ ॥ कप, रस, गम्ब, स्पर्शवाली पृथियी है। उसमें कप, रस और स्पर्श कक्कि, बल और बायु के

योग से 🕏 🛭

म्परस्पतः पृथिम्यां गन्धः ॥ वै० । ऋ० २ । ऋ।० २ । ६० २ ॥ पृथियों में गम्ब गुल कामायिक है। वैसे ही जल में रस, बारि में कप, वायु में रप्रा बीर

काराय में शब्द स्वामाधिक है ॥ करामस्तर्जेवस्य व्यापो द्ववाः स्निग्याः ॥ वै० । व्य० २ । व्या० १ । य० २ ॥ कप, रस और स्पर्शवान् प्रयोग्न और कोमच जल कहाता है, परन्त हनमें जल का रस

न्यासदिक गुरा सथा कप स्पर्ध बाग्नि और वासु के योग से हैं॥ कप्त शीतका।। देश । अ०२। आ०२। य०४।।

कीर क्या में श्रीतातत्व ग्राप भी स्वामाधिक 🕏 ॥

देशे करस्तर्गदृश वै० । स॰ २ । सा॰ १ । स॰ 🤻 ॥

को बन कोर रखराँवाका द्वै यह तेक दै । परम्यु इसमें कप त्यामाविक कीर रपराँ बासु के मीग से हैं। क्सर्यरात् बालुः ॥ वै० । अ० २ । आ० १ । छ० छ ॥

क्यर्ट गुजराका कप् है, परम्तु इसमें भी अभागा, शीनकारा, रीज और जल के योग से रहते 🖁 स काषायुं न नियन्ते ॥ वै॰ [ भ० २ | भा० १ । स॰ ४ ]

कप. रस. नग्न कीर कार्य साकाल में नहीं हैं, किन्तु राष्ट्र ही साकाय का गुग है ह निष्करचं प्रदेशपनित्याकास्य तिश्चम् ॥ वै० । २० २ । भा० १ । ४० २० ॥

जिल्ली प्रकेश कीर विकासना होता है वह सामाश का जिल है है बारर्राज्यात्रप्रविषय शुन्दः स्रर्शेश्यावगृषः ॥ वै० । श० २ । शा० १ । शु० २४ ॥

कन्य दृष्टिमी कर्मन कार्यों के अकट व होने से शुष्ट कार्य मुख्याने सूचि कादि का गूच नहीं है दिन्तु राद काराज्य ही का ग्रुव है ।

असर्मिकारं कुक्स्पेकां विजनिति कालुनिकृति ॥ वै० । श० रे । शा० रे । स्० रे ॥

किन्दें करने कर (बुक्तर्) वक्षण ! विक्रम् ) विश्वल (श्वितम् ) शीम शतारि प्रयोग होने हैं क्षापो पाम करने हैं ह

नित्येष्यमायादनित्येषु मायात्कारके कालाख्येति ॥ वै०। अ०२। आ०२। य० ह ॥

को मित्य पदार्थों में म हो कीर कनित्यों में हो इसकिये कारण में ही काल संज्ञा है ॥ 🕅 १६मिति यतस्ति (११ में लिङ्गम् ॥ यै०। अ०२। आ०२। छ०१०॥

यहां से यह पूर्व, हक्षिण, पश्चिम, रुत्तर, अपर, शीधे जिसमें यह स्वयहार होता है असी की दिशा कहते हैं।।

भादित्यसंयोगाव भृतपूर्वोद् मविष्यतो भृताच प्राची ॥ वै० । घ० २ । भा० २ । मू० १४ ॥ जिस और प्रथम शादित्य का संयोग हुआ, है, होगा, उसकी वर्ष दिशा कहते हैं। और सहने

बास्त ही वसको परिचम कहते हैं। पूर्वाभिमुच मनुष्य के बाहिनी कोर दक्षिण और वाई बोर क्तर दिया कहाती है।।

एतेन दिगन्तरासानि ध्याख्यासानि ॥ वै० । अ० २ । आ० २ । य० १६ ॥ इससे पूर्व दक्षिण के बीच की दिया को आग्नेपी, दक्षिण पश्चिम के बीच को नैमांति, पश्चिम क्तर के बीच को पायबी और क्तर पूर्व के बीच को पेशानी दिशा कहते हैं ॥

इच्छाद्देरप्रयत्नसुखदुःखज्ञानान्यास्मनो लिङ्गपिति ॥ न्याय**० । भ० १ । ६० १०** ॥ किसमें (इच्हा ) रागः, (क्षेप ) वेटः, (प्रयक्त ) पुरुषार्थं, सुख, दुःथः, (क्षान ) जानना गुण हो

बह जीवारमा ( कहाता ) है है वैशेषिक में इतना विशेष है-

प्राचाञ्चाननिमेषोन्मेषजीवनमनोगतीन्द्रयान्तर्विकाराः सुखद्र विष्ठाद्वेपप्रयत्नाबात्ममो क्रिज्ञानि ॥ वै० । घ० ३ । घा० २ । घ० ४ ॥

(भाष) भीतर से बाय को निकासना (अपाव) बाहर से बाय को भीतर सेवा (निमेप) कांच को नीचे दांकना (क्रमेच) कांक की उत्पर दंदाना (जीवन) प्राख का धारण करना (मन:) मनन विचार अर्थात बान (गित ) वधेष्ठ गमन करना (इन्द्रिय ) इन्द्रियों को विषयों में श्रवाना उनसे विषयों का महत्व करना ( अन्तर्विकार ) जुवा, तुपा, ज्यर, पीड़ा कादि विकारों का होना, सुख, दांस, इच्छा, होप और प्रयक्त में सब ब्रास्मा के जिंग ब्राधीत कर्म और ग्रंप हैं ॥

युगपण्डानानस्पत्तिर्भनसो लिक्कम् ॥ न्याय० । २० १ । २० १६ ॥

जिससे एक काल में दो पदार्थों का महत्त्व श्वान नहीं होता उसको मन कहते हैं ॥ यह द्रव्य का स्वरूप और सञ्चल कहा, अब गुलों की कहते हैं-

कपरसगम्बरपूर्वाः संख्यापरिमाकानि प्रयक्तं संयोगविमागौ परत्वाऽपरस्ये पद्भयः सरव-दुःस्ते इच्छाद्वेषी प्रयत्नाथ गुखाः ॥ वै० । ८० १ । आ० १ । छ० ६ ॥

कप, इस, गम्य, स्पर्श, संक्या, परिभाग, पृथकरव, संयोग, विभाग, पराय, अपराय, युद्धि, सुक्ष, हु:स, इक्का, होप, प्रयक्त, गुरुत्व, प्रयत्य, स्तेह, सीस्कार, धर्म, काथमें और शुन्द थे २४ गुण कहाते हैं ॥

द्रम्याभय्यगण्यान् संयोगविमागेष्यकारसमनपेश्व इति गुस्रश्चसम् ॥

वैशा चरु १। आरु २। सुरु १६॥

गंग उसकी कहते हैं कि जो इत्य के बाधव रहे, बाव गुए का धारण न करें, संयोग कीर बेमाग में कारण न हो ( अनपेख़ ) अर्थात् एक दूसरे की अपेक्षा न करे ॥

भोत्रोपलभिर्वदिनिर्वाधः प्रयोगेणाऽभित्रपतित बाकासहैसः शब्दः ॥ महाभाष्ये ॥

जिसकी भोत्रों से प्राप्ति, जो बुद्धि से प्रद्रण करने योग्य और प्रयोग से प्रकाशित तथा भारत जिसका देश है यह शब्द कहाता है। नेत्र से जिसका ब्रह्म हो यह रूप, जिल्ला से जिस मिग्रादि अनेड प्रकार का प्रहुण होता है यह रस, नासिका से जिसका प्रहुण हो यह गन्ध, त्वचा से जिसका प्रहुण

होता है यह स्पर्श, पक दि इत्यादि गणना जिससे होती है यह संख्या. जिससे तील अर्थात् हनका आर्थ विवित होता है वह परिमाण, एक दूसरे से अनग होना वह पृथक्त्य, एक दूसरे के साथ मिलना वर संयोग, एक दूसरे से मिले हुए के अनेक दुकड़े होना वह विभाग, इससे वह पर है वह पर, उससे वा वरे है यह अपर, जिससे अच्छे युरे का छान होता है यह बुद्धि, आनम्द का नाम सुख, फ्लेश का नार दु:ख, इच्छा-राग, हेप-विरोध, ( प्रयदा ) अनेक प्रकार का यल पुरुपार्थ, ( गुरुत्व ) मारीपन, ( द्रवत) पियलकाना, (स्तेह) प्रीति और चिकनायन, (संस्कार) दूसरे के थींग से वासना का होना, (धर्म)

म्यायाधरण और फठिनत्यादि, (अधर्म) अन्यायाचरण और कठिनता से चिरुद कीमलता ये बीवीत (२४) गुण हैं ॥

अरद्येपणमवद्येपसमाकुरूचनं प्रसारसं नमनामिति कुर्मासि ॥ वै०। अ०१। आ०१। स०७॥ "उरनेपए" ऊपर को चेषा करना "अवनेपए" नीचे को खेषा करना ! आकुश्चत" सङ्गीव

करमा "प्रसारण" फैलाना "गमन" धाना जाना घूमना आदि इनको कमें कहते हैं॥ अब कमें कालवण एकद्रव्यमगुणं संयोगविमागेष्यनपेत्रकारणमिति कर्मलत्त्वाम् ॥ वै० । अ०१ । आ०१ । स०१ । "पकन्द्रव्यमाश्रय आधारो यस्य तरेकद्रव्यं, न विद्यंत गुणो यस्य यस्मिन् वा. तदगुणं, संयोध्

विभागेषु चापेत्तारदितं कारणं तत्कर्मलक्त्यम्" व्यथपा "यत् क्रियते तत्कर्म, कद्यते येन तज्ञक्त्यम् कर्मणी लक्षणं कर्मलक्षणम्" द्रव्य के आधित गुलों से रहित संयोग और विभाग होते में अपेहारहित कारण हो उसको कम्म कहते हैं।।

द्रव्यगुणुकर्मणा द्रव्यं कारणं सामान्यम् ॥ वै० । घ० १ । घा० १ । छ० १८ ॥, ... जो कार्य द्वस्य शुख और कमें का कारण दस्य है यह सामान्य दस्य है॥ . द्रव्याचां द्रव्यं कार्ये सामान्यम् ॥ वै० । अ० १ । आ० १ । स० २३ ॥ "

हो हम्यों का कार्य द्वस्य है वह कार्यवन से सब कार्यों में सामान्य है।। द्रव्यत्यं गुखस्यं कर्मत्वरूष सामान्यानि विशेषात्र ॥ वै० । त्र० १ । ह्या ०,२ । स्० ४ ॥

· द्राप्यों में द्राप्यवन, गुणों में गुण्यन, कार्यों में कर्मयन ये सब सामान्य और विशेष कहाते हैं। क्योंकि द्रव्यों में द्रव्यत्व सामान्य और गुणन्य कमेत्व से द्रव्यत्व विशेष है इसी प्रकार सर्वत्र जानना !! सामान्यं विशेष इति युद्धपषेत्रम् ॥ वै० । अ० १ । आ० २ । स० ३ ॥

सामान्य और पिरोप युद्धि की अपेक्षा से सिद्ध होते हैं। जैसे-मनुष्य व्यक्तियों में मनुष्य सामान्य भीर पगुरवादि से विशेष तथा स्त्रीत्य भीर पुरुषत्व इनमें बाह्यकृत्व सत्त्रियत्व पेश्यत्व गुदुत्व मी

विरोप हैं। ब्राह्मण व्यक्तियों में ब्राह्मण्य सामान्य और स्वित्यादि से विशेष हैं इसी प्रकार सर्वत्रजाने ! इरेदमिति यदः कार्यकारणयोः स समयायः ॥ वै० । अ० ७ । आ० २ । स० २६ ॥

कारण मर्थान् अववनी में सववनी कार्यों में किया कियावान् गुण गुणी जाति व्यक्ति कार्य कारए कारपव कववर्षा इनका नित्य सारश्य होने से समयाय कहाना है। और जो दूसरा द्रव्यों की परस्पर सारमध होता है यह संयोग बार्धांत् क्रमित्य सावन्ध है ॥

द्रव्यपुरावोः समार्थयास्व्यवस्यं साधव्यंम् ॥ वै० । २००१ । भा० १ । ए० ६ ॥

को मुख कोर गुल का समान कातीयक कार्य का बारस्म होता है उ है। जैसे प्रतिवा में जहर धर्म और घटादि कार्यात्माहकार स्वतरस भने के वेसे ही वा अस प्रध्यम भ जाइन्द्र अस् आन् अटाम्द्र कायान्त्राव्यक्ताव स्वस्टर अस् । यस इ। कौर् हिम कादि स्वस्टर कार्य का आरम्भ पृद्धियों के साथ अस का कोर आत के सार कार हिंच आपत् स्वलंदर काय का आरक्स श्रेम्या च लाव जल आरत्म का सार्ट जल क सार्ट इसे हैं, क्योंत् (स्वयुव्यवीविज्ञातीयारमकासं वेभगोस्' के विदित्त हुमा है कि सो यम ६, क्यांस् हर्मा स्थापुर्ववावश्रावाचार्यक्रमण व्यवस्था व व्यवस्त हर्मा ६ व्यवस्त हर्मा है। जीते प्रविधी में कहते हैं। जीते प्रविधी में कहते बरत्य थम बार काय का बारम्म के वसका थवम्म करत है। जस प्राथम में कावन मन्बन्य थमें जल से दिस्त कोर जल का मुख्य कोमलना कोर स्त्राण्युक्ता पृथियो सरक्षमातात्यात्रमातः ॥ कुं । बार १ । बार ६ । व्या ५ । व्या त्यात्रतात्वा व्या मार्थित व्याप्ति म है कार्योमायास्कारसामावः ॥ वै० । छ० १ । छ० २ । छ० २ ॥ कार्य के बामाय से कारण का बसाय महीं होता।। हारताश्मावात्मात्रात्मातः ॥ कुं। सं १। सा ४। सा ४। सा १। सा कारण के म होने से कार्य कभी नहीं होता।। कारताम् वर्षाः कार्यम्यो हृद्धः ॥ कुन् सन् ५ । सन् १ । सन् १ ॥ हिन् १४ ॥

manus a ratific to t

भारत प्रमुख्या कार्य प्रमुख्या कार्य में होते हैं। परिमाण की महार का है:--सार कारण म प्रण हात है वस हा काव्य म हात है।। वारमाण वा मकार का छ। इस्तु महदिति सिसानिक्रीक्रमामाहिरीक्रमासाल ॥ वै० | स्व० ७ | सा० १ सि० शिवनी से दोडे और कुलों से बड़े हैं॥ सदिति यद्यो द्रुप्पायकर्मस्य सा सचा ॥ बै०। छ० १। छा० २। स० ७॥ वा मुख्य प्रण कार कमा म संत् ग्रांच कारवर रहता है क्यात "संत् मुख्यम्-संत ग्रांच-संत्क द मुख्य सत् प्रण सत् वार्यां वर्षमात्र काववर रहता है क्यात् "संत मुख्यम्-संत ग्रांच-संत्क रे मार्वात्रवृत्तेत्व रेतालातामान्यमेव ॥ वै० । अ० १ । आ० १ । स० ४ ॥

नावायुत्रपर श्रीतनातान्यभन्न ॥ य॰। अ० (। आ॰ र। प्० ४॥ को सत्र के साथ महावर्षमान होने से सचाहरूप भाव है सो महासामान्य कहाता है॥ यह सम कियामुण्यस्य प्रतामानात्मामत् ॥ नै०। स्वर्धाः हः । स्वर्धः ाजाराज्य च च पालावारमाणावाव ।। च ा व्या व्या व्या पा प्राप्त ।। द्विता कोर गुळ के विशेष निक्षित के क्षमाब के माक् क्षमांत् वृत्तं (क्षसत्) न था, जैसे घट, नित्त हैं पूर्व बही हैं, हराका नाम प्राथमात ॥ दूसरा-सदसत्।। है। मि० ह। मा० १। स० रे॥ सबातत्।। वै०। श्र० ६। श्रा० १। स० ४॥

जा होने कोर न होने जेले ''क्यारिकाऽनिक्या गाः'' यह पाना वाय नहीं कार वाय पोना नहीं 'तु घोड़े में पाय का कीर नाय में घोड़े का कमाय और नाय में गाय, घोड़े में घोड़े का प्राप्त कराया के कराया के में क्यों का व्याप कीर नाय में गाय है। ज्यायान कराया है में क्योंगाः— रिबान्यद्रसद्द्रसद्द्रसद्द्रस्त ।। ४० । ४० ८ । ४० ८ । ४० ४ ।। जो प्रशेत तीनो क्षमायों से भिन्न है क्सको कालानामाय कहते हैं। जैसे—"मट्ट्रह्र" क्रपोद् हा स्थार सम्बद्धात साकास का रेख श्रोट स्वेड्यासिक अस्ता का वस सम्बद्धात स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स् आ स्थार स्वेड्याची साकास का स्थार स्थार

सास्ति घटो गह इति सतो घटस्य गेह्संसर्गप्रतिषेषः ॥ वै०। अ०६। आ०१। स०१। स०१ पर माग्य प्रत्यत्र दे घर के साम्य घटा साम्यण्य नहीं दे, ये पाँच अभाव कहाते हिन्य पोचास्ति हरित्य पाँच अभाव कहाते हिन्य पोचास्ति हरित्य पाँच अभाव कहाते हि। स्ति प्रति क्षेत्र के दोर के अधिया अल्य हरित्य हरित है।। त्र दृष्ट्र हान्य ॥ वै०। अ०६। आ०२। स्व०१ ॥ वि०। अ०६। आ०२। स्व०१ ॥ अ०३॥ अथाव स्वत्य दें।। अ०४॥ अथाव स्वत्य दें।। अ०४॥ अथाव स्वत्य दें।। अ०४। अ०६। आ०२। स्व०१२॥

को सहुए सर्वात् चवार्य झान के उसको विचा कहते हैं ॥ पुरिच्यादिरुवस्य गन्धस्पत्री हुन्यानित्यस्यादिनत्यात्र ॥ वै० १ स० ७ । सा० १ ।स्० १ एतेन नित्येतु नित्यस्यमुक्त्य ॥ वै० । स० ७ । सा० १ । स० ३ ॥

को कार्रस्य युचिप्तादि पराये कोर बनमें कप, रस, शब्ध, रस्यों गुण ही ये सब द्रम्पों के हाँ होने ने कविन्य है कीर जो दगने कारणस्य युचित्र्यादि निस्य द्रम्पों में शब्धादि गुण ही वे निस्य हैं ॥

ाइकान्यद्वित्यम् ॥ वै० । अ० ४ । आ० १ । मृ० १ ॥ क्रोदिकान्यद्वो कीर जिसका कारण कोई भी न द्वो यद्द निरंप द्वी, सर्धांद्र:—"साकारण

किन्द न " डो जानम् बाने जार्रकार गुण है ने जनिया बहाते हैं ।।

न्दर दे इ.व. इतन मंदीति शिष्टी सम्बद्धाय केति सीष्ट्रकम् ॥ वै । झ.० ६ । झ.० ६ । प्र.० इनका वह न्दर्भ वा न्दरान्त्र है क्यादि सम्बद्धाय, संबद्धाय, वृक्षार्थसमयापि सीद्धायिक

कार प्रकार का निष्टिक कार्यान् विद्वतिहाँ के नावक्य में बात कोता है।। "हामचादि" जैसे कार्य क्यें काम्ब्रक्त है "स्वेशेंन" जैसे नगैर स्थायात्रका है इत्यादि का निष्य संयोग है "प्यायीमार्ग कब कहे हैं है बारवहण जैसे कार्यकर नगर्य कार्य का तिक्क कार्यात् जनाने यात्रा है "यिरीधि" जैसे कृष्टि क्रोकेक में कृष्टिका दिशंदी निष्ठ है व "व्यापि":—

निवरं दर्पनारियम्भयेते वनस्य वा स्याप्तिः ॥ निवस्तक्ष्युद्धदमिग्याचार्याः ॥ अप्रेयसम्बद्धितेन इनि वस्त्रविक्तः ॥ गौरस्यक्षत्र ॥ { अ० ४ ] २६ । ३१ । ३१

सदाज जैसा कि "यन्ध्रयती पृथियी" जो पृथियी है वह गन्ध्रयाली है, वेसे लक्तल सीर प्रत्यसादि ममाज इनसे सत्याऽसस्य कोर पदार्थी का निर्णय हो जाता है इसके विना कुछ जी नहीं होता ॥

#### श्रय पठनपाठनावीधिः

अप पढ़ने पढ़ाने का प्रकार लिखते हैं-प्रथम पाणिनिमुनिहत शिक्षा जो कि सुरुक्ष 🕻 उसकी ीति अर्थात् इस ब्रह्मर का यह स्थान यह अपस यह करण है जैले "प" इसका क्रोप्त गान स्ट्रप्ट स्यान क्रीर प्रायु तथा क्षीप की बित्या करनी करण कहाता है, इसी प्रकार यथायोग सब ऋसरों का उचारण माता पिता भाजार्थ सिधलार्वे । तदनन्तर व्याधरण अर्थात् प्रथम अप्राध्यार्था के सूत्रों का गढ जैसे "मृदिरादेव्" फिर पदब्देश जैसे "वृद्धिः, बाल, देव् वा बादेव्" किर समास "बाव्य देवव प्रादेव" कोर कार्य जैसे "कार्ययां वृक्षितंत्रज्ञा विवादे" कार्यात् का, ये, को की वृक्षिणंत्रा [काजन] ,, "ता परो प्रसास्स सपस्कादिष परस्वपर!" तकार जिलसे परे कीर को तकार से भी परे हो बद्द पर कहाता है, इससे क्या सिद्ध हुआ जो आकार से पर लु और लु से परे वेश होशे तपर हैं, तपर ा प्रयोजना यह है कि हस्य कीर प्यान की बृद्धि संज्ञा न हुई। उताहरण प्राताः) यहाँ ''मन्द्र' धातु 1 ''पम्' माराय के परे 'प्र. मृ'' की शासेका होकर कोश होनाया पश्चाम् ''मन्द्र का' पश्ची न्वान के ये मारातिक सकार को बृद्धिसंकत काकार होगया है। तो भ्रात्र जुनाः ''श" को गृही कार रहे यह मिन्न के ''माराय' देसा सर्वोग हुक्ता । 'कारायाय'' यहां कायिपूर्वकः ''स्ट्र'' धातु के हस्य ह नान में "घम" अत्यय के परे "ऐ" युद्धि श्रीर उसकी शायु दी मिल के "सश्याया" ! "नापका" यहां नीम् आतु के दीर्थ देशार के राजा में "शाहर" आयव के परे """ हुदि जारि असकी आयू होकर राज के "मापका" । और "स्तायका" यहाँ "मुत्र" आयु से "शाहर" मायव होकर हुन्य उत्तर के पान में भी पृति आयू आहेर होजर अजार में मिल नया तो "स्तायका"।(इस्स्) आयु से कार्य पत्रल" मराय ल की इरसंबा द्वीके लीप "मु" के स्थान में धका बाहेश और चाकार के स्थान में मार" पुरि होकर "कारकः" तिस हुआ। तो र एक काले पीते के प्रयोग में लगे उनका कार्य तक ननाना माय कीर स्केट कांप्या लक्षकी के पहें पर दिखला २ के कच्का कप धर के जैसे "अपन म्।द्व" दार मकार धर के प्रथम यकार का किए सु का लीव दीकर "अक्।कान्यु" देशा दशा .पर को मानार दृदि भीट जु के ब्यान में "तं" होने से "भागू-कार्य" पुत्रः सवसर में मिल करे से भागु-खु" हत, अब बनार की हरसेंचा "शू" के ब्यान में "द्र" होनद पुतः वचार की हमरेंचा कांव जाने प्रभाव "मागुर" देसा रहा कह रेज के स्थान में (:) विसर्जनीय होकर "भागा" दह कर य हुआ। जिस २ श्रेष्ट से जी २ कार्य होता है उस बसको यह यहा के कीर तिलवा कर कार्य राना जाय । इस प्रकार पहुने पहाने से बहुन शीप्र इह बीध होना है। यदा बार इसी वकार करा-ापी पढ़ा के प्रानुपाठ कर्षसहित और दश लकारों के कप तथा प्रविद्या शहित एको के अपनी र्यात् सामान्य राज जैसे "कर्मत्वयल" कर्म क्रवण्ड कमा हो तो धानुमान से कल मन्दर हो जैसे पात् सामान्य पुत्र स्व "कामवान् "का क्वयर नाम हा ता चातुम्मव से काए सन्दरी जन्म रामावारी" पात्र करवाद वृद्ध सेतं "सामोऽनुस्वर्ते का" करात्र हार्ग किया कर्म क्वयर नगर हो तो कारास्त्र धातु से "वा" प्रश्यव होते, कार्यात् को बहुत्यावक जैला कि कार्ये पद लगा हो तो सब तुक्षों से काल प्राप्त होता है कार्यों किया कार्यों कार्य विकास से प्राप्त होता है ति स्वर्थ के सिर्टर दे से कारास्त्र धातु को "वा" प्राप्य के ब्राह्म कर किया जैले कार्यों के विचय के कार्यन र सून वर्ग होता में है देते कार्यवाद एवं के विकास के प्राप्त गुंव को प्रशुक्त नहीं होती। उन्हें कार्यकर्ते, ताल के ग्य में मायवसिक चौर धूमिवानों की प्रशुक्ति होती है कैसे मायवसिक राजादि के कार्य टे ज्यवर्ती. की प्रवृत्ति नहीं होती । इसी प्रकार पाणिनि महर्षि ने सहस्र म्होकों के बीच में ऋकित ग्रन्ट अर्थ की सम्बन्धों की विद्या प्रतिपादित करदी है। धातुपाठ के प्रधात उलादिगल के पढ़ाने में सर्व सुवन्त ह विषय अच्छे प्रकार पढ़ा के पुनः दूसरी बार शुद्धा, समाधान, वार्तिक, कारिका, परिभाषा की घटर पूर्वक, अष्टात्यायी की द्वितीयानुवृत्ति पदावे । तदनन्तर महासाध्य पदावे । अर्थात् जो वृद्धिमान् पुर याची, निरकपटी, विद्यावृद्धि के चाहनेवाले नित्य पढ़ें पढ़ावें तो देढ़ वर्ष में अप्राध्यायी और देढ़ वर्ष महासाध्य पढ के तीन वर्ष में पूर्ण वैयाकरण होकर वैदिक और लोकिक शुःदों का व्याकरण से वोध हा वन: अन्य शास्त्रों को शीध सहज में पह पड़ा सकते हैं। किन्त जीसा बहा परिश्रम व्याकरण में 🕮 है वैसा अम सम्य शास्त्रों में करना नहीं पड़ता और जितना बोध इनके पढ़ने से तीन वर्षी में होता है इतना बोध कुप्रन्य बर्यात् सारस्वत, चन्द्रिका, कौमुदी, मनोरमादि के पढते से पचास वर्षों में महीं हो सकता। क्योंकि जो महाग्रय महाय कोगों ने सहजता से महान् विषय ग्रपने प्रन्यों में प्रश शित किया है वैसा इन चुद्राशय मनुष्यों के कल्पित प्रन्थों में क्योंकर हो सकता है ! महर्षि होगों ह बाराय, जहां तक होसंके वहांतक, सुगम बीर जिसके भ्रहण में समय थोड़ा लगे इस प्रकार का 🕏 है और जुद्रायय लोगों की मनसा पेसी होती है कि जहां तक बने वहां तक कठित रचना करनी हि<sup>स</sup> बड़े परिश्रम से पढ़ के श्ररूप लाम उडा सकें जैसे पहाड़ का सोदना कीड़ी का लाम होना। ब्रीट क्रा प्रत्यों का पढ़ना देला है कि जैला एक गोता लगाना बहुमूल्य मोतियों का पाना। व्याकरण को प यास्कमुनिष्टतः नियपदु और नियक्त छः वा आठ महीने में सार्यंक पढें और पढावें। अन्य नाशिका अमरकोपादि में अनेक वर्ष व्यर्थ न स्रोवें। तदनन्तर पिहलासार्यकृत सुन्दोग्रन्थ जिससे वैदिक मीहिं छुन्दों का परिवात, नयीन रखना और नहोक बनाने की रीति भी यथायत सीखें। इस प्रन्थ और <sup>सीकी</sup> की रचना तथा बस्तार को चार महीने में सीच पढ़ पढ़ा सकते हैं। और वन्तरक्षाकर आदि अर्रे बुद्धिमकविपत मन्यों में सनेक वर्ष ॥ खोवें । तरपद्मात् मनस्मृति, वानमीकीय रामायण और महामारी के उद्योगपूर्वान्तर्गत विदुरमीति आदि अध्दे २ प्रकरण जिनसे दुए व्यसन दूर हों और उत्तमता सम्म बात हो येते को काव्यरीति से अर्थात् पदच्छेद, पदार्थोक्ति, अन्यय, विशेष्य विशेषण और भाषार्थ भाग्यापक लोग जनार्वे भीर विचार्यी लोग जानते जायें। इनको वर्ष के भीतर पढलें। तदनलर पी - ब्रीमांसा, वैशेषिक, स्याव, योग, सांख्य और वेदान्त अर्थात् जहां तक यन सके यहां तक आपिकृत में क्यासिट अथया उत्तम विद्वानों की सरल व्याक्यायुक्त थः शालों को यह पढ़ार्थे। परम्तु वेदाना वर्ग के पहने के पूर्व हैंस, केन, कठ, प्रथा, मुख्डक, मास्ट्रक्य, बेनरेस, तीचरीय, खान्त्रोस श्रीर शृहदारम्य इन इस दरा दरनियरों को पढ़ के दः शास्त्रों के माध्य वृत्तिसदित सूत्रों को हो वर्ष के मीतर पढ़ार्व हैं। पड लेवें। प्रधात् हु: वर्षों के सीतर खारों ब्राह्मण अर्थात् पेतरेष, शतपथ, साम भीर गोपप

के सरित वारों बेरों के स्वय, ग्रम्य, सम्बन्ध तथा किया सहित पड़ना योग्य है। इसमें स्टापुर्य मीराहर हिलामूंदर्शात्य बेर्टुन विज्ञानाति योऽर्यस् । योऽर्यस् इस्तर्सलं नार्टनित क्रानिविचनात्या ॥ । निरुद्ध १ । १८ ।

यह निरस्त में मन्त्र है। जो वेद को स्वर जीर पाउमात्र पढ़ के इस्सें नहीं जानता नृद्ध, वार्की, पणे, पाड, पृत्त जीर अस्य परा जाग्य आदि का आर उठाना है पेसे भारवाद अस्याद अस्याद का उदारेवाका है, किर जो वेद को पड़ना और उनका परायन् अस्य जानता है पही सामूर्य आन्त्र अस्त्र होके देहाना के बधान् इस से पानों की झोड़ पवित्र धर्मांवरए के प्रवाप से सर्वातान्द्र की क्षेत्र है।

डुत त्वः पर्यम देहर्यः पार्यम्य त्वं युग्यमः भृषोत्येनाम् । डुतो त्वंसी तुन्यंरे विसर्धे जाये<u>व</u> पत्यं उ<u>ग</u>ती सुरासोः ॥ ऋ० ॥ सं० १० । स्० ७१ । सं० ४ ॥

को कायिद्वान् है वे सुनते हुए नहीं सुनते, देखते हुए नहीं देपते, वोहते हुए नहीं वोहते कार्यात् कायिद्वान् लोग इस विधा वाली के उद्धर्भ को नहीं जान सकत किन्तु जो राग्द अर्थ कोर सरमस्य का जाननेपाला है उसके लिये विधा जैसे सुन्दर वल धानूपक धारण करती अपने पति की कामना करती हुई दरी कापना ग्रारीः कोर स्वरूप का कामग्र पति सामने करती है येसे विधा विद्वान् के विशेष कापने स्वरूप का प्रशास करती है कविद्वानों के लिये नहीं।

ऋषों ऋषेरें पर्ने ब्योंमृत् यास्मिन्द्रेया अधिकिसे निषेद्रः । यस्तव षेद्र किष्ट्रचा कारियति य स्विद्विस्त कृमे सर्मातने ॥ ऋण्॥ मंण् १ । ऋण् १६४ । मंण् ३६ ॥

जिस व्यापक कविनायी सर्वोत्हर परमेखर में सब विद्वान् और वृधियी सूर्य आदि सब लोक रियत है कि जिस में सब बेदों का मुक्य साल्यपे है उस प्रह्म की जो नहीं जानता यह प्राग्वेदादि से क्या इन्द्र पुत्र की प्राप्त हो सकता है ! नहीं २, किन्तु जो बेशें की पढ़ के धर्मातम योगी होकर इस प्रक्र की कानते हैं वे सब परमेश्वर में स्थित होके मुक्तिकपी परमानम्द को प्राप्त होते हैं। इसकिये जो कुछ पढ़ना वा पदाना हो वह अर्थहान सहित वाहिये ॥ इस प्रकार शत वेदीं को पढ़ के आयुर्वेद अर्थात् जो वरक, सुश्रुत बादि भूषि मुनिप्रयोत वेचक शास 🕻 उसको अर्थ, किया, शक्र, छेदन, भेदन, लेप, विकित्सा, निदान, भ्रोपस, पथ्य, शरीर, देश, काल सीर वस्तु के गुण धानपूर्वक ४ (चार) वर्ष के भीतर पहें पढ़ावें। तद-नन्तर धतुर्वेद सर्यात् जो राज्ञसम्बन्धी काम करना है इसके दो भेद एक निज राजपुरुपसम्बन्धी सीर हुखरा मजासम्बन्धी होता है। राजकार्य में समा सेना के चन्पत्त शस्त्रात्व विचा नाना प्रकार के व्यूहों का अभ्यास अर्थात् जिसको साधकल "अवायद" कहते हैं जो कि ग्रनुओं से लड़ाई के समय में किया करनी दोती है उसको यदावत् सीसें और जी रे प्रजा के पालन और वृद्धि करने का प्रकार है उनको सील के न्यायपूर्वक सब अजा की प्रसम्न दफ्छें, दुष्टों को वधायोग्य व्हड क्षेष्टों के पालन का प्रकार सब मकार सीखलें। इस राजविद्या को दी २ वर्ष में सीखकर शान्ध्रपेवेद कि जिसकी गानविद्या कहते हैं उसमें स्वर, राग, रागिएी, समय, वाल, प्राम, तान, यादित्र, वृत्य, गीत आदि को प्रधायत् सीसें परम्तु मुच्य करके सामवेद का गान वादिश्रवादनपूर्वक सीख और भारवसंदिता चादि मो २ झार्प मन्य हैं डनको पहें परन्तु भड़ते वेश्या और विषयासिककारक वैरागियों के पर्दभग्रप्दयत् स्पर्धे आजाप कभी न करें। अर्थवेद कि जिसकी शिल्पविचा कहते हैं उसकी पदार्थ गुल विज्ञान क्रियाकीशन नानाविध पदार्थों का निर्माण प्रथिशी में लेके बाकाश पर्यन्त की विधा को प्रधावत सील के क्ये अर्थात जो पेश्वर्य को बहानेवाला है उस विधा को सीख के दो वर्ष में ज्योतिव्शास्त्र सूर्येसियान्तादि जिसमें बीजगणित, बाह, भूगोल, समील और भूगभेविचा दे इसकी पद्मापत् सीसें। तत्पव्यात् सर प्रकार की इस्तक्रिया, धन्त्रकला आदि को सीसे चरन्तु जिनने ब्रह, नचन, जन्मपत्र, राशि, सुहृत आदि के फांच के विधायक प्रत्य हैं उनकी भूठ समझ के कभी व पढ़ें और पढ़ार्व । ऐसा प्रपक्त पढ़ने और पदाने वाले करें कि जिससे बीस वा इकीस वर्ष के मीतर समग्र विचा उत्तम शिक्षा मात होके मतुच्य कोग एतएत्य द्वोकर सदा जानन्द में रहें । जितनी विधा इस बीति से बीस वा इकीस वर्षों में हो सकती दे उतनी बन्य प्रकार से शतवर्ष में भी नहीं हो सकती ह

भूषिप्रणीत भन्धों को इसलिये पड़ना चाहिये कि वे बड़े विद्वान सब शास्त्रवित् कीर धर्मात्मा

थे और अनुषि अर्थात् जो अल्प शास्त्र पढ़े हैं और जिनका आत्मा पद्मपातसहित है उनके बनाये हैं मन्य भी बेसे ही हैं।।

पूर्वमीमांसा पर व्यासमुनिवृत व्याच्या, पैविधिक पर गीतममुनिवृत, न्यायसूत्र पर सास्यायमुनिवृत भ्राप्य, पत्रविस्मृनिवृत स्वायस्यायम् मृनिवृत भ्राप्य, पत्रविस्मृनिवृत स्वायस्य पर साम्मृनिवृत भ्राप्य, पत्रविस्मृनिवृत सांव्यस्य पर साम्मृनिवृत भ्राप्य, प्रायस्य विस्वायस्य स्वायस्य साम्मृनिवृत भ्राप्य साम्य साम्

है। देर की विशेष स्वास्ता अरुपेशियाच्यासिका में देश सीक्षिण चीर इस प्रत्य में भी आगे सिसेंगा कर डो परिश्वाम के योग्य प्रत्य हैं उनका परिमाण संचित से किया जाता है सर्मीद में

लीचे साथ किसीने यह २ जालमध्य शामका चाहिये। याकरण से कालन्त्र, सारस्यत, यौद्रक गुण्डरेण, कीमुरी, श्रीमार, करोशारि। जीय में कामण्डीयादि। व्यक्तिमध्य में युक्तशाकरादि। विशे से प्राय दिल्ली करणांचे प्रातिनीयं मार्ग वया स्थादि। ययोतिष् से श्रीमधीख, सुप्ततिकितासिय कारि साथ दे लिंद करेत. जुनकाशन्त्र, वपुर्वत, मान, किशानाद्विनीयादि। सीमांसा से ध्रमेरिक्यु, मताकीरि देशीच्य दे लिंद के स्थापना में जागरीयी भादि। योग से इद्यम्तितिकादि। सांस्य से सांस्याप्त के मुख्य को क्या कार क्यांत्र, साथ मंत्रप्रत्य, साथ प्रात्म, राज प्रता्म, राज प्रता्म, सुन्तारीदासहक सायासम्याप्त देशा के क्यांत्र को कार्य मार्ग प्रत्यापता कार्य प्रता्म, साथ प्रत्यापता, साथ प्रता्म, स्वार्थीया स्थापना कार्य देशा के क्यांत्र के स्थापना कार्य कार्य कार्य स्थापना स्थापना दिल्ला साथ स्थापना साथ स्थापना कार्य स्थापना स्थापना

## काकरानी दिशासन पूरामानि कम्यान गाया नागामी गारिति ॥ वट सम्पर्याच वा वचन है। जो पेनरें व. गायामादि जाताम् किस कार्य कस्त्री के वितर्ग

करण बण्य बण्य केन बण्यांनी योख साम है, धीमद्वागयनाहि का साम पुराण सही। (मार) । स्थाप करने में साथ है दिसाबा प्रदाण करों सही करने हैं। दला ) जो य दसमें मान्य ही सीने देशें स्थ्य साथों का है को में निया दरवे पर बार है। वेकारि मान्य प्राण के व्यक्ति मान्य साथ साथ साथ है। स्थ्य मान्यों का है को मीन्या करने से साथ का प्रदाण करना बादे हो नियान भी उनके मान्य की मान्य को प्रश्निक 'क्षण प्रतिक साथ वृत्र नामंत्रार्थित' कामण के मुक्त साथका साथ की में या देवा बारिय देवा नियाम करने हैं। (अप ) मान्य मान्य की मुक्त साथका साथ की में दर्भ केन बार की सीने की मीन्य को है। (अप ) मान्य मान्य करना भी नियान मान्य है। अप की साथ कर साथ मान्यों को निरोण कामों

प्रकार के वह दक्षण मार्चित । १ मात्र । प्रेमन मा प्रायम्य कीत मुख्ये मान्यों का प्रदेशक दिये

अन्य शाख़ों में भी है, जैसा सृष्टि विषय में कः शाख़ों का विरोध है:-मीमांसा कमें, पेशेविक काल, त्याय परमाणु, योग पुरुषार्थ, सांच्य प्रकृति और वेदान्त बाब से खृष्टि की उत्पत्ति बानता है, क्या यह विरोध नहीं है ! (उत्तर) प्रथम को विना सांस्य और वेदान्त के दूसरे चार शास्त्रों में सृष्टि की उत्पत्ति मसिद्ध नहीं लिखी और इनमें विरोध नहीं क्योंकि नुमको विरोधाविरीध का झान नहीं। मैं तमसे पहता है कि विरोध किस स्वल में होता है है क्या वक विषय में श्रधश मिन्न २ विषयों में है ( मझ ) पफ विषय में बानेकों का परस्पर विरुद्ध कथन ही उसको विरोध कहते हैं, यहां भी शक्ति एक ही विषय है। (उत्तर) क्या विद्या यक है या दो, यक है, जो वक है तो व्याकरण, पंदाक, उसीतिय जाहि का भिन्न र विषय क्यों है। जैसा एक विद्या में क्षेत्रक विद्या के अवध्यों का एक इसरे से भिन्न प्रतिपा-दम दोता है येसे दी स्षिविद्या के भिन्न भिन्न छ। अववयों का शालों में अतिपादन करने ने दूसमें कुछ भी विरोध नहीं। जैसे घड़े के बनाने में कर्म, समय, मिट्टी, विचार, श्रंबोग, विवीगाड़ि का प्रश्रार्थ, प्रस्ति के गुण और कुँभार कारल है। यसे ही सृष्टि का को कर्म कारल है। इसकी स्वान्या सीमासा है, समय की स्यायया वैशेषिक में, अपादान कारण की व्याख्या न्याय में, युक्षपार्थ की व्याख्या यीग में, तक्यों के अनुकाम से परिगणन की व्याच्या सांच्य में और निमित्तकारण को वरमेग्नर है उसकी व्याच्या बेदान्त-शाख में है इससे कुछ भी विरोध नहीं। जैसे वैद्यवशाख में निदान, खिकाना, श्रीवधि, दान और प्रथ्य के महरश भिन्न २ कथित हैं धरन्तु सब का सिद्धान्त रोग की निवृत्ति है वैमे ही खिए के छा कारण है इसमें से यक २ कारण की व्याच्या एक २ शादाकार ने की है इसलिये इसमें कुछ भी विरोध गर्दी, इसकी विशेष ध्याण्य खरियकाल में कहेंगे ॥

जी विचा पढ़ने पढ़ाने के बार हैं उनको छोड़ देवें जैसा कुरांग अर्थान् दुए विपर्शाननी का संग, दुएम्बसन जैसा मदादि सेवन और वेश्यागमनादि, बाल्यावस्था में विवाद वार्थान वर्ष सर्वे से पूर्व पुरुष और सोलहर्षे वर्ष से पूर्व हती का विवाह होजाना, पूर्व बहासर्व न होना, राजा, माना विता और विद्वारों का मेम ,पैदादि शास्त्रों के प्रचार में व दोगा, अतिभोधन, अनिजागरण करना, पहने पढ़ाने परीक्षा लेने या देने में कालस्य या कपट करना, सर्वापरि विका का लाभ न सममना, महावर्ध से यम, यदि, परात्राम, आहीन्य, शास्त्र, धन की गृदि न मानना, ईश्वर का ध्यान दोक क्षम्य पापालाहि कड़ सूचि के दर्शन पृक्षन में अपर्य काल जीना, माता पिता, चतिथि कीर काणाये, दिवार इनकी साय मार्ति मानकर सेवा सार्थांग व करना, वर्णाध्य के धर्म को छोड़ अध्येषण्ड, तिव्रक, करती, मालाधारण, पदाहरी, प्रयोदशी कादि बत करना, काश्यादि तीर्थ और राम, इच्छ, नारायछ, छिच. मगवती, गर्थेशादि के नामस्मरत से पाप दूर होने का विभ्यास, पाकरिष्टयों के उपदेश से दिया पहने में भागता था दीता, विद्या धर्म वीग परमेश्वर की उपासना के विका मिथ्या पुराल्तामक आगदणाह की कचादि से गलि का मानना, लोभ से धमादि में मचुत्त होवर विचा में होति न वसना, हधर दशर कार्य पुमते रहता दरवादि मिथ्या व्यवदारों में पुँस के अक्षायर्थ कीर विद्या के लाम से रहित हो वर शोगी और शर्ख बने रहते हैं ह

काइन्त के शंबरावी कोर स्वाधी बाहाए कादि को दूसरों को बिद्धा सल्लेग से दूरा कीर करते जाल में परेंसा के जनका तन, मन, धन नए कर देते हैं और चाहते हैं कि जो सामियारि कर पहकर दिलाव ही जायेंगे सी हमारे पासएडजाल से सूट और हमारे इल की जानकर हमारा करमान करेंगे। इन्साह विशों को राजा और मजा बूर करके अपने सहकों कीर सहिवयों को दिहात करने के लिये हम. मन. धन से मयल दिया करें । ( ब्रध्न ) क्या क्यों और शह भी बेद यहें ? को ये यहेंसे लो हम फिर करा करेंसे ?

भीर इनके पहले में प्रमाख भी नहीं है जेता वह विषेश्व है:-

## धीशुद्री नाघीपातामिति थुतेः ॥

रुति चीर श्रद्ध न पढ़ें यह श्रुति है। (उत्तर) सब रुति और पुरुष अर्थात् मनुष्यमात्र को पहनेक भधिकार है। तुम कुआ में पड़ो और यह श्रुति तुम्हारी कपोलकल्पना से हुई है। किसी मामापिक मन की नहीं। और सब मनुष्यों के बेदादि शास्त्र पढ़ने सुनने के अधिकार का प्रमाण पत्र्येंद्र के हुनीनी श्रद्याय में इसरा मन्त्र है:--

यथेमां वार्च फल्यागीमावदानि जर्नेम्यः। ब्रह्मराजुन्याम्याध्य शुद्धायु वार्याय व स्तृ

चौरणाय ॥ [ यञ्च० घ० २६ । २ ]

परमेश्यर कहता है कि (यथा) जैसे मैं (जनेन्यः) सब मनुष्यों के किये (इमाम्) हि ( कल्यांचीम् ) कल्याच वर्षात् संसार और मुक्ति के सुख देनेद्वारी ( यात्रम् ) ऋग्वेदादि चारों वेही ही वाणी का (आ, बदाति) उपदेश करता हूँ वेसे तुम मी किया करो। यहां कोई देसा प्रम करे कि शब्द से दिलों का प्रहुण करना चाहिय क्योंकि स्मृत्यादि अन्यों में ब्राह्मण, समिप, दीरप ही के देरें पढ़ने का अधिकार लिखा है की और ग्रहादि वर्णी का नहीं। (उत्तर)-(प्रवासाम्याम्) स्थादि है परमेश्वर स्थयं कहता है कि हमने आसण, चित्रय, ( अर्थाय) चेरव, ( ग्रद्वाय ) ग्रद्ध और (स्थाय) अरे भूत्य वा स्त्रियादि ( सरणाय ) और स्रतिग्रद्रादि के किये भी वेशों का प्रकाश किया है सर्थांत् सर् म्हण वेदों को पढ़ पढ़ा और सुन सुनाकर विद्यान को युड़ा के अच्छी बातों का प्रहण और तुरी बातों का त्या करके दु:ली से छूट कर आनन्द की मात हों। कहिये अब तुम्हारी वात माने वा परमेश्वर ही परमेश्वर की बात अध्यय माननीय है। इतने पर भी जो कोई इसको न मानेगा वह नास्तिक कहारेगा। क्योंकि "नास्तिको बेदनिन्दकः" वेदों का निन्दक और न मानने वाला नास्तिक कहाता है। न परमेश्वर ग्रद्धों का भला करना नहीं चाहता र क्या ईखर पदापाती है कि वेदों को पढ़ने खने क श्रद्भों के लिये निषेध और दिसों के लिये विधि करे ? जो एरमेश्वर का अभिन्नाय ग्रद्ध आदि के परि सुनाने का न होता हो इनके शरीर में याक् और श्रोप्र इन्द्रिय क्यों रचता ! जैसे परमात्मा ने पृथिक जल, अग्नि, पायु, चन्द्र, सूर्य और अज़ादि पदार्थ सब के लिये बनाये हैं चेले 🗖 वेद भी सब के किंगे मकाशित किये हैं। और बहां कहीं निषेध किया है उसका अभिमाय यह है कि जिसको पड़ने पहाँ से कुछ भी न त्रावे यह निर्देखि और मूर्ख होने से शद्भ कहाता है। उसका पढ़ना पढ़ाना व्यर्थ है और जो स्थियों के पढ़ने का निर्पेश करते हो यह तुम्हारी मूर्खता, स्यार्थता और निर्वेदिता का प्रमाय है। हेली धेर में कम्याधी के पढ़ने का धमाण:-

मझचर्येण <u>बन्यार्</u> युवनि विन्द<u>ते</u> पर्तिम् ॥ अवर्ष ० [को० ११। प्र० २४। प्र० ३। मं० १८]

जीत लक्के प्रकार्य सेवन से पूर्ण विद्या और सुशिक्षा को प्राप्त होके सुयति, विदुपी, भारते अतुकृत विष सहय रित्रयों के साथ विवाद करते हैं वैसे (कन्या ) कुमारी (ब्रह्मचर्येण ) ब्रह्मचर्य सेव्य से बेदादि शास्त्रों को पढ़ पूर्ण विद्या और उत्तम शिक्षा की मात युवति होके पूर्ण युवाबस्था में अपने सहरा विष विद्वान ( युवानम् ) पूर्व युवायस्यायुक्त पुरुष की ( विन्दते ) मात होवे। इसलिये हित्रयों की भी ब्रह्मचर्य और विचा का महल अवश्य करना चाहिये। (प्रश्न ) क्या स्त्री लीग भी वेदी की पहें। ( उत्तर ) धवरय, देवो श्रीतस्त्रादि में:--

इमं मन्त्रं पत्नी पठेत् ॥

कार्यात् स्त्री यह में इस मन्त्र को एहं। जो बेदादि शास्त्रों को व पदी दोवे तो यह में स्वर् सहित मन्त्री का बचारण और शंस्त्रतमायण कैसे कर सके ! मारतवर्ष की श्रियों में भूपणुक्त गार्गी

ति क्षोर की कार्य इसे कार को विद्रमां कार पुरुष कार्य कार्य कार्य के तो निकाम है स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त कार्य देहें फिर होत्र करते । स्वितिके को की ने वर्ष की कल्पानों को पाउपाल में कार्याचे स्वाप्त स्वाप्त के कार्यों की प्राप्त के कार्यों की पाउपाल में कार्यों के स्वाप्त के कार्यों की कार्यों कार्यों की कार्यों की कार्यों की कार्यों की कार्यों की कार्यों की देरे फिर हाय करों | रहाविये को दर्ती म पहें वो करवाओं की पाउपास में करवािया प्रशेष । क्या राजकार्य क्ष्यापायोग्रास्तारी प्रक्षाम का कार्य को शति को दर्श को वार्ति का प्रशेष प्रशेष । क्या राजकार्य क्ष्यापायोग्रास्तारी प्रकार का कार्य को शति को दर्श को वार्ति वसका स्वार । हमा रामहाव न्यापाणीणपादि रहासम का कार्य को पांते को जो जोर जो को पांते सक्य रहना र कार्य के कार्यान रहना रहनार काम विचा के करने मकार जमी डॉक महाँ रो सक्य रहना र

्रेष्ठी क्षाणिक हैं है प्रक्षितिक क्षाणिक क ेरेंचे बागांवचं के रावपुरणं को विवा धरांवद बागांव रवविया भी बच्चे मकार जानती थी. तकती। रत्तीको भावणी कोर एत्रिया कोरि देशरथ जाति के तथा उत्तर बंधांवा उत्तर मकार जानती थी. तकती। उत्तर भावणी भावणी कोर एत्रिया को यह विधा तथा उत्तर में क्यों कार्य अपने क्यांवा की स्वार जानती थी. के क्यांव्य प्राप्ती कार्यों के व्यवस्थित के व्यवस्थित के क्यांव्य कोर्य के क्यांव्य कोर्य के क्यांव्य कीर जात्व की क्यांव्य के क्यांव्य कोर्य के क्यांव्य कोर्य के क्यांव्य कोर्य क्यांव्य की प्रकाशिय की क्यांव्य के क्यांव्य कोर्य क्यांव्य के क्यांव्य कोर्य क्यांव्य की क्यांव्य की क्यांव्य की प्रकाशिय क्यांव्य की की क्यांव्य की की क्यांव्य क्यांव्य क्यांव्य की क्यांव्य की क्यांव्य की क्यांव्य की क्यांव्य की क्यांव्य की क्यांव्य क्यांव्य क्यांव्य क्यांव्य क्यांव्य क्यांव्य क्यांव्य क्यांव्य क्य

ात हो। विया सवस्व पड़नी वादिने । जैसे पुरुषों को ध्याकरण, धर्म कोट स्तवहर की विधा न्यून से - कार्यक वहनी वादिने ऐसे दिवसों को भी ध्याकरण, धर्म, तैसक, गरिवा, धिरुपोंचा को क्यान स्व

 च्यार पहनी चाहिये वंते दिखां को मी व्याकरण थमें, वेचक, मणित, विवयिक्त को कराया के कार्या में क्यार कराया के कार्य के किया क्षेत्र का मिर्चेत्र, पति कार्य के कार्य के कार्य के कार्य ा पादिए । ब्लीडि इनके हींसे विमा संस्थानस्य का निर्णयः पति क्षादि से क्ष्मक्र एक्सामः, प्रधा-उत्तरका पत्तरम् कोट स्थित करमा, सर हे तक कार्य को साम प्रधान प्रधान उत्तरका कर्मक्रा कार्य कार्य कोड क्ष्मक्रा कर के स्थानका कर्मा कर कर्मा के साम पादिए साम निरिप्तां उनका पाला बसेन कोट सिर्पिता करना, घर वे तब कार्य को उसा कार्यिय वैसा व देवकरिया में कोवध्यव कार्य पान कमाना कोट कमाना मुझे कर सहसी की उसा कार्यिय वैसा व को को कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कर कर्म कि ं प्रकारिया से छोतावस सह तात हनाना छोर कानाम महां कर सबतो जिससे पर हे रोग कार्य होरे सर कोम सरा सामोजन रहें। हिस्सिया के अने दिना घर कर नमाना, सरा हराई स्था

त की बनान क्यांना, गिराविता के बिना हव का हिसार समस्त्रा समस्त्रात, वैशाने ग्राह्मविद्या के बनाने किया है कि स्वता समस्त्रात समस्त्रात वैशाने ग्राह्मविद्या के बनाने किया के स्वता के 

्र कि जो बाने सत्तानों को अवस्थं, रचम छिन्ना बोर बिछा से उर्राट कोर कातान के दूर्ण कर की ्रिति है सत्तान माद, विद्यु की अधि, विद्यु की अधि, विद्यु की कि अध पर्म से बंदें। वहीं कोछ बावय हैं। इस का जितना ह्यूय करें उनना ही बहुता जाय बाव सब कोछ को को क्ष्म के बोरे दें कोर हामार्गा भी निज्ञमां होते हैं कोर हिस्सानों का होते या बाव सब कोछ को क्ष्म का क्ष्मेण को क्ष्म को का को का को का को का को का को स्वाप सब कोछ को का को समस्य सब कोछ करने से बहु जान हैं बाद शक्यामां भी निज्ञामां सेते हैं बाद विद्याहरेंग का सोद स्व श्रीतार क्रिकेट की रहा कोई होतें के के का कोई होतें करने साम बिसेंग राम बोद स्व श्रीतार स्व क्रिकेट की क्रिकेट की क्रिकेट की स्वाह स्व

रिया को प्रोप के कि तब करमा कोर लड़कों को बस तमप से बंक तमप तक काव्या से को कावा के काव को के प्रकार कावा को में माने तो बेसते माना दिया को दिस्के देता प्राप्त काव को काव को के प्रकार काव काव को माने को बेसते माना दिया को दिस्के देता प्राप्त काव को काव काव काव काव काव काव की क्षेत्र के स्वार्थ के स्वार्थ को काव की दिस्के देता प्राप्ति का काका से कांठ एवं के जमार सक्का या अक्का (कर्मा के बद से में के दें) अवता के बद से में के वह से में के वह से 

विसार में जियाने वीत हैं वर्षांत् जात, काय, वी, प्रतिपत्ती, वर्षा, तिक, वीच ि ४ । चंदे री । क किया का काम कार्यक्रक के ' कार्यक्रिंग क्रिया का शक्त कार्य प्रतास तिक, वीच रे थे। चंदे री । ह में किया करें ! मित देश में बपायोग्व महाक्ये विचा और वेदीने क्यां का प्रचार होता है उद्दे प्रियम्ब होता है। यह महाचयोधम की दिया होते वेदीने क्यां का प्रचार होता है उद्दे रुक्ताकंड कोर रुक्ताकंड को जिल्हा किया क्यां रुक्ता होते वेदीने क्यां है हसके क्यां की है उद्दे क्यां

त्र श्रां रहासम् का १४८५ । काकः काक्या व इति श्रीमध्यानस्वरस्वातीसाभिक्तं सावातीस्वाते समावातिस्रवित



# भय समाव्येनविवाहगृहाश्रमविधि वहवामः

**~**♦♦ \$♦~

वेदानर्घास्य येदी वा थेदं वापि ययाकसम् । श्रविष्तुतब्रह्मचयों गृहस्याश्रममाविशेत् ॥

अर यथायत् मलयर्थं [ में ] सावार्यानुकृत यसंकर, धर्म से थारी देर, शीम या रो हर्ष एक देर की साहोताह पहु के जिसका मलावर्थं व्यक्तित न हुआ हो यह पुरुष वा स्त्री गृहाअस मैसीय हो

तं प्रवीतं स्वयमेण मदादायहरं पितुः । सम्बिणं तल्प बासीनमहैयेरप्रयमं गवा ॥

गुरुरातुमनः स्वान्ता समाप्रको यथाविधि । उद्घेत द्विनो भाषौ समगौ ..... रिका

रूट की बाजा से बनात कर गुरुकुल से बातुकसपूर्वक का के ब्राहाल, एप्रिय, देरण कर्तन्तुक मुन्दर लक्षणपुरू करूवा से विवाद करे ॥

भनतिरहा च या बातुरमगीवा च या पितुः । सा प्रशास्त्रा द्वितातीनां दारकर्मणि मैपूर्व

मनु ० विकास माना के शुक्त की शुक्त पितृ थी में म ही सीर पिता के सीम की सही अस

दिश्यद् कारण प्रतिक है। इसका यह अरोताक है कि:--

को क्षेत्रिया इन दि देवार अस्यविद्धाः ॥ मृत्ययव । ॥ वर निधान व र दे दि जीने वसेन्द्र वस्तरे जीति होती दै वैगी अपास में नहीं। जैवें वें जिलें के मूल गुरे हो को कार्य कहो ने देवारा अब नहीं में साम रहता है, जेते किसी वरीत की अपने मुख्या किसे को उसका हरूदा होती दै विदे ही हुग्या आर्योत् औं सापने गोंव को के हुआ के विकास सम्बद्ध की मार्च को किसा के बार का विदास होता चाहिए। निकास कीर्य दिस्स कार्य के पूर्व है हि मार्च है। क्या मार्च का सम्बद्ध हो निकास होती है गार्थ है। कर्य के विदेश कार्य कर हुमने के हुन देवाल, वास्त्रप्रकार के स्वार्थ आपास करने ते महें भी पर इसरे को देखते हैं बनका परस्पर विशाद होने से मेम कभी नहीं हो सकता, (२) स्पर—केंस पानी में पानी मिलाने से विष्यस्थ गुल गई होता देसे पक योत्र पिछ या मायदुकत में स्वाद नव परका होते हो के अपने मां होती, (३) तीसरा—केंस इस में मिला होने से अपने मां होती, (३) तीसरा—केंस इस में मिला होने से अपने मां होती, (३) तीसरा—केंस इस में मिला होने हो उपना होने हैं पेसे ही मिला योत्र मोत्र मात्र विद्युक्त से पूपक् पंत्राम करी पुरुष्य का विषय होने उपना है, (७) भीया—केंस एक देश में पीनी हो वह इसरे रेश में पायु गिर खान पान के बदस्तने से रोगरिंदर होता है पेसे ही दूर देशकों के वियाद होने में उस्ता होते हैं, (७) भीवा—निकट सम्वय्क करने में पत्र पुरुष्य के निकट होने में सुष्य दु:पक्त भाग कोर विरोध होना है समें स्वयाद होने से उस्ता होने हैं, (७) भीवाँ—निकट सम्वय्क करने में पत्र पुरुष्य के निकट होने में सुष्य दु:पक्त भाग कोर विरोध होना है सम्बर्ध है, (१) स्वे —हर देश के वर्षमान कोर पदार्थ में मार्थ होने स्वरूप हो से सम्बर्ध हो सम्बर्ध हो से सम्बर्ध हो सम्बर्ध हो से सम्बर्ध हो हो सम्बर्ध सम्बर्ध हो सम्बर्ध सम्बर्ध हो सम्बर्ध हो सम्बर्ध हो सम्बर्ध हो सम्बर्ध हो सम्बर्ध हो सम्बर्ध सम्बर्ध हो सम्बर्ध सम्बर्ध हो सम्बर्ध सम्बर्ध स्वर्ध सम्बर्ध हो सम्बर्ध स्वर्ध सम्बर्ध सम्बर्ध सम्बर्ध सम्बर्ध सम्बर्ध स्वर्ध सम्बर्ध सम्बर्ध सम्बर्ध सम्बर्ध स्वर्ध सम्बर्ध स्वर्ध स्वर्ध सम्बर्ध स्वर्ध सम्बर्ध स्वर्ध स्वर्ध सम्बर्ध सम्बर्ध स्वर्ध सम्बर्ध सम्बर्ध सम्बर्ध सम्बर्ध सम्बर्ध सम्बर्ध सम्बर्ध स्वर्ध सम्बर्ध सम्बर्ध सम्बर्ध सम्बर्ध सम्बर्ध सम्बर्ध सम्बर्ध स

दुहिता दुर्हिता द्रेहिता भवतीति ॥ निरु० [ ३ । ४ ]

कन्या का नाम दुरिता इस कारण से हैं कि इसका विवाद दूर देश में होने से हितकारों ता है निकट रहते में नहीं, (७) सातर्व-कन्या के विवक्त में दादित्य होने का भी सम्भव है, क्योंकि द २ कन्या पितृकुत में कावेगी तब तब इसको कुछ न कुछ देशा ही होगा, (२) आउथां—कोई निकट ने से दक हसरे को अपने २ विवक्त के सहाय का चमरण और जब कुछ भी दोनों में वैननस्य होगा द छती कहा ही दिना के कुल में चली जायती, एक दूसरे की निन्दर खिफक होगी और विरोध भी, यौकि प्राय: हिमयों का स्वाय तीएक और सुद होजा दे इरवादि कारणों से विवा के एक गोत्र माता ं छु: पीड़ों और समीव देश में विवाह करणा खच्छा गई।।

महान्त्यपि सद्भद्धानि गोऽजाविधनधान्यतः । स्त्रीसम्बन्धे दशैतानि इलानि परिवर्जयेत् ॥

मतु॰ [३।६]

चाहें कितने ही धन, धान्य, गाय, जमा, हाथी, घोड़े, राज्य, श्री आदि से समृद्ध ये कुल हो भी विवाहसम्बन्ध में निस्तिविश्वत दश कुली का त्याय कर दे:—

रीनिक्रयं निःबुरुषं निरखन्दो रोमशारीसम् । चय्यामयाव्यपस्मारिसित्रुष्टिरुसानि च ॥

मनु॰ [३।७]

को कुल सिक्रया से द्वीन, साबुटयों से रहित, वेदाण्यवन से विश्वय, ग्रारीर पर बड़े र लोक या बबासीर, चर्ची, हमा, सीती, कामाग्रव, मिस्सी, रवेवडुक बीर मतितहुक्युक, ही, इन हुन्ती की या बार पर के मार विवाह होना का बादिन, क्यींतर से यह बुर्जु कोर रोग विवाह करनेला से बहुन मी प्रविध होजाने ही इसलिये उत्तम हुन्त के सब्बेट और लड़कियों का जायस में विवाह होना चाहिये।

नोद्रहेरकपिलां कन्यां नाऽधिकाद्गीं न रोगिणीय् । नालोमिकां नाविलोमां न बाचाटाम पिक्तलाम् ॥

मनु० [३। ८]

त पीते वर्णवाली, त श्रीधकाडी कर्यात् युरुष से सन्धी, सीड़ी, श्रीधक बसवाली, त रोगयुक्ता, नोमरहित, न वहुत लोमवाली, न बकवाद करनेहारी और भूरे नेत्रवाली ॥

नर्षद्वचनदीनाष्ट्री नान्त्वपर्यवनामिकाम् । न परवद्यिप्यनाष्ट्री न च भौपरानामिकाम् ॥

म्लु॰ [३।६]

न प्राप्त अर्थात् अरियनी, अरथी, रोहियीदेर्द, रेयतीयार्द, विश्वारी आदि नदात्र न्यान्तिस्ता, तेंद्रा, शुलाची, चम्या, चमेली आदि ग्रुष्ठा नाम थाली, यहा, यमुना आदि नदी व्यादाशी कार्यि कान्य नामयाली, कोविला, रें कार्यित कान्य नामयाली, कोविला, रें कार्यित प्राप्त नामयाली, कोविला, रें कार्यित प्राप्त नामयाली, साथीदासी, मीरादासी आदि अय नामा कार्यक्रिया, नामयाली, कार्यित कार्यक्रिया, नामयाली, नामयाली, कार्यक्रिया, नामयाली, नामय

कन्यहाही सीम्यनासी इंसवारखगामिनीम् । बनुलोमकेरादरानां मृद्रहीमुद्देगेरीयण् ॥२० [३।।

र्शाः कालाकाका क्षेत्र कारोगार्वे का विवाद होतार्वेट यह देश तुरक से हुव जाता है, क्योंकि हुई रिका के क्षणपूर्वक रिवाद के सुरक्षण ही से सब बाती का सुरक्षार और दिवादने से रिवार्

क्षण है । ( करने ) — कारणों बरेड़ भेरी जरपते च गोदिणी । दशायाँ महेरकत्मा तन ऋषी रजस्ता !! साम देव रिज्य करपत गोरी आता गोद च । वसकी नरफे गानित कस्ता करची रजस्ताता !!

य को व कराक्ष्मी की रही स्रमीत में निर्देश हैं। कार्य यह है कि कस्या की कार्य की कि केरोरा सर्वकों ने दिए। वर्ण वर्ण कमा कीर उगये कार्य प्रकार नोजा की है। है। है। है। को रुप केराय रुप कराव मान्यता कमा की साथा दिया कीर सब्द साई ये सीसी देख के सर्व दिल्ल हैं ज्यार

#### ब्रह्मीयाण

र इस्त्या करेड् में ते दिस्ते प्रमान् ने दिनी। विषया मा महिन्हामा द्वान प्राप्ते समस्त्रता 🏴 र च नित्र क्या क्षानः कानु है। से विनी व्यवहार में ने ने नवह पालिन स्पृता क्षमा समस्त्रात्त्वी

यह अपोनितिन प्रश्नापुराण का बचने हैं यह अपोनितिन प्रश्नापुराण का बचने हैं अब का देन रफ पर के रोग, हाला के बाहि हैं जिसने से काम को साम करते हैं अर्थ अब का रफ पर के रोग, हाला के बाहि हैं जिसने से काम बीन अपने से स्थानपुर हो आते हैं ग

कर रक्षण र म ६३ में २०१ प्राप्त किया प्राप्त प्राप्त कीर विद्य सम मनम भी माने हैं छे हैं।

अपने के कुणाब अपने बाते । १ अपने १ फारी प्रथमित की है क्या की क्षाप्त की से क्या की क्या की के बीचे की कार्रों को कुणारी की अपने बादियां की अपने १ कारता है कि कारता के की कार्यों की साम की से जाने में



( प्रञ्ज ) विवाह करना माता पिता के ऋाधीन होना साहिये वा सरका तदकी के आर्थन ए (उत्तर) लड़का लड़की के पाधीन विवाह होना उत्तम है। जो माता पिता विवाह करना कमी तो भी लड़का लड़की की प्रसन्नता के विना न होना चाहिये, क्योंकि एक दूसर की प्रसन्नता से होते में विरोध यहुत कम होता और सन्तान उत्तम होते हैं। अधसन्नता के विवाह में नित्य रहता है। विवाह में मुस्य प्रयोजन वर श्रीर कन्या का है माता पिता का नहीं, क्योंकि जो मसप्तता रहे तो उन्हों को सुख श्रीर विरोध में उन्हों को दु:ख होता। श्रीर~

सन्तुष्टो भार्यया मर्चा मर्जा मार्घ्या तथैव च । यस्मिश्रेत्र कुले नित्यं

क्षिम कुछ में स्त्री से पुरुप और पुरुप से स्त्री सदा प्रसन्न रहती है उसी कुछ में बानन्त्र मोर कीर्ति नियास करती है और जहां बिरोध, कलह होता है वहां दुःख, हरिद्रता स्रोर करती है। इसिनेये जैसी स्वयंवर की रीति आर्यावर्च में परम्परा से चली आती है यही दै। जब स्ती पुरुष विवाह करना चाहिँ तब विचा, विनव, शील, रूप, श्रायु, वल, कुल, शरीर कार्र मालादि यथायोग्य होना चाहिये, अन्तक इनका मेल नहीं होता तनतक विवाह में कुछ भी सुन होना और न याल्यायस्था में विवाह करने से सुख होता।

मनु० (३) ६०

युवा सुवाताः परिवीत त्र्यागास्य छ श्रेयान्मवति जार्यमानः । तं परितेसः कृषय वर्षाः

स्ताध्योदं मनेसा देवयन्तः ॥ १ ॥ ऋ० ॥ मं० ३ । स० ८ । मं० प्र ॥

चा पुनर्वी घुनवन्तामशिवीः शुर्दुचीः शुराया वर्ष्तदुग्धाः । नव्यनिव्या युवत्यो महि मैद्देशनोनम्दत्त्वमेक्षेष् ॥ २ ॥ ऋ॰ ॥ मै॰ ३ । सू॰ ४४ । सं॰ १६ ॥

वृत्रीपुरं शुरुद्रेः राधमुखा दोपायस्त्रीरुवसी जुरर्वन्ताः । मिनाति धियं जरिमा हुत् तु पन्नीर्रोगी जगम्युः ॥ रै ॥ ऋ० ॥ मं० १ । स्० १७६ । मं० १ ॥ जो पुरुष (परियोत: ) सब कोर से यहीपयीन ब्रह्मचर्य रोवन से उत्तम शिक्षा

चुन (सुवासाः ) सम्बर वन्त्र धारण किया हुआ बह्मचर्ययुक्त (सुवा) पूर्ण ज्यान होते रर सुराधम में ( सागाय) सामा है (स. व) वही बुसरे विचातम में ( शायामा) प्रसिद्ध ( ( शेराव ) स्टिशाय सोधायम विवासमा है (स. व) वही बुसरे विचातम में ( शायमामा) प्रसिद्ध । ( श्रेयान् ) भनित्रय शोमानुक महत्तकारी ( भयति ) होता है। (स्वाच्यः ) अच्छे प्रकार ध्यानुक सा ) विदान से (देवपन्तः ) विचावृद्धि की कामनायुक्तः (श्रीरासः ) धेर्ययुक्तः (कायरः ) ( नम् ) अती पुरुष को ( अमयनित ) अमनिशील करके मनिष्ठित करने हैं, भीर को मसम्पेधारण क्लम शिक्षा का झहत किये विना अध्या शान्यायमधा में विवाह करते हैं से हमी वृदय तय और किरानी में प्रतिकार करते हैं रिटारों में बॉर्ज़ की बान मरी होते है ? ह

डा (क्रायनुष्टाः ) किसी ने पुढी नहीं उन (धेनपः ) गीधी के समाम (क्राशिर्यीः ) वश्या से शहन ( हवडूँपाः ) सब प्रकार से उत्तम स्पयहारों की पूर्ण करने हारी (शश्याः) दाना को अर्थन करने हाना (बव्यानव्याः) नवीन २ शिक्षा कीर अवस्था ने गूण (अवनिः) मन्त्र ( स्वत्य ) पूरो युवायस्थास्य स्थियां (देशामाम्) महायर्थं सुनियमी से पूर्ण विद्यानी के (प्र कर्राति (म्हण्) वह (कानुस्त्रम्) श्रवा मान्य शिक्षायुन्त श्रवा में समय के भारार्य की मान हुई स्थल वांस्थां को प्राप्त हुन्द (कायुक्यस्थाम्) सर्व धारल करें । कामी मृत्त के भी बार्यापर दुरर का क्षेत्र से भी भाग्य स करें, करोहित यही कमें इस सोड और परशीश में सुन का साध्य काम्यापन्या है विवाद में दिलारा बुरव का बाध दसमें कविक नहीं का बात होता है ॥ र है

असे (जु) शीप (श्रधमाणाः) काव्यन्त धम करनेदारे (कृप्तः) शीर्व सीयने में समर्थ श्रायस्थातुक पुठव (वर्ताः) युवावस्थात्व हर्यो का मित्र कियों को (क्ष्मानुः) मात्र होक्ट तवर्ष या उससे क्षिप्र कालु को कानन्द स सोयां खोर पुत्र वीतादि से मंतुक रहते हैं चैसे तवर सहा यदी देशे (पूर्वाः) पूर्व वर्षमात्र (स्वस्ट) शर्द खानुओं कीर (कारमत्तीः) वृत्यास्था को त्याने वाली (क्ष्माः) मात्रकाल की वेलाओं को (दीया) वार्या कीर (क्ष्माः)। हिन (तत्त्व-गरिरों की (सियम्) ग्रोमा को (क्षिया) क्रियम वृद्धमा वल की शोमा को हूर वर देश है कहम्। में हरी या पुरुष (व) कंपन्त मकार (क्षिय) निकाय वर्षक प्रक्रवर्ष से विकास कर्म हमाने विरक्ष करना वेहिंद सेने से सुखरायक विवाद करों होता। ३ ॥

जारत रही प्रकार सब प्रति सुनि शंधा प्रशासका आर्थ लीग प्राप्तवर्थ में दिया वह संस्वयंवर विवाद करते थे तक्षत इस देश की सदा इस्ति हीनी थी। का से यह हमस्य ने हिं क्षान पढ़ता, वाज्यावस्था में पराधीन कार्योद माता दिना के कार्योत दिवर होने क्या नद से सह सार्वावर्ष देश की हानि होने चली खारें हैं। इससे इस हुए काम की दोड़ के तक्षत लंग का प्रकार से स्वयंवर विवाद विवाद करें। सो विवाद वर्णामुक्त से कई की वर्णाण्डल की ह कार्या होना है की किस्ते माना विना कार्य वर्णाम ही उक्त तमा दिना हाम्या हो कहा है कार्या के हास हो हो की किस्ते माना विना कार्य वर्णाम ही उक्त समाय कार्य हो नदि है । इसर) हो बहुत से होगारे, होने हि और होने भी और सार्या वर्णाम कुन से हाम्या करते के इस, महामारत में विभागित होने वर्ण कीर माना कार्य करते वर्णाम करते हुन से हाम्य करते हैं। भी भी उसर विया कामायवान है वही सार्या के पोष्ट की स्तु ग्रेस हो हो हो कि है है ही सार्य भी होगा। (सह ) भला को दल बीचे से सार्याण हुन है बर बरल कर हुन्य करते हैं।

स्याप्यापेन जपहींमेहिदिवेनेज्यया सुतैः । महायद्वीय यद्वीय प्राक्षीयं विषये तहः ॥ सह • [ ६ । व

वेनास्य निवरो याता येन याना निवानहाः । तेन यापात्सवां मार्ग तेन गण्डम हिस्स्ते ॥ मृतुः [४। १७= ]

दिस मार्य से इसके पिता, पितानह बाते हों उसी मार्ग में सन्ताव भी बाते परन्तु (सताम्) जो सत्तुकर पिता नितानह हो वन्हीं के मार्ग में बातें कीर को निता, पितानह हुए हों तो उनके मार्ग में कमों न बार्षे। क्योंकि उतान वमीरता शुरुषों के मार्ग में बाते ने गुल्क कभी नहीं होता, इसको तुम मानते हो या नहीं ! हो २ मानने हैं। कीर देशों जो परमेश्वर की प्रकाशित वेशोक सन-

कर देता सद की कायावश्यक है। जी कोई रख देंचे के कर्मी के योग से न माने तो उससे पुद्रता खाड़िये , कर्मा के योग से न माने तो उससे पुद्रता खाड़िये , कर्मका कृष्णीन, मुससमान क्षेत्राचा की उसकी भी क.

क्षयम् राज्ञानः, मुससमान द्वारामः द्वा उसका मा ॥ इसने प्राज्ञापः देः कर्मः योज् दिने दसस्यिये यद वाज्ञारः प्राज्ञाणादि उत्तम कर्मे करते दि ने द्वा माज्ञपादि कौर

होदे तो उसको भी उत्तम वर्ष में क्रीन को उत्तम औ तिवस करहर का

अप्रयो

GE 7

शामिय बाह्र, वेरय स सुन्द डोते हैं

म शुम्म द्वार है . का कर्य को तुमने ? है । कर दह रें .

क्ष प्रत्य करें। के प्रत्य करें।

सकता । १स्तिविषे सर में मुख्य - ् भार बीचे का बाम

वल बॉर्स का बाम कीर कामु के उपरिष्ठम कामें मकेस करें बहु ("

राष बाजा हो वह राज् हैं विकास के सुरक्त

के के के प्रश्ने हैं। के के के किया है े द्वारा क्याराम्य ससम्मय है। जैसा कि बन्या ह्वी के पुत्र का विवाह होना! कौर जो मुवादि कहाँ से माहानादि वर प्र होते तो उपादान कारण के सदय माहालादि की साहति करामा होते। ये की सुत्र का झाहार मोनमाल है पैसे ही उनके शरीर का भी गोलमाल मुखाहति के समान होता चाहिय। सुत्रियों के मारा मुलाम के सदय पैस्पों के उक्त के मुद्दा कीर मुद्दों के शरीर पण के समान कालार वाले होने चारिय पैसा नहीं होना, मोर जो कोर्र मुम से मश करेगा कि जो २ मुखादि से उरश्य हुए में उनकी शहारादि संहा हो परन्तु तुरहारी गरी, क्योंकि जैसे कीर सब सोग माहिय से जरण होते हैं वैसे तुम भी होते हो। तुम मुगादि से उन्दर्भ करों किया है वह सच्या है। ऐसा ही कामक बरते हो हसीलये नुस्हारा कहा क्यें स्पर्श है सीर जो हमने कर्य किया है वह सच्या है। ऐसा ही कामक वी कहा है जीता:—

शूह्रो ब्राव्रणतामेति ब्राव्यण्येनि शृहताम् । चवियाज्ञानमेरन्तु विद्यादेरपाचपैर च ॥

सनु० [१०। ६४]

जी रह्मकुल में उत्पन्न होने माहाल, लियन बीट पैरन के समाम गुल कर्म समाय पाता हो हो । पह शहू माहाल, लियन बीट पैरन होनात, पैते हो जो माहाल लियन कीट परम्युल में कराय हुका हे। से उत्तर गुल कर्म समाय ग्रह के सहरा हो तो वह ग्रह होजा, पैते लियन वा पैरन के पुल में करपह होने माहाल माहाली वा ग्रह के समान होने से माहाल कीट ग्रह मी हो शाना है। कर्यान् बारों बची में किस र वर्ष के सहरा जी र लुक्त वा की हो यह र उत्तरी वर्ण में गिती जा है।

धर्मवृर्यया जयन्यो वर्णः पूर्व पूर्व वर्णमापदाते जातिपरिवृत्ती ।। १ ।।

अधर्मवर्षया पूर्वी वर्णी जपन्यं जपन्यं वर्णमाप्यते जानिवरिवृत्ती ।। २ ।। ये आपरनम्य के राज है ।

कर्य: - धर्मावरण से निकृष्ट वर्ण कपने से क्षणम २ वर्णों को प्राप्त होना है कीर यह उस वर्ण में निवा तावे कि तिस्त २ के धोग्य होते ॥ १ ह

पैसे क्षप्रधानिक्य से पूर्व २ कार्योत् कराम २ वर्णवाला समुष्य कपने से गीचे बाले वर्णी को धान देवा है क्षरि उसी वर्ण में मिला जाने व २ में जी पुरुष जिस जिस वर्ण के सोग्य दोना है में ही मिलों सी पायरणा समामनी बाहिय । इससे क्या सिस हुआ कि सा सा वर्ण को से में ही मिलों को भी प्रयक्षणा समामनी बाहिय । इससे क्या सिस हुआ कि सा सा होने के सा वर्ण करने र पुरुष कर सा सा हुआ होने होने हैं सुरष्ट करने र पुरुष कर सा सा हुआ होने होने होने हैं सुरष्ट प्रयोद कार्या कर होने हैं कर हुए के सहस पर की प्रयान कर हो प्रयान कर हो प्रयान कर होगी । इससे किसी की सिन्दा वा क्योग्या की सा वा की होने होने की करने के स्पान की प्रयोग्य होने हो कर हुए हैं से पूर्व में सिन्दा वा क्योग्या की सा वा की होने की सा वा कार्य कर हो प्रयान होने साहिय हो करना होने साहिय होने के बहने कार्यों के मिल हमारे के स्थान करने के स्थान करने कर हमें सा वा करने कर हमें सा वा की सा वा कर की सा हमें से सा वा कर हमें से सा वा कर हमें सा वा कर हमें सा वा की सा वा की सा वा कर हमें सा वा की सा वा होने हमें सा वा की सा

भाष्यापनसभ्ययनं यत्रनं यात्रनं सदा है

येनास्य विवशे याता येन याता पितामहाः । वेन यायात्सवां मार्गं तेन गरछन्न रिप्पते । मनुः [ ४ । १७०

क्रिस मार्ग से इसके पिता, पितामद चले हों उसी मार्ग में सन्तान भी चलें परन्तु (सताम् को सरप्रत्य पिना पिनामह हो उन्हों के मार्ग में चलें और जो पिता, पितामह दूध हों तो उनके मा में कभी न चर्ने। क्योंकि उत्तम धर्मारमा पुरुषों के मार्ग में चक्षने से दुःच कभी गढी होता, इसको तु मातने हो या नहीं ! हा २ मानते हैं । भीर देखों जो परमेश्वर की प्रकाशित वेरोक्त बात है वहीं संग तत और उसके विरुद्ध है वह सनातन कभी नहीं हो सकती। वैसा है। सह कोगों को मानना शाहिये व नहीं ! अयरप चाहिये । जो पेसा न माने उससे कहो कि किसी का पिता दरित्र हो भीर उसका पुत्र धनाइय होने तो क्या भयने पिता की दरिहायरचा के कश्चिमान से धन को परेंक देवे ! क्या क्रिसक िना कर्या ही उसका पुत्र मी अपनी आंधों को फोड़ लेवे ! जिसका पिता कुकर्मी हो क्या उसका पुत्र भी शुक्रमें दी करें | नहीं २ किन्तु जो जो पुरुषों के उत्तम कमें हो उनका सेपन और तुए कमी कात्याग कर देश तर को काणावश्यक है। जो कोई रज बीर्य के बीग से वर्णाध्रम व्यवस्था माने और गुण क्षा के योग से म माने तो उससे पूल्या चाहिये कि जो कोई सपने वर्ण को छोड़ नीय, समस्यम कथवा कथीन, गुरानधान द्वीगया दो उसकी भी ब्राह्मण क्यों नहीं ब्रानते ! यहां यही कदीगे कि बारने क्राप्टान के कार्म को के दिये इसिनाये यह माठाण नहीं है। इसिने यह भी सिद्य होता है कि जो क्रम्प्रताहि क्रमा असे करते हैं वे ही आग्राणादि और जी शीय सी क्ष्मास वर्ण के गुए असे स्वसायकां होहं तो उसको भी उसन बर्म में सीर को उत्तम बर्म त्या होते तील काम करे ही उसकी तीस वर्ण में रिक्ल क्षरच चर्दि । ( प्रशा )---

<u>कामनेष्य इर्गमानीद बाह रात</u>न्यः कतः । <u>क</u>्रकतर्दस्य यदैरपं। युक्रमार शहो संनामतः॥

बह बहुवेह के ३१ में काणाय का ११ वां मान्य है। इसका यह कार्य है कि मामाण हैम्म के गुण-क्षण के वह देशों करात कार्याण में प्रत्याह हमा है। इसकिय सेते गुण म वाह जाहि सीर बाह जाति क एक के ने हैं दर्शा करात कार्याण म चांत्रियाहि और जियादि म बाह्या हो उपयोग (क्षर ) इस गम बा कार्य के नुक्ते कि वा बह तीय नहीं, कांगित यहां मुरून कार्याण हो उपयोग की अनुति है। कर यह दिशायण है तो उसका माणाह मही वह सार्याणितास्त अन्य का करा। अनी, समरकती तीयों के नुष्य को ने के माणाह मही वह सार्याणितास्त अन्य का करा। अनी, समरकती तीयों के नुष्य को ने का कार्याण माणाह मही वह सार्याणितास्त अन्य का करा। अनी, समरकती तीयों के नुष्य को ने कार्याण कार्याण माणाह मही वह सार्याण अन्य कार्याणा हो हो हो मुख्य के सार्या क्ष्म के हे नुष्य कार्याण कार्याण । माणाव (बाह) । प्रवाहित कार्याण की शृद्धि में गुल्य कार्याण कार्य कार्य

िका न व मुख्य है इंप्यत्से मुख्य से क्षणाव हुए देसा बचन मंगन होगा है सार्यान्त प्रेता सुध सर कहाँ में केंद्र है देन हुए निया कोन इत्तम गुण्य कामें नकाण से मुख्य होगों से साम्यापान से इत्तम क्षणी का पदान हैं। सामाना व नियायण होण से मुख्यारि साम्र ही नहीं है तो मुख्य सार्या से हाला होगी गृहो प्राव्यवानिति प्राव्यव्येति मृह्ताम् । चत्रियाज्ञातमेवन्तु विद्याद्वैश्याचरीय च ॥

सनु० [१०।६४]

हो ग्रहमूल में बरवय होने मामल, स्तिय कीर वैश्य के सम्राव गुल कार्य सम्राव वाला हो तो पर ग्रह फारण, सुर्विय कीर वैश्य कोताव, वैसे ही जो मासल स्विय कीर वैश्यक्त में करवय हुन्या हो कीर बतने गुल कार्य क्याव ग्रह के सराग होने के प्रावल कीर मामल विश्व होने की प्रविच के कुल में बरवर होने मामल मामल वा बाह्य के सम्बन्ध होने के प्रावल कीर ग्रह भी होजात है। अर्थात् चारी बर्वी में किस २ वर्ण के सरण की २ सुरूप वा स्त्री हो यह २ वसी वर्ज में निजी जाने।

पर्मेचूर्यमा जपन्यो वर्दीः पूर्वे वूर्वे वर्यमापदाने जातिपरिवृत्ती ॥ १ ॥

क्यमेयर्यया पूर्वी वर्को जपन्यं जयन्यं वर्षीमानयवे जाविवरितृत्वी ।। २ ॥ वे कापस्तस्य के खन्न हैं।

कर्य: - धर्माधरए से निष्ठात वर्ष कापने से क्लम २ वर्षों की मास होता है और यह उस वर्ष में मिला कार्र कि किस २ के जोश्य होने है ! !

पैसे स्वधानिक्य से पूर्व २ स्वधान क्वाम २ वर्ण्याला स्वयुध्य स्वप्ते से लीधे वाले वर्णी को मास होता है स्वीर इसी वर्ण में गिना आवे ३ २ १ असे पुरूर दिस सिस वर्ण के वोग्य होता है पैसे ही सिसी सी प्रायवणा समस्ती चाहिए। उससे क्या दिस हुआ कि हम सकार होने से स्व वर्ण स्वप्ते २ गुख कर्म स्थानपुष्ट होतर सुस्ता के साथ रहते हैं, सर्वाच् साम्यवहल में कोई खीवय पैस्प सीर स्वर्म के सरस कर हो और खीत्रम वंस्प स्वाय ग्रह वर्ण भी शुक्र दक्ते हैं स्वर्यात् वर्णसंकरता मात न होगी। इससे सिसी वर्ष की निन्दा वा स्वरोग्यमा भी न होगी। (अस) ओ किसी के वक्त दे पुष्ट वापुत्री हो यह हसरे वर्ण में मंत्रस्व होजाय तो उससे मा बाव की सेवा कीन करणा सीर वंसप्टेंद्रम भी हो जायगा। इससी

भ्रध्यापनमध्यमनं यत्रनं यात्रनं तथा । दानं प्रतिवृह्धीय ब्राह्यणानामप्रत्ययत् ॥ १ ॥

शमो दमस्तपः शौचं चान्तिरार्नवमेव च । हानं विहानमास्तिवयं ब्रद्धवर्म समावजम् ॥ २ ॥

म० गी० [ अध्याय १८ । स्रोक ४२

प्राप्ताल फे पढ़ना, पढ़ाना, यड करना, कराना, दान देना, लेना ये छः कर्स हैं पन्तु "प्रिठा प्रत्यवरः" मतुरु। अर्थात् (प्रतियह) लेना नीच कर्स हैं ॥ १॥ (श्रमः) मन हे हुरे काम की रु भी न करनी और उसको अध्ये में कभी प्रवृत्त न होने देना (दमः) थोत्र और चल्ल आदि हिन को अन्यायाद्याल से रोक कर धर्म में खलाना (तपः) सदा झ्ल्लाचारी जितेन्द्रिय होचे धर्मानुष्ठ करना (श्रीच)—

व्यक्तिर्गात्राणि शुध्यन्ति मनः सत्येन शुध्यति । विद्यातपोभ्यां भूतात्मा बुद्धिनिन शुध्यति ॥ मन्नुः [ ४ । १०६]

जल से पाहर के आंग, सस्याचार से मन, विद्या और धर्मानुष्टान से जीवामा और डान ।

बुद्धि पिषम होती है। भीतर रागद्वेपादि होप और बाहर के समों को दूर कर ग्रुव्ध हहना अमें
सस्याऽसाय में विवेकपूर्वक संस्त के महत्य को स्वाम से निज्ञय पिषम होता है। (शांति
कार्यात् निन्दा नदृति सुन्त डान डांनी ग्रुप्त हारा हानि ज्ञाम मानापमान आदि हुएँ ग्रोक छीर ।

अमें में बहु निज्ञय रहना (आजे) को मत्या निरिम्मान सरस्ता सरस्तमाम रागदि हुएँ ग्रोक छीर ।

क्षेत्र डोइ होना (ग्राम) सब वेदादि शालों को सांगोगंग पढ़ के पत्रने का सामर्थ्य दिवेक सर्वक ।

निर्णय जी वस्तु जैसी हो आयांत ज्ञक को जह केतन को खेतन जानमा और मानता (विहान) पृथ्वि है से स्टिम्मार प्रयोग सुन्ता (ज्ञान) पृथ्वि है से स्टिम्मार प्रयोग होना (ज्ञान) पृथ्वि है से स्टिम्मार प्रयोग होना (ज्ञानिका)

कामी वेद, इंभ्यर, मुन्ति, पूर्व परज्ञम, धर्मे, विद्या, सरसंग, माता, विद्या, ज्ञावार्य और क्रतिपियों हैं
सेवा को म होड़ना और निन्दा कभी व करना ॥ र ॥ ये पन्द्रह कमी और मुख्य मात्रण वर्णस्य नद्वी

सेवा को म होड़ना और निन्दा कभी व करना ॥ र ॥ ये पन्द्रह कमी और मुख्य मात्रण वर्णस्य नद्वी

म कारहर होने बाहिए । बाह्यः— मनानां रचणं दानमिञ्चाध्ययनमेर च । विषयेष्वप्रसङ्गिच चित्रप्रस समासतः ॥ १॥[मनु० १। टर्ह] चीर्षं तेमो एतिर्राचयं युद्धे चाष्यपतायनम् । दानभीसरमापदा चात्रं कर्म खागात्रम् ॥ २॥

म॰ गी॰ [ ऋषाप १= । स्रोक <sup>४३</sup>]

बर्मा ग्दर्स दानविस्थान्यवनेत च । विद्यार्थ हुमीदं च वैरयस्य कृषिवेव म ॥ मनुः [१।६०]

(पशुरक्षा) याय आदि पशुओं का पालन वर्दन करना (दान) विद्या धर्म की वृद्धि करने फराने के लिये धनादि का ध्यय करना (इत्या) क्राग्निदीयादि यहीं का करना ( क्राध्ययन ) वेदादि शास्त्रों का पदना (यशिकाय) सब प्रकार के व्यागर करना (कुसीद ) एक शैकड़े में खार, ए:, आठ, बारह, सोलह या बीस आनों से अधिक व्यात और मूल से हुना वर्णान् एक रुप्या दिया ही तो सी यप में भी दो यपये से शक्षिक न लेना और दैना ( रुपि ) येथी करना, ये पेरव के गुरा, कमें है। ग्रह:--

एकमेव तु श्द्रस्य प्रमु: कर्म समादिशत् । एतेपावेव वर्णानां शुश्रुपाननश्चयमा ॥ मनु ० [१ । ६१]

गुद्र को योग्य है कि निन्दा, ईंप्यां, क्रमिमान बादि होयों को छोड़ के माहागु, हा त्रिय कीट पैरपों की सेवा पर्यावत् करना और उसी से ऋपना श्रीयन करना, यही चक ग्रष्ट का ग्रुप, कर्म है है ये संदेर से वर्ली के गुल्कीर कमें किये। जिस र पुरुष में जिस र वर्ल के गुल्कामं ही उन र वर्ण का श्राधिकार देता। पेसी स्वयस्था रखने से सब बतुष्य उद्गतिशील होने हैं, क्योंकि उत्तम द्वारी की प्रय दीमा कि को हमारे सन्तान सर्चन्यादि दोषयक होगे तो यह होशावेंगे और सन्तान भी दरते रहेंगे कि की दम बक्त काल कलन और विचायक न होंगे तो यह दोगा पहेगा। और भीग वहीं की बक्त वर्णस्य होने के क्षिये उत्साह बढ़ेगा । विद्या और धर्म के प्रचार का धर्धिकार प्राह्मण को हंगा, क्योंकि वे पूर्व विद्यावान और धार्मिक होते से उस बाम की प्रधायीग्य कर सकते हैं। छत्रियों की शाय के अधिकार देने से कभी राज्य की हानि था दिश नहीं होता। प्रशुपालनादि का अधिकार वैत्यों ही की होता योग्य है, प्रयोक्ति वे इस काम की क्षण्डे अकार कर सकते हैं। शह को शेवा का कथिकार इसलिये है कि यह विद्यादित मूर्च होने से विद्यानसम्बन्धी काम कुछ भी नहीं कर सकता किन्तु हरीर के काम सब बार सबाता है। इस प्रशाद वर्ती की कारने आपने अधिकार में प्रश्न करना शास भादि का बास है।

#### विवाह के लच्च

माळो दैपस्तपैवारीः माजापत्यस्तयाऽनुरः । गान्धरी राजगधीय वैद्यानवादवीःश्वमः ॥

मत्र [६।२१]

विवाह बाठ मकार का दीवा है यक बात, इसरा देव, शीसरा बार्च, कीया माजायम, पंकर्ष जातर, पुता शामार्थ, साववां राज्ञस, बाटवां पेशाय । इनमें से दिवादों की यह स्वदाना है कि -क बन्या दोनों बचावलु महासर्व से पूर्व विज्ञान धार्मिक और खुर्शन हो दबका परस्पर प्रसन्दरा में दिवल दीना "प्राप्त" बाहाना दे । विरातृत वह बारने में मुश्विष् बार्य बारते हुए हामाना को क्रवहार पर कारा की देता "देव"। बर से क्षार सेकर विवाह होता "झार्य"। येथों वर विवाह असे वा कंट के कर्न दीना "प्राज्ञापता"। यर और काया की कुछ देके विवाद दीना "कागुर" । कान्यम, कान्यम नैहर्स कारत से दोशों की इक्शापूर्वक वर करवा का धररपर संबंध दोना 'पान्थवे" । कराई कार करन कर स्पर्धतं हीन अरट या स्पट ने काया का प्रहतः करना "वासस"। रायन वा म्हारि के बूर्ड नारक करवा से बलाकार संयोग करना "पेछाक"। इन सब विवादों हैं मुक्कविवाद करान्यहर देश की ब मामायाय माराम, बार्थ, कारार कीर शास्त्रवे निकृष्ट, राएस कथन कीर पेटान कर के - कर्म कर की निधाय रक्षमा चाहिये कि करण कीर यह का विवाह के पूर्व प्रवासन में में ह हुए का हुए का युशायस्था में स्त्री युरूव का युशाम्बद्धार दुवलकारक है। वरन्तु जब करण हा हर हे रे<sub>वस्त्र</sub> हो क्षापीत कर यहा वर्ष वा शुः महीने महत्त्ववीक्षम और दिया पूरी हुँमें में हुँच हुँक नव

चीर कुमारों का प्रतिवित्त्व चार्चात् जिसको "कोटोमारा" वहते हैं चश्या प्रतिकृति उतार वे करण की अध्यापिकाओं के वास कुमारों की, कुमारों के अध्यापकों के पास कत्यामों की प्रतिहृति में व जिल २ का कृप मिल जाय उस २ के इतिहास अर्थात् जी ज्या से ते के उस दिन पर्यन्त इसाजी का युग्नक हो। उनकी कष्यापक लोग संगया के देंगें, जब दोनों के गुग कसे शक्षाप सहस्र हो र जिस २ थे साथ जिस २ का विवाद होना योग्य समझें उस २ पुरुष और कस्या का प्रतिदिन्त है इतिहास करना और वर के हाथ में देनें और कहें कि इसमें जो तुम्हारा श्रीमणाय हो सी हमकी कि कर देता । जब बन दीमों का निश्चय परस्पर विवाद करने का होजाय तब उन दीमों का समापर्नन एक समय में होये। जो थे दोनों अध्यापकों के सामने विवाह करना वाहें तो वहां, नहीं तो कर्या के मता पे घट में विवाद होना योग्य है। जब वे समग्र हो तब उन अध्यापकों वा कम्या के प्राना दिता की मद्रपुरुषों के सामने उन दोनों की चापस में बात खीत, शान्ताय कराना और जी कुछ पुत खड़ा पूर्वें सो भी सभा में लिखके पक दूसरे के हाथ में देकर प्रश्लोचन कर लेथे। जब दोनी का दह वियाद करने में होजाय तब से उनके कानपान का उत्तम प्रकृष्ध होना चाहिय कि जिससे उनका क को पूर्व प्रसुचर्य स्रीर विद्याच्यनक्तप सपद्मयाँ स्रीर कर से दुर्वल होता है यह काहमा की बना समान वह के थोड़े ही दिनों में पुष्ट होजाय। प्रधात् जिस दिन कन्या रजसला होकर बच गुड त्वव वेदी और मग्डप रखके अनेक सुगन्धादि द्रव्य और धृतादि का होम तथा अनेक विद्वाद हुए और कियों था यथायोग्य सत्कार करें। पद्यात् जिस दिन ऋतुदान देना योग्य समझें वहीं हैं। "संस्कारविधि" पुस्तकस्य विधि के अनुसार सब कर्म करके मध्य रात्रि वा दग्र बजे अति असप्र<sup>ता है</sup> सय के सामने पाणिमहरापूर्वक विचाह की विधि को पूरा करके एकान्त सेवन करें। पुरुष वीवार खोर स्त्री बीवां कर्पण की जो विधि है उसी के अनुसार दोनों करें। उदा तक कर यहां तक प्रसचर्य है है को ध्यर्ष न जाने दें, क्योंकि उस धीर्य का रज से जो ग्ररीर उत्पन्न होता है वह अपूर्व उत्तम स्मा होता है । जब बीये का गर्माश्य में गिरने का समय हो उस समय ही पुरुष दोनों स्थिर और नाहि के सामने नासिका, नेत्र के सामने नेत्र अर्थात् सूधा शरीर और अराज्य प्रसन्नविच रहें, डिग मा पुरुष अपने शरीर को दीका छोड़े और ली धीर्यमित समय अपन समुसाचच रहा। है। याति है अपर संकोध कर वीर्य को अपर आकर्पल कर के गर्माग्रव में स्थिति कर का प्रधाद दोने ही क्षत से आन करें। गर्मीस्पति होने का परिवान चितुपी स्त्री को वो उसी समय होजाता है पर इसका निश्चय एक मास के प्रधात् रजलला न होने पर सब को हो आता है। सींट, केसर, महान सफेद इलायची और सालमिमिश्री दाल गर्म कर रक्ता हुआ जो ठएटा हुध है उसको प्रचारित हैं पी के कलग २ अपनी २ क्रव्या में शवन करें। यही विधि अन २ गर्माधान किया करें तब २ करता है है। अब महीने भर में रजललान होने से गर्मिस्यित का निध्यय होजाय तथ से एक वर्ष पर्यनि पुरुष का समागम कभी न होना चाहिये। क्योंकि पेसा होने से सन्तान उत्तम श्रीर पुनः दूसरा सर् मी वैसा ही होना है। अन्यचा बीर्व व्यर्थ जाता, दोनों की आयु घट जाती और अनेक प्रकार के होते हैं परन्तु ऊपर में भाषणादि चेमयुक्त स्पवहार श्रवश्य रखना चाहिये। पुरुष चीर्य वी हिं सीर स्त्री गर्भ की रक्ता स्रीट भोजन द्वादन इस प्रकार का करे कि जिससे पुरुष का बीर्थ स्त्रा है मए न हो और गर्म में दालक का शरीर अत्युत्तम कप, जायत्य, पुष्टि, बल, पराप्रमयक्त होकर दाव न में ज्ञम होते। विशेष उसकी रक्ता चौथे महीने से और अविविशेष आटवें महीने से कार्ग

मह बात रहल की है इसकिये इतने ही से समय बातें समक्ष क्षेत्रा चाहिये विशेष क्षित्रता हरित

चादिये। कभी गर्भवती ह्वी रेखक, रूछ, शादकदृष्य, बुद्धि और वसनाग्रक पदार्घी के भोजनादि का सेवन म करे किन्तु भी, हुध, उत्तम खायल, गेई, मुंग, वर्द आदि अध पान और देश काल का भी सेवन यक्तिपर्यक करे। गर्भ में हो संस्कार एक खींथे महीने में पुंसवन और दूसरा बाउवें महीने में सीमन्ती-घपन विधि के अनुकुल करें। जब सन्तान का अन्य हो तब हती और लड़के के शरीर की रस्ताबहत सायधानी से करे, अर्थात शरहीयाक अथवा सीमान्यराख्डीयाक प्रथम ही बनवा रक्ते । उस समय सुगरिधयुक्त बच्च जल को कि किञ्चित् बच्च रहा हो उसी से स्त्री स्नान करे छीर बालक को मी स्नान करावे। तरपहचात नाहीद्वेदन बालक की नाभि के बढ़ में एक कोमल सुत से बांध चार खंगल होड़ के उपर से कार हाले। उसको पेसा बांचे कि जिससे शरीर से रुधिर का यक विन्द्र भी म जाने पाने । प्रधात वस स्थान को शुद्ध करके उसके हार के भीतर सुगन्धादिगुक्त ग्रतादि का होम करे। सत्यवात् सन्तात के कान में पिता "बेड्रोसीति" वर्षात् 'तेरा नाम वेड् हैं' सुनाकर यो बीर सहत को सेके सोने की ग्रलाका से बीम पर "बीडम्" कंसर विवकर मणु बीर पुत को उसी ग्रवाका से सदयावे । परवात इसकी माना को देदेवे, जो दश्वपीना चाहे तो उसकी माता पितावे, जो उसकी माता के इथ म हो तो किसी हवी की परीचा करके उसका इथ पिलाने। पद्मात इसरी गुद्ध कोठरी था कमरे में कि बहां.का बाय शब हो उसमें सरान्धित ची का होम मात: और सावद्राल किया करे और उसी में प्रसता स्त्री तथा बालक को रक्ये। श्रः दिव तक माना का दूध पिये और स्त्री मी अपने ग्रारीर की पृष्टि के क्यों क्रमेक अकार के उत्तर भोजन करें और योगिसंकी खादि भी करे। इहे दिन स्त्री बाहर निकले भीर सन्तान के दूध पीने के लिये कोई धायी रक्ते। उसको खान पान अच्छा करावे। यह सन्तान की हुथ पिलाया कर बार पालन भी करे पान्तु उसकी माना लड़के पर पूर्वहरि रक्ये, किसी मकार का अमुश्चित व्यवहार असके पालन में न हो। ठरी द्रध्य बन्द करने के क्यों स्तन के कप्रभाग पर पैसा सेप करे कि जिससे दुध कांचित न हो। उसी प्रकार का शान पान का व्यवहार भी यधायीम्य रक्ते। पद्मात् नामकरणादि संस्कार "संस्नारिपिधि" की रीति से यथाकाल करता ज्ञाय। जब स्त्री फिर रजन्यता हो तब शुद्ध होने के प्रधात उसी प्रकार प्रात्तवान देवे ।

भ्द्रतुफालाभिगामी स्यात्स्यदारनिरतः सदा । प्रदाचार्येव भवति यत्र वत्राथमे वसन् ॥ सस् ( रे । १० )

को अपनी हो स्त्री से सतस्य और प्रातुनामी होता है वह गुहस्य भी ग्रावचारी के सहस्य है । सन्तुष्टी मार्पेया भर्चा भर्मा भागी तथैव च । यस्मिषेव इले नित्सं करवादं तत्र वे पुवस् ॥ १॥ यदि हि स्त्री न रोचेत पुमांस्रम् प्रमोदियेत् । अपमोदास्युनः दुंसः प्रमनं न प्रवर्षते ॥ २॥ वियां तु रोचमानायां सर्वे तद्रोचते इलव् । वस्यां त्यरोचमानायां सर्वमेव न रोचते ॥ ३॥

मनः [३।६०-६२]

जिस कुल में आर्या से मशों और पति से पत्ती क्षाव्य प्रकार असम रहती है उसी कुल में सब सीमाय बीर देखते तिवास करते हैं। वहां कबाद होता है वहां होमांग कोर हारिट्य हिसर होता है ॥ १॥ जो ठर्म पति से मीति कोर पति को मसस गढ़ों करवों तो पति के कमसम होने से कमा उत्पन्न नहीं होता ह २ ड जिस ठर्म की मससता में सब कुल मसस होता उसकी कमसम्बद्धा में सब कमसम क्यांन सुरावदावक होजाता है ड ३ ड पितृभिर्मातृभित्रीताः पतिभिर्देवरैस्तया । प्रया भूपवितन्याम बहुकत्याणमीप्सुभिः ॥ र यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते स्मन्ते वत्र देवताः । यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्यास्तत्राऽफलाः त्रियाः ॥ ? शोचन्ति जामयो यत्र विनश्यत्याश्च नत्कुलम् । न शोचन्ति तु यत्रैता वर्द्धते तद्धि सर्वदा ॥ र तस्मादेताः सदा पूज्या भूषणाच्छादनाशनैः। भृतिकामैनेरीर्निसं सरकारेषुत्सवेषु च॥ १

मनु॰ [३। ४४-४७। ४६]

पिता, भारे, पित और देवर इनको सत्कारपूर्वक मूपलादि से प्रसन्न रक्यें, क्रिनको करुपाल की इच्छा हो वे पेसे करें ॥ १ ॥ जिस घर में कियों का सत्कार होता है उसमें विचायुक होते देवसंग्रा धरा के आनन्द से कीषा करते हैं और जिस घर में क्रियों का सरकार नहीं होता सव किया निष्कल हो आती हैं।। २ ॥ किस घर या कुल में छी लोग शोकानुर हो कर दुःखः यह कुल शीम नए अप होजाता है, और जिल घर या कुल में स्त्री लोग झानन्द से उस्ताह और प्रस से मरी दूर रहती हैं यह कुल सर्वदा बढ़ता रहता है ॥ ३॥ इसलिये येथ्यमें की कामना करें। मनुष्यों को योग्य है कि सत्कार और उत्सव के समयों में भूपण, वका और मोजनादि से कियी भित्यप्रति सरकार करें ॥ ४ ॥ यह बात सदा च्यान में रशनी आहिये कि "पूजा" शब्द का अर्थ सा दे कीर दिन राउ में जब २ मधम मिलें वा पृथक् हों तब २ शीतिवर्षक "नमस्ते" एक दूसरे से करें।

नदा प्रदृष्टया भाव्यं गृहकार्वेषु दत्त्वया । सुसंस्कृतोपस्करमा व्यये वासुन्नहस्तया ॥ मनुः [ ४। १४। क्री को योग्य है कि सतिवसमाता से घर के काशों में धतुराईयुक्त सब पदार्थी के ह रोंक्सार तथा घर की शक्ति दक्षेत्र कीर व्यथ में कलात बदार [त ] रहे सर्थात् [यथायोग्य पर्व चौर ] सद शाहीं पवित्र चौह पाक इस मकार बनावे को स्रोपशिकप दोकर शरीर वा सामा है को न कारे देते. हो को व्यव हो उसका हिसाव यथाश्य रखके पति सादि को सुना दिया करे, वर भी कर बाकरी के बचायोग्य काम केवे घर के किसी काम की विगक्ते म देवे ॥

थियो राजप्रयक्ते शिया मत्यं शीर्च सुमावितम् । विनिधानि च शिल्यानि समादेवानि सर्वे

सनु० [२।२४०]

बच्च की, बाना प्रकार के रत्ता, विद्या, राग्य, पवित्रता, धेष्ट्रधायण और नाना प्रकार दित्त क्या कर्य न् कार्यत्यं सन देश तथा सब मनुष्यों हो प्रदेश करे ह

हर्न्न इरात् वित्रं क्यात्र क्यात् मन्यमधियम् । विषं च नातृनं मूयादेव पर्मः सनातनः ॥ कई कड़िन क्याइडायेग्येव वा क्टेन् । शुष्टीरं निवारं च न कुर्यारेकेनयिना ॥१

मनु॰ [४। १३८। १३६]

रूप कि साथ दूसरे का दिनकारक बोले कारिय शाय अर्थात् कारो को कारा न है कर्न कर्मन सुद्र नुसरे को तसक करने के कर्त के केने ते हैं।। सहा सद् कर्मन् सब के दिन इक्षर केला करे हुन्दरेश कर्तन् दिना क्याराव विशी के साथ विशोध का विशोद सक्यार की के का दिश्वान कहीं कीत कुत्र भी सामें नवादि कहें विमा न रहें ॥

कुरण बरते राजन सन्तर्ने विकासिना । कविषत्य सु वच्याच वक्षा घोता च मुर्चना ।। वर्षागवर्ग-विद्यानीति ॥

हे भूतरायू | इस संसार में दूसरे को निरन्तर प्रसन्न करने के लिये पिय बोलने वाले प्रशंसक लोग पट्टत हैं परन्तु सनने में अभिय विदित हो और वह कल्याण करनेवाला यदान हो उसका यहने ह्मीर सननेवाला पुरुष दुलंभ है। क्योंकि सन्युरुवों को योग्य है कि मुख के सामने दूसरे का दोष कहना भीर अपना दोप सनना परोक्त में दूसरे के गुल सदा कहना। और दुएों की यदी रीति है कि सम्मुख में गुए कहना और परोद्या में दोषों का प्रकाश करना। अवतक मनुष्य दूसरे से अपने दोप नहीं कहता तवतक मनुष्य होयों से छुटकर गुकी नहीं हो सकता। कभी किसी की निन्दा म करे जैसे:-

"गुणेषु दोवारोवलसस्या" कर्षात् "दोवेषु गुलारोवलमयस्या" "गुणेषु गुलारोवलं दोवेषु दोवारोवलं च स्तृतिः" जो गुणो में दोव दोवों में गुल लगाना वह किन्दा और गुलों में गुल दोवों में दोवों का कथन करमा स्तृति कहाती है कर्यात मिथ्यामायए का माम निन्दा और सायमायए का माम स्तृति है।। इदिवृद्धिकराण्याम् चन्यानि च हितानि च । नित्यं शासाण्ययेचेत निगमंभैय पैदिकान् ॥१॥ यथा यथा हि पुरुषः शास्त्रं समयिगच्छति । तथा तथा विजानाति विक्षानं चास्य रोचते ॥२॥

मनु० [४।१६।२०]

जो शीम युद्धि धन बीर दित की गुद्धि करनेदारे ग्रास्त्र और देद हैं उनकी निश्य समें बीट सुनारें, क्रस्तवर्याध्रम में पढ़े हो बनको रजी पुरुष जित्य विवास क्षीर पढ़ाया करें।। १ ॥ क्योंकि जैसे २ मनुष्य शास्त्री की यथावसु जानता है वैसे २ उस विचा का विद्यान बढ़ता जाता कौर उसी में इचि बढ़ती रहती है ॥ २ ॥

ऋषियम् देवपम् भृतयमं च सर्वदा । तृषमं वितृषमं च गराशामि न शापपेत ॥ १ ॥ सत्र । ४१ |

बारपायनं ब्रह्मपक्षः पितृयक्षय तर्पेशम् । होमो दैयो बलिसीतो स्वयहोऽतिथियूननम् ॥ २ ॥ मनु॰ [३।७०]

स्याच्यापेनार्थयेष्टपीत् होनैर्देवात् यथाविधि । पितृत् थाद्वैय वृत्तनैर्भुतानि पलिफर्मेया ॥ ३॥

मत्र∘ [३। ⊏१]

दी यह प्रदायपे में किय आये वे अर्थात् एक वेशदि शास्त्रों का पढ़ना पड़ाना संप्यीपासन योगाम्यास, दूसरा देववन्न विद्वानी का संग सेवा पवित्रता दिव्य गुणी का भारण दावाय विद्या की हमति करता है, ये दोनों पत्र सार्य प्रातः करने होते हैं।।

सार्वसर्वि गृहपंतिनी कृत्निः श्रातःश्रीतः सीमनुसस्यं द्वावा ॥ १ ॥ श्रावः श्रांवर्ष्ट्रपंतिनी कृतिनः सार्यं सीयं सीमनसस्यं दाता ॥ २ ॥ २० को० १६ । अनु० ७। मं० ३ । ४ ॥

सस्मादहोराग्रस्य संयोगे ब्राह्मणः सन्ध्याष्ट्रपानीत । उधन्तमस्तं यान्तमादित्यमभिष्यायन् ॥ ३ ॥

प्राव्यये [ पर्विश्रप्राक्षये ४० ४ । सं० ४ ]

न तिष्टति तु यः पूर्वी नीपास्ते यस्तु पश्चिमास् । स शूद्रवद् बाहेष्यार्थः सर्वस्माद् द्विनर्रमयः ॥ ४ ॥ मन् दि। १०३ ]

को सन्ध्या २ काल में होन होता है यह हुत द्रव्य मातःवाल तक बायुग्नहि दारा सकतारी होता है ॥ १ ॥ को क्रांति में प्रायः २ काल में होम किया जाता है यह २ इस हव्य साएडाल पर्यस्त यायु की शुद्धि द्वारा वल बुद्धि और आरोग्यकारक होता है ॥ २ ॥ इसीलिये दिन और रात्रि के रू में क्षर्शात सर्वोदय और अस्त समय में परमेश्वर का ध्यान और अग्निहोत्र अवश्य करना चाहिये॥ श्रीर जो ये दोनी काम साथं श्रीर पातःकाल में न करे उसकी सज्जन लोग सप हिजी के याहर निकाल देवें अर्थात् उसे ग्रह्मत् समस्ते ॥ ४॥ (प्रदन) त्रिकाल सन्ध्या क्यों नहीं करना ( उत्तर ) तीन समय में सन्धि नहीं होती, प्रकाश और अन्धकार की सन्धि भी सायं प्रातः दो में होती है। जो इसको न मानकर मध्यादकाल में तीसरी सन्ध्या माने वह मध्यरात्रि में भी संखे पासन क्यों न करे ? जो प्रध्यरात्रि में भी करना चाहे तो प्रहर २ बड़ी २ पल २ ऋर ख ए र की सन्धि होती हैं, उनमें भी सन्ध्योपासन किया करे। जो पैसाभी करना चाहै तो हो ही नहीं सकता, किसी शास्त्र का मध्याद्वसंध्या में प्रमाण भी नहीं इसलिये दोनों कालों में संध्या और अग्निदोत्र कार्य समुचित है, तीसरे काल में नहीं। और जो तीन काल होते हैं ये मृत, मविष्यत और वर्तमान के में से हैं, संख्योपासन के भेद से नहीं। तीसरा "वित्यक्ष" अर्थात् जिसमें देव जो विद्वान, ऋषि जो वहीं पड़ाने हारे, पितर को माता पिता आदि बृद्ध द्वानी और परम योगियों की लेवा करनी। पित्यह है दो भेद हैं, एक आद और दूसरा तर्पण । आद अर्थात् "अत्" सत्य का नाम है "अत्सर्प द्र्यांति वर्ण कियमा का अदा अद्या यत् कियते तच्छादम्" जिल किया से सत्य का प्रदेश किया जाप उस<sup>की</sup> अद्धा और जो अद्धा से कमें किया जाय उसका नाम धाय है। और "तृत्यन्ति तर्पयन्ति येन पिट्रा तचर्पणम्" जिस जिस कमें से दात अर्थात् विद्यमान माता पितारि पितर प्रसन्न हों और प्रसन्न कि कार्ये उसका नाम तर्पेश है. परन्त यह जीवितों के लिये है मतकों के लिये तहीं ॥

र्यो प्रकादयो देवास्तृप्यन्ताम् । प्रकादिदेवपत्न्यस्तृप्यन्ताम् । प्रकादिदेवप्रवास्तृप्यन्ताम् । प्रजादिदेवगयास्त्रप्यन्ताम् ॥

#### इति देवतर्पश्रम्

"विद्वार) सो हि देवा" यह रातपथ बालग का यचन है—को विद्वान, हैं, उन्हों को देव का है हैं, को सांगोपांग चार वेहों के जानने वाले हो उनका नाम ब्रह्मा और को उनसे न्यून एड़े हो उनका में नाम देव अर्थात् (ब्हान हैं। उनके सहश्च उनकी विद्वपी स्थी ब्राह्मणी देवी कीर उनके तुस्य पुण की पिच्य तथा उनके सक्ष जनके गण क्यांत् सेवक हो उनकी रोवा करमा है, उसका नाम भी कोर तर्यंग हैं।

# व्यथपितर्पणम्

को मरीच्यादय ऋषयगरुष्यन्ताम् । मरीच्यायृषिपत्त्यस्तुष्यन्ताम् । मरीच्यायृषिसुतास्त्र<sup>वा</sup> न्त्राम् । मरीच्यापृषिगगास्तुष्यन्ताम् ॥

## इति ऋषितर्पेणम्

को मद्रा के प्रयोज मर्राधिवन्त् विद्वान् होकर प्रहार्वे कीर को उनके सहग्र विद्यायुक्त उनके रिक्यां कन्याभी को विद्यादान देवें उनके तुरुव युक्त और शिष्य तथा उनके समान उनके रावकी वरका मेदन और सम्कार करना क्याचिनर्यन्त है।

# थध विह्नर्पणम्

भो मोजनदः विनरम्तृष्यन्नाम् । अग्निष्याचाः विनरस्तृष्यन्नाम् । परिषदः वितरस्तृष्यन्ताम् ।

सोमपाः पितरस्तृष्यन्ताम् । इविर्धुनः पितरस्तुष्यन्ताम् । श्राज्यपाः पितरम्नृष्यन्ताम् । [ सुका-लिनः पितरस्तृष्यन्ताम् । ] यमादिन्यो नमः यमादींस्तर्पयामि। पित्रं स्वधा नमः पितरं तर्पयामि । पिवामहाय स्वधा नमः पितामहं तर्पयामि । [प्रपितामहाय स्वधा नमः प्रपितामहं तर्पयामि । ] मात्रे स्वधा नमो मातरं तर्ष्यामि । पितामही स्वधा नमः पितामहीं तर्ष्यामि । [ प्रपितामही स्वधा नमः प्रपितामही तर्णयामि । ] स्थपतन्यै स्त्रधा नमः स्थपत्नी वर्ण्यामि । सम्बन्धिस्यः स्त्रधा नमः सम्यन्धिनस्तर्षयामि । मगोन्नेम्यः स्वधा नमः मगोत्रांस्नर्षयामि ॥

#### इति पित्तर्पंत्रम् ।

"वे सीमे जगदीभ्यरे पदार्थविद्यायां च सीडन्ति ते स्रोमसदः" जो परमानमा श्रीर पदार्थविद्या में तियुण हो वे सोससङ् । 'प्रेरानेवियुतो विद्या गृहीता है ब्राप्तिवासां'' जो क्रांमि व्यवेत विद्युत्ती है व्य प्रदार्थों के जाननेहारे हो वे ब्राप्तिप्याला 'प्य वहिषि असमें स्वयहारे लीहिन ने बहिचहा' को इसम विद्यातृत्वियुक्त स्वयहार में स्थित हो वे बहिचड़ा 'प्य सोममिहयुर्वमोवधीरार्ग वा गानिन विद्योत का ने सीमपा" को पेश्यप के रहाक श्रीर मदीपधि रस का पान करने से शेगरदिन श्रीर कान्य के पेश्वप के रखहा श्रीपधी की देवे रोगमाशक हो वे सोमवा । "ये हथिटोनुमन्त्रहें भुश्रंत भोजवन्ति वा ते हाँहर्मक्र" जो सादक सीट हिंसाकारक इच्यों को छोड़ के मोजन करनेदार हो वे हथिभूंज। "य काउय झानूं प्रान्तु वा योग्यं रक्तन्ति या पिश्तिन ने काउयपा!" जो जानने के योग्य बरत के बस्तक सीट पुन दुरधाहि साजे चीर पीतेहारे हों वे चाज्यपा ! "मोभमा कामो विचते येपान्ते गुरवालिमा" जिनका कवटा चर्म बार्य का राखाद्य समय हो वे राकाकिन । "ये द्रशान यहारित विगृह्यति ते यमा न्यायाधीमा" को दशी की दगर चौर धेली का पालन करनेदारे न्यायकारी ही वे यम । "या पाति स पिता" जो सम्लामी का क्रक कीए सरकार से इलक या जनक हो यह विना । "विनुः विना विनामहः विनामहस्य विना प्रविनामहः" की विता का विता हो यह विनामद और जी वितामद का विता हो यह प्रविनामद । "या मानवनि स्रा माता" जो बाध कीर सरवारों से सस्तामी का मान्य करे यह माता । "या चिनुमांना स्त विनासदी पितामहत्त्व माता प्रवितामही" को पिता की माता हो वह वितामही कीर वितामह की माना हो कह प्रवितामही । अपनी हमी तथा अभिनी सम्बन्धी और यदा गोव के तथा क्रम्य कोई अह व्यव का क्ष्म ही दल सबको सायान श्रद्धा के उत्तम क्षया, यान, सुन्दर बान कादि देकर सच्छे प्रकार है। एम काका अर्थात जिस २ वामे से बनवी भारमा तुम और शर्रार स्थाल गहे उस २ वर्म से मीनिपूर्वक स्ववर्ध मेंदा बारती यह शास कीर तर्पण कराना है।

सीचा वेरवरेव-सर्थात जब भोजन शिक्ष हो तब जो बुद्ध मोतनार्थ बने इसमें से सन्त अवलास और शार की श्रीड़ के पून मिछपुक्त काम लेकर सुरहे ने क्रांस कलग कर निरम्बिक्ट मन्त्रों से ब्याइति बीर भाग करें।

वैश्वदेवस्य तिद्धस्य एदेञ्जी विधिपूर्वसम्। भाग्यः इच्योदेवतास्यो साझरो होसमन्दरम् ॥

सत्। (१। =४)

को पुष पावशाला में भोजनार्व शिक्ष हो उसका दिन्य गुरो के कार्य वसी पावार्थ में सिक्स बिखित मात्रों से विश्विपूर्वक होम नित्य करे-

होम करने के मन्त्र को करने स्तारा । मोनान स्थारा । कर्परोगामनी घननस्य सारा । इद्वे सावा । मनुषस्य सावा ।

करत । विराहते सत्ता ॥ बाकों से यक र कर बादुनि

्रे बमानुभार बचारम श

नवः । मानुगाय

। ऋष्मधे .16

STEET S erent titl a

witness aw

**田田 李中、宋玄 年代**年。 BE CON A'S W W.

\$\$

क्रमान् क्षत्रकान् क्राह्म But In Class & sh. COUNTY STATE OF MINEY ----

REST. WHEN WILL MEAN WAS क्षाचित्र वेद्रदेश्य

RETT BY EN LATERAGE

CONT. BY THE "游花准 龍 有中心的 新宝宝 聲 LANG WITH CARES

शक्रानेषाति नागेंवेर्। [理:[第130] Smithang ift gefert MORNIE HITE H R

ું 🛊 }રમક) જ્ઞર્યાત 👭 # 100 entes 11

int Ru: प्रति की

ल. यरधयोगी। का श्रम देवर

विषयं शुक्रांचा कर हे

आम और मेच श्रमोगानवा मरदी के बाल इरके क्याने स्थाये शिद्ध करता है वैसे बालकल के वैरागी और साकी आदि इठी दुरामदी वेर्षिरोधी है मेसी का लाकार बालीमात्र से भी स करना खाहिंगे। क्योंकि इनका साकार बरने से वे बृद्धि को पाकर संसार की अधमें युक्त करते हैं। आप ती अवनित के काम करते ही हैं परम्तु साथ में शेवक को भी कविष्याकरी महासागर में हुवो देते हैं। इन पांच महायहाँ का फल यह है कि महायह के करने से विद्या, शिद्या, धर्म, सम्बता कादि श्राम गुर्हों की वृद्धि । क्रशिक्षेत्र से वाय, वृद्धि, जल की शुद्धि होकर वृद्धि हारा संसार की सुख जल होना अर्थात् शुद्ध पायु का श्वासरपर्ध सान पान से कारोग्य, बुद्धि, बल, परावम यह के धर्म, कार्य, काम क्रीर मोछ का अनुष्ठान पूरा होता, इसीतिये इसको देववह कहते हैं । विकृष्ण से कर माना विता कीर क्षांनी महात्माकों की क्षेत्रा करेगा तक इसका हान बहेगा । इससे सत्यासत्य का निर्देश कर सत्य का बहुए और असत्य का स्थाग करके मुंबी रहेगा। इसरा इतवता कवात् जेसी सेवा माता विता कोट कावार्य ने सन्तात कोट शिव्यों की की है वसका यहता देना अधित ही है। बलियेहयहेव का भी फल जो पूर्व कह आये वहीं है। अवतक उत्तम ऋतिथि जगत् में नहीं होते तदतक उर्यात मी नहीं होती, उनके सब देशों में धुमने और सरशे-परेश करने से पाक्यांड की शुद्धि नहीं होनी और सर्वत्र शहरूकों की सहज से सत्य विद्वान की मानि होती रहती है और अनुष्यमध्य में एक ही धर्म स्थिर रहता है। विना क्रांतिथियों के सम्बेहिनपुलि नहीं होती, सन्देहतियुत्ति के विका हड़ निकाय भी नहीं होता । तिकाय के विका सुख कहां ?

माद्रे सहर्षे प्रध्येत मर्मायी पानुचिन्तयेत् । कायक्लेशीय वन्मूलान् वेदतत्वार्यमेष प ॥

म्मु० [४ | ६२ ]

शांत्र के कींधे प्रश्न क्रायका चार पड़ी रात से उठे, क्रायहवक कार्य करके धर्म कीर कर्फ, शरीर के रीगों का निदान और वरमान्मा का त्यान करे, कभी अधर्म का आचरण न करे. क्योंकि:---नाधर्मयरिक्षे लोके सद्यः फलावे गौरिय । शनैरावर्चमानस्त कर्तुमूलानि कृन्ववि ॥

स्तु० [ ४ । १७२ ]

विया हुआ अध्ये जिल्लाक कारी नहीं होता परम्तु जिस समय अध्ये करता है वसी समय पाल भी नहीं होता इसकिये ब्राह्माती लोग कथमें से नहीं हरते तथापि निहाय जाती कि यह स्रथमी-चरए धीरे धीरे तुम्हारे सुख के मूर्वों की काटता बका बता जाता है। इस बम से--

अधरेतीयते हारतची मद्राणि परपति । हतः सपहाअपति सम्लस्तु विनरपति ॥

. सनु० [४ । १७४] कर सप्तर्मातम सनुष्य धर्म की सर्यादा होड़ (असे टालाक के बन्ध को होड़ जब चारों कोर श्रेल जाता है यह ) मिध्यामावण, कपट, पाक्षक अर्थात् रक्षा करनेवाले वेदों का शहरन और विश्वास-बातादि क्षमों से पराव पदावों को लेकर प्रधम बहुना है, प्रधात धनादि पेम्बर्य से सान, पान, बक्त, बामुक्य, यात, स्थाल, मात, प्रतिष्टा को प्रात होना है कन्याय से शुप्रती की भी जीतता है प्रधात र्षाम नष्ट शे काना है असे अह काटा हुमा क्छ नष्ट हो अस है वेस अध्यो नष्ट अप होने ही स सत्यवर्मार्यकृतियु होने वैनारमेसदा । शिप्यांय शिप्याद्ववेंय बाग्याहृदरसंपतः ॥

सन् [ ४ । १७४ ]

को [ विद्वान ] केरोज सन्य धर्म वर्षात् पश्चपानरहित होकर सन्य के प्रदेश और प्रसाय के परिम्याग न्यायक्रय बेहीक धर्मादि कार्य कर्धात् धर्म में चलते हुए के समान धर्म से शिच्यों को शिया किया करे ॥

## होम करने के सन्त्र व्या अप्रये स्वाहा । सोमाय स्वाहा । वियोग्यो देवेस्यः स्वाहा ।

धन्यन्तरये स्वाहा । इन्हें स्वाहा । श्रानुमस्यै स्वाहा । प्रजापतये स्वाहा । सह द्यावागृथिवीश्या स्याहा । स्विष्टकृते स्वाहा ॥

इन प्रस्पेक प्रमुजों से एक २ वार बाहुति प्रज्यतित ऋति में छोड़े पद्मात् धाली अध्या भूमि

मैं पत्ता रख के पूर्व दिशादि कमाञ्चकार वयाकम इन मन्त्री हो भाग रक्कों.— श्री सञ्चिगायेन्द्राय नमः । साञ्चनाय यमाय नमः । साञ्चनाय वरुषाय नमः । साञ्चनाय

सोमाय नमः । मरुब्स्यो नमः । खबुस्यो नमः। बनस्यतिस्यो नमः। श्रिये नमः। मद्रकावये नमः। ब्रह्मपतये नमः। वास्तुपतये नमः। विश्वस्यो देवस्यो नमः। दिवाचरेभ्यो भृतेस्या नमः। नक्त-स्वारिस्यो भृतेस्यो नमः। सर्वारमभृतये नमः॥

द्वार न आगों को जो कोई अविधि हो तो उसको क्रिया देवे अधवा कक्षि में होड़ देवे। हसके इन आगों को जो कोई अविधि हो तो उसको क्रिया देवे अधवा कक्षि में होड़ देवे। हसके इनन्दर सबसान अधीस हाल, आन, शाक, रोटी कादि सेकर छ: आप शूमि में घरे। इसमें मागल---

र संबक्षाच अधीत् दाल, आन, शाह, राष्ट्री कादि संकर छु: आफ चूपि में घर । इसमें मेमार्क शुर्भों च पतितानों च रवपचां पापरोगिखाव् । वायसानों क्रमीखां च शनकैर्निर्वेपेट्टावे ।।

मतुः [ ३ | ६२ ] इस प्रकार "श्वय्यो नमः, पतिकेय्यो नमः, श्वपगृथ्यो नमः, पापरोगिश्यो नमः, वायकेय्यो नमः, इमिन्यो नमः" घरफर पश्चात् किसी हुकी, बुभुक्तित प्राणी अथवा कुन्ते काँपे आदि को देवे। यहाँ नमः

राष्ट्र का क्रयं क्रस क्रयांत् कुरते, पा शि, बारहश्त, पापरोगी, कीवे क्रीर क्रांत क्रियं क्रांत् बांटी क्रांति क्रियं क्रांत क्रियं क्रांत क्रियं क्रांत व्यव्य क्रियं क्रयं क्रयं

जय पांचवी श्रातिधिसंबा—श्रातिधि उसवी कहते हैं कि विश्वको कोई तिथि तिथित न हैं स्वाचे स्वक्तान कोई तिथि तिथित न हैं स्वाचे स्वक्तान स्वाचे स्वक्तान स्वाचे स्वक्तान स्वाचे स्वक्तान स्वाचे स्वव्यविध्यान प्रत्योगी, संन्याकी प्रदश्य के वाहों आहे तो उसकी प्रथम पाय आपे और आवस्तीय तीन प्रकार का उन्न देवर प्रवाची का त्या हो तो उसकी प्रथम पाय आपे के स्वाच प्राप्य करिक स्वाच प्रशास स्वाच स्वच स्वाच स्वच स्वाच स्वाच

पापपिडना विश्वमस्यान् येडालकृतिकान् शाठान् । हेतुकान् वक्रह्वांध्र याद्वात्रेखापि नार्चपेठ् ॥ प्रमुः (४ । ३० )

मब्दी के माण दरके अपने स्वार्थ सिद्ध करता है वैसे बालकल के वैरागी और छाक्री कादि हठी दुरामही वेद्यिरोधी है ऐसी का सरकार वालीमात्र से भी म करना आहिये। क्योंकि इनका सरकार हरने से ये पृद्धि की पाकर संसार की आधर्मपुक करते हैं। आप ती अधनति के काम करते ही हैं गरम्तु साथ में सेवक को भी अविद्याहरी महासागर में हुवो देते हैं। इन गांच महायक्षों का फल यह दे कि महावस के करने से विद्या, शिद्धा, धर्म, सम्वता आदि सुम गुणों की बृद्धि । अग्निहीत्र से बायु, हिए, जल की शुद्धि होकर सृष्टि हारा संसार की गुल प्राप्त होना अर्थात शुद्ध वायु का श्यासरण्ये वान पान से चारोग्य, पुद्धि, बल, पराश्रम बढ़ के धर्म, कार्य, काम और मीश का कानुग्रम पूरा होता, हसीलिये इसकी देववज्ञ कहते हैं। विख्या से अब माना विता कीर छाती महारमाकी की राया करेगा हैंव बसका बान बहेगा । उससे सत्यासस्य का निर्देश कर शस्य का ब्रहरा और बासरा का स्थान करके हाबी रहेगा। दूसरा कृतवता वर्षात् जेसी सेवा माता विता और कावार्य वे सन्तान और शिष्यों की की है उसका बदला देना उचित ही है। बलिवेश्वदेव का भी फल जो वर्ष कह आव वही है । जननव बत्तम अतिथि जगत् में नहीं होते तक्तव बदाति भी नहीं होती, उनके सब देशों में पुमने और सम्यो-परेश करने से पाचवंड की वृद्धि नहीं होती कौर सर्वत्र गृहस्थों की सहज से सन्य विकास की सामि होती रहती है और मनुष्पम्य में यक ही धर्म स्थिर रहता है। विमा बार्तिश्यों के सन्देहीनवृत्ति मही दीनी, सन्देहनियुक्ति के विमा कह निश्चय भी नहीं होता । निश्चय के विमा गुल कहां ?

बाबे सहर्षे पुष्येत धर्मायी चानुचिन्तयेत् । कापवलेशीय चन्मूलान् येदतत्त्वार्यमेव च ॥

राजि के कींधे प्रदूर क्रायका कार घड़ी बात से बढ़े, आवश्यक कार्य आरके धर्म कीर कर्छ, गरीर के रीतों का निदान कोर चरमामा का पान करे, कारी कथमें का कावरल न करे, क्योंक:— नायमेवरितो लोके सदाः कलित गीरित । शनरावरीमानस्त क्युंग्रेलानि कृत्रित ॥

सतुः [ १ १ १ १ व १ विषया हुआ अध्ये निष्यात करो नहीं होता परन्तु जिल समय अध्ये नरता है जारी समय फल भी नहीं होना इसितंप काहानी लोग काथमें से नहीं जाने तथापि निधाव जानो कि बह काहमी चरए और और मुम्हाद मुख के मुनों को कादता चला चला जाता है। इस बम सं--

अपर्नेचैयते सावतची मद्गावि परयति । तनः सपताग्रयति सम्लग्तु विनरयति ॥

अनुक [ ध र १७४ ] जब अभ्रमीता मनुष्य भ्रमें की सर्योदा श्रीव (जैसे शावाक के बन्ध की भीड़ जब बाती कोर पील जाता है येस ) मिध्यालाकण, बायड, पालत्व बायोत् रहा। बारतेवाले वेही का लहत कीर विभास यातादि बामी से पराये प्रशायी को क्षेत्रर प्रथम बहुता है, प्रशान धनादि येखवे से बान, पान, बल, कार प्रचल प्राप्त अन्त अने कार स्वाप का कार कार कार कार कार कार प्रचल प्रचल के सात. जाते. इस स्वाप्त जात अने कार है कार

[ \$0 | \$ | \*EB

को (विद्वास ) बेहोना साथ धर्म कर्मात् पद्मयानगरित होवर सम्ब के प्रदेश कीर कसम्ब के परिश्वाम न्यायक्य देवांशा क्षमादि कार्य कार्यातु कार्य में सकते हुए के समान क्षम से हैं दिन्दी की विका किया करे ॥

श्यत्विषपुरोहिताचार्यंभीनुलातिथिसंभितैः । याल्यूद्वातुर्रेयंदीशीतमम्यन्यिपाय्येः ॥ १। मातापित्रयां यामीमित्रीया पुत्रेख मार्यया । दृहिता दासवर्गेख विवादं न समाचरेत् ॥ १।

गतु० [४।१७६।१⊏०]

(मृत्यिक्) यह का करनेहारा (पुरोहित) सदा उत्तम जाल जलन की जान (श्राचार्य) विद्या पढ़ानेहारा (मानुल) मामा (श्रातिष्य) अर्थान् जिसकी कोई स्राते अर्थे निश्चित तिथि न हो (संधित) अपने आधित (बाल) वालक (युद्ध) तुहुद्धा (मानुर) (चैच) आयुर्वेद का हाता (हाति) स्वयोज वा स्वयर्णेन्य (सम्बन्धी) अध्युर स्वादि (स्वाता) मार्वे (स्वय्वान्धि) अध्युर स्वादि (स्वाता) मार्वे (स्वया) ति (क्वा) पिता (वामी) बहिन (भ्राता) मार्वे (सार्वे) ति (क्वा) पिता (वामी) बहिन (भ्राता) मार्वे (सार्वे) ति (क्वा) वासे स्वयं स्

व्यतपारत्यनथीयानः प्रतिग्रहरुचिद्धिणः । अम्मस्यरमस्येनैय सह तेनैय मज्जति ।। मनु॰ [४। <sup>१६०</sup>

एक ( श्रतपा: ) ब्रह्मचर्य सरयमापणादि तपरिहत दूसरा ( श्रनधीवान: ) विना पना रिं तीसरा ( प्रतिप्रहरियः ) अत्यन्त धर्मार्थ दूसरों से दान सेनेवाला ये तीनों पर्यर की नीना से क में तरने के समान अपने दुए कभी के साथ दी दुःखसागर में हुगते हैं। वे तो दूसते ही हैं पर दाताओं को साथ हुआ केते हैं:—

त्रिष्यप्येतेषु दत्तं हि विधिनाप्यर्जितं धनम् । दातुर्भवत्यनर्योय परत्रादानुरेय च ॥ मनु० [४ । १६३

जो धर्म से प्राप्त हुए धन काउक तीनों को देता है यह दान दाता का नाग्र इसी जन्म कैं सेनेवाले का नाग्र परजन्म में करता है ॥ जो पेसे हों तो क्या होः—

यथा स्रवेनीयलेन निमज्जस्युदके तरन् । तथा निमज्जतोऽघस्तादहौ दालुप्रतीच्छकौ ॥ मन् ि ४।१६४ ]

सतु**् । ।** जैसे परवर की मौका में वैठ के जल में तैरवेवाला डूब जाता है वैसे ऋड़ानी दाता <sup>है</sup> महीता दोनों अधोमति अर्थात् <u>उ</u>स्त को मात्र होते हैं ॥

## पाखगिडयों के स्रक्षा ।

पर्मध्यजीसदालुरुपरलाधिको लोकदम्पकः । वैदालसतिको हेपो हिन्नः सर्वामिसन्यकः ॥ १। ऋषोद्दर्शिन्द्रतिकः स्वार्यसापनतत्परः । शठो विध्याविनीतक वक्तत्वरो द्विजः ॥ २।

मनु० [४ । १६४ । १६६ ]

(धर्मण्यभी) धर्म कुछ भी न करे परन्तु धर्म के नाम से सोनों को उत्ते (सत्तुच्यः) हर्ता सोन हे युक्त (छासिकः) कपटी (कोकदम्मकः) संसारी मनुष्य के सामने अपनी पड़ार्द के गर्न मारा करें (दिस्तः) आणियों का चातक अन्य से सेंस्तुद्धि रक्तवेषाता (सवांभिक्तम्भः) सच्च करें आरे स्त्रीर सुर्रे से भी मेल रक्ते उसको विकालनिकः) आयोत् सिन्नाके कराना चूर्त जीर नींच सम्भी। (अधौरिष्टः) वर्गीत के सिप्यं नींच स्तर्या (क्रिक्तकः) वर्षायं करित्र हर्ते के सिप्यं नींच स्तर्या किया हरे के सिप्यं नींच सम्भी के स्तर्या हरे ते स्त्रीर कराने करान वर्षायं नाम करें के सिप्यं साम प्रकृत सामने स्त्रीर स्तर्या कराने सिप्यायान स्त्रीत सामने से खतुर (श्वः) सामि अपनी पत्र अपनी पत्र अपनी वर्षायं वर्षायं वर्षायं स्त्रीर स्त्रीर स्त्रीर सामने स्त्रीर स्त्री क्यों न रिपयायान स्त्रीत सामने स्त्रीर स्त्री स्त्री वर्षायं वर्षायं सामने स्त्रीर स्त्री स्त्री स्त्री वर्षायं वर्षायं सामने स्त्रीर स्त्र

( बक्यत ) बगुले के समान नीच समझी, पेसे २ लहायों वाले पाद्यवडी होते हैं उनका विश्वास वा सेवा कभी म करें।।

धर्मे शनैः सन्धिनुवाद् वन्मीकमिव पुत्तिकाः । परलोकसद्वावार्यं सर्वभूतान्यपीडयन् ॥ १ ॥ मामुत्र हि सहायार्थं पिता माता च तिप्रतः । न प्रत्रदारं न ज्ञातिर्धर्मस्तिष्ठति केवलः ॥ २ ॥ एकः प्रमायते जन्तरेक एव प्रलीयते । एकोनुसुद्क्ते सुकृतमेक एव च दुष्कृतम् ॥ ३ ॥

मनु० [४। २३८--२४०]

एकः पापानि हरुते कलं शुरुक्ते महाजनः। भोजारो वित्रमुख्यन्ते कर्चा दोपेश लिप्यते ॥ ४ ॥ [ महाभारत उद्योगप॰ प्रजागरप॰ । घ॰ ३२ ]

मृतं शरीरमुरमुज्य बाष्टलोष्टसमं चित्री । विमुखा बान्धवा यान्ति धर्मस्तमनुगच्छति ॥ ४ ॥

मनु॰ [४। २४१]

की और पुरुष की बाहिये कि असे पुलिका अर्थात् दीमक बल्मीक अर्थात् मांमी की बनाती है यसे सब भूतों को पीड़ा न देकर परलोक अर्थात् परक्रम के गुलार्थ थीर २ धर्म का संखय करे।।१॥ क्योंकि परलोक में न माता न पिता न पुत्र न स्त्रों न झाति सहाय कर सकते हैं किन्तु यक धर्म ही सदापक दोता है।। २॥ देखिये बाकेला द्वी जीव जन्म और मरण को प्राप्त होता, यक ही धर्म का फल को सुख भीर अधर्म का जो दुःलकप फल उसको भोगता है ॥ ३।। यह भी समभलो कि कुहुन्य में एक पुरुष पाप करके पदार्थ लाता है और महाजन अर्थात् सब कुटुम्ब उसकी भीगता है भीगनेवाले दीयमागी नहीं होते किन्तु इधर्म का कर्ता ही दोप का भागी होता है।। ४॥ अव कोई किसी का सम्बन्धी मर जाता है इसकी मट्टी के देखे के समान मृति में छोड़कर पीठ दे बन्धुवर्ग विमुख होकर चले जाते हैं कोई उसके साध जाने बाला नहीं होता किन्तु एक धर्म ही उसका सही होता है ॥ ४॥

तस्माद्भं सहायार्थं नित्यं सन्धिनुवाच्छनैः । धर्मेण हि सहायेन समस्तरति दुस्तरम् ॥ १ ॥ घर्मप्रधानं प्ररुपं तपसा इतार्किन्वपम् । परलोकं नयत्याशु भाखन्तं स्वरारीरियम् ॥ २ ॥

मनु० [४। २४२। २४३]

उस हेतु से परलोक अर्थात् परकाम में सुक्ष और जन्म के सहायार्थ नित्य धर्म का सक्षय धीरे २ करता जाय, क्योंकि धर्म ही के सहाय से बड़े २ दुस्तर दुःस्सागर को जीव तर सकता है।। १।। किन्तु की पुरुष धर्म ही की प्रधान समझता, जिसका धर्म के अनुमान से कर्माव्य पाप हुए हो गया, उसकी मकाशस्त्रकर कीर काकास जिलका शरीरवत् है उस परलोक अर्थात् परमदर्शनीय परमारमा की धर्म दी शीध प्राप्त कराता है ॥ २ ॥ इसलिये:-

रदकारी मृदुर्दान्तः श्रुराचारैरसंवसन् । श्राहंस्रो दमदानाम्यां जयेत्स्यर्गे तथावतः ॥ १ ॥ वाच्यपी नियताः सर्वे बाह्मूला वाग्विनिः मृताः । तान्तु यः स्तेनयेद्वाचे ॥ सर्वस्तेयकुसरः ॥ २ ॥ भाचाराञ्चमते ब्राप्टराचारादीप्सिताः प्रजाः । ब्राचाराद्धनमत्त्रयमाचारो इन्त्यलद्वसम् ॥ ३ ॥

मनु० [४ | २४६ | १४६]

सदा दहकारी, क्षोमक स्थमाव, जितेन्द्रिय, हिसक, बूट दुराचारी पुरुषों से पृथक् रहनेहारा, धर्मात्मा मत को श्रीत कीर विद्यादि दान से सुख को बात होते ॥ १॥ परन्तु यह मी ध्यान में रक्से

कि जिस पाणी में सप अर्थ अर्थात् व्यवहार निश्चित होते हैं यह वाणी ही उनका मूल पाणी ही से सब व्यवहार सिद्ध होते हैं उस वाणी को जो चोरता अर्थात् भिय्यामायण करता है सब कोरी झादि एम्पो का करनेवाला है ॥ २ ॥ इसलिय मिय्यामायणादिहर अध्मे को छोड़ जो चार अर्थात् मञ्ज्यपं कितिन्द्रपता से पूर्ण आयु और धर्माचार से उसम मजा तथा अल्य धन के होता है तथा ओ धर्माचार में वर्षकर दुष्ट सदाणों का नाश करता है उसके सावरण को किया करें ॥ ३ ॥ क्योंकि:—

दुराचारो हि पुरुषे लोके भवति निन्दितः। दुःखमागी च सततं व्यापितोऽल्यापुरेप च ॥ मञ्च० [ ४ । १४०]

ही नुपाचारी पुरुष है यह संसार में सज्जों के मध्य में निन्दा की प्राप्त दुःवमार्ग निरम्पर ध्याधिपुक्त होकर करपायु का भी भोगनेहाग होता है ॥ इसमिये देसा प्रयक्त करें---

यपन्यस्यां कर्म तत्तपन्नेन वर्त्रपेत् । यपदास्थ्यसं तु स्यात्तत्तस्यसं पर्यस्य

सर्वे वरवत्तं दुःत्वं सर्वमात्मवरां सुखम् । एवदियास्तमासेन लदायां सुखदुःखयोः ॥ २ ॥ सञ्च० ि ४ । १४६ । १६० ]

को २ पराधीत कर्म हो बस २ का प्रयत से स्थाय और ओ २ स्वाधीत कर्म हो बस मदल दे रात्य रोपन करे ॥ १ ॥ क्योंकि को २ पराधीशता है वह २ सब ताल और को २ स्वाध दे बह २ तक शुक्त, वही काँगुंद के शुक्त कीर मुख्य का तत्त्वण जानना वाहिये ॥ २॥ परन्तु जी मक के बाधीन बात है वह न बाधीनना से ही करना साहिये जैसा कि की और पुरुष यक हुस कार्यात्र स्टब्हार कार्यान् क्यो वुश्व का श्रीर पुरुष की का परश्यर प्रियाग्ररल् कागुकूल रहता र कार वा हिरोध कभी में करना पुराव की आयागुकुल घर के बाप स्त्री और बाहर के बाम प्र कार्यान रहना पुष्ट व्यक्तन में गामने के यक वृत्तरे की रोक्तन बार्यान् वही निधाय जानना । जर कोंदे तर हरी के खान पुरत भीर तुरत के साथ की विका गुकी भर्मात की हती और पुरुत के हार, अन्त, ममदिनाव परिन को नुष्य है बह वीर्यादि एक नुसरे के आधीत होजाता है। स्त्री या क्रमण के दिना कोई भी व्यवदान न करें। इनमें बहे मित्रप्रमान्या स्वधिनार, वेह्या, परपुरुवाम काय है। इवको क्षेत्र के कारने पनि के लाय हो। कीर हों। के शाय पनि शता प्रसन्न हों। की श्वर्तस्य वो श्रं बुरव अवृत्ती का वद्रति तथा शुधिश्विता त्र्या अवृत्तियी की प्रवृत्ति, ताताविध व कीर बन्नान्य कारक उनकी विदास करें। हारी का पुत्रनीय वैथ पति और पुरुष की पूत्रनीय क सन्दान करते बेन्द्र देवी को है। अध्यक्ष गुरुकुल में रहे तबनक माना पिना के शमान अध्या को सबते को कप्पापक क्षाने समानी के समान दिश्यों की समाते हैं प्रशानहों, क्षापापक क्रव्यापिका है से होने काहिये --

कालकार्वं समाग्याकितिका बर्वेनिग्यतः । यसकी नापक्षिति स थे विषयत उपवेते ॥ सिरंपेने महास्त्राचि क्लिकानि न सिप्ते । बातानिकाः श्रष्ट्यान वनस्तरिकतसम्बर्गम् ॥

वित्रे दिकानानि निर्वे मुखोनि, विद्याय बार्य प्रजाने म बामान् । जनसम्बद्धी कुरवुरक्के बार्नि, सम्बद्धाने प्रथय बन्दिसस्य ॥ दे ॥

कारान्यक तहां कर के किन्दू कि हो कि नुसूत्र कारान्य का साथित साथ विद्वार दूरी।

रवृत्तवाक् चित्रक्रय उद्दशन् प्रतिमानवान् । काशु प्रत्यस्य वक्ता च यः ॥ परिद्रत उच्यते ॥४॥ श्रुतं प्रशतुर्गं यस्य प्रक्षः चैव श्रुतातुरा । कासिमचार्यवर्षाः परिद्रताल्यां समेत सः ॥ ६ ॥

पे सर महाभारत उद्योगवर्ष विदुरंप्रजागर [ श्रष्टयाय ३२ ] के खांक हैं ।

अर्थ - जिलको चारमद्वान, सम्यक् बारम्भ अर्थात् को निकम्मा बालसी कभी न रहे, सुस्र, ुख, हाति, लाज. मानापमान, जिल्दा, स्तुति में हर्ष शोक कभी व करे, धर्म ही में नित्य निश्चित रहे, असके मन को उत्तम २ पदार्थ कार्यात विषय सम्पन्धी वस्तु आकर्षल व कर सके यही परिष्टत कहाता ै। र ।। सदा धर्मयुक्त कर्मी का सेवन, अधर्मयुक्त कामी का स्थान, ईश्वर, वंड, सत्याचार की लिखा र करनेहारा, ईश्वर आदि में बात्यन्त श्रम्यन्त हो यही पविष्ठत का कर्स्वव्याकर्सस्य कर्म है।। २ ॥ क्षे मिटेन विषय को भी शीय जान सके, बहुत कालपर्यम्त शास्त्रों को पढ़े, सुने और विचारे, क्षे ियु जाने उसको परीपकार में प्रयुक्त करें, अपने स्वार्थ के लिय कोई काम न करें, यिना पूछ था विशा रिय समय जाने इसरे के कर्य में सरमति न दे यही मधम मधान परिवत होना खाहिये ॥ ३ ॥ जो मानि हे अयोग्य की इच्छा कभी न करे, नष्ट हुए पदार्थ पर शोक न करे, आपरकाल में मोह की ल मात मर्याद् स्थाकुल न हो यही बुद्धिमान् वविहत है ॥ ४ ॥ किसकी वाली सब विद्याकों कीर प्रक्रीकरों है हरने में स्रतिनिष्ण, विधित्र, शास्त्रों के प्रकरणों का बका, वधायीम्य तर्क स्रीर स्मृतिमान प्रन्थी के रयार्थ क्रथं का शीम बका हो वही वरिहत कहाता है।। १ ॥ क्रिसकी प्रक्षा सुने हुए सम्य क्रथं के क्रान हब भीर जिसका अवल बुद्धि के अनुसार हो, जो कमी आर्व अर्थात् थेष्ठ धार्मिक पुरशे की प्रयाश का देवन म कारे यही परिवत संद्या की प्राप्त दोवे !! ६ ॥ जहां येसे पेन दरी पुरुष पहानेवाले होने हैं नहां पिया धर्म और उत्तमाचार की वृद्धि होकर मतिदिन कावन्द ही बहुता रहता है ॥ पहने में कायोग्य बोर मूर्व 🖥 सत्तरा:-

प्रभुवस समुष्रदो दरिह्नथ महामनाः । वर्षीक्षाःकर्वेणा प्रेप्तपूर्वर हन्युस्यते बुपैः ।। १ ॥ प्रमाहतः प्रविश्वति दाष्ट्रणे पहु भाषते । व्यविष्कते विषक्षिति सूदषेवा नराष्ट्रमः ।। २ ॥

ये स्होक भी महाभारत उद्योगपर्व विदुश्यजागर [ बध्याय ३२ ] के 🕻 ।

कार्य-सिसने कोई हास्त्र हा पड़ा न सुना, कीर कारीब यमलही दरिल्ल हो वर बड़े ६ समोत्य "कारोहारा, विना बामें से पदार्थों की ब्रासि की दण्या करनेवाका हो उसी को बुद्धिमान कोग सुद्ध करने हैं। १। सो विना सुनाये समा य किसी के यर में प्रविद्ध हो, उक कारत पर वेदना कारे, दिना दुई 'साम में बहुतसा बरे, विदशात के सायोग्य बस्तु वा महुष्य में विश्वास करे वही मुद्द और सब सनुस्त्री है मीय महुष्य कहाता है।। १। बहां येसे पुरुष कारायका, कररेयक, गुर कोर सावमंग्र होने हैं वर्ष करिए-कार्यम, सस्त्राया, कतार, विरोध कोर पुरुष बड़के दुःव्य ही वह जाग है। कर विद्यार्थियों के सम्मूर-

मालस्यं मदमोही च चापलं गोष्ठिरेव च । स्तम्यता चामिमानित्वं तयाञ्चानित्वं च ।

। एते वे सप्त दोपाः स्पुः सदा विद्यार्थिनां महाः ॥ १ ॥ <sub>१</sub> छतार्थिनः इतो विद्या इतो विद्यार्थिनः छत्तव् । सस्यार्थे वा स्वजेद्वियां विद्यार्थे वा स्वजेन्द्वस्य ॥२॥

ये भी विद्रश्रजागर [ अध्याय ३६ ] के स्टोक रें।

कार्य---( कालस्य ) कार्यात् शारीर कोर चुद्धि से कहना, नगा, ओर विसी बानु से वीसावट. वपत्रता कोर इक्षर कार को अर्थ कथा करना सुनना, पहुने पहारे एक करा, कविवार्य, कप्यानी होना ये सात दोष विद्यार्थियों में होते हैं ॥ १ ॥ जो ऐसे हैं उनको विद्या कमी नहीं आती । सुत्र " की बड़्या करने वाले को विद्या कहाँ [और विद्या पड़ने वाले को सुद्य कहाँ [ क्योंकि ि क

विद्या को ग्रीर विद्यार्थी विषयसुख को होड़ दे ॥ २॥ ऐसे किये दिना विद्या कभी नहीं हो सकती. ऐसे को विद्या होती है:—

रस का विद्या हाता ह:— सत्ये रतानां सत्तवं दान्तानामृर्ध्वरेतसाम् । ब्रह्मचर्ये दहेद्राजन् सर्वेपापान्युपासितम्:॥ १

खरीदता, द्वीपह्नेपालंद र जाना आना, लामाय काम का आंदरम करना, शुरालन झाँद लग उन्नति चतुर्गाई से करनी करानी, धन का बढ़ाना, विद्या और धर्म की उन्नति में दल करना, स्वत्य निकापटी होकर सायठा से सब क्यवहार करना, सब बस्तुओं की रक्षा येसी करनी खिससे की हैं न होने पाते। ग्रद्भ सब सेवाओं में चतुर, पानविद्या में नियुख, जांतमेम से द्विज्ञों की सेवा और श्र से क्यनी उपसीयिका करे और दिख लोग इसके खान, पान, वस्त, स्थान, विवाहादि में जो उन्हें में

हो सप कुछ देवें। सध्या प्राप्तिक कर देवें। वारों वर्णों की परस्पर प्रीति, उपकार, सञ्चनता, हैं दु:ख, हामि, लाम में पेक्यमत रहकर राज्य और प्रता की उद्यति में तन, प्रत, धन का व्यप की रहता। द्वी कीर पुरुष का वियोग कभी न होना खाहिये, क्योंकि—

पानं दुर्जनसंसर्गः परमा च विरहोश्टनम् । स्यप्नोन्यगेश्वांसथ नारीसन्दृष्णानि पद् ॥ मृतुः [ ६ । १३ ।

हा चेदचत्रपोनिः स्वाद् गनप्रस्यागनापि था । पौनर्भवेन मर्या सा पुनः संस्कारम्भि ॥

मृतुः [ ह । १७६ ] विस्त क्षी वा पुरुष का पालिप्रदेशमध्य कंतकार हुआ हो और संयोग स हुआ हो क्षी

क्षाच्छातीन हरी कीर कष्णनवीर्थ पुरुष हो उनका श्रास्य स्त्री या पुरुष के साथ पुनर्षियाह होना वार्षि

ं किन्तु बाह्मए एषिय चौर वैश्य वर्जी में छनवीनि स्त्री छनवीर्व पुरुष का पुनर्विवाह ल होना चाहिये। ( पहन ) पुनर्वियाह में क्या दोव है हैं ( उत्तर ) ( पदिला ) की पुरुष में प्रेम न्यून होना, क्योंकि अय चाहे तय पुरुष को स्त्री क्रीर स्त्री को पुरुष छोड़ कर इसरे के साध सम्बन्ध करले। (इसरा) जय हिसी पा पुरुष पति वा त्यां के मधने के पत्रवात् हुलगा थियाह करना चाहे तथ प्रथम स्त्री या पूर्व पति के परायों का उड़ा लेशाना और उनके कुटुन्व वालों का उनसे अवहा करना। (तीसगा) बहुत से अद्युक्त ्का नाम या निह भी न रह कर उसके पदार्थ द्वित्र क्रित्र होताना। (चीथा) पतियत स्त्रीर स्त्रीयत धर्म ामर होना, हत्यादि रोपों के अर्थ दिसों में पुनर्वियाह या अनेक विवाह कभी न होना चाहिये। (प्रश्न) कर वंग्रहरून हो जाय नह भी उसरा कुल नए होजावता और खी चरप स्वभिनारादि कर्म करके गर्भ-पाननादि यदुन दुए कमें करेंगे इसलिये युनर्वियाह दोना श्रव्हा है। ( उत्तर ) नहीं २, क्योंकि को स्त्री पुरुष सहावर्ष में स्थित रहना चाहें तो कोई भी उपहुत्त न होगा और श्री कुल की परस्पर। रखने के लियं किसी अपने श्वकात का लड़का गोर ले लेंगे उससे कुल चलेगा और व्यभिचार भी न होगा और जो प्रहार में न रख सकें तो नियोग करके सन्धानीत्यन्ति करतें। (प्रश्न) पुनर्वियाह क्रीर नियोग में क्या भेद हैं ! (उत्तर ) (पिंदला) जैसे विवाह करने में कन्या अपने पिता का घर छोड़ पति के घर को पान होनो है कोट पिना से विशेष सम्बन्ध महीं रहना कीर विधवा स्त्री उसी विवाहित पति के घर में रहतो है। (दूपरा) उसी जियाहिता स्त्री के सहके उसी वियाहित पति के वायभागी होते हैं। भौर विश्ववास्त्री के लड़के वीर्यदाना के न पुत्र कहताते व उसका गीत्र होता न उसका स्वत्य हन लड़कों पर रहना किन्तु वे मृतवित के पुत्र पत्रते, उसी का गोत्र रहता और उसी के पदार्थों के हायभागी होकर उसी कर में रहते हैं। (तीसरा) विवाहत स्त्री पुरुष को परस्पर सेवा और पासन करना क्रवर्य है और नियुक्त स्त्री पुरुष का कुछ भी सरशम्य नहीं रहता। (चौधा) विवाहित स्त्री पुरुष का सहस्थ्य मरण्यपेन्त रहता और नियुक्त स्त्री पुरुष का कार्य के पश्चात् हुट जाना है। ुंचियां) विश्वहित स्त्री पुरुष कामस में गुढ़ के कारों की सिद्धि करने में यत्न किया करते और नियुक्त स्त्री पुरुष क्रयत्नेश्व सर के काम किया करते हैं। (प्रश्न) विश्वाह और नियोग के नियम एक से हैं या पृथक्त २ ( उत्तर ) कुछ योड़ासा भेद हैं सिन्ते बूचे कह काये और यह कि विश्वहित स्त्री पुरुष .र.र पति और एक हा को भिन्न के दश सन्ताव उत्पन्न कर सकते हैं और नियुक्त की पुरुष दो था दार से स्रोधिक सन्तावीरतित नहीं कर सकते ऋषीन् जैना कुमार कुमारों ही का विवाह होता है पैसे ने सकी जी वा पुरुष मर आभा है उन्हों का निवीम होता है कुमार कुमारे का नहीं। इसे दिवाहित भी पुरुष सहा संग में रहते हैं पेसे निवुक्त की पुरुष का ध्यावार नहीं किन्तु विना म्युनुशन के समय कि पुरुष सहा संग में रहते हैं पेसे निवुक्त की पुरुष का ध्यावार नहीं किन्तु विना म्युनुशन के समय कि व नहीं, औ की क्षावें निवीम करें की भी दूसरा यमें रहे उसी दिन से की पुरुष का सायाध हर आर को से पूरत कार्य निर्वास के देता है है सार को इस्ते से सहस्थ हूँ है आए कार्य हि आर को से पूरत कार्य केन उन बहुकों का धालन करके नियुक्त पुरुष को देहे। देसे एक प्रियम हो हो जीन वर्ष पर्यन्त उन बहुकों का धालन करके नियुक्त पुरुष को देहे। देसे एक प्रियम हो हो अपने लिए और होर हो र क्वन्य कार दिख्य दुरुषों के लिये समाल कर सकती और एक दूनमूंक पुरुष भी हो क्वारे लिये और हो र क्वन्य र बार विध्याओं के लिये पुत्र उपयो कर सकता ि वेसे विकार रहा र सत्तान रणित की बाबा वेद में है ब इसी त्यसिन्द्र भीद्वा सुपूत्री सुमर्गी कुछ । दशीस्यों पुत्रानार्थे<u>ति</u> पर्तिमेरादुर्गा कृषि ॥

हता त्वासन्द्र मादवः सुपुत्रा सुप्रमा कुछ । दशास्या पुत्रानाथाः पातमगढ्रा कार्य ॥ व्याः में १० । सः = ४४ । में १४ ॥

है ( मीद्य, १७५) शोर्व सिचने में समर्थ पेश्वरंतुक पुरुष ! तु इस विशादिन हो। या विश्वस क्रियों को शेष्ट्रपुत्र क्रीर सोतान्यपुत्र कर विशादिन हो। में दल पुत्र उत्पद्ध कर स्रोर स्वारहरों हो। को मान । हे छी ! तु भी विवाहित पुरुष वा नियुक्त पुरुषों से दश सन्तान उत्पन्न कर ी. पति को समक्त । इस वेद की ऋाशा से बाह्मण स्त्रिय और वैश्यवर्ण्ड स्त्री ऋौर पुरुष २० -सन्तान से अधिक उत्पन्न न करें। क्योंकि अधिक करने से सन्तान निर्वल, निर्वृद्धि, हैं और स्त्री तथा पुरुष भी निर्वल, अल्पायु और रोगी होकर बृद्धावत्या में बहुत से दूरस पारे ( प्रश्न ) यह नियोग की बात व्यभिचार के समान दीखती है। (उत्तर) जैसे विना विवाहितों का होता है वैसे विना नियुक्तों का व्यभिचार कहाता है। इससे यह सिद्ध हन्ना कि जैसा नियन विवाह होने पर व्यक्तिचार नहीं कहाता तो नियमपूर्वक नियोग होने से व्यक्तिचार न कहातेगा। इसरे की कर्या का दूसरे के कुमार के साथ शास्त्रीक विधिपूर्वक विवाह होने पर समागम में था पाप लखा नहीं होती वैसे ही वेदशाखोक नियोग में व्यक्तिचार पाप लखा न मानना ची. (प्रश्त ) है तो दीक, परन्तु यह वेश्या के सदश कर्म दीखता है। (उत्तर ) नहीं, क्योंकि : समागम में किसी निश्चित पुरुष या कोई नियम नहीं है और नियोग में विवाह के . जैसे दूसरे को लड़की देने दूसरे के साथ समागम करने में विवाहपूर्वक लखा नहीं होती वैसे नियोग में भी न होनी चाहिये। क्या जो व्यभिचारी पुरुष या स्त्री होते हैं वे विवाह होने पर भी हुई से यसते हैं ! (प्रमृत ) हमकी नियोग की धात में पाप प्रान्तुम पहता है । (उत्तर ) श्री नियोग की में पाप मानते हो तो विवाद में पाप क्यों नहीं मानते हैं पाय तो नियोग के रोकने में है, क्योंकि हार्य एपिकमानुकूल स्त्री पुरुष का स्वामाधिक व्यवहार रुक ही मही सकता, सिवाय वैराग्यवान पूर्णवित योगियों के ! क्या गर्मपातनकप भूग्रहत्या और विधवा छी और मृतकछी पुरुषों के महासम्ताप ह पाप मही गिनते हो ! क्योंकि जदनक वे युवायस्था में हैं भन में सन्धानोश्यत्ति और विषय की वार् होनेवालों को किसी राजव्यवद्दार वा जातिव्यवद्दार से रकावट दोने से गुत २ कुकर्म शुरी बाह होते रहते हैं इस व्यक्तियार कीर कुकर्म के रोकने का एक यही श्रेष्ठ उपाय है कि जो जितिन्द्रवा सकें ये थियाह या नियोग भी न करें तो ठीक है। परन्तु जो ऐसे नहीं है उनका विवाह और आगा। में नियोग स्वर्य होना वाहिये। इससे व्यक्तिवार का न्यून होना, प्रेम से उत्तम सन्तान होनर महन की वृद्धि होना सम्मव है और गर्महरवा सर्वधा छूट जानी है। नीच प्रयो से उत्तम की और वेर नीय खियों से उत्तम पुरुषों का व्यक्तियारक्षण कुकर्म, उत्तम कुल में कलंक, यंग्र का उद्देश हैं पुरुषों को सन्ताप श्रीर गर्भहरवादि कुकर्म विवाह और निवाग से निवृत्त होते हैं इसलिये निवाग हार चाहिये। ( प्रदत ) नियोग में क्या २ बात होती चाहिये ! ( उत्तर ) जैसे प्रसिद्धि से विवाह, वैसे प्रसिद्धि से निर्धाम, जिस प्रकार वियाद में मद पुरुषों की अनुमति और कश्या घर की प्रसन्नता । है वैसे नियोग में भी अर्थात् जन का पुरुष का नियोग होना हो तब अपने कुदुरव में पुरुष लियें सावत [ प्रकट कर कि ] धम दोनों नियोग सन्तामोरंगित के लिये करते हैं । जब नियोग का नि पूरा होगा तब हम संयोग न करेंगे। जो खन्यथा करें तो पापी और जाति या राज्य के दग्रसीय। महीते २ में पक्षवार मर्माधान का काम करेंगे, मर्स रहे परचात् एक वर्षे पर्यन्त पृथक वहेंगे। (मा विद्योग अपने वर्ष में होना चाहिये था अन्य वर्षों के साथ और (उत्तर) ग्रापने वर्ष में या भावने हत्त्व बर्टन्य पुरुष के साथ क्योंन् वेश्वा हरी बेश्व हानिय कीर माझण के साम, स्त्रिया हैं केर माझण के साथ, माझणों माझण के साथ नियोग कर सकती है। इसका सायदे वह है कि सम बा उत्तम वर्ष का बाहिय कारने हो भीचे के वर्ष का नहीं । स्त्री और पुरुष की सृद्धि की प्रयोजन दे कि धर्म से क्यांन वेदीक वीति से विवाद वा निवीत से सस्तानीश्वील करना । (श्री पुरत को नियाम करने की क्या कायरयकता है क्योंकि यह दूसरा विवाद करेगा ! (उत्तर) कुर्रारित्दोना कुड यस्त्रीरित्रना कुर्राभिगित्वं केरतः कुरोपतः । को वा शयुत्रा विध्नेत्रेव देवर्र

मर्पे चयोपो कुणुते सघस्युच्या॥ ऋ० मं०१०। स०४०। मं०२॥

्र उदीर्ष्यं नायुमिजीव<u>लो</u>कं गुलासुंमेलद्वर्ष रोषु एहिं। इस्त<u>या</u>मस्यं दि<u>धि</u>पोस्तदेदं पर्स्युजैनिस्य-सुमि संपंत्रय ।। ऋ० में० १०। छ० १०। में० ग्वा।

देवरः कस्माद् दितीयो वर उच्यते ॥ निरु० २० २ । खं॰ १४ ॥

विश्वर उसको बहुन हैं को कि विधया का दूसरा पति होता है चाहे होटा माई या यहां माई मध्या चपने वर्ण या अपने से उत्तम वर्ण वाला हो जिससे नियोग करे उसी का नाम देवर है।

है (मारी) विधवे तू (यतं भतासुन् ) इस मरे दूप पति की काछा छोड़ के (ग्रेपै) बाफी, क्यों में से (क्योंन, भीवलोकम्) जीते दूत हुसरे पति को (व्येदि) मात दो कीर (व्यंध्ये) इस मान के विधाय को दूत: पारिवहण्ड स्टियार कीर तिथाय को दूत: पारिवहण्ड स्टियार विश्वाय कीर तो (इस्त्यामस्य दिखाया) नुम्न विश्वाय के दूत: पारिवहण्ड स्टियार नितुक्त पति के सायन्त्र के लिये नियोग को शहरम् था व्यं नित्याय को पत्र वालाक्ष्य होती नितुक्त (प्यु:) पति का दोगा और जो त् व्यंप्ये लिये नियोग करेगी तो यह सन्तात (त्य) तेस होगा पत्र को पत्र के स्टियार के प्रस्त करें हो विश्वाय का प्रस्त करें हो विश्वाय का प्रस्त करें हो विश्वाय का प्रस्त करें हो विश्वाय विश्वय का प्रस्त करें हो विश्वय का प्रस्त कर हो हो विश्वय का प्रस्त का प्रस्त का प्रस्त का प्रस्त का प्रस्त का प्रस्त का स्वाय का प्रस्त का स्वाय का स्वय का स्व

। ऋदेवृष्टपर्पति<u>मी हैधि शिवा पेश</u>न्योः सुवनीः गुवनीः मुझानेता गीरखदेवृद्धांमा स्<u>यो</u>नेमम्भिन गार्रपरवं सर्वये (। ऋपर्व० को० १४ । अञ्च० २ । मे० १८ ॥

हे (अग्रिक्टारेट्ट्रांग्न) पति कीर देवर को दुःच न देने वाली की ! त्र्राट्ट प्रस ग्रहायम में प्राम्यः) प्राची दे लिये (शिवा) करवाच करनेहारी (सुवमाः) करदे महार धर्म दिवस में वसने ( सुवर्चाः ) रूप और सर्व शास्त्र विद्यायुक्त (प्रजायती ) उत्तम पुत्र पौत्रादि से सहित (वीग्मः) धीर पुत्रों की जनने (देशुकामा) देवर की कामना करने वालों (स्थीना) श्रीर सुन्न देनेहारी पी देवर को (पधि) प्राप्त होके (इसम्) इस (गाईपत्यम्) गृहस्थसम्बन्धी (अग्निम्) अग्निरंत्र (सपर्य) सेवन किया कर॥

तामनेन विधानेन निजो विन्देत देवरः ॥ मनु० [ ६ । ६६ ]

जो अज्ञतयोनि स्त्री विधवा हो जाय तो पति का निज होटा माई भी उससे विवाह कंग है। (प्रश्न) एक स्त्री या पुरुष कितने नियोग कर सकते हैं और विवाहित नियुक्त प्रतियों का होता है ? ( उत्तर ):-

सोमेः प्रयमो विविदे गन्धुर्वे विविद् उत्तरः । तृतीयौ ऋग्निष्टे पतिस्नुरीयस्ते मनुत्युजाः ॥

अञ्चल में० १० । सु० ८४ । मं० ४० ॥

हे खि ! जो (ते ) तेरा (प्रथम ) पहिला विवाहित (पतिः ) पति तुक्तको (विविदे) प्राप्त<sup>हर</sup> है उसका नाम ( सोम: ) सुकुमारतादि गुणुयुक होने स सोम, ओ दूसरा नियोग से ( विविदे ) <sup>बात हो</sup> यह (गन्धर्व:) एक की से संसोग करने से गन्धर्व, को (तृनीय उक्तर:) दो के पद्मात् तीन पित दोता है यह (अग्नि:) अत्युष्णतायुक्त होने से अग्निसंग्रक, और ओ (ते) तेरे (उ चीथे से लेके स्वारहव तक नियोग से पति होते हैं वे (मनुष्यज्ञाः ) मन्य नाम से कहाते हैं। के (इसां त्यमिन्द्र॰) इस मन्त्र से ग्यारहर्षे पुरुष तक स्त्री नियोग कर सकती है यसे पुरुष भी नार्ष द्यी तक नियोग कर सकता है। (प्रश्न) वकादग्र ग्रम् से दग्र पुत्र और म्यारहवें पति को ही गिनें र (उत्तर) जो पेता अर्थ करोगे तो "विधवेर देवरम्" "देवर: कस्मार द्वितीयो वर उत्त "झरेपूपि" बीर "गन्धवाँ विविद उत्तरः" इत्यादि वेद्यमालो से विरुद्धार्थ होता, क्योंकि तुरहार हरें इसरा भी पति प्राप्त नहीं हो सकता।

देवराद्वा सपिएडाद्वा श्रिया सम्पर्क नियुक्रमा । प्रत्रेप्पिताधियन्तव्या सन्तानस्य परिवर्षे ॥! चयेष्टो यदीयसो मार्ट्या यदीयान्त्राम्त्रनिह्ययम् । पतिती भवतो गस्त्राः नियुष्टायय्यनापरि ॥

श्रीरसः चेत्रजधेव ॥ ३ ॥ मनु० [६ । ४६ । ४८ । १४६ व

इत्यादि मनुज्ञी ने लिका है कि (सपिएड) अर्थात् पनि की छः पीदियों में पति का है था बहु। मार्र ऋथवा स्वार्तिय तथा अपने से उत्तम ज्ञातिस्थ पुरुष से विश्ववा की का निर्वेग खा हैये । परम्तु हो वह मृतर्काक पुरुष कीर विधवा ही समानागांच की हरहा करती हो ही होता उचित है। और जब सन्तान का सर्वया श्चय हो तब नियोग होते। जो जाएनकाल कर्यात सर्व के होते की श्रयदा न होने में बड़े मार्र की ली से छोटे का कीर छोटे की ली से यह मार्र की होकर सन्तानीत्यति होज्ञाने पर भी युना व नियुक्त ज्ञायस में समायम करें तो पनित होज्ञाय ह एक जिया में दूसरे पुत्र के गर्म रहते तक नियान की श्रायधि है उसके ग्रम स समागम म करें। हो दोत्रों के बिये निर्याम दुवा हो तो चौधे सम्में तक क्रमाँन पूर्वीक रीति से दश समान तक हो है है। प्रधाद विषयामितः मिनी आर्था है, इससे वे पतिक मिने जाते हैं। श्रीर जो विवाहित सी र् भी दहाँ गर्म में कथिक समागम करें तो वार्मा कोर निव्हत होते हैं अर्थात् वियाह या नियंग सार् ही के अर्थ किये जान है यशवन् कानवीका के लिये नहीं ! ( बका ) नियोग मेरे पीछे की होता है ता पाँच दे की । (बहर) बीने की होता है-

सन्यामिरद्रस्य सुभगे वृति मत् ॥ ऋ० मं० १० । ६० १० ॥

अप प्रति सन्तानोग्यन्ति में ब्रासार्य होये तथ व्यवनी ह्यी को बाज देवे कि है सुन्धे में सेसागव की स्वयु करनेहारों तो सूर्त मत् गुज़ से (ब्रान्यम्) हुसरे जीत की (ब्रव्हम्य) स्वयु करने क्यों कर स्वान्यम् हुसरे जीत की (ब्रव्हम्य) स्वयु करने करने कि ब्राह्म करने कि स्वान्योग्यनि करें। प्रत्यु उस विवार्षिक करने करने स्वान्योग्यनि करीं। प्रत्यु उस विवार्षिक करने व्यवस्था का ब्राह्म है विवेद्दी ह्या की आप स्वान्योग्यनि करीं होक स्वान्योग्यनि करीं का स्वान्यान्यानि करने कि हम्माने क्या करने कि स्वान्यान्यानि की कि ब्राह्म कि स्वान्यान्यानि की किया क्या करने कि स्वान्यान्यानि की किये । जैसा कि पान्यु राज्ञा की नयी हुस्सी क्या स्वान्यान्यानि की किये । जैसा कि पान्यु राज्ञा की नयी हुस्सी क्या स्वान्यानि की स्वान्यानि की स्वान्यानि की स्वान्यानि की स्वान्यानि की स्वान्यानि की स्वान्यानिक की स्वान्यानिक की स्वान्यानिक की स्वान्यानिक स्वान्यान्यानिक स्वान्यानिक स्वान्यानिक स्वान्यानिक स्वान्यानिक स्वान्यान्यानिक स्वान्यानिक स्वान्

प्रोरिता धर्मरायाँचे प्रतीवयोऽष्टी नरः समाः । विचार्षे पद् यशोर्षे वा कामार्ये श्रीस्तु वन्सरात् ॥१॥ वन्ध्य.टमेऽपिवेदार्थ्ये दशमे तु बृतप्रजा । एकादशे स्रोजननी सवस्त्यप्रियवादिनी ॥ २ ॥

मतु०[६।७६।=१]

दिशादित ह्यी को विशादित पति धर्म के अर्थ परदेश शया हो तो बाठ वर्ष, विधा और की सि के लिये तथा हो तो छ: छाँद धनादि कामना के लिये गया हो तो तीन वर्ष तक बाट देख के पर्यात नियोग करके सम्तानंत्यांत करके, जब विद्यादित पनि आहे तह नियुक्त पति हाट जाते ॥ १ ॥ धैने ही पूरव के लिये भी नियम है कि बन्ध्या हो तो चाउनें ( विनाह से चाठ वर्ष तक स्त्री को गर्म न रहे ), सन्तान होकर महताने तो दशनें अब २ हो तन २ कन्या ही होतें पुत्र न हो तो न्याद्वें पर्य तक धीर जो धिय दोनने वाली हो तो सदा उस हवी को छोड़ के सरी हवी से निवोग करक सम्तानी-रंगीत कर होहे ॥ २ ॥ येथे हा जो पृष्ठय बन्यन्त द्वाराहायक हो तो स्त्री की उनित है कि उसको छोड़ के दूसरे पुरुष से निवीस कर सम्मानीस्थित करके उसी विवादित पति के दावधारी सम्तान कर लेवे। श्यादि प्रमाण कीर युक्तियों से स्वयंत्रर विवार कीर नियोग से क्यने २ कुन की उग्रति करें। जैसा "भौरस" द्वार्यात् विद्याद्वित पति से उत्पन्न दुक्षा एव दिता के पदार्थी का स्वामी दोना दै पैसे दी "रोष क" कार्योन् नियोग से अस्पन्न द्वार पुत्र भी सुनियता के दायमांगी होने हैं। कर इस पर स्वी घोट पुरुष को ध्यान रक्षता खादिये कि थीवें और रज को कम्हद समस्ते को कोई इस खमूरप पहार्य की परस्ती, वेश्या वा दुए पुरुषी के सह में सीते हैं दे मह मूर्य होते हैं। क्योंकि किसान य माली मूर्य दी कर भा अपने रोत या पाटिका के जिला कारण बीज नहीं बाते । जो कि साधारण बीज और मुखं का पे ग वर्तमान है तो जा सर्वेतिम मगुष्ववही। कप पूछा के बीत की करोच में फोता है वह महामार बहान। है, क्रोंकि इसका वाल उसकी नहीं विलगा और "बारना वै बावते वृष्यः" यह वाझलु धन्यों का बचन है ॥

अङ्गादङ्गात्तरमंत्रति हृदयाद्रधिनायसे । श्रात्मा वै पुत्रनामानि स जीत सुरदः शुतस् ।। विरु० ३ । ४ ॥

है पुत्र मु कह य से बात्य हुए भी में सीर हुद्य से बात्य होना है स्थानिये मु देश कान्य है मुक्त स्वाप्त करें मह है मुक्त से पूर्व मन मर नित्र की वर्ष महा जी। मित्र में वेश यह तथा कीर महावर्शों के प्रांत कान्य होने हैं उसके क्यानि पुर्वकृत की कीन या पुत्र कीत करने तीन में बुशना महात्रात का कार है। (महन) विवाह क्यों करना है क्योंकि हससे स्वी दुरुष की बस्त्र में पहुटे बहुत होंकीय करना कीर द्रास भोगना पहला है इसलिये जिसके साध जिसकी बीति हो तबतक वे मिने रहें जब मीति हैं आप तो छोड़ देवें। (अलर) यह पगु पश्चिमों का स्वयदार है मनुष्यों का नहीं। जो मनुष्यों मैं निर्देश फा नियम त रहे तो सब गुराधम के अच्छे २ स्पवदार सब नए अप हो आये। कोई किमी बी हैं भी म करे श्रीर महा व्यक्तियार बढ़ कर सब रोगी निर्यंत श्रीर सल्यायु होकर श्रीम २ मर आये। ही किसी से भव वा लक्षा न करे। बृद्धायत्या,में कोई किमी की सेवा मी नहीं करे और महाव्यभिक्ष यदकर सब रोगी निर्यस और ऋत्यायु होकर कुलों के कुल नम्र होलायें। कोई किसी के पशर्ण ग स्वामी या दावमागी भी न हो शक्ते और न किसी का किसी पदार्थ पर दीर्ब शलपर्यन सन्त सी इत्यादि होती के निवार लार्थ विवाह ही होना सर्वधा योग्य है । ( प्रश्त ) जर एक विवाह होगा . 63% को एक को और एक की को एक पुरुष रहेगा तब की गर्मदती लिस्सोमिणी अधया पुरुष दी<sup>र्हाकी</sup> ही बीर दोनों की युवारस्था ही, रहा न जाय, तो फिर क्या करें ? ( इसर ) इसका प्रत्युक्तर निर् विषय में दे चुके हैं। सीर गर्भवनी स्त्री से यक्त वर्ष समागम न करने के समय में पुरुष से वार्ष रोगी पुरुष की खो से व रहा जाय तो किसी से नियोग करके उसके किये पुत्रोत्पत्ति करहे . थेरपागमन या व्यक्तिचार कभी न करें। अहांतक हो यहांतक अप्राप्त यस्तु की हब्द्वा, मास का 🙌 और रिह्नत की बृद्धि, यहे हुए धन का स्वय देशोनकार करने में किया करें। सब प्रकार के करें। पूर्वोक्त रीति से अपने २ वर्णाश्रमांके व्यवहारों को अस्युरसाहपूर्वक प्रयक्त से तन, मन, धन से संश् परमार्थ किया करें। अपने माता, पिता, शागु, व्यगुर की अलान्त ग्रुश्रमा करें। मित्र और महेती पड़ोसी, राजा, विज्ञान, वैद्य और सत्पुरवों से प्रीति रख के और जो दुए अधर्मी हैं उनसे उपेहा प्रकृत द्रोड छोड़कर उनके सुधारने का यहा किया करें। बद्धांतक वने यहांतक प्रेस से अपने सन्तानी के थिद्वान् और सुशिला करने कराने में धनादि पदार्थों का ब्यय करके उनको पूर्ण विद्वान् सुशिक्षाः करदें और धर्मयुक्त व्यवहार करके मोच का भी साधन किया करें कि क्रिसकी प्राप्ति से परमानन्द्र में भीर देने देने को को हैं का न माने जैने:-

पतितोषि द्विजः श्रेष्टो न च शृद्रो जितेन्द्रियः। निर्दूष्या चापि गौः पुच्या न च दृग्यवती स्वी॥ १॥ अरवालर्म्यः गवालर्म्य सैन्यासं पलपैतिकस् । देवगरूच सुतोत्पक्तिं कली परूच विवर्त्रयेत् ॥ २॥ नष्टे मृते प्रवित्रते वलीवे च पतिते पती । परूचस्वापन्सु नार्यखां पतिरन्यो विधीयते ॥ ३॥

ये कपोलकिएतत पागशरी के उठीक हैं। ओ दुए कमेंकारी दिस की श्रेष्ठ और स्रोड की क्षेत्र और स्रोड की स्थाप और स्रोड की स्थाप क्षेत्र की श्रेष्ठ और स्रोड की कारी ग्रह्म की नीय मानें तो इससे परे पद्मपत, अन्याय, अपने दूसरा अधिक क्या होगा ! क्या हूं वेदेशका या न रेतेवाली ग्राय गोपालों को पालनीय को ती हैं वेसे कुरहार आहि को गाय और गाय की को होते होते और यह दशान मी विषम है क्योंकि द्विज और ग्रह्म मुश्काति, गाय और गाय की को लोग आति हैं करवित्य प्रश्न आति के दशान की को मी इसका आपर अपने कही हो से करवित्य एस आति होता के प्राप्त की को हो हो सकता ॥ आवे तो भी इसका आपर अपने कही हो से करता ॥ १॥

जर असाजम्म आणीत् चोड़े को मार के आया [ नाशकम्म ] माय को मार के होन करते. हो देदिविद्व नहीं है तो उस हा कलियुग में निषेश्व करना वेदियद्ध क्यों नहीं है जो कलियुग में हिं मीय काम का निषय माना ज्ञय तो देवा चारि में येथि जाश्यों तो हतते देवे दुए काम का अं युग में होना सर्वेशा आदीत्रय है। बोर संस्थास को वेद्दा है शालों में दिशि है। उसका नियंश करते विमृत है। जर मोस का नियंश है तो सर्वेदा ही नियंश है। अब देवर से पुत्रोयित करना वेदी

तिया है तो यह नहीक कर्चा क्यों भू सता है है ॥ २ ॥

यदि ( मध्दे ) क्राधांत् पनि किसी देश देशान्तर को चला गया हो क्रद में स्त्री नियोग कर सेवें स्त्री समय विवादित पनि क्राधाव तो वह निस्त्रकों जी हो। है कोई कोई कि विवादित पनि क्राधाव तो वह निस्त्रकों जी है। कीई कोई कि विवादित पनि क्राधाव तो वह निस्त्रकों जी है। की वांच वी क्रापारकाल हीं जो दोगी हो या लड़ाई हमारे हो स्वराद हमारे को स्वराद स्वाद के भी क्राधिक हैं इसिकेंगे पेन पेते एक्षांजों को कियों मा मानता चाहिये के ३ ॥ ( प्रत्त ) क्योंकों को मा पायत क्रीपान्त ने १ त क्राधा का स्वराद भी कियों मा मानता पायत हो परन्तु वेदिवस्त्र होने से नहीं मानते क्रीपान्त के पराधार का प्रयन्त भी मधी हैं क्रियोश्य के स्वराद के स्वराद के स्वराद सेवें के सेवें सेवें

यपा नदीनदाः सर्वे सागरे यान्ति संस्थितिष् । वधैवाष्ट्रिष्णः सर्वे छह्ह्ये यान्ति संस्थितिष् ॥ १ ॥ [ सन्तर्व । ६० ]

यपा वार्षु समाभित्य वर्त्तने सर्वभन्तवः । तथा यहस्यमाभित्य वर्त्तने सर्व भाभमाः ॥ २ ॥ यस्मात्रयोष्पाभित्वो दानेनाकृत कान्त्रस् । यहस्येनैव घार्य्यन्ते तस्माउग्येष्टाश्यमा पृद्धे ॥ ३ ॥ सं संघार्यः प्रयत्नेन स्वर्गम् व्याभिष्कृतः । सुत्तं चेहेच्छवा नित्यं योऽधायों दुर्वेतीन्द्रयैः ॥ ४ ॥ मन् २ ३ । ७७७-७६ ।

सैते नहीं और बड़े २ नइ तबतक अमते ही रहते हैं अवतक समुद्र को मान नहीं होते, वेस पुरस्त हो के सामय के स्ति मान नहीं होता। सित के स्वाध्य हितर रहते हैं दिवा इस सामय के सित आध्य का कोई सम्बाध कर साम के सित आध्य का कोई सम्बाध है। सित माने हैं सित माने माने सित माने सि

इति श्रीमद्यानम्सरस्वतीस्वामिशते सन्यार्थेयवासे सुमापाविभृषिते समावर्शनविवादगृहाशमविषये सनुर्थः समुद्धासः सन्पूर्णः ॥ ॥ ॥

# पुर्वे व्यक्ति स्थानिक स्थानि

ष्यथ धानप्रस्थलंन्यास्विधि बद्यामः

(30)

मदाचरविश्रमं समाप्य पृशी भवेत् गृशी भूत्वा वनी भवेदनी भृत्वा प्रवृत्तेत् ॥ शतः कां रेश

मन्ष्यों को उचित है कि ध्रहाययांध्रम को समाप्त करके गुहस्य होकर बानप्रस्त कीर प्रस्य होके संन्यासी होंगें कर्यात् यह अनुक्रम से खाश्रम का विधान है ॥

एयं एहाश्रमे न्पिरवा त्रिभिवरस्नावको द्वित्रः । वने वमेनु नियतो यसावद्वित्रितेन्द्रियः ।। रै एटस्यम्तु यदा परयद्वतीवस्तितास्यनः । क्यत्यस्यैव वापरयं तदारययं समाश्रमेत् ॥ रे संस्वत्रय ग्राम्यमाहारं सर्वे चैत्र परिन्तदस्य । प्रवेष प्राण्यमाहारं सर्वे चैत्र परिन्तदस्य । प्रवेष प्राण्यमाहारं सर्वे चीत्र परिन्तदस्य । प्रवेष प्राण्यमाहारं सर्वे चीत्र परिन्तदस्य । प्रवामदस्ययं विःसुर्य नित्रमेत्रप्रयोगित्रपरिष्क्षदस्य । ग्रामादस्ययं विःसुर्य नित्रमेत्रप्रयोगित्रपरिष्क्षद्वस्य । प्रवामेव महायक्षासिद्येवित्रप्रयोगित्रपरिष्क्षद्वस्य । प्रवामेव महायक्षासिद्येवित्रप्रयोगित्रपरिष्क्षपर्यान्तिष्क्षपरिक्षप्रयोगित्रपरिष्क्षप्रयोगित्रपरिक्षपरिक्षप्रयोगित्रपरिक्षपरिक्षपरिक्षपरिक्षपरिक्षपरिक्षपरिक्षपरिक्षपरिक्षपरिक्षपरिक्षपरिक्षपरिक्षपरिक्षपरिक्षपरिक्षपरिक्षपरिक्षपरिक्षपरिक्षपरिक्षपरिक्षपरिक्षपरिक्षपरिक्षपरिक्षपरिक्षपरिक्षपरिक्षपरिक्षपरिक्षपरिक्षपरिक्षपरिक्षपरिक्षपरिक्षपरिक्षपरिक्षपरिक्षपरिक्षपरिक्षपरिक्षपरिक्षपरिक्षपरिक्षपरिक्षपरिक्षपरिक्षपरिक्षपरिक्षपरिक्षपरिक्षपरिक्षपरिक्षपरिक्षपरिक्षपरिक्षपरिक्षपरिक्षपरिक्षपरिक्षपरिक्षपरिक्षपरिक्षपरिक्षपरिक्षपरिक्षपरिक्षपरिक्षपरिक्षपरिक्षपरिक्षपरिक्षपरिक्षपरिक्षपरिक्षपरिक्षपरिक्षपरिक्षपरिक्षपरिक्षपरिक्षपरिक्षपरिक्षपरिक्षपरिक्षपरिक्षपरिक्षपरिक्षपरिक्षपरिक्षपरिक्षपरिक्षपरिक्षपरिक्षपरिक्षपरिक्षपरिक्षपरिक्षपरिक्षपरिक्षपरिक्षपरिक्षपरिक्षपरिक्षपरिक्षपरिक्षपरिक्षपरिक्षपरिक्षपरिक्षपरिक्षपरिक्षपरिक्षपरिक्षपरिक्षपरिक्षपरिक्षपरिक्षपरिक्षपरिक्षपरिक्षपरिक्षपरिक्षपरिक्षपरिक्षपरिक्षपरिक्षपरिक्षपरिक्षपरिक्षपरिक्षपरिक्षपरिक्षपरिक्षपरिक्षपरिक्षपरिक्षपरिक्षपरिक्षपरिक्षपरिक्षपरिक्षपरिक्षपरिक्षपरिक्षपरिक्षपरिक्षपरिक्षपरिक्षपरिक्षपरिक्षपरिक्षपरिक्षपरिक्षपरिक्षपरिक्षपरिक्षपरिक्षपरिक्षपरिक्षपरिक्षपरिक्षपरिक्षपरिक्षपरिक्षपरिक्षपरिक्षपरिक्षपरिक्षपरिक्षपरिक्षपरिक्षपरिक्षपरिक्षपरिक्षपरिक्षपरिक्षपरिक्षपरिक्षपरिक्षपरिक्षपरिक्षपरिक्षपरिक्षपरिक्षपरिक्षपरिक्षपरिक्षपरिक्षपरिक्षपरिक्षपरिक्षपरिक्षपरिक्षपरिक्षपरिक्षपरिक्षपरिक्षपरिक्षपरिक्

मनु० [६।१-४]

हार प्रकार कनातक अर्थान् प्रकायर्थपूर्वक ग्रहाध्य का वाली द्विज स्वार्थन् प्राप्त वर्षि कीर वेश्य गृहाध्य में कहर कर निधिशाश्या कीर व्यापन् हिन्दियों को जीन के वान में सीमें कि या कुत्र कर हात्य दिए के देश के किया की स्वार्ध को का चारे लक्के का कड़का भी हो के हो तह दब में कर वर्ष के १ का ता कि का हार और वस्तादि सह कमानेशन प्रवार्ध की हैं पुत्रों के पाय की की क्वा का प्रयोग मांच के के वान में निवास करे कि है। साहीपाल स्वार्थित के कि का ता मांचारिय से के आत से दिश्य हैं कि प्रकार का प्रयोग में कोई या में निवास करे कि है। साहीपाल स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ की स्वार्य की स्वार्थ की स्वार्थ की स्वार

६६० राजे निरमपुरः स्थारान्ते मैदा समाहितः । दाता निरम्यनगदानाः सर्वभृतानुकानकः ॥ रें है च्यदस्याः सुरगर्वद् ब्रद्मप्री प्रगत्नुषः । त्रार्गेषुक्षममधैक पृत्तमृत्रनिकेतनः ॥ र ॥

क्षत्र क्षीर कार सी निर्देश कर ॥ ४ ॥

गनु• [६। ⊏। २६]

करणपाय कर्यात् पहाने पहाने में लिहिना हुन्तात किशासा, सबका मिन, इतिहासे वा दर्ग सीत कियाति का राज देशका कोर साव पर दयानु किसी से कुछ की पदाने सभी हता प्रकार सर सम्मीय कर हि है है स्टिंग के सुन्न के जिये किशा न करें किया सक्षयारी [बहे] सर्वाद करें स्री साथ हो तथापि उससे विषयवेष्टा कुछ न करे, भृति में सोवे, अपने श्राधित या स्वकीय पदार्घी में ममता न करे, ब्रुझ ये: भूल में घसे ॥ २ ॥

तपःश्रद्धे ये ध्रपवसन्त्यरएये शान्ता विद्वांनो भैचनवर्या चरन्तः। धर्यद्वारेण वे त्रिरजाः

प्रपान्ति यत्राऽमृतः स पुरुषो सञ्ययातमा ॥ १ ॥ मृत्रह० ॥ खं० २ । मं० ११ ॥

जो शान्त विज्ञान लोग यम में तप धर्मानुहान और सत्य की श्रद्धा करके भिद्धाचरण करते हुए जहल में बसते हैं थे जहां माशरहित पूर्ण पुरुष हानि नामरहित परमात्मा है, यहां निर्मल होकर माणद्वार से उस परमात्मा को मास होके आनन्दित हो जाते हैं ॥ १ ॥

श्रास्पादेशामि समिधमाने प्रवपते स्वयि । व्यवन्त्रं श्रद्धां वीर्पेमीन्धे स्वा दीविता श्रद्धम् ॥ १ ॥

यज्ञवेंद्र ॥ अध्याय २० । मं॰ २४ ॥

धानप्रस्य की उचित है कि-मैं बाग्नि में होम कर दीक्षित होकर मत, सरवाचरए और शहा को प्राप्त हो अं--- येसी इच्छा करके बानप्रस्थ हो । भाग प्रकार की तपश्चर्या, सन्तंग, योगाम्यास, सहिन चार से बान और पविश्वता प्राप्त करें । प्रधान जब लंग्यासमझ्य की इच्छा ही तब की की पुत्री के पास भेड नेवे किर संस्थास प्रदश्त करें । इति संदेशेल वानप्रश्चविधिः ॥

### अय संन्यासविधिः

यनेषु च विहत्यैवं सुतीर्यं भागमाधुषः । चतुर्यमाधुषो आर्थं स्वकृत्वा सङ्गान् परिव्रनेत् ॥ शत् ६। ३३ ]

इस प्रकार वह में आयु का तीसरा भाग अर्थात् प्रचासर्वे वर्षे ए प्रवद्वसर्वे वर्षे पर्यन्त यानप्रस्य होते साय के सीधे भाग में संगी की छोड़ के परिवाद अर्थात् संख्यासी हो आहे । (प्रस्र) पदाधम और वातमस्थाधम म करके मंन्यासाधम करे उसकी चाप दोता है या नहीं ! ( बत्तर ) होना दें और नहीं भी दोता। ( प्रश्न ) यह दो प्रकार की बात क्यों कहते हो ? ( क्लर ) दो मकार की नहीं. क्योंकि को बाल्यायस्था में विरक्त होकर विषयों में पांसे यह महापापी और को व पांसे वह महा-पुरापात्मा सत्युद्ध दे ॥

यदहरेब विरमेश्वदहरेव प्रवमेद्रनाद्वा गृहक्ता ग्रह्मश्यीदेव प्रवमेत् ॥

वे प्राप्तित प्रन्थ के शक्त है।

किस दिम पैराग्य मास ही उसी दिन घर वा यन से संस्थास महत्त्व करले है। परिले बांन्यास का पशुक्रम कहा और इसमें विकास अर्थात् वाकास्य न करे, गुहस्थाध्य 🚮 से संन्यास प्रदूष करे। भीर तुतीय पक्ष यह है कि जो पूर्ण विद्वान जिलेन्द्रिय विषयमीय की कामना से रहित परोपकार बारने की इद्या से पुता पूरव हो महावर्षाधम ही है। सीमास लेवे। और वेही में भी ( यतप हाहत्स्व. विज्ञानत: ) इत्यादि पटी से संन्यास का विधान है, परन्त:-

नारिरतो-द्वयरिताझारान्तो नासमारितः । नादान्तमानसी वापि बहानेनैनमान्त्रपाद ।।

क्छ । यद्यी २ । मं ० ३३ ॥

को पुराचार से पूधक नहीं, किसको शांति नहीं, किसका काम्या कीमी नहीं कोर किसका । मन शांत नहीं है वह श्रेन्यास से के भी महान से परमाता की बात नहीं होता, इसकिय:-

यच्छेद्रार्मनसी प्रावस्तवच्छेद् ज्ञान आत्मनि । ज्ञानमात्मनि महति नियन्छेत्तवच्छेन्छान्त आत

कठ० । वङ्गी ३ । मं० १३ ॥

सॅन्यासी बुद्धिमान् वाक्षी और मन को अधर्म से रोक के उनकी बान और आत्मा में भीर उस धानस्वातमा को परमातमा में लगाने और उस विज्ञान को शान्तस्वरूप भारमा में स्थिर क

परीच्य लोकान् कर्मचितान् ब्राह्मखो निर्वेदमायाद्यास्त्यकृतः कृतेन । तदिक्षानार्थं स

मिगच्छेत् समित्याणिः श्रोत्रियं ब्रह्मानेष्टम् ॥ मुख्ड० । सं० २ । मं० १२ ॥

सव लोकिक मोगों को कर्म से संचित हुए देखकर बाह्मण अर्थात् संन्यासी वैराण होते, क्योंकि झरुत अर्थात् न किया हुआ परमात्मा रुत अर्थात् केवल कर्म से माप्त नहीं होत लिये कुछ कर्पण के कर्प द्वाप में ले के वेदिवत् और परमेश्वर को जाननेवाले गुरु के पास वि बिये आहे, आहे सद सरदेहीं की निवृध्ति करे परन्तु सदा इनका संग छोड़ देवे कि जी:-

भित्रायामन्तरे वर्षमानाः स्वयं धीराः पविडतम्मन्यमानाः । जङ्ग्रन्यमानाः परिपन्ति भन्धेनैव नीयमाना ययान्याः ॥ १ ॥ अविद्यायां बहुषा वर्त्तमाना वयं कृवार्य इसिम्स बालाः । यस्क्रमिंको न प्रवेदयन्ति रागात तेनातुराः बीयालोकारच्ययन्ते ॥ २ ॥

मुगड० । खं० २ । मं० ८ । ६ ॥

को अपिया के भीतर रोल रहे अपने की धीर और परिवत मानते हैं वे तीय गति के हार मुद्द जैसे कन्धे के विदे कन्धे दुर्रण की मात होते हैं वैसे दु:कों को वाते हैं ॥१॥ जी बहुधा में रमल करने वाले बालबुधि दम कृतायें हैं ऐसा मानते हैं जिसकी केयल कर्मकांडी लीग ए मोदित होकर नहीं जान कीर जना सकते ने बातुर होने जन्म मरशुक्रप तुःश्र में गिरे रहते हैं ॥ १ रसमिय:--

वेदान्तरिक्रानगुनिधिनायाः संन्यासयोगायवयः गुद्धसत्याः । वे ब्रध्यनोकेषु परान्वकाले

ब्ताः परिवृद्यन्ति सर्वे ॥ सुपद्द० । सं० २ । सं० ६ ॥

को वेदान्त कर्यान् परमेश्वर प्रतिपादक वेदमन्त्रों के क्षर्यक्षान क्षीर आचार में अन्ते किंग्रन संन्यासप्रीय में शुद्धान्ताकरण संन्यासी होते हैं वे परमेरवर में गुलिसुख की बात ही में बचान् कर मुख्य में सुख की अवधि पूरी की वार्ता है तब वहां से सुरक्तर संसार में आते हैं। प्र रिना कुण का बाल बड़ी हीता, क्वीकि:--

ब दे मश्कारूतस्य सनः विवाधिवयोरपदिनरम्यशारि वात्र सन्ते न विवाधिये स्पृशानः !!

द्यान्दो । विश्व व्या सं १२] को देहकारी है वह सुख दुःख की मानि से पूचक् कभी नहीं रह सकता और में।

र्राहर क्रोंक्त्रमा मुन्ति में सर्वव्यापक परमेरकर के साथ शहर बोकर रहना है तर इसकी राम सम्ब हाम प्राप्त नहीं होता, इसक्तियाः—

दुरेशकात्रक विभेशकायात्र संक्रितकायात्र स्युग्यायाय विद्याचर्य गान्ति ॥ राष्ट्र क्री॰ १४ । [श० ४ । ब्रा॰ २ । क्रं॰ १ ] सोक में प्रतिष्ठा या साम धन से मोग या मान्य पुत्रादि के मोद्र से अलग हो के संन्यासी तीम मिलुक होकर रात दिन मोलू के साधनों में तत्वर रहते हैं ॥

प्रानापत्यां निरूपोर्ष्ट तस्यां सर्वेवदयं हुत्वा प्राप्तवाः प्रवानेत् ॥ १॥ यहाँबंदमाद्वाये ॥ प्रानापत्यां निरूपोर्ष्टि सर्वेवदयदिविद्यात् । व्यायत्ययधीन्त्रमारोप्य व्याद्वायः प्रवतेत् गृहात् ॥ २॥ यो दत्वा सर्वेयूतेम्यः प्रवनत्यमयं गृहात् । तस्य तेनोवया लोका प्रवन्ति प्रद्वतादिनः ॥ ३॥

मतु॰ [६।३=।३६]

मजापित क्रायांन् परमेश्यर की माप्ति के क्राये इष्टि क्रायांन् यक करके इसमें प्रकोपकीन प्रकादि पिटरी को होड़ क्राइयनीयादि यांच क्रायां को माण, क्रायान, स्थान, इदान कीर समान इन यांक माणों में क्रारोपण करके मानाण माणीवन वार दी निकल कार मंत्याती हो जाने 11 दी था ना जो तथ स्ता माणिमान को क्षमयदान देकर यह के निकल के मंत्याती होना है कम माणानी क्रायोंन् परमेश्यर मकाशित बेदोना क्रायेंदि विद्याओं के व्यदेश करनेवाले संत्याती के नियं प्रकाशमय क्रायोंन् परमेश्यर मकाशित बेदोना क्रायेंदि विद्याओं के व्यदेश करनेवाले संत्याती के नियं प्रकाशमय क्रायोंन् प्रतिकाश क्षात्रमञ्जयक्षण क्राया का माणि क्षा क्षाया क्षायों का क्या वर्ष हैं हैं (इन्तर) क्रायों को पेपपातरित स्थायावादित स्वाया क्षाया क्षाया क्षायोंन् स्वायान क्षाया क्षाया वर्ष कर है है चम्यनु संन्याती का विशेष धर्म बहु है क्षा—

रहियुनं न्यसेत्पादं पस्तपूरं जलं विषेत् । सस्यपूर्णं बदेहार्च मनःपूर्णं नमाचेत् ॥ १ ॥

मुद्धपन्ते न प्रतिकृत्येदाकुष्टः हुशलं गरेत् । सप्तदारावदीर्यां च न वाचमन्त्रो बरेत् रा २ ॥ कप्यारमरतिरासीनो निरवेचो निरामिषः । कारमनैय सरायेन गुरवार्या विचलेदर ॥ १ ॥ बसुप्तरेशानस्वरमधुः वाशी दयदी कुगुरुमवान् । विचलेक्यको निरयं सर्वेश्वास्यवेदयन् ॥ ४ ॥ इन्द्रियार्या निरोपेन रागदेश्ययेखा च । कारितया च श्रृवानाममृतस्वाय कृत्यवे ॥ ४ ॥

द्वितोऽवि चोद्धमं यत्र तत्राथमे रतः । सवः सर्वेषु भृतेषु न लिगं धर्वकारमम् ॥ ६ ॥ प्रतं कतवनुष्वस्य ययम्युगुनगदकम् । च नामग्रद्यादेव तस्य वारि श्रक्षदिनि ॥ ७ ॥

भाषायामा ब्राह्मणस्य त्रवीति विधिवरहताः । ब्याहतिव्रखर्वेष्ट्रेण विदेवं वरहान्ववः ॥ ८ ॥ इहान्ते भाषमानानां धातुनी रि यथा सलाः । वयेन्द्रियास्य दद्याने होताः व्राप्यस्य निहरात् ॥॥॥ प्राणीयामैदेदेरोतात् प्रारवाभित्र विनिष्वस्य । वरयाहरेखा संतरीत् ध्यानेनार्वःक्षात् गुल्यत् ॥१०॥ उत्तरायेषु भूतेषु दुर्हेयामङ्गारमानिः । ध्यानयोगेन संपरवेषु गतिवस्यान्तराम्यनः ॥ ११ ॥

मार्दिनयोद्भियात्रद्वेनिदिक्षेत्रे कम्बीक्षः । सवनयन्त्रवेभोनस्नाययन्त्रीह् तस्त्रद्व ॥ १२ ॥ पदा मादेन मृत्रति सर्वमावेषु निस्तृहः । सदा सुस्यमयान्त्रीति प्रस्य चेत्र च शावतव ॥ १३ ॥

, ब्युभिविष वैषैतैनित्वताप्रतिभिद्धिनैः । इसस्यक्को वर्षः सेविवन्यः व्यवन्तः । १४ ।। ५ितः सुमा दुमोऽदनेतं सौचभिद्रियनितदः । वीर्विया सस्यवनोधो दश्चवं वर्षनन्दरम् ॥ १४ ॥ भनेन विभिन्ना सर्वीद्वयनका संगान्यनैः सनैः । नर्वद्वर्गतिर्विष्टे ब्रम्मद्वाराविद्वे ॥ १६ ॥

milo mo di [ Ad i mu i ag i ag i do i gd i do i no-nd i ne i mo i ed i ed i et f

अब संन्यासी मार्ग में चले तब इधर उधर न देखकर नीचे पृथियी पर दृष्टि रख के वते। यस्त्र से छान के जल पिये. निरन्तर सत्य ही बोले सर्वटा मन से विचार के सत्य का प्रदेश करे को छोड़ देवे।। १ ॥ अब कहीं उपदेश वा संवादादि में कोई संन्यासी पर कोध करे अथवा निना तो संन्यासी को उचित है कि उस पर आप कोध न करे किन्तु सदा उसके कल्यागार्थ उपरेग और एक मुख का, दो नासिका के, दो आंख के और हो कान के लिटों में दिखरी हुई वार्षी में कारण से मिथ्या कभी न बोले ॥ २ ॥ अपने आत्मा और परमात्मा में हिधर अपेद्वारदित मध पर्जित होकर आतमा दी के सहाय से सुचार्यों होकर इस संसार में धर्म और विधा के वढ़ाने देश के लिये सदा विचरता रहे ॥ ३ ॥ केश, नख, ढाढ़ी, मूछ को छेदन करवावे, सुन्दर पात्र ... क्षासद्भा झाटि से रंगे हुए बख्यों को ग्रहण करके निश्चितातमा सर्व भतों को पीड़ा न देकर सर्वेष " ।। ४।। इन्द्रियों को अधमांचरण से रोक, रागद्वेष को छोड़, सब प्राणियों से निर्धेर वर्षकर क्षिये सामर्थ्य बढ़ाया करे ॥ ४ ॥ कोई संसार में उसको दृषित या भूपित करे तो भी जिस भाधम में पर्चता हुमा पुरुष अर्थात् संन्यासी सद प्राणियों में पद्मपातरहित होकर स्वयं धर्मात्मा भागों को धर्मात्मा करने में प्रयक्त किया करे। और यह अपने मन में निश्चित जाने कि दएड, कारी भीर काषायवल भादि चिद्र धारण धर्म का कारण नहीं हैं, सब मनध्यादि प्राणियों के सर्वोपिय के विधादान से उन्नति करना संन्यासी का मुख्य कर्म है ॥ ६ ॥ क्योंकि यद्यपि निर्मत्ती दृद्ध का कह र ये गईरे जल में बातने से जल का ग्रोधक होता है तद्यि विना [ उसके ] बाले उसके नामकप<sup>त है</sup> भवतमात्र से जल ग्रुद्ध नहीं हो सकता ॥ ७ ॥ इसिलये ब्राह्मण सर्थात् ब्रह्मयित् संन्यासी को ग्री है कि बॉकारपूर्वक समध्याहतियों से विधिपूर्वक प्राणायाम जितनी शक्ति हो उतने करे परम्तु हैने तो स्यून प्राणायाम कभी न करे यही संस्थासी का परमतप है ॥ = ॥ क्योंकि जैसे अप्ति में तपाने हैं गलाने से धानुकों के मल नए होजाने हैं येसे ही प्राचों के निप्रह से मन झादि हरिट्रपों के दोप मन भूत होते हैं ॥ ६ ॥ इसलिये संन्यासी लीग निखमित प्राणायामों से साता. जनतः करण और के दोष, धारणाओं से पाप, प्रत्याद्वार से संगदीप, श्यान से अनीध्यर के गुणी अर्थात् हर्प शीह है कवियादि जीव के दीवों को अस्मीमृत करें ॥ १० ॥ इसी ध्यानवीम से जो अयोगी कविद्वामी की हैं से कानने योग्य छोटे वह पदार्थी में परमातमा की स्वासि उसको और अपने आरामा और अन्तर परमध्यर की गति की देशे । ११ ॥ अब भूतों में निवेर, दिल्लियों के विषयों का त्याग, वेदीक कर्म भायुप्र वरधारण नि इस संसार में भोशपद को पूर्वोत्त संस्थासी ही सिद्ध कर और करा सकते हैं 💆 कोई नहीं ॥ १२ । जब संन्यासी मद मावों में कथांतु वदायों में ति:स्पृद्ध कांशारदित और सर स भीतर के व्यवहारों में माव से गवित्र होता है तभी इस देह में और मरण पाके निरन्तर सुझ की होता है ॥ १३ व इसलिये ब्रह्मचारी, गुहस्य, वानमस्य और संस्थासियों को योग्य है कि प्रवत से ह कचरपुरः निग्नकिथिन धर्म का सेवन करें ॥ १४ ॥ पहिला कक्षण्-(श्रुति) सदा धेर्य रखना हैं तर ( सन्ना ) जो कि निन्दा न्तुनि मानापतान हानिसाम धादि तु:श्री में भी सहमशीस रहमा। तीसा (दव) मन को सता धर्म में बहुत कर अधर्म से शेक देना अधरेत अधरे करने की पुरुष्ठा मी तर्म खोदा-( अन्त्य ) चोरीत्यान अर्थान् विना साहा वा छुत कपुर विश्वासमात या किसी स्पवधा र बेर्रिट्य करेंग से परप्रार्थ को अहल करना खोरी और उसको छोड़ हेना साहकारी कहाती धीवर्थ — (श्रीव ) रामदेव पतापात छोड़ के सीतर और अल गुलिका साजन आदि से बाहर की हैं। बन्द रखनी । हरा-( श्रित्यनियह ) अध्याधिरशों से शेक के दिल्लियों की धर्म ही में सर्व धर्म स्कर्य - ( वी: ) बार्यक्रवय बुद्धिमात्रक काम पहार्थ हुड़ी का श्रीत कालस्य प्रमाद कादि की है।

ते पराची का संयक संयक्त संयक्ति का कांग घोमान्यास से बुद्धि की बहाना । काठयाँ—(विधा) पृथियों । लेरे एसनेश्रम रुदेन प्रधार्धाल कोर दक्षेत्र वका व्यापोध्य वश्वम लेता संय दीसा बाता में पैसा मन , जैमा मन से पेसा वाती में, जैमा वाती वे तमा कमें में वर्षना विधा, इससे विपरीत काविचा है। इस—(सम्प्रण ) मो पराई तमा हो उसकी पेसा ही काममान, विधा है बोमाना कोर दीसा ही करना ।। स्या इदायं—(क्यमें) को धार्य के प्रधार है। स्वा इदायं—(क्यमें) को धार्य का प्रधार विधा है। करना धार्म का स्वा इदायं—(क्यमें) को धार्य का प्रधार है। इस इस कार प्रधार प्रधार का स्व इदाय का संप्रधार वाले कर बीर इसी तिम प्रधार का स्व धार्य प्रमाण कोर दूसरों को समझ कर क्याना संप्रधारों का विदेश प्रधार है। इसी तो प्रकार से धार्य प्रधार कोर कुर है। इसी तो प्रकार से धार्य प्रधार कीर कार दूसरों के समझ कर क्याना संप्रधारों का विदेश प्रधार है। इसी तो प्रकार से धार्य प्रधार की स्व प्रकार । विधा का से धार्य प्रधार की स्व प्रकार । विधा की प्रधार का स्व धार्य प्रधार की स्व प्रकार । व्यवहारों के प्रदेश का संदर्ध कर सर्थ धर्म एक व्यवहारों से प्रहार वहार से बार प्रस्था कर सर्थ धर्म एक व्यवहारों से प्रहार कर सर्थ धर्म एक व्यवहारों से प्रहार वहार से प्रधार का सर्थ धर्म एक व्यवहारों से प्रहार कर सर्थ धर्म एक व्यवहारों से प्रहार वहार से प्रधार का स्वरंध कर सर्थ धर्म प्रकार ।

( मध्य) राज्यातमप्रकृत करका माराज्य ही का धर्म है वा दात्रिवादि का भी ! ( उत्तर ) भाग्रत्य । को क्षित्रकार है क्योंकि जो तक बजों में पूर्व विद्वाद धार्मिक परोपकारमिय मनुष्य है उसी का प्रमाम है दिना पूर्ण दिया के धर्म, परमेश्वर की निष्ठा कोर पैशाय के संन्यास प्रस्तु करने में संसार । विदीव दश्यात कहीं हो सकना इसलिये लोकभुति है कि माराव्य को संन्यास का अधिकार है काय । विदीव दश्यात कहीं हो सकना इसलिये लोकभुति है कि माराव्य को संन्यास का अधिकार है काय

एर बोडिमिरितो धर्मी ब्राव्यक्तस्य चतुर्विदः । युवयोऽचयफलः ब्रेट्य राजधर्मीन् नियोधत ॥

यह अनुत्री अहाराज कहते हैं कि है जावियो ! यह चार अकार अर्थात् असचर्या, [ गृहस्य ] ानवस्य और रहेन्यासाध्रम करना ब्राह्मण का धर्म दै यहां वर्श्वमन में पुरुषस्यरूप भीर शरीर छोड़े श्यात मसिक्षण बालव बातव्य का देनेवाला संस्थास धर्म है इसके बागे राजाओं का धर्म सभ से [मो । इसले यह लिख हुन्ना कि संस्थासप्रदृष्ण का अधिकार मुख्य करके प्राह्मण का है और स्त्रियादि ा प्राप्त चर्चाथम है। ( प्रक्षा ) संस्थासवहण की आवश्यकता क्या है ? ( उत्तर ) जैसे ग्ररीर में शिर की रायश्यकता यस दी बाधमों में संस्थासाधम की व्यायश्यकता है क्योंकि इसके बिना विद्या धर्म कभी हों बढ़ सबता और दूसरे आधमों को विधा ग्रहण गृहकृत्व और तपर्ववीद का सम्बन्ध होने से अव-ाध बहुत कम मिलता है। पहाचान छोड़ कर वर्त्तना हुसरे बाधमी की कुकर है जैसा संन्यासी विनोमुक्त होकर क्रमत् का उपकार करता है येसा क्रम्य आध्यमी नहीं कर सकता क्योंकि संन्यासी ते सम्पविद्या से प्रशासी के विश्वास की उद्यति का जिनना अवकाश निसता है उतना अन्य आधमी ो नहीं मिल सकता। परन्त को प्रशासन से संन्यासी होकर जगत को साथ शिक्षा करके जितनी अति कर सकता है, इननी गृहस्य या धानप्रस्थ आध्य करके संग्यासाध्यी नहीं कर सकता। ( प्रज ) रियास भरण करमा रेश्वर के अभिनाय से विश्व है क्योंकि ईश्वर का अभिनाय मनुष्यों की बहती ारने में है अर गृहाधूम नहीं करेगा तो उससे सन्तान ही न होगे। जब संन्यासाध्रम ही मध्य है श्रीर रद मनुष्य करें तो मनुष्यों का मूलच्छेदन हो जायगा। (उत्तर) शब्छा, विवाह करके भी बहतों के रतान नहीं होते द्वाचवा होकर शीध नए हो जाते हैं फिर यह भी ईश्वर के अभिन्नाय से विरुद्ध करने ाला हुया. जो तम कही कि "वरने कृते यदि न सिम्पति की उन दोव:" यह किसी कवि का वचन है, कर्य-ो पत करने से भी कार्य सिद्ध न हो हो इसमें क्या दोच । अर्थात् कोई भी नहीं । तो हम सुम से

पूछते हैं कि गृहाधम से बहुत सन्तान होकर आपन में विरुद्धाचरण कर सड़ मरें तो बारि 🚉 पड़ी दोती है, समस के विरोध से लड़ाई बहुत होती है, जब संन्यामी एक वेदोक्तवर्म के वाला परस्पर भीति उत्पक्त करायेगा तो ज्ञानों मनुष्यों को बचा देगा, सहस्रों गृहस्य के समान मनुष्यों पढ़ती करेगा, और सब मनुष्य सँन्यासम्बद्धण कर ही नहीं सकते क्योंकि सब की विवयासिक् नहीं छूट सकेती, जो २ संन्यासियों के उपदेश से धार्मिक मनुष्य होंग वे सब जानो संन्यासी है । तुल्य हैं। (प्रश्न ) संन्यासी लोग कहते हैं कि हमको कुछ कर्सच्य नहीं अन्न यात्र केकर रहना, अधिद्यारूप संसार से माधापच्यी क्यों करना ! अपने को ग्रह्म मानकर सन्तुष्ट कोई आकर पूछे तो उसको भी देसा ही अपरेश करना कि तु भी एम है तुमकी पुरुष नहीं लगता प्योंकि शीतोष्ण शरीर, खुधा द्या प्राण, और सुख दु:च मन का धर्म है। मिच्या और जातत् के ब्यवदार भी सब कल्पिन ऋर्यात् भू हे हैं इसिनये इसमें कैसना बुद्धिमार्वे काम नहीं। जो कुछ पाप पुरुष होता है यह देह और हिन्दियों का धर्म है आरमा का नहीं, देश करते हैं और आपने कुछ विलक्षण संन्यास का धर्म कहा है ऋव हम किसकी बात सर्थी फिलकी कुँडी मार्ने ? ( उत्तर ) क्या उनको अब्हें कमें भी कर्याय नहीं ? देखों "यैदिकेर्यय कर्मान मतुजी ने वैदिक करें, जो धर्मयुक्त सत्य करें हैं, संन्यासियों को भी ज्ञवर्य करना तिला है। क्या में छादनादि कमें वे छोड़ सकेंगे र जो ये कमें नहीं छुट सकने तो उत्तम कमें छोड़ने से वे परित हैं पापमागी नहीं होंगे ! जब गृहस्थों से अस्त्र बखादि सेते हैं और उनका प्रत्यपकार नहीं करते हैं है ये पापी नहीं होंगे हैं जैसे ब्रॉल से देखना कान से सुनना न हो तो ब्रॉल कीर कात का होना हो है पेसे ही ओ संग्यासी सत्योपदेश और वेदादि सत्ययाओं का विचार, प्रचार नहीं करते ते हैं भगत में स्थर्य भारकप हैं। और को अविधारूप संसार से माधापच्ची क्यों करना झादि हिस्ते हैं। कहते हैं थैसे उपदेश करनेवाले ही मिच्याक्तप और पाप के बढ़ानेहारे पापी हैं। जो कुछ गरीपारि कमें किया जाता है यह सण आरमा ही का और उसके फल का भोगने वाला भी भारमा है। हो है। को प्रह्म पतलाते हैं वे अधिया निद्धा में सोते हैं। क्योंकि जीव अल्प, अल्पह और प्रद्म सर्वेह्न सर्वेड है, प्रहा नित्य, गुळ, बुळ, मुक्तसमाययुक्त है और जीव कभी वस कभी मक्त रहता है। प्रह सर्वेद्यापक सर्वेद्य होने से श्रम या श्रविचा कभी नहीं हो सकती और और को कभी विंघा और ही अविचा होती है, ब्रह्म अन्तमपरण दुःथ को कभी नहीं ब्राप्त होता और जीव ब्राप्त होता है इसहिये हैं। खनका उपरेश मिथ्या है। ( प्रश्न ) संन्यासी सर्व कर्मविनाशी और अग्नि तथा धातु को स्पर्ध नहीं पद बात सची है वा नहीं ! ( उत्तर ) नहीं 'सम्बङ् नित्यमास्ते यहिमन् यहा सम्बङ् म्यस्पन्ति कर्माणि येन स संग्यासः स मशस्तो विद्यते वस्य स संग्यासी" जी ब्रह्म और जिससे दुए कर्म स्थाग किया जाय यह उत्तम स्थमाय जिसमें हो यह संन्यासी कहाता है इसमें सकते का कर्छा है हुए कमी का नाम करनेवाला संन्यासी कडाना है। (प्रश्न ) बाध्यापन और उपरेश गृहस्य किया हैं पुन: संन्यासी का क्या प्रवोजन है । उत्तर ) सत्योपदेश सब बाधमी करें और सुनें परन्तुं स्वकारा और निर्णयपानना संन्यासी को होती है,उतनी गृहस्थों को नहीं । हां, जो ब्राह्मण है वर्ग है यही काम है कि पुरुष पुरुषों को और की क्षियों को सत्योपदेश और पढ़ाया करें। जितना अमर्ग द्मवकारा संग्यासी को भिलता है उनना गृहस्य बाह्मणादि को कभी नहीं भिल सकता । अ . वेदविरुद्ध साधरण कर तद अनका नियन्ता संन्यासी दोता है। इसलिये संन्यास का होता उचित ( प्रथा ) "यकरात्रि वसेटु कामे" इत्यादि यवनों से संन्यासी को एकत्र एक रात्रिमात्र बहुना निवास न करमा चाहिय। ( उत्तर ) यह बात चोड़े से श्रंश में तो अच्छी है कि एक बयास करने में

ता उपकार अधिक नहीं हो सकता और स्थानान्तर का भी अभिमान होता दी, राग हैए भी अधिक । मेता दे परन्तु को विशेष उपकार एकज रहने से होता हो वो बहे जैसे अनक राजा के यहां बार चार वर्ति परन्तु को विशेष उपकार के यहां बार चार वर्ति को निवास करते थे। और "एकज न इना" यह बात आजकल के पासवहां सम्प्रदायियों ने बनाई है। क्योंकि जो संन्यासी एकज अधिक दिया तो हमाना होता है।

यतीनां काष्यनं दद्याचाम्यूलं ब्रह्मचारियाम् । चौरायाममयं दद्यातः नरा नरकं वनेत् ॥

स्वादि प्रवन्ते का कमित्राय यह है कि संन्यासियों को जो सुवर्ण दान दे तो दाता भरक को ताम होने 1 ( उत्तर ) यह पात भी वर्णाध्यमिदरीयी सम्प्रदारी कीर क्यारेसियुपासे पैपाएकों की करूरी हुई है, क्योंकि संन्यासियों को धन मिलेगा तो ये हमारा करक बढ़त कर सकेंगे जोर हमारी हाति होगी तथा वे हमारे आधीत भी न रहींगे जोर जल सिखादि क्यवहार हमारे आधीत स्टेग ती करते हरेंगे जोर जल सिखादि क्यवहार हमारे आधीत स्टेग ती करते हरेंगे जोर का सिखादि क्यवहार हमारे आधीत स्टेग ती करते हरेंगे जोर का सिखादि क्यवहार हमारे आधीत स्टेग ती करते हरेंगे जोर का सिखादि करते होंगे सिखात्र कीर परोपकार्र संन्यासियों को हैंगे में कुछ भी दोष मही हो सकता, देवो मजुल-

## विविधानि च रत्नानि विविक्तेपूपपादयेत् ।!

माना प्रकार के रक्ष सम्वर्णीद धन (विविधा) अर्थात् संस्थासियों को देवे, और यह इस्तीक ी समर्थक है क्योंकि संन्यासी की सुवल देने से यजमान नरक को आवे तो खांदी, मोती, दीरा झाहि ने से स्थर्ग की आयगा। (प्रथा) यह परिहतजी इसका पाठ बोलते भूल वर्ष यह देखा है कि 'सन्ति-स्ते धर्न द्यात्" अर्थात् जो संन्यासियों के हाथ में धन देता है वह नरक में जाता है । (उत्तर) यह ी यसन प्रविद्वान ने कपोलकाल्यना से दसा है। क्योंकि जो द्वाय में धन देने से दाना नरक को जाए ी पर पर भारते या शहरी बांधकर हेने से स्वर्ग की जायगा इसलिये पेसी बाल्पना प्राप्तते क्षीरत करें। ी यह बात तो है कि जो संस्थासी योगद्धेम से अधिक रक्टेंगा तो चोरादि से पीड़ित और मोहिन ी हो जावता परन्तु जो विद्वान् है वह अयुक्त व्यवहार कभी न करेगा, न मोह में वौसेवा क्योंकि कह प्रिम ग्रहाक्षम में अधवा ब्रह्मखर्व में सब भीग कर वा सब देख खुका 🖥 और जो ब्रह्मखर्व के होता 🕏 ह पूर्व चैराप्ययुक्त होने से कभी नहीं फैसता। (अश) लोग कहते हैं कि आद में संस्थासी आहे n किमावे को इसके विकट भाग जायें और गरक में गिरें। (बचर) मधम को मर हुए विकास का अप मीर किया द्वसा शास मारे हुद वितरों को पहुंचना ही बसस्भव दें। और युक्तिविरस होते से मिदया है। मीर अब कात ही नहीं तो भाग कीन अधेंगे, जब कारने पाप पुराय के कानुसार ईश्वर की व्यवस्था से रिया के प्रधास जीव अग्रा लेते हैं तो उनका शाना कैसे हो सकता है । इसलिये यह भी दात देशाओं [राजी और वैरानियों की बिच्या करनी हुई है। यह तो ठीक है कि कहां संन्यासी कार्यन वहां वह इतक भार करना वेदादि शास्त्रों से विदस होने से पाक्षवत हुर भाग जायेगा। (प्राप्त ) को ब्रह्म वर्ष है। र्नम्यास लेवेगा उसका निवाह कठिमता से होगा और काम का रोकना भी कवि कडिन है इसलिये ाराधम बालप्रस्थ श्रीकट अब तद हो आप तभी संग्यास सेना बाददा है। ( बचर ) जो निर्दाह के बार तिके, इन्द्रियों को म दीक सके वह प्रक्राचर्य से संस्थास न शेवे, परन्तु जो शेक सके वह क्यों म लेके? केस पूर्व में विषय के दीव और वीवेशंरकत के गुरू जाने हैं वह विषयासक कर्मा नहीं होता और निका बीर्व विचाराति का इन्धनवत् है कर्यात् उसी में व्यव होजाता है। जैसे बैच कौर क्षेत्रभी हा आवश्यकता रोगी के क्रिये होती है बेसी नीरोगी के लिये नहीं। इसी मचार जिस परच का ल

को विद्या धर्ममृद्धि और सर संसार का उपकार करना ही प्रयोजन हो यह विदाह न करें। पञ्जियितादि, पुरुष और नार्गी आदि लियां हुई थीं, इसलिये संन्यासी का होना कि स्थित है और जो अनिधकारी संन्यासम्बद्ध करेगा तो आप दूचेगा औरों को भी दुर्गोणां। 'सम्राद्" चनवर्ती राजा होता है वैसे 'परिवाद'' संन्यासी होता है प्रत्युत राजा अपने स्य वै स्वसम्बद्धियों में सरकार पाता है और संन्यासी सर्वेश प्रीज होता है।

विद्वत्त्वं च नृपत्वं च नैव तुल्यं कदाचन । स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान् सर्वत्र पूज्यते ॥ १॥

[यह] चालक्य नीतिशाला का नहीं कहि—विद्वान, और राजा की कमी तहपता ना सकती क्योंकि राजा अपने राज्य ही में मान और सत्कार पाता है और बिहान सर्वष्ठ मान और की प्राप्त होता है। इसलिये विद्या पढ़ने, सुधिक्ता।लेने और वलवान होने आदि के लिये सब प्रकार के उत्तम व्यवद्वार सिद्ध करने के कर्य गृहस्य, विचार ध्वान और विज्ञान बढ़ाने करने के लिये यानप्रस्थ कीर वेशदि सत्वशालों का प्रचार, धर्म व्ययद्वार का प्रद्रण कीर दुष्ट के त्याग, सायोपरेश कीर सबको निःसंदेह करने आदि के लिये संन्यासाधम है। परन्तु औ रांग्यास के मुक्य धर्म सत्योपरेशादि नहीं करने वे पतित और नरकगामी हैं। इससे संन्यासिय इचिन है कि सत्योपदेश शहासमाधान, वेदादि सत्यशास्त्रों का अध्यापन और वेदोक धर्म की । प्रवाह में बारके सब मंसार की बलति किया करें। ( प्रवृत ) जो संग्यासी से अन्य साधु, पैरागी ... खाची चादि है वे भी संग्यासाधम में गिने जायेंगे या नहीं ( उत्तर ) नहीं, क्योंकि उनमें संग्यास दद भी लक्षण नहीं, वे वेदविकद मार्ग में मगुत्त होकर बेद से [ अधिक ] अपने संप्रदाय के के बचन मानने और अपने ही मन की मशंसा करते मिटया मर्चन में जासकर अपने स्वार्थ के इसरों को क्या ने 4 मन में फैसाते हैं, सुधार करना तो तूर रहा उसके बदले में संसार की बहुन ककोगनि को प्राप्त कराने कीर कपना प्रयोजन सिद्ध करते हैं इसकिये इनकी संग्यासाध्रम में निम राक्ष्में किन्तु ये स्वार्थाभमी तो पक्षे हैं। इसमें कुछ संदेश नहीं। जी स्वयं धर्म में धनकर र्गानार को श्रक्षाने हैं जिनमें काम कीर सब मंसार को इस जोक अर्थात् यसंमान जन्म में कर्यांत् दूसरे क्रम में स्वर्ग प्रयांत् सुल का भीग करते कराते हैं वे ही धमोता जन संग्यासी है करान्या है। यह गंदीन से गंग्यामाध्यम की शिक्षा तिथी । अब इसके आगे राजप्रकार्य । क्रिका क्राप्या ह

> श्वि श्रीमञ्चानन्यमग्द्यतिकृतिस्त्रातिकृते सम्वार्षेत्रकारो सुमायदिम्पिते वानवश्यानेकासाधमिष्वपे पंचयः समुक्रामः सार्ग्णः ॥ ॥ ॥

itteetetetetetetetetetet 

राजधर्मान् प्रवस्त्वानि श्यावृत्तो महेन्द्रपः । संगवश्र यथा तस्त्व तिद्विश्र परमा यथा ॥ १ ॥ प्राप्तं प्राप्तेन संस्कारं चात्रेयेण ययाविधि । सर्वस्यास्य यथान्यायं कर्चन्यं परिस्वणम् ॥ २ ॥

[मनु०७ | १-२ ]

कार मतुत्री महारात प्रमुथियों के कहते हैं कि खारों वर्ष और खारों काशमों के स्वयहार कपन के प्रधात राजधर्मी को कहेंगे कि किस बकार का राजा होना चाहिये और जैसे इसके होने का सम्मय तथा जैसे देसको परमसिखि मात होवे उसको सब प्रकार कहते हैं ॥ १ ॥ कि जैसा परम का सम्मय तथा जार इसका परमालाक नार इन्य करणा विद्वान प्राप्ताय होता दि वैसा विद्वान सुधिसित होकर सुधिव को योग्य दि कि इस सब राज्य की रक्षा म्याप में प्रधावत् करे ॥ २ ॥ उसका प्रकार यह है-

त्रीति राजीना विश्षे पुरुष्यि परि विश्वानि भृषयुः सर्दासि ॥ ऋ० मै० ३ । स्० ३८ । मै० ६ ॥

र्श्यर उपरेश करता है कि (राजाना) राजा और प्रजा के पुरुष मिलके (थिदथे) सुलगाति भीर विज्ञानपृद्धिकारक राजा प्रजा के सम्बन्धकप स्वयद्वार में ( श्रीणि सर्शक्ति ) तीन समा कर्यात विद्यार्थ-समा, धर्मार्वसमा, राजार्वसमा नियत करके (पुरुषि) बहुत प्रकार के (विश्वानि) समप्र प्रजासश्वनधी मनुष्यादि प्राणियों को ( परिभूषधः ) सब स्रोट से विद्या स्वतन्त्र्य धर्म सशिक्षा स्रोट धनादि से सलंहत करें ॥

तं सुनाचुसमितिधुसेनां चु॥ १ ॥ अधर्यक् कां० १४ । अनुक् २ । व० ६ । मं० २ ॥ सम्बं सुनों में पाहि वे पु सम्बाः समानदेः ॥ २॥ अधर्व० का० १६। अनु० ७। व० ४४। मं० ६॥

(तम्) इस राजधर्म को (समा ख) तीवों समा (समितिछ) संप्रामादि की व्यवस्था भीर (सेना खं) सेना मिलकर पालन करें॥ १ !! समासद् बीर राजा को योग्य है कि राजा सथ समासदी की बाहा देवे कि है (सम्य) समा के बोरव मुख्य सभासद तु (मे) मेरी (समाम्) समा की भर्मपुक्त व्यवस्था का (पादि) पालन कर और (ये ख) जो (सम्याः) सभा के योग्य (समासदः) समासदु है वे भी समा की व्यवस्था का पालन किया करें ॥ २॥ इसका अभिनाय यह है कि एक की स्वतन्त्र राज्य का अधिकार न देश चाडिये किन्तु राज्ञ जो समापति तदाधीन समा, समाधीन राजा. राजा और सभा प्रजा के काधीन और प्रजा राजसमा के बाधीन रहे, यदि वेसा व करोगे हो;-

राष्ट्रमेव विश्वादन्ति सस्माद्राष्ट्री विश्वं घातुकः । विश्वमेव राष्ट्रायादां करोति सस्माद्राष्ट्री विश्वामित न पुरंपशुं मन्यत इति ॥ शत० कां० १३ 🏿 त्र० २ । ह्रा० ३ । 🕻 🕏 ७ । ८ ॥ 🕽

को प्रजा 🛍 स्वतम्त्र स्वाधीन राजवर्ग रहे तो (रामएव विश्वाहन्ति ) राज्य में प्रवेश करके मजा का माश किया करें, जिसलिय अदेला राजा स्वाधीन वा उन्मल होके (राष्ट्री विशं घातकः) मजा का नाग्रक होता है ऋषांत (विश्रमेव राष्ट्रायाद्यां करोति) यह राजा प्रज्ञा को छाये ज्ञाता (अस्यस्त पीड़ित करता ) है इसलिये किसी एक को राज्य में स्थाधीन न करना चाहिये, जैसे सिंह वा मांसाहारी हरपुर पशु को भारकर सालेते हैं वेसे (राष्ट्री विश्ववित्त ) स्वतन्त्र राज्ञ मज्ञ का नाग्र करता है अर्थात्

किसी को अपने से अधिक न होने देता, श्रीमान् को लुट खुंट अन्याय से दएड लेके अपना पूरा करेगा, इसलिये:—

मुद्री जयाति न पूर्य जयाता अधि<u>रा</u>नो राजीतु राजयाते । <u>चर्कत्य</u> ईड<u>पो</u> वन्येयेतुर्गं नमस्यो मनेहा। अपर्यं० कां० ६ । अलु० १०। व० ६८ । सं० १ ॥

है मतुष्यो ! जो (इह) इस मतुष्य के समुदाय में (इन्द्रः) परम पेश्वर्य का कर्ता गुरी रें (जगान ) जोन सके (न पराजयाने । जो ग्रमुखों से पराजित न हो (रामसु) राजाओं में । क्रियान सर्वेरिर विराम्यान (राज्याने ) मकाशमान हो (चहुंखः) समापति होने को जायन योग (शर मग्रानर्वाय ग्राप्त कर्म रवमायपुकः (यन्तः) सम्करणीय (चोपसायः) समीप जाने कोर ग्राप हेरे रेंग (जनायः) सर्वाको माननीय (पन्न) होने उसी को समापति राजा करे।।

्रमन्देश असपुर अस्तियं महते खुत्राय महते व्यवस्थाय महते जानराज्यायेन्द्रस्येन्ट्रियारे ।

यतु० झ० ६। मं॰ ४०३

है (रेशाः) विज्ञानी राजयज्ञालनी ! तुम (हमम्) इस मकार के पुरुष को (महते हर्षः वह बहर्गन राज्य (महते व्यवस्थान) सब से बहे होते (महते ज्ञानराज्याय) बहे रे विज्ञाने पुत्र राज्य पाने कोर (राज्यवेज्ञित राज्य और धन के पान के विवार किया किया प्रकार पाने के कोर (राज्यवेज्ञित प्रकार पाने के विवार किया प्रकार को नार्य की स्मार प्रकार को नार्य की स्मार प्रकार प्रकार प्रकार प्रकार प्रकार प्रकार प्रकार प्रकार प्रकार की स्मार प्रकार प्रकार

रिकृत के मुन्तरार्थका पराणुदे बीज् उन प्रतिकार । युक्ताक्रमस्तु तरिशी पनीयशी मा गरीन

ष्टादिर्दः ॥ ऋ० मै० १ । ष० ३३ । मै० २ ॥

है भर बारेग सरवा है कि है राजपुरथी ! (बा) तुरहारे (सामुधा) सामेवाद सम्ब है सम्मी करोत में सुप्तारी सर्वाद वर्द्ध समुद्ध स्वाप सम्बार सादि राज रामुसी से (साप रामुसी राम

इन्ता प्रतिकरणनारित महित परस्वत सः । सन्द्रवित्रेत्रायदिव साता निर्देश्य शापनीः ॥ र ॥ सम्बद्धित्यवदैत सहित स समित सः । न पैतं द्वार शासीत स्विरपनितीतितृत् ॥ र ॥ सी. प्रदेशति साहत सीटर्ड सीचा स सर्वेग्य, । स द्वारा स बदलाः स सहेत्या सनाराः॥ र ॥

सनुर (७।४।६।०)

यह समेरा वाजा वाह कार्यान् विद्युन् के समान शीम पेन्वपंकर्ता, वागु के समान सक् के मार्पन् प्रिय कीर इत्य की बान जाननेवारा, यस पद्मपानरक्षित स्वावाधीश के समान वर्षानेपाला, सूरे के समान न्याय धर्म विधा का वकशाक, अन्यकार आर्थात् अविधा अन्याय का निरोधक, आप्रि के समान दुधों को घरम करनेहारा, वराल कार्यात् बांधनेवाले के सहश्च दुधों की क्रमेक प्रकार से बांधने बाबा, चरन के मुस्य क्षेष्ठ पुरुषों को कामन्यवाना, धमाध्या के समान कोछों का पूर्ण करने वाहा, समानि होते। हुन को सूर्यवन्तु प्रमुषी स्वय के बाहर क्षीर प्रीतर प्रजों को क्षयने सेत्र से सपानेहारा किसको पूर्वियों में करकी शांध कर देशने की कीई भी समर्थ स हो है २ त बीट जी कापने प्रमाप से माप्ति, वायु, रा्षे, ररोग्र, धर्मे, प्रकाशका, धनवर्षका, दुएत का बन्धनवाली, बढ़े पेम्पर्ववाला द्वीवे वही रामात्या राभेग होते के बीच्य होते ॥ वे ह सवा बाजा कीन है:---

स राजा पुरुषो दरहः स नेता शामिता च सः। चतुर्यामानमार्गा च वर्मस्य प्रतिभूः स्मृतः॥ १ ॥ दपटः शान्ति प्रमाः सबी दयद एकाभिरविति । दयदः सुमेपु जागर्ति दयदं धर्मै निदुर्युवाः ॥ २ ॥ समोच्य व पृतः सन्यक् सर्वा रण्जयति प्रजाः । अवनीचय प्रशीवस्तु विनाश्चयति सर्वतः ॥ ३ ॥ हुम्पेपुः सर्ववणीय मियोग्सर्वसेतवः । सर्वलाकप्रशोषय मवेहराहरण विश्रमात् ॥ ४ ॥ यत्र रपामो लोहितादो दरहद्यराते पापहा । वजास्तव न हृद्यान्ति नेता चेरलायु पर्याते ॥ ४ ॥ त्रस्पादुः संप्रश्चेनारं रामानं मत्यबादिनम् । समीचय कारिखं प्रान्नं धर्मकामार्यकोविदम् ॥ ६ ॥ र्च राजा प्रश्चयनसम्बद्ध जिवगेँकाभिषद्वेते ! कामारमा विषयः सुद्रो दख्डेनैव निद्य्यते ॥ ७ ॥ दयहो हि सुपरचेत्री दुर्घरबाकुतात्मामः । धर्माद्विचत्तितं इन्ति मृष्मेष समान्धवस् ॥ = ॥ सोऽमहापेन मुद्रेन लुच्चेनाकृत्युद्धिना । न शहयो न्यापतो नेतुं सक्तेन विषयेपु व ॥ ६ ॥ शिवना सत्यग्रन्थेन ययाशाखानुमारिका । प्रशेतं शवयवे दयदः सुसदायेन घीमता ॥ १० ॥

सञ्च० [७ । १७-१६ । २४-२८ । ३० । ३१ ]

को दगर है वही पुरण, राजा. यही स्थाय का प्रवारकचों और शर का ग्रावनकचों, यही बार बचुं बोर बार बापसों के धर्म का वितमु अर्थोत् जावित है। १ 8 वर्ष म्या का ग्रावनकची शर मुख्य का रहाक शोते दुर प्रजाशय महोष्यों में जावत है, इसीकिये बुद्धियान कोग दगर ही को धर्म कहते हैं। १ २ 8 जो दगर अर्थेंग्र मक्तार विवार से धराल हित्या जाब से वह सब प्रजा को कामिदित कर देता है और हो दिना दिनारे खलावा जाय तो सब और से राजा का विनाश कर देता है।। है।। विमा दवह के सब वर्त वृचित कीर सब मर्गादा दिय मिय दोशायें । दशक के बयायत् न दोने से सब लोगों का प्रकोप होजारे ॥ धा अहां कृष्णवर्ण रातनेश्व अवहूर पुरुष के पाणी का नाग्न करनेहार इत्य विधासा टै बहां प्रजा अहे की प्राप्त न होके जानन्दित होती है परन्तु जो इत्य का चानानेवाला पद्मपात रहित विद्वान् हो तो ॥ प्र ॥ को उस दग्रह का असानेवासा सरव्यादी विचार के करनेहारा बुदिमान् धर्म धर्य और काम की सिद्धि बारने में परिवत राजा है उसी को उस श्रंट का खलानेदारा विद्वान लोग बहुते हैं।। दे ।। को दग्रह को कान्ते प्रकार राजा जनाता है यह धर्म कर्य और काम की सिद्धि को बहाता है कोर को विषय से कारण्ड, टेड्डा, इंट्डा करनेडारा जुड़ मीक्युद्धि स्वावाधीश राक्षा होता है. यह १७४ वे ही सारा कारा है ॥ ७ ॥ का एएड वड़ा रोबोचय है उसको कविद्वार क्षप्रमस्ति धारण बढ़ी कर सकता तर यह दश्य धर्म से नहित बुन्प्प्यसहित वामा ही का माश कर देश है ॥ दा । क्योंकि को बात परची

है सरात. तिया, सुधिया से रहित, विषयों में भासक मृद है यह स्थाप से दगह को बहरें। कटी नहीं हो सकता ॥ र ॥ और ओ पवित्र आस्मा सस्यामार और सायुरुयों का सही रुपते रूपत है कतुदृत्व पत्रवेदारा शेष्ठ पुरुषों के सहाय से युक्त बुद्धिमान है यही स्थापक्री हैं है के स्पर्द होता है ॥ १० ॥ इसवियोः—

मेनारान्यं च शान्यं च इष्टडनेतृत्वमेत च । सर्वलोक्षाधिपत्यं च वेदशासीर्वार्वः॥ १ इराज्या वा चरित्रः धर्म परिकल्पयेत् । त्र्यवरा वाणि वृत्तस्या सं धर्म न विकारदेशः विकारे हैं दुक्तमार्वः नैनको धर्मपाठकः । नायरनाधामिणः पूर्वे चरित्तस्याद्वारामः॥ १ १ क्लोदित्तर्वार्वेच मामदित्येतं च । त्र्यवरा चरित्रकोवा धर्मसंद्यानीर्वेचे ॥ ४ ॥ क्लोदि वेदविद्ये वं व्यवस्येत् दिनोत्तवाः । स विश्वेयः वर्शे मार्गे नाक्षनाहरित्रोत्त्रीः॥ १ ॥ क्लोदि वेदविद्ये वं व्यवस्येत् दिनोत्तवाः । स विश्वेयः वर्शे मार्गे नाक्षनाहरित्रोत्त्रीः॥ व्यवस्याः समेताना चरित्रस्य न विशे ॥ क्लोदि वेदविद्ये वं व्यवस्याः प्रमानविद्याः । सत्यावः सन्याः स्वाताना वरित्रस्य न विशे ॥

सनुः [ १२ । १०० । ११०-११४

कर केरर कीर रोजागृहियों के प्राप्त बात्रसाधिकार, वृष्ट देते की व्ययवध्या के सब की क रीलाल की क्रम के क्रमत बनातम शर्वात्रीय, राम्याधिकार दस नारी अधिकारी में तर बन्ता है कर्याण पूर्ण दिशालाचे नार्याता विगेरिया स्ट्रांस अमें की स्थापित करना नाहिये. कृतक बे.कर्णा ह लाक ह नागाहित्याही, मुख्य श्वाताधीत, प्रधान कीर राजा ये खार सर्व दियात ेश श के के कि के के हैं के कुल में अपूत्र मंग विवासी बाववा बत्त श्वास हों तो तीत विवासी केरी अवकरण करें क्रम जर्म कराँक कामण्या महत्रपान नार्य पहुंच गहुन का गार्थ गर्या केरी अवकरण करें क्रम जर्म कराँक कामण्या महत्रपान नार्य है। ही म महि ॥ देश साथ का मध्यान के अपने कर्म कर्मा के वेचा विद्यान संश्रास है परान ने ब्रह्मकार का कामकार है का का का माता है है कि जिसमें बस विज्ञानों के स्पृत स क्षेत्र साहिये॥ है प्रिम प छ है क्षा-मण प्रपृष्ट मान्नपण के माननेपानि तील क्षानामु की के क्षापनमा करें का के, वेंद्र अनुसन्दर्भ के जा कोड़ के जारच से कर 11 लेंद्र के का सहिता के स्वाप्त के प्राप्त सामित्रीयाँ के के अवक अंध्या हों। किया वर्ष की अवकता कर वर्ष चंद्र प्रति है, क्यांत्रि वाक्यांत्रियों के सबस के से फिल के क्षेत्र कर कर कर कर कर के कि में मानवा काहिए में मान मानका मान कर के चार के चेन्हर के रोड़ र कवलान स सहका वर्णनाम है उन सबसी सनुभी के 2° कच नहीं कहान ० ६ ० का कामारामुन्य मून्य केरी कि म आन्द्रेतांक सनुस्य किर्म अमे वन्त कर व कारण वर्षेटक करणेल के मुन्ती के कर हुए अर्थ के ब्राह्मार अवति है वी પંચાય મામા જ 8.50 હતા લાવે 🧗 - 5 ૪ કર્યાના તેમાં સમારનું વિનાલતા, ખીલતા ખેર શાધ इ.व. ४. ४ व्या वा व ४ ४ विकाल करा विद्या में स्टी व बुरावी की स्वातामा घरे, और संदर्भ हा राजनात्वार केली बहरामारे के मान्यानीय र बहार्ग दिवीर बहास्टीमार्ग बामीरमार्गिक सीहरा प्रतिकार कर इन स्थानशहेशकीश्वास । किर्मिट्स वि श्रास वि श्रेष्ठ बनागरिते प्रया । इत के कर्मान्यों के केमी का देवती के व काम गाँव दूराना विकास के हर्ने रेन ।। है। कार कर कर के अवतर हुए हुए हुए हैं के प्रतान के पूर्व के पहुँचे बार बार है के प्रतान है है है है है है है है है

राजा और राजसभा के सभासद् तव हो सकते हैं कि जब वे चारों वेशें की कर्मोपासना १ विचाओं के जाननेवालों से तीनो विचा समातन दएडमीति न्यावविचा आगाविचा सर्वात् परमात्रा पुण कमें स्थानायहरूप को यथायत जाननेहरूप ग्रह्मविद्या और लोक से वालांकों का आरक्ष्म (कहना र पूछना ) सीखकर समासद वा सभापति होतके ॥ १ ॥ सव सभासद और समापति हन्द्रियों को ाने अर्थात् अपने वरा में रख के सदा धर्म में वर्ते और अधर्म से इटे इटाये रहें । इसलिये रान दिन रत समय में योगाभ्यास भी करते रहें, क्योंकि जो जिनेन्द्रिय कि अपनी इन्द्रियों (जो मन, प्राण् र शरीर मजा है इस ) को जीते विमा बाहर की मजा को अपने वहा में स्थापन करने को समर्थ नी नहीं हो सकता ॥ २॥ इड्रोन्साही शीकर जो काम से दश और कीध से बाठ दुए स्थरन कि नमें फैंसा हुआ मन्य कठिनता से निकाल सके उनकी प्रयक्त से छोड़ और हुड़ा देवे ।। है ॥ क्योंकि राजा काम से उत्पन्न हम दश हुए व्यवसों में परेंसता है यह अर्थ अर्थात राज्य धनादि और धर्म रहित होजाता है और जो कोध से उत्पन्न हुए जाठ युरे स्वसनों में पाँसता है यह शरीर में भी रेत हो जाता है।। ४।। काम से उत्पन्न हुए व्यसन मिनाते हैं देखी-अगया रोलना, ( अस ) अर्थात् पड़ खेलना, जुझा रोलनादि, दिन में सीना, कामकथा या दूसरे की निन्दा किया करना खियों का झिन हैं, माद्या द्रश्य अर्थात् मद्र, अप्तीम, भांग, गांता, घरस कादि का शेवन, गाना, वजाना, नाचना व नाच मना सुनना और देखना, सुधा १थर उधर सुमते ग्हना, ये दश कामोलक व्यसन 🛣 ॥ ३॥ नोध से रम व्यसनों को गिनाते हैं-"पैशुम्यम्" सर्थात् शुगली करना, विना विचारे वनात्कार से किसी की ! से युरा काम करता, होद्द रखता, "ईश्यों" अर्थात् दूसरे की बढ़ाई व उन्नति देखकर जला करना, मध्या" दोषों में गुण, गुणों में दीधारीवण करणा, "कर्षहृषण" कर्षात् क्षभमेतृक बुरे वालों में मीदि का स्वय करता, करीर बचन बोलना और विना क्षपनाध कहा वसने वा विशेष दण्ड देना दे ह दुर्गण क्रीध से ब्रह्मच होते हैं ॥ ६ ॥ जो सब विद्यान सोग कामज क्रीर बोधजों का सूच जार्नर . कि जिससे ये सब दुर्गुण अनुष्य की आप होते हैं उस लोश को अवस से दोहें ॥ ७ ॥ कात्र के सनों में बढ़े तुर्गुण एक मदादि कार्यात मदकारक द्रायों का सेवन, दूसरा पासों कादि से जुका हता, तीसरा लियों का विशेष सह, बीधा सुगवा रोलना वे बार शहाबुष्ट स्वसन हैं।।: । कीर बीधही विमा अपराध दशक देशा. कटोर बखन बोलना और धनादि का अन्याय में खर्च करना ये तीन बीध उत्पत हुए बढ़े द:शहापन: दीप हैं ॥ ६॥ जो ये ७ दुर्गुल दीनों कामज कोर बोधज दोनों से तिने हैं इससे पूर्व र अर्थात स्पूर्व स्पूर्व से कहोर वचन, कहोर वचन से [ कम्याय ], कम्याय से दएड हेना, इससे गया राजना, इससे क्षियों का बाखना सह, इससे जुबा कर्यांतु यूत करना और इससे श्री श्रक्तांत्र

सेवन करना बड़ा दुए व्यसन है।। १०।। इस में यह निश्चय है कि दुए व्यसन में फैसने से अच्छा है, क्योंकि जो दुराचारी पुरुष है वह अधिक जियेगा तो अधिक २ वाप करके नीच र अर्थात् अधिक २ तुःख को प्राप्त दोता जायगा और जो किसी व्यसन में नहीं फँसा यह मर. ी तो मी सुख को प्राप्त होता आयगा। इसलिये . विशेष राजा और सब मनुष्यों को उचित करि मृगया और मद्यपानादि दुए कार्मों में न फर्से और दुए व्यसनों से पृथक् होकर धर्मगुक प्र स्यमायों में सदा वर्त्त के अञ्झे २ काम किया करें ॥ ११ ॥ राजसमासद और मन्त्री कैसे होने चारि मौलान् शास्त्रविदः भूराँद्वन्घलचान् कुलोद्गतान् । सचिवान्सप्त चारौ वा प्रकृर्वीत परीदिनान् ॥ 👭 द्यपि यन्सुकरं कमे तद्ययेकेन दुष्करम् । विशेषतोऽसहायेन किन्तु राज्यं महोदयम् ॥ २ ॥ तैः सार्दे चिन्तवेदित्यं सामान्यं सन्धिविष्रहम् । स्थानं सम्रदयं गुप्तं लब्बपशमनानि च ॥ ३॥ तेषां स्वं स्वममित्रायमुण्लस्य पृथक् पृथक् । समस्तानाञ्च कार्येषु विदश्याद्वितमाग्मनः ॥ ४॥ भन्यानिः प्रकृषीत् शुचीन् प्रज्ञानवस्थितान् । सम्यगर्थममाहर्नृनमात्यानसुपरीक्तितान् ॥ ४ ॥ निवर्षेतास्य यारक्रितिकर्तव्यता नृभिः । सावतोऽतन्द्रितान् दवान् प्रकृतीत विववणान् ॥ ६ ॥ वेपाम्पे नियुष्त्रीत शूगन दवान् इलोहतान् । शुचीनाकरकर्गन्ते भीरूनन्तर्निवेशने ॥ ७ ॥ द्रं चैर प्रकृतीन सर्वशास्त्रविशास्त्रम् । इक्तिताकारवेष्टइं शुव्धं दर्व कुलोद्रतम् ॥ = ॥ भनुरमः ग्रुचिर्दचः स्मृतिमान् देशारालवित् । बपुण्मान्वीतमीर्वागी दृतो राज्ञः प्रशस्यते ॥ ६॥ मनु० [७। ४४-४७ ६०-६४]

स्यराज्य स्यरेश में बण्यन हुप, वेदादिशास्त्रों के जाननेवाले, शूरवीर, जिनका अर्थ की विधार निकाल म हो और कुलीन, अब्दे क्लार शुपरीक्षित सात या बाठ उत्तम धार्मिक प् "सरिवान" अर्थात् मन्त्री कर ॥ १॥ क्योंकि विशेष सहाय के विना जो सुराम कमे है वह मी के करने में कडिन होजाना है जब देसा है तो महान् राज्यकरमें एक से कैसे हो सकता है। पक्त को राज्ञ और पक्ष की बुद्धि पर शाय के कार्थ्य का निर्मार रक्षना बहुत 🗷 सुरा काम है ॥ ३॥१ समापि को श्वित है कि निग्यत्रति वन राज्यकर्मों में कुछल विद्यान, मन्त्रियों के साथ शामान्य हैं बिसी से ( सन्धि ) निवना किसी से ( विशह ) विरोध ( स्वात ) रियनि समय को देवके खुववार । आपने राज्य को रक्ता करके वेडे रहना ( समुद्रमार् ) अब आपना बदय आर्थात् वृद्धि हो तब १ए ग्रा बहार करता ( गुनिम् ) मूल राज्यका कीश कादि की रहा ( शस्यमश्रमतानि ) जो ने देश मारा है। ह मैं दान्तिक्यान काइवर्ष्टन करना इन छ: गुली का विधार नित्यानि किया करें ॥ ३॥ विक करका कि इन समामदी का पृथक् २ कपना २ विवार और कमियाय की सुनवार बहुन्छ ? कार्यों में हो कार्य अपना कोट कम्य का दिलकारक हो यह करने सगना ॥ ७ ॥ सम्य भी पविष् वृद्धिमान्द निधातकृति, पटायों के संग्रह करने में कतिवातुर, सुपरीक्षित प्राप्ती करें ॥ है। सनुती से राज्यकार्थ मिल हाँमहे बनने सारश्यादित बलवान भीर बहे र ननुर प्रधान वृत्ती कांत्रिकारी कार्यम् में कर करे ह ६ ॥ इसके चार्यास शुरुवीर बलवान् मुस्सोनस गयिव सृत्यों की कर्मों में कीर मीत करवेशकों की मीतर के कर्मी में विमुक्त करे 18 थे 11 जी वर्शनित दें हैं है . अनुर, प्रतिक, शास्त्रज्ञ कीन सेना वेद मीना हुन्य और मानुश्वम् में होनेवाली बात की जाननेहुनी बालों दें दिलाई चनुर है, का बून की भी रक्ते ।। बा बह येना ही कि राम कार है

उसाह मीतिमुक्त, निष्कपटी, पविश्वारमा, बतुर, बहुत समय की बात को भी व भूलनेवाला, देंग्र और कालानुकूल बर्समान का कर्या, सुन्दर कपयुक्त, निर्मय और बड़ा बका हो बढ़ी राझ का दूत होने में मगरत है ॥ १ ॥ किस र को क्या र कधिकार देना योग्य है:—

समार्य दयद स्थापचो दयदे वैनयिकी किया। नृपती कोश्चराष्ट्रे च दृते सन्धिविषयेयो ॥ १ ॥ दृत पत्र हि मेघचे भिनयोव च संहतान् । दृत्तराकुरुते कर्म विधन्ते येन चा न चा ॥ २ ॥ द्वर्था च मये तरोन परशानविद्यापित्र । तथा प्रयक्षमार्वद्ययास्मानं च प्रित्यत् ॥ ३ ॥ चतुर्था च मये तरोन परशानविद्यापित्र । तथा प्रयक्षमार्वद्रेयास्मानं च पित्रयत् ॥ ३ ॥ चतुर्था परिद्याप्तर्य । पर ॥ चतुर्था परिद्याप्तर्य । पर ॥ स्वाधान्य व्यवस्था विद्याप्तर्य ॥ ४ ॥ स्वाधान्य विद्याप्तर्य । पर ॥ स्वाधान्य प्रयक्षमार्य प्रमार्थम वार्षने । प्रशास्त्र विद्याप्तर्य ॥ ४ ॥ व्यवस्थान्य प्रमार्थम वार्षने । प्रशास्त्र विद्याप्तर्य ॥ ४ ॥ व्यवस्थान्य प्रमार्थम वार्षने । प्रशास्त्र विद्याप्तर्य । पर ॥ व्यवस्थान्य प्रमार्थम । प्राप्तर्य विद्याप्तर्य विद्याप्तर्य । पर ॥ व्यवस्थान्य व्यवस्थान्य व्यवस्थान्य । पर ॥ व्यवस्थान्य विद्याप्तर्य विद्याप्तर्य व्यवस्थान्य । व्यवस्थान्य विद्याप्तर्य व्यवस्थान्य । व्यवस्थान्य विद्याप्तर्य विद्याप्तर्य व्यवस्थान्य । व्यवस्थान्य विद्याप्तर्य । विद्याप्तर्य । विद्याप्तर्य विद्याप्तर्य विद्याप्तर्य विद्याप्तर्य विद्याप्तर्य विद्याप्तर्य विद्याप्तर्य विद्याप्तर्य विद्याप्तर्य । विद्याप्तर्य विद्याप्तर्य विद्याप्तर्य विद्याप्तर्य । विद्याप्तर्य विद्याप्तर्य विद्याप्तर्य विद्याप्तर्य । विद्याप्तर्य । विद्याप्तर्य विद्याप्तर्य । विद्याप्तर्य विद्याप्तर्य विद्याप्तर्य । विद्यापत्तर्य । विद्यपत्तर्य । विद्यप्तर्य । विद्यपत्तर्य । विद्यपत्य

समास्य को दश्काधिकार, दश्क में विशय किया कर्यात् जिससे अन्यायकप दंक न होने पारे, हाजा के आधीत कीश और राजकार्य तथा समा के आधीन सब कार्य और दूत के आधीन किसी में मेल वा विरोध करना कथिकार देवे ॥ १ ॥ दूत उसको कडते हैं जो फूट में मेल और मिले 🚾 विंहीं की फीड़ तीड़ देवे। दूत यह कर्म करे जिससे शतुकों में पून्ट पड़े ॥ २ ॥ वह सभापित कीर सब समासद वा दूत आदि वयार्थ से दूसर विरोधी राजा के राज्य का अभिवाय जान के वैसा प्रयक्त करे कि जिससे अपने को पीड़ा न हो ॥ ३ ॥ इसलिये शुन्दर अहल धन धान्ययुक्त देश में (धनु र्वेम्) अनुर्थारी पुरुषों से गहन (संदीदुर्गम् ) मही से किया दुवा (बार्दुर्गम् ) अल से बिरा दुवा (बार्ट्म् ) सर्थात् चारों और यन (सुदुर्गाम्) चारों और रोना रहे (सिरिटुर्गम्) अर्थात् चारों ओर पहानी के शीय में बोट बना के इसके प्रध्य में नगर बनावे ।। ध स और नगर के खारों कोर (प्राचार ) प्रकोह मावे. क्योंकि उसमें स्थित हुआ वक बीर धनुर्धारी शत्युक्त पुरुष शी के साथ कीर की दश दशार के साथ युद्ध कर सकते हैं इसलिय सबस्य दुर्ग का बनाना उथित है ॥ 🗷 ॥ बहु दुर्ग राख्यक, अन. भाग्य, पाहन, प्राह्मण को पढ़ाने क्यारेश करनेहार हों, (शिव्य ) कारीवर, यन्त्र, नाना प्रकार की बाह्म. ( परतेन ) चारा पाल कीर जल कादि से सरपंत्र कर्यात् परिवृत्ते हो ॥ ६ ॥ असके प्रत्य में जल कृष्ट अप्पादिक शह प्रकार से रिवृत, सब आतुव्यों से सुराकारक, क्षेत्रवर्ण करने क्षिये कर किसी त्वर स्थानकार्य का निर्योद को पेता बनवारे ॥ ७ ॥ स्तृता कर्यात् क्ष्यवर्थ से विद्या रह के बहुतिक सामकात करने प्रशास सीम्हर्व कप गुणपुक्त कपने हृदय को कतिथिय वह उत्तव दुस में अपना सुम्बर कल्एदुका अपने एजिय दुल की बाधा जो कि अपने शहर विचादि गुल कर्म लभाव में हो इस एक ही सी के माप विशाह करे हुसरी सब क्षियों को क्रमध्य समझ वर होए से भी व बेंछे ॥ ८ व पुरी हुत करेर माविश का स्वीकार इसकिय कर कि वे कांग्रिकोच कीर पद्मिष्ट कार्व का नामपर के कर्म किया करें , भीर भाव सर्वदा राजकार्य में सरवर रहे अर्थात् वही राजा का सम्प्योवासवादि कमे है जो राज दिव राजकार्य में प्रकृत रहना कोट कोई राजकात विगत्ने न देवा ॥ दे श

सांवस्सरिकमासैत्र राष्ट्रदाहारयेद्विख् । स्याचाद्वायपरी लोके वर्तेत पितृवसूत्र ॥ १ ॥ श्रथ्यवान् विविधान् कुर्यात् तत्र तत्र विप्रत्रेवतः । वेऽस्य सर्वाधयवेदेरसूर्णां कार्यात्ये कुर्वतस् ॥३॥ श्रावृत्तानां गुरुकुलाद्विश्वाणां पूनको भवेत् । वृराखामचयो होष निष्प्रप्रीक्षो विधीयते ॥ ३॥ समोचमाध्ये राजा त्वाहृतः पालयन् प्रजाः । न निवर्चेत संग्रामात् खात्रं धर्ममृतुस्मरत् ॥ १॥ आह्येषु पियोऽन्योन्यं निर्धासन्तो महीवितः । युध्यमानाः परं श्रावर्या सर्गे यान्त्यपराद्युखा ॥ १॥ आह्येषु पियोऽन्योन्यं निर्धासन्तो महीवितः । युध्यमानाः परं श्रवस्या सर्गे यान्त्यपराद्युखा ॥ १॥ च इत्यात्यक्षताः ॥ १॥ च इत्यात्यक्षताः ॥ १॥ च स्त्रां न विस्त्राहं न नशं न निरायुध्य । नायुध्यमानं परयन्तं न परेण समागतम् ॥ ७॥ नायुध्यसतं प्राप्तं नार्तं नातिवारित्वतम् । न भीतं न परात्रृतं क्षतं धर्ममृतुस्मरत् ॥ ८ ॥ स्तर् भीतः परात्रृत्वः सङ्ग्र्यं इत्याते परेः । मर्जुर्येद्वस्कृतं किन्वित्तस्त्रं प्रतिपद्यते ॥ १॥ स्तर्भातः परात्रृतं किविद्युत्रार्थयुपार्जितम् । भर्चा तस्तर्वमाद्वे परातृषद्वतः तु ॥ १० ॥ स्त्रासं इत्तिनं छत्रं धनं धान्यं पश्च् ल्लायः । सर्वद्वत्वाण्विक्षयं व यो यज्ञयति तस्य व ॥ १॥ स्त्राह्म दणुरुद्वारामित्येषा वैदिक्षे श्रुतिः । राज्ञ च सर्वयोपेन्यो दान्वस्मप्रयाजितम् ॥ १॥ स्त्राष्ट्र व एतृव्यद्वर्वारामित्येषा वैदिक्षे श्रुतेः । राज्ञ च सर्वयोपेन्यो दान्वस्मप्रयाजितम् ॥ १॥ स्त्रप्र व्याव्याति तस्य व ॥ १॥ ॥ स्त्रप्र व ॥ स्त्रप्ताव्याज्ञितम् ॥ १०॥ स्त्रप्ताव्याविक्षया विदिक्षे श्रुतेः । राज्ञ च सर्वयोपेन्यो दान्वस्पप्रयाजितम् ॥ १०॥ स्त्रप्ताविक्षया विदिक्षे स्त्रप्ताविक्षया च सर्वयोपेन्या दान्वस्मप्रयाजितम् ॥ १०॥

वार्षिक कर आत पुरुषों के द्वारा प्रदण करे और जो सभापतिक्रप राजा आदि प्रधान अ हैं वे सब सभा वेदालुकुल होकर प्रजा के साथ पिता के समान वर्से ।। १ ॥ उस राज्यकार्य में प्रकार के बारपत्तों को सभा नियत करे, इनका यही काम है जितने २ जिस २ काम में राजपुरे वे नियमानुसार वर्च कर वथायत् काम करते हैं वा नहीं, जो यथावत् करें तो उनका साकार धिरुद्ध करें तो उनको यथायत दग्ड किया करें ॥ २ ॥ सदा जो राजाओं का वेद्यचारहर अस्प है इसके प्रचार के लिये जो कोई वधावत् ब्रह्मचर्य से वेदादि शास्त्रों को पढ़कर गुरुकुत से हनका सरकार राजा और समा यथावत् करें तथा उनका मी जिनके पढ़ाये हुए विहान होते !! इस बात के करने से राज्य में विद्या की उन्नति होकर अस्यन्त उन्नति होती है, जब कमी प्रजी पालन करने वाले राजा को कोई अपने से छोटा, मुख्य और उत्तम संप्राम में बाहान करे ती के भ्रम का स्मरण करके सम्राम में जाने से कभी निवृत्त न हो अर्थात् वड़ी चतुराई के साथ युद्ध करें जिससे अपना ही विजय हो ॥ ४ ॥ जो संप्रामों में एक दूसरे की हनन करने की हुए राजा सोग जितना अपना सामध्ये हो विना डर पीठ न दिखा युद्ध करते हैं वे सुख की प्राप्त हैं इससे विमुख कभी है हो, किन्तु कभी २ शत्रु को जीतने के लिय उनके सामने से छिए आना है, क्योंकि जिस प्रकार से शत्र को जीत सके वैसे काम करें, जैसा सिंह कोध से सामने राखाप्ति में शीम भरम दोजाता है वेसे मूर्वता से वर श्रष्ट व हो जावें।। ४॥ युद्ध समय में नै क्यर चड़े, म मुद्रीसक, म हाथ कोड़े हुए, म किसके शिर के बाल खुल गये हो, म बेठे हुए, म हारत हैं" दसे को । ६ ॥ व सीने हुए, व मुख्यें को प्राप्त हुए, व कात हुए, व कायुध से सीठ पुद्र करने हुसों को देश वालों, व शुप्त के साथी॥ ७॥ त कालुध के प्रदार से पीड़ा को प्राप्त न दुवी, न कम्यम्न वायल, न बरे हुए और न पतायन करते हुए युवय की, सत्पुरुषों के धर्म स्मरत करते हुए, जोडा क्षोग कर्मा मारें किन्तु उनको पकड़ के जो सब्दे हों बन्दीगृह में रहारे मोजन माध्यादन वदावन् हेरे चौर के वायल हुए हो उनकी कौपधादि विधिपूर्वक करे। म

चेड़ावे न दुःख देवे। जो उनके योग्य काम ही कराये। यिशेष इस पर प्याम वक्नो कि स्त्री, दालक, द्ध भीर भात्र तथा शोकयुक्त पुरुषों पर शख कभी न खलावे। उनके सहके बालों को भागने तस्तानवत् पाले और स्त्रियों को सी पाले। उनको अपनी बद्दिन और कन्या के समान समझे, बामी वेषपाशकि की रुष्टि से भी म देरें। जब राज्य बाब्दे प्रकार जम जाय और जिनमें पुनः २ गुद्ध करने की गर्ही न ही उनकी सरकारपूर्वक छोड़कर अपने २ घर या देश को भेड़ देने चीर हिनसे सदिप्यत् काल ो पिपन दोना सम्मय हो उनको सदा कारागार में रक्षे ॥ = ॥ और जो पलायन अर्थात् आगे और हरा हुआ भूत्य शृजुकों में मारा जाय यह दस स्वामी के भाषराध को धाम होकर दगहशीय होते ॥ ६ ह मीर जो उसकी प्रतिष्ठा है जिससे इस कोक बीर परलोक में सुख होने वाला था उनको उनका न्यामी हे लेता दे जो मागा हुआ मारा जाय उसको कुछ भी खुळ नहीं होगा उसका युग्यपाल सब नए हो वाता और उस प्रतिष्ठा की वह मात हो जिसने धर्म से यथावत युद्ध किया हो ॥ १० ॥ इस स्ववन्या की कभी न तोड़े कि जो र अदाई में किस जिस भूत्य वा सम्यक्त ने वथ, घोई, दार्था, दाक, धन धान्य, गाप आदि पशु चौर खियां तथा क्या प्रकार के सब द्वव्य कीर थी, नेल कार्द्ध के बुन्ते जीने ही नहीं उसका प्रदेश करे ॥ ११ ॥ परन्तु सेनास्य जन भी वन शीने हुए पदार्थी में से सीन्द्रशा भाग राजा की देवें और राजा भी क्षेत्राक्य योजाओं को अस धम में से, जो सब में मिल कर जीता हो, सीमहबा माग देवे । और जी बोई युद्ध में मर गया हो उसकी रही और सम्तान को उसका आग देवे उसकी नहीं तथा बासमर्थं सहकों का प्रधायत् पालन करें। जब बसके लड़के रामर्थं हो जावें नव बनकी प्रधायीन्य मधिकार देवे । हो कोई खप्ते राज्य की युक्ति, प्रतिष्ठा, विजय और धानन्द्युक्ति वी इच्छा र लगा हो वद इस मर्यादा का उलंदन कामी न करे।। १२ ॥

सत्तर्भ वैद तिस्पेत स्वर्ण रपेत्रयत्तरः । यदिनं यद्वैयेव वृद्धं वायेषु तिःदिवंत ॥ र ॥ सत्तर्भविरद्धर्द्धने सर्व्य वेद्येववा । विद्यं वर्द्धवेव वृद्धं वायेषु तिःदिवंत ।। र ॥ सत्तर्भविरद्धर्द्धने सर्व्य वर्द्धवन वाया । वृद्धेवतिरयुक्ष व सायाविर्वं वर्गनेत तिःदिवंद् ॥ र ॥ समायवेद वर्षेत न कर्मक नायया । वृद्धेवतिरयुक्ष व सायाविर्वं वर्गनेत तिःदिवंद् ॥ र ॥ स्वायं वर्षेद्धवे वर्षो विद्यादिवद्धं विद्याद्य वाक्रमेत् । वृद्धेवतिरयुक्ष व सायाविर्वं वर्षोव्द्रः ॥ र ॥ स्वायं विद्यादेवद्धं विद्यादेवद्धं विद्यादेवद्धं वर्षेत्रः ।। र ॥ स्वयं विद्यादेवद्धं वर्षेत्रं ।। र ॥ स्वयंद्रेवित्रं वर्षेद्धं वर्षेत्रः ।। र ॥ स्वयंद्रेवित्रं वर्षेत्रः ।। र ॥ स्वयंद्रेवित्रं वर्षेत्रः वर्षेत्रः ।। र ॥ स्वयंद्रेवित्रं तिर्वंत्रं वर्षेत्रः वर्षेत्रः वर्षेत्रः ।। र ॥ स्वयंद्रेवित्रं वर्षेत्रः वर्षेत्रः ।। र ॥ स्वयंद्रेवित्रं वर्षेत्रः वर्षेत्रः वर्षेत्रः ।। र ॥ स्वयंद्रेवित्रः वर्षेत्रः वर्षेत्रः वर्षेत्रः ।। र ॥ स्वयंद्रेवित्रः वर्षेत्रः वर्षेत्रः ।। र ॥ स्वयंद्रेवित्रः वर्षेत्रः वर्षेत्रः वर्षेत्रः वर्षेत्रः ।। र ॥ स्वयंद्रेवित्रः वर्षेत्रः वर्षेत्रः । त्रेवः वर्षेत्रः वर्षेत्रः वर्षेत्रः ।। र ॥ स्वयंद्रेवित्रः वर्षेत्रः वर्षेत्रः वर्षेत्रः । र ॥ स्वयंद्रेवित्रः वर्षेत्रः ।। र ॥ स्वयंद्रेवित्रः वर्षेत्रः वर्षेत्रः वर्षेत्रः वर्षेत्रः ।। र ॥ स्वयंद्रेवित्रः वर्षेत्रः वर्षेत्रः । स्वयंद्रेवित्रः वर्षेत्रः वर्षेत्रः वर्षेत्रः ।। र ॥ स्वयंद्रेवित्रः वर्षेत्रः वर्षेत्रः । स्वयंद्रेवित्रः वर्षेत्रः वर्षेत्रः वर्षेत्रः ।। र ॥ स्वयंद्रेवित्रः वर्वेत्रः । स्वयंद्रः स्वयंद्रः ।। र स्वयंद्रः वर्षेत्रः वर्षेत्रः वर्षेत्रः वर्षेत्रः ।। र ॥ स्वयंद्रः वर्षेत्रः वर्षेत्रः वर्षेत्रः वर्षः वर्षेत्रः वर्षेत्रः वर्षेत्रः वर्षेत्रः वर्षेत्रः वर्षेत्रः ।। र ।। स्वयंद्रेवित्रः वर्षेत्रः वर्षेत्रः वर्षेत्रः वर्षेत्रः वर्षेत्रः वर्षेत्रः ।। र । र वर्षेत्रः वर्षेत्रः वर्षेत्रः वर्षेत्रः ।। र वर्षेत्रः वर्षेत्रः वर्षेत्रः वर्षेत्रः ।। सर्वंत्रः वर्षेत्रः वर्षेत्रः वर्षेत्रः ।। सर्वेत्रः वर्षेत्रः वर्षेत्रः वर

नगरे नगरे चैकं कुर्यात्मर्वार्थिवन्तकम् । उचैः स्थानं घोररूपं मदात्राशामित्र ग्रहम् ॥ १६॥ स बानतुपरिक्रामेससर्वानेव सदा स्थयम् । तेषां वृत्तं परिस्पयेस्सम्प्रप्राष्ट्रेषु तद्यदेः ॥ १७॥ राष्ट्रो हि रचाधिकृताः परस्यादायिनः शठाः। मृत्या मयन्ति प्रायेण तेम्यो रवेदिमाः मजाः। य कार्यिकेम्योऽयेमेव शृक्षीयुः पापचेतसः। तेषां सर्वस्वमादाय राजा कुर्यात्प्रवासनम् ॥ १६॥

मनु० [ ७ ॥ ६६ । १०१ । १०४-१०७ । ११०-११७ । १२०-१ राजा और राजसमा अलच्य की प्राप्ति की इच्छा, प्राप्त की प्रयत्न से रहा करे, र्राव बढ़ावे और बढ़े हुए धन को वेदयिया, धर्म का प्रचार, विद्यार्थी, वेदमागींवरेशक तथा असमर्थे के पासन में लगावे ॥ १ ॥ इस चार प्रकार के पुरुषार्ध के प्रयोजन की जाने । झालस होएडर भन्नीमांति नित्य भनुष्ठान करे। दर्द से अग्रास की ग्राप्ति की इच्छा, नित्य देखने से ग्राप्त की रहा-की पृथ्वि कथीत् स्याजादि से बढ़ाने और बढ़े हुए धन की पूर्वोक्त मार्ग में नित्य व्यय करे॥ १ । किसी के साथ पुत्र से म यहाँ किन्तु निष्कपट होकर सब से यत्तांय रफ्शे और निष्पर्यति वर्णी कर के शत्र के किये हुए एक को जान के निवृत्त करें ॥ ३॥ कोई शत्र अपने विद्र अपनि को न अपन सके और स्पयं शतु के शिद्रों को जानता रहे जैसे कलुआ। अपने अहीं को गुप्त वेगी एउ के मनेए करने के दिद को गुप्त रक्ते ॥ ४ ॥ जैसे बगुला प्यानायश्वित हो कर म पण्डले को मानता है येसे अर्थ मंत्रह का विचार किया करे, तुस्यादि पदार्थ और यह की बूर्व राषु की जीतने के भिये सिंद के समाग पराजम करे, कीता के समान श्विपकर ग्रापुमी की की रार्त में में आप बसवान राजुओं से सरसा के समान कुर आग जाय और पथात शर्मी पबड़े 11 x s दम सकार विजय करनेवाले समायति के रायत से जो परिचयी क्यांत्र वहीं हैं दक्षों (गाम) मिजा केवा (दाम कुछ देकर (चेन्) फोड़ तोड़ करके पछ में करे श्रीर ही स्व में न को तो चानिकांशन वंड में वस में करें ॥६॥ जीरो धारय का निकालने वाता दिलकों को कार्य कान्य की रक्ता कारता कार्यात् हटने नहीं देता है येसे राता खात् छोरों की मारे और सार्य करें श के श को राजा मोद से, अविचार से अपने राज्य की तुर्वेश करता है यह राज्य और क्षी क हिन को तब में तुर्व हो गीम नय अन्य होजाता है ॥ द स जैसे मालियों के माल गरीरों की कार में भी है है। है। विश्व ही प्रशासी की पुर्वत करते से राजाओं के प्राण कर्मात् स्वापि स्टिन कर होताने हैं ॥ ६ ॥ इसिन्नदे नामा और नामसभा नाजवनार्य्य की सिद्धि के निर्य देती बरें कि शिमने राशकार्य वयात्रम् सित्र हो जो राजा राज्यपालन में सब प्रकार तायर रहता है कुछ सरा बहुता है। १० ॥ इसिनंद ही, तीन, पांच और सी प्रामी के बीच में पर सामगा जिल्ला बारायीका भूत्रा कार्याम् कामतार चाहि राजापुराची को रखकर राव राज्य के कार्यों की प्र १ ११ द रख र क्रांच में वक्त र प्रशान पुरुष को स्थाप का रखकर संव साम्य का काया । विभाग का मान्य का मान्य का स्थाप का स्थाप कार्य का सामी के क्रायर इसरा, प्रार्थ की के हरूर ही-सना, अर्टो की बार्सी के करण नीया और उन्हों राइप्र सामी के उत्पर नांगी पूर्व कर्मात् केले का अध्यक्ष वाच श्राम में वाच परवारी, बन्धी वाच श्रामी के उत्तर पानिया उ कर कान कोर इन काथ बाहर पर यक नहर्माओं कोर बुग सहाति पर शक शिना निर्म हिंद कड वहीं कारने अनु कारि वर्जनात्रत्र से राजनीति का महार क्षिया है। १६ स ११सी प्रवार कीर काका रह कि बहु कह अपनी का गति बातों में जिल्लामित के ने में बहुत अपनी कर ने के स का कार कर करें स बार कार के बाँव को लिएस बार्ड की व बह करा नामाचित्रनि करी प्रचार बीस समाप्त है। वर्ग कार्य कार्य के बाँव को लिएस बार्ड की वह करा नामाचित्रनि करी प्रचार बीस साम के स्व क्षण कार्य के करोगम जिल्लामान करा देव में देव में बात आपी करी प्रशास की मार्ग के हैं। न को शतप्रामाधिपति को निस्पर्मति निवेश्य करे चैसे सी २ ब्रामों के पति आप सहस्राधिपति पीन् इज़ार प्रामी के स्थानी की सी २ ब्रामी के वर्शमान की मतिदिन जनाया करें। ब्रीर वीस २ माम के च अधिपति सी सी प्राप्त के अध्यक्त को और वे सहस्त २ के दश अधिपति दशसहस्त के अधिपति ो भीर लक्षमामी की राजसभा की मतिदिस का वर्तमान जनाया करें। भीर वे सब राजसभा महाराज-भा वार्यात् सार्यभीमचक्रवर्श्वि महाराजसमा में सब भूगोल का वर्चमान जनावा करें।। १४ ॥ और ■ २ दरा २ सहस्र मामों पर दो समापति वैसे करें जिनमें एक राजसभा में इसरा अध्यक्त आसस्य इकर सब स्यायाधीशाहि राजपुरुषों के कामों को सदा धूमकर दैयतं रहें । १४।। बहे २ मगरों मैंपक २ चार चरनेवाली सभा का सन्दर उच्च और विशाल असा कि चन्द्रमा है वैसा वक २ वर बनावें तमें यह व विद्यालय कि जिल्होंने विद्या से सब प्रकार की परीक्षा की हो वे पैठकर विद्यार किया रें जिन नियमों से राजा और प्रजा की उद्यति हो। येसे २ नियम और विद्या प्रकाशित विद्या करें ॥१६॥ नित्य पूमनेपाका सभापति हो उसके काबीन सब गुप्तचर कर्यात् दूतों को रक्रो जो राजपुरुप और म 3 जाति के रहे उससे सब राज और प्रजापुरुषों के सब दीप और गुल गमरीति से आता करे मका बाएराध हो उनको दएड और जिल्ला गुल हो उनकी प्रतिष्ठा सदा किया करे ।। १७॥ राजा नको प्रजा की रहा। का कश्चिकार देवे वे धार्मिक सुपरीसित विद्वान, कुलीन ही उनके भीन प्रायः शुरु और परपदार्थ इरनेवाले चीर डाकुओं को भी भीकर रस के उनको वुष्ट कर्म से रात के सिय राजा के मीकर करके उन्हीं रक्षा करनेथाले विद्वानों के स्थाधीन करके उनसे इस ा की रक्षा बचावल करें ॥ १= ॥ जो राजपुरुष जल्याय से शही प्रतिवादी से गप्त धन र पद्मपात से अन्याय करे उसका सर्वस्य इरल करके यथायीन्य दश्ड देकर पेसे देश में ने कि जहां से पुता लीटकर न शासके क्योंकि यदि उसकी दशह न दिया जाय तो असको देख के त्य राजपुरुष भी ऐसे उस काम करें और दशह दिया जाय तो बचे रहीं, परन्त जितने से उन राजपुरुषों । योगक्षेम भलीमाँति हो स्रोर वे मलीमाँति धनाद्रय भी हो उतना धन वा भूमि राज्य की स्रोर मासिक वा वार्षिक अधवा वक बार विला करे और जो वृद्ध हों उनको भी आधा मिला करे परन्त र ध्यान में दक्ते कि जबतक वे कियें अवतक यह जीविका बनी रही प्रधात नहीं, परम्तु इनके सम्तामी । सन्दार वा नौकरी उनके गुल के अनुसार अवश्य देवे । और जिसके वालक जयतक समर्थ चौर इनकी छी जीती हो तो उन सब के निर्वाहार्य राज की कोर से ययायोग्य धन मिला करे परन्तु इसकी द्वी था लड़के कुकर्मी होजार्ये दो कुछ न मिले देसी नीति राज्य बरावर रक्ते ।। १६ ॥ पा रुलेन गुज्येत राजा कर्चा च कर्मणाम् । तथावेच्य नृपो राष्ट्रं कल्ययेत्सततं करान् ॥ १ ॥

षालपाऽल्यमदम्स्याऽऽद्यं बार्य्योकोवत्सवद्यदाः। सयाञ्ल्याञ्ल्यो ब्रहीतस्या राष्ट्रहाझान्दिकः करः॥ २॥ । विकन्दादारमनो मृतं परेशं चानितृष्याया । उच्छिन्द्रन्दात्मनो मुखमास्मानं तांश्र पीडयेत् ॥ ३ ॥ व्यार्थेय मृदुध स्पात्कार्य यीव्य महीपतिः । तीव्यार्थेव सृदुर्थेव राजा भवति सम्मतः ॥ ४ ॥ वं सर्वे विद्यापेदमिति कर्त्तव्यमात्मनः । युक्रवैवाप्रमत्तव परिरचेदिमाः प्रजाः ॥ ४ ॥ कोशन्त्यो यस्य राष्ट्रद्धियन्ते दस्युमि प्रजाः । सम्परयतः समृत्यस्य स्वः स न नु जीपति ॥ ६ ॥ त्रियस्य परो धर्मः प्रमानाभेव पालनम् । निर्दिष्ण्यसभोद्या हि राना धर्मेख गुण्यते ॥ ७ ॥ मनु∘ [ ७ ॥ १२८ । १२६ । १३६ । १४० । १४२-१४४ ]

जैसे राज्ञ और कर्मों का कर्चा राजपुरुष वा प्रजातन सुसदूप फल से युक्त होने पैसे विचार

कर विज्ञनी महर राशि रहे तब उठ शीय कीर सावधान होकर परमेश्वर का धार्मिक विद्वानी का सरकार कीर भीजन करके भीतर समा में प्रवेश करें ॥ १॥ वहां वर्ग का माजन उपित हों उनकी हो। वहां वर्ग का माजन के हों वर्ग करें ॥ २॥ प्रधात करके साथ पुत्रने को खंका जाय वर्गन की शिवर प्रधान वर्गन या जहां सिम प्रका शामा हो। वहां हो वेरे एकान्त स्थान में बैठकर विरक्ष मायना को धेर्ग के साथ विचार करें ॥ २॥ जिस रहाज के गृह विचार को खाय जा मित्रकर नहीं जा सकतें के साथ वर्गन रामित वर्गन वर्गने का प्रवेश कार्य से वह धरही जो राजा स्वय द्वीपती कर माजन के साथ कर का स्वाप कर का साथ हों की सहसी का सकतें होगा है इसकिय खपने मन से वर्गन समा हों की सहसी का समा में विद्यान वर्गन साम कर कि साथ कर साथ साथ साथ साथ हों का समी वर्गन वर्गन से वर्गन वर्गन साम वर्गन वर्गन साथ वर्गन वर्य वर्गन वर्गन वर्गन वर्गन वर्गन वर्गन वर्गन वर्गन वर्य

मनु॰ [७। १४४-<sup>११</sup>

 वदा प्रदृष्टा मन्येत सर्पास्तु प्रकृतीर्भृष्टम् । अत्युष्टिष्ट्तं तयात्मानं तदा इर्वीत विग्रहम् ॥ १० ॥ त्रदा मन्येत भाषेन हृष्टं पुष्टं यत्तं स्वक्षम् । परस्य विषयेतं च तदा यायाद्रिपुं प्रति ॥ ११ ॥ वदा तुः स्वात्यतिविद्यो स्वतंत्रन चलेन च । तदासीत प्रयक्षन ग्रानकैः सान्यव्यवस्तिन् ॥ १२ ॥

४६ तुं स्मात्पारवाया वाहनन चल्त च । तदासीत प्रवक्षन ग्रन्डेः सन्त्रिपदांत् ।। १२॥ न्येतारि यदा राजा सर्वेषा चलवचरम् । तदा द्विमा चल्लं कृत्या साध्येत्क्रार्यमामननः ॥ १३॥ मदा परम्लानो तु गमनीयरको अवेत् । वदा तु संध्येत् (विश्रं वार्षिकं मानेनं नृपम् ॥ १४॥ नेयरं प्रकृतीनां च कुर्योदोरिसलस्य च । उपखेवत तं निर्म्य सर्वेयत्नीर्पुरं पया॥ १४॥ गरि तत्रापि संपरयेदोपं संध्यकारितम् । सुयुक्षमेव तत्राध्यि निर्मिणुकः समाचन्त् ॥ १६॥

ातु० [ ७ ॥ १६१–१७६ ]

सब राजादि राजपुर को यह बान सरय में रखने योग्य है जो (कासन) निधाना (धान) पु से लड़ने के सिये जाना (सन्धि) उनसे मेल कर लेना (विग्रह) तुए श्वयूनों ने लड़ाई बरना मैंथ॰) दो प्रकार की लेना करके स्वधिनय कर लेना और (श्रीधय) निर्वतन। में हुसरे प्रदन्न राज्ञ ी साध्य लेना ये छ: प्रकार के कर्म प्रधायोग्य कार्य की विचार कर अगर्म युक्त करना चाहिये ॥ १ ॥ ाया जो संधि, विप्रह, वान, श्रासन, हुँधीभाव भीर संधव दी २ प्रकार के होने हैं बनको द्रधावन् पने ॥ २ ॥ (संक्षि) शृञ्ज से मेल अथवा अससे विपरीनना करे परन्तु वर्णमान क्रीर महिष्यन् में न्दमें के काम बरायर कारता जाय यह दो सकार का सेल चंद्राना है। ॥ ३ ॥ (विसह ) कार्यशिक्षि के रेपे बिवत समय या ब्रानुचित समय में स्वयं किया या मित्र के ब्रायराज करने वाले शहु के साथ विरोध ी मकार से चारता व्याहिये॥ ४॥ (यात) व्यवस्थात् कोई वार्ष मास होने में एकाकी वा मिक ें साथ मिल के रामुकी और जाना यह दो प्रकार का गमन कहाता है ॥ ४ ॥ क्वरं किसी ध्वार म से चीण होजाय सर्यात् निर्येल होजाय सम्यया मित्र के रोकते से अपने न्यान मैं बेट न्हना यह मकार का कासन कहाता है।। ६॥ कार्यसिखि के लिये सेनापति कीर रोना के दो विधान वरके वेत्रय करना दो प्रकार का ग्रीध कहाता है।। ७ ॥ एक किसी कर्ष की सिर्देश के लिये किसी क्रमण्ड ाता वा किसी महात्मा की दारण होना जिससे क्षत्रु से पीड़ित न हो दो प्रकार का काध्य केना कहाना ॥ मा। जब यद जान ले कि इस समय युद्ध करने से थोड़ी पीड़ा मात डोर्सा कीर प्रधान करने ने भारती वृद्धि और विजय व्यवस्य द्वीगी तब शत्रु के मेल बरवे. बन्ति समय तब भारत करें ॥ १ । वि अपनी राप प्रजा या रोना कायात प्रसंध उच्चतिशील कीर ओग्न अने, देसे अपने की भी संश्री भी शकु रेर विग्रह (युद्ध ) कारले वे ह १० ।। जब अपने बल अर्थात् रोना को हर्व और पुण्युक अरुक्ष गय से जाने और शापु का बल कापने के विधरीन निर्वल बोल ने तब राषु की कोर छुट करने के किंद गर्वे ।।११।। जब रोता बलवादम रो चील होजाय सब राजुकी को बीरे ६ मदल ररे शान करना हुका करने पान में बैठा बहै ॥ १२ ॥ जब शाम शाम को कात्यन्त बलवान् जाने तब दिगुण का हो समाप की केश . एकं प्रपंता कार्य सिक्ष करे ॥१३॥ जह काप समग्र लेवे कि कव हाँछ रुक्को की करने रूस घर होशी भी बिसी धार्मिक दलदान् राजा का ब्राध्य सीम ले लेवे । १४॥ को ब्रज्त कीर कपनी सेवा राष्ट्र वे ४४ FI निमद्द करे क्रार्थान् वीके कराकी रोजा राव गली से गुरु के सहदा किन्य किया करें। Hoa a निम्मका माध्य सेवे उस पुरुष के बार्जी में दोव देंगे तो वहां भी कबते मदान युद्ध ही की किराई हो बर बरे । १६ ॥ जो भार्तिक राजा हो अससे दिशेश कभी म करें किन्तु अससे सन्ता मेह रुकते कम

में पुष प्रवस क्षी क्सी के जीतके के किये के पूर्वोच्छ प्रयोग करना कविन 🕏 स

पर्वतित्रेस्त्या इर्योषीतिकः पृथिवीवतिः । ययास्याध्यविका न स्वर्मित्रोदासीनगृत्यः॥

अपनि सर्वकार्याद्यां वदास्यं च विचारयेत् । सर्वोतातां च सर्वेषां गुणदोषी च तस्यः॥

अपन्यां गुणदोषकस्तरास्यं विज्ञतिषयः। सर्वतिः कार्यरोजकः शानुभिनीभिभूषते॥

परिनं न विज्ञदेषस्त्रस्तिवोदासीनग्रवतः। वद्याः सर्वं सीदिरप्यादेषु सामासिको नयः॥

मृत् [ ण ॥ १००६ मिन का अनने बन्या पृष्यिपिति राजा जिस मकार इसके सिय बहासीन ( मणान क्षिण के हैं देने नार बनाने से बन्धें ॥ १ ॥ सह कार्यों का बस्तेमान से कर्सप्य और अधिया क्षिण क्षिण के हैं देने नार बनाने से बन्धें ॥ १ ॥ सह कार्यों का बस्तेमान से कर्सप्य और अधिया क्षिण क्षिणें के निकारण और तुमान की स्थिता से यहा करें जो राजा अधियान क्ष्यांत्र कार्यों के निकारण और तुमान की सिराता से यहा करें जो राजा अधियान क्ष्यांत्र कार्यों के क्ष्यांत्र के क्ष्यांत्र के क्ष्यांत्र के क्ष्यांत्र के क्ष्यांत्र के क्ष्यांत्र के कार्यांत्र के प्राप्त के कार्यंत्र के स्थानित की राज्युवन से कि क्ष्यांत्र के स्थानित की स्थान के से कार्यंत्र के स्थान के से कार्यंत्र की स्थान के से कार्यंत्र के क्ष्यांत्र की से साम कर्यंत्र की स्थान के से कार्यंत्र की क्ष्यांत्र की से क्ष्यांत्र कार्यंत्र की क्ष्यांत्र की से कार्यंत्र की से कार्यंत्र की से क्ष्यंत्र की से क्ष्यंत्र की से कार्यंत्र की से क्ष्यंत्र की से कार्यंत्र की से क्ष्यंत्र की से क्ष्यंत्र की से क्ष्यंत्र की से कार्यंत्र की से क्ष्यंत्र की से स्थान की से क्ष्यंत्र की से क्ष्यंत्

त्रकार केरावाण्यकारे श्रेष्ट्यां श्रेष्ट्यां श्रेष्ट्र व्यवस्त्र । त्रावेन विश्वेत सदा स्वयम् ॥ के स्थानकारणायाः वर्षे त्रच्चा विशिष्टात् । यस्य स्वामायाक्षेत्र साधी तो कृत्योगिराम् ॥ यूच्याक कृत्य वेशकातः व राष्ट्रात् सम्मन्ततः । क्याने युद्धे व्यक्तमान्नीक्नारिहारियाः ॥ से १० वर्षे वे व्यक्तमान् वर्षे विभागवित् स्वतुत्र । व्यक्तमान्त्रकात् विशास स्ववंत व्यूष्ट साधीयम् ॥ संभागवित् त्रक्ताः स्वत्वत्याः विश्वित्याः । वृत्यत्यास्त्रक्तां व्यवित्यास्त्रीः व्यक्ति ॥ कृत्यत्वे वर्षे स्वत्वः साधानकार्यव्यव्यक्ति । व्यवत्यास्त्रकार्यकार्यकार्यक्ति ।

र रह पहुरू राज्या निवाल मुख्यान मा । वराइमक्तराह्या या सुरुता था गुरु ने ना ।।

प्रभारतिक ते के जावे व्यवस्थित । प्रविधिवास्त्य स्वतं वात्रासिद्वास्त्रमत्त्र ॥ है जिन्द सदेव वात्रासिद्वास्त्रमत्त्र ॥ है जिन्द सदेव वात्रासिद्वास्त्रमत्त्र ॥ सम्बद्धान्त्रदेव । स्वतं वात्रीति वात्रासिद्वास्त्रमत्त्र ॥ है अस्य ते वाद्र इति वात्रमत्त्र । स्वतं ॥ है जिन्द स्वास्त्रमत्त्रीति वात्रमत्त्र ॥ हो अस्य स्वतं वात्रमत्त्रमत्त्र । स्वतं वात्रमत्त्रमत्त्र । स्वतं वात्रमत्त्रमत्त्रमत्त्रमत्त्रमत्त्रमत्त्रमत्त्रमत्त्रमत्त्रमत्त्रमत्त्रमत्त्रमत्त्रमत्त्रमत्त्रमत्त्रमत्त्रमत्त्रमत्त्रमत्त्रमत्त्रमत्त्रमत्त्रमत्त्रमत्त्रमत्त्रमत्त्रमत्त्रमत्त्रमत्त्रमत्त्रमत्त्रमत्त्रमत्त्रमत्त्रमत्त्रमत्त्रमत्त्रमत्त्रमत्त्रमत्त्रमत्त्रमत्त्रमत्त्रमत्त्रमत्त्रमत्त्रमत्त्रमत्त्रमत्त्रमत्त्रमत्त्रमत्त्रमत्त्रमत्त्रमत्त्रमत्त्रमत्त्रमत्त्रमत्त्रमत्त्रमत्त्रमत्त्रमत्त्रमत्त्रमत्त्रमत्त्रमत्त्रमत्त्रमत्त्रमत्त्रमत्त्रमत्त्रमत्त्रमत्त्रमत्त्रमत्त्रमत्त्रमत्त्रमत्त्रमत्त्रमत्त्रमत्त्रमत्त्रमत्त्रमत्त्रमत्त्रमत्त्रमत्त्रमत्त्रमत्त्रमत्त्रमत्त्रमत्त्रमत्त्रमत्त्रमत्त्रमत्त्रमत्त्रमत्त्रमत्त्रमत्त्रमत्त्रमत्त्रमत्त्रमत्त्रमत्त्रमत्त्रमत्त्रमत्त्रमत्त्रमत्त्रमत्त्रमत्त्रमत्त्रमत्त्रमत्त्रमत्त्रमत्त्रमत्त्रमत्त्रमत्त्रमत्त्रमत्त्रमत्त्रमत्त्रमत्त्रमत्त्रमत्त्रमत्तिः

 मालाए सानों को ग्रंथ बनावर मुक्तिमाने वे रथ, बाल, बाबी, जल में बोकत और बाकाए में नाराण नामा का युव बनाकर बुलनाम न रवा नदम अन्य मान कि सामारी को व्यापन् साथ हे पानी से जारे भीर वेर्ड, रच, हाती, बोड़े- एक भीर भाग जाववानादि सामारी को व्यापन् साथ बुका पूर्ण करने किसी निर्मास को विस्त्र करके गुत्र के स्वार के समीप शहर द आहे ॥ द ॥ हो। व का पुरा करण (करा) गामरा का भारत्य करण युव का गामरा प्रात्ता है युव को मेर हैं से युव से मिला हो चोर काने साथ भी करर से मिलता रहते गुतल से युव को मेर हैं माने जाते में उससे बात बरने में बातका सावकाती रकते क्योंकि श्रीयर शर्व करेंद्र मित्र दुर्वत इर यह समसना चारिये ॥ ३॥ सब राजपुरवी को युद्ध करने की विद्या तिस्रावे कीर साप सीचे ा चन प्रमाणना चाराहण त वा स्वव राज्युरण का युव्य करण का तथा। त्यवाव कार आप साथ भ्रमण प्रमाणना चाराहण ते वा स्वव राज्युरण का युव्य करण का तथा। त्यवाव कार आप साथ भ्रमण प्रमाणना चीरिकावे भी पूर्व शिपित योख्य होते हैं वे ही अच्छे प्रकार तह तहा जातते त्र प्रीक्षा करे तह ( बस्टस्यूड ) द्वाड के समान सेना को खबाने ( शकट ) जैसा शकट आगोर् ा अना कर तथ । वर्षकर्ष । वर्षक क्षों के बीते देवते जाते हैं और कमी ? सम मिलकर मण्ड के समाम (बराहर) जीते सुपर यह कुमरे के बीते देवते जाते हैं और कमी ? सम मिलकर मण्ड ा अग्रमाग प्रस्त प्रधाद स्ट्राल और अससे यन स्पूल होता है देखी रिप्पा से सेमा को बनाने, जैसे , जनवार प्रमुख प्रवाद रहत आर वताल प्रमुख कात व प्रमुख कार्य प्रमुख कार्य विदित मिलकार ) अपर मीचे अपर मारता है इस मकार होता को बनाकर लगुरी ॥ ४ ॥ जियर अप विदित ाराचारा । अपर काय अपट भारता क दूस अकार स्ता का वसकर वायुव । या । अवह स्वय वायूव वे बती बार देता को फैलावे, सब होता के पतियों को खारों बार वक के ( यवस्पूर ) कार्यात प्रस्तात ारि चीर से सेनाची को रखके मार्य में आप रहें ॥ १ ॥ सेनापित कीर बुकारमत आपीत आहा का देते ार का व क्याचा का रखक माथ म आप रहा । दे र क्याचा मार क्याच्या मध्य प्राप्त कार का वा प्राप्त मध्य प्राप्त कार के तहा है होती हो। तीर सेना के साथ तहने सहावेषाते वोरों को आते विवासी में दक्ते। सिंत कोर से सहावे होती हो। ार क्षण क साथ लड़के सहानेवासे वोरों को आठों रिग्राओं में रक्षों, जिस ओर से सहारे होती हो सी ओर सब सेता का हुन रक्षेत्र रहातु दूसरी और भी पठा अक्त रक्षों नहीं तो पीये या पार्य है गह की बात होने का मामन होना है 11 को साल क्षणों करने करने हैं है। हुन वात होते का समय होता है। है। जो गुरम समित हुन तथ्यों के तुन्य प्रस्तिया है। है। जो गुरम समित हुन तथ्यों के तुन्य पुरसिया है। िमितिय स्थामिक रियत होने कोर युद्ध करते में चतुर मयदित कोर क्षित्र मन में किसी मकार का करनायन स्थापन । स्थत हान सार अस्त करन न याद नयराका सार नाम मार अस्त करन नाम आहे. हहतार न हो उनकी बारों कोर होना व रक्ते ॥ ७॥ जो बोहे हो पुरुषों हो बहुतों हे साय पुर ्रकार न हा वनका बारा बार सना व रक्ता । था जा याकू स पुरुष स बहुता के साथ पुर नहत्ता हो तो तिसकार अनुषे कीर काम पहें तो उन्हों को सह केता हैये बुब नगर दुने या गड़ की नेता में तिथ होकर युद्ध करना हो तब (चलीच्यू) अववा (चम्रव्यूह) असे दुधारा यह होने नित्त मा मापर हाकर युद्ध करना हा तथ ( खनामूह ) अथवा ( यक्तमूब ) अस उनाह के स्पृह आर्थात् नित्त कहि [करता पेसे ] युद्ध करने जायें कीर सिष्ट भी होते वसे येसे अनेत प्रकार के स्पृह आर्थात् मार पाट। करता वस । युद्ध परत जाप आर आयह आ का । प्राप्त पत्र करता हो तो (सर्प्यूर) है रही हो तो (सर्प्यूर) ंगा का बताबर बहुत जा सामन शताना ( ताप ) वा सुरादा विकृत तय उनकी तार या पकड़ तीयों का ्रा न्याप सर्थ प्रस्तान स्थान र भाग ज्ञाव ज्ञाव ताथा वर्षास वहुत्व सर्व वनका सार या पक्ष ताथा का देवल गाउँ की कोर देन कहीं तोयों से या बच्चल वाहि से वन शहुँ जो को मार्र कावता इस पुरुषों के नेतरों के पन्न के सम्बद्ध नेतर कावता कावता कावता कावता कावता कावता कावता है से पुरुषों के रूप भन्न वा भार पर वरहा ताथ ल या यहून आवि ल वन एउमा या नार म्यय रहे यह बार प्राय नोतों के मुख के सामने चीवी वर सवार करा बीवाय कीर मार बीव में बाले र सवार पर यह बार प्राय ...।था क सुख क शामन पाषा पर शबार करा वाषाव आर आर बाय म मन्ये राज्य करता हो। मैं हर गुड़ को दोना को दिस्र निव्ह कर वकड़ से सायश सांगे हैं। हा। को समस्ति में पुत्र करता हो। ार रातु का समा का एक मध्य कर पकड़ न अथवा अमा व । का वा तम्यान मध्य अराता हा शिला मोड़े और पमानियों से और औ समुद्र में युव्य करना हो तो तीका और मोड़े उन में हारियों प ्रित कोर सारी में वाए तथा स्थल बाल में तलवार कोर दाल से पुद्र कर करावे। है। जिस स ्र १० आर आहु। अथाय तथा स्थल बाय अत्वाद आर दाल वर्ष अव कर कर यह बाल हो होताय हव कि पुरुष होता हो उस समय लहने वालों को असमहित और हपित कर जम युद्ध बल्द होताय हव कि पुत्र काता का उस समय लड़न वाका का अध्यावत आर क्षणत कर गर पुत्र कर वाजा प्रकार शोर्प कीर पुत्र में असाव हो कीर वस्त्राची से सम्बे चित्र को जान पान बाज ग्रज सहाय माप कार मुख में शासाह हो यस वृष्याचा सं शहर । वस कर कार थार अल राज सहित है हैं अपनी देश की की छेट आपश्चाद स प्रसण प्रवस व्यूद का विना कहार न कर न कराव. नकता हुए अपना सना का यह दिया करे कि ठीक २ कहती है वा कपट रखती है। १०॥ किसी समय वेदित समसे को यह को ाचा कर कि ठाव र सबता ह वा वयट र जाता है। हैं मह वात्र वह के जाता, काब उपके को र हाथ कोर से वेर कर रोक रकते और इसके राज्य को पीड़िय कर शत्र के जाता, काब जाय को र हाथ भार सं भर कर देशके देशन शहर इसके देशन का न्यावत कर अहते हैं है तो है में निवास कर देशके देशन हैं है तो है में भट द्वायत करदे ॥ ११ ॥ शत्र तालाव करो। १२ ॥ औत कर उनके साथ प्रमाण करोए प्र हीं नात ) अप दव कार जातन का कार्य कर ॥ १८ म जात कर बतक साथ ममाय कार्य प्र कर विकास प्रेट की साथ कार्य कर ॥ १८ म जात कर बतक साथ की साथ कर

-2

पूर्वेक प्रामाकाल समय बढ बीखादि सम्प्रोपासन सांत्रहोत्र कर या करा सब मीब दिचार कर साम में या सब कृत्य घीर संनाप्यचों के साथ मिल, उनकी हार्वित कर, नाता मुक्षे मृद्धिणा क्यांचु समावद कर करा, सब घोड़े हार्यो, गाय मादि हिना | स्थान वाल कीट स क्या तथा पैपालव, धव के कोचे को देश सब य कर कि निकासीत देकर मो कुछ उनमें कीट स विकास कर्याम्मालवा में या व्याचाम करके [मध्याद समय] मोजन के लिये "स्थानुर्ये पत्नी कारि के निवासक्यान में में या व्याचाम करके [मध्याद समय] मोजन के लिये "स्थानुर्ये पत्नी कारि के निवासक्यान में मंत्रा वर्षे कीट घोजन सुपर्यित, सुविश्वकाराज्ञम्यर्येक, रोग-करेक प्रकार के क्षात्र व्यवक्ष यान कारि प्रामिश्न मिश्चा करें ॥ समा से मार सेने का प्रा

रम्य ग्रहान कार्ययो गञ्जा पशुहिन्यययोः । धान्यानामष्टमी मानः पष्टी द्वादरा एव वा

मनु॰ [७। १३॰)

जो स्पापार करनेवाले वा शिल्पी को सुवर्ण और चांदी का जितना साम ही इसमें से प्रमामवां ्ष, चावल बादि बाह्रों में एठा, बाठवां या बारहवां माग लिया करे, और जो धम लेने तो भी उस ार छे लेवे कि जिसमें किसान आदि शाने पीने और धन से रहित होकर पुष्टन पायें है है कि मना के धनाद्वय आरोग्य छान पान आदि से सम्यद्ध रहने पर राज्ञ की दर्श ट्रफ्री ट्रफ्री ट्रफ्री म को भ्राप्ते सम्मान के सहस्र सुख देवे और प्रजा सपने पिता सहस्र राज और राजपूरणों को जाने। ्यान ठीक दे कि राजाओं के राजा किसान कादि परिश्रम करने वाले हैं और राजा उनका रक्षक है प्रज्ञा न हो तो राजा किसका है बीर राजा न हो तो प्रज्ञा किसकी कहाने हैं दोनों सपने कपने काम में तन्त्र कीर मिले हुए प्रीतियुक्त काम में परतन्त्र रहें। प्रज्ञा की साधारण सम्मान के दिन में नाम स देशुरुष न हों. राज्ञा की त्यांबा के विश्दर राज्ञ पुरुष वा प्रज्ञा न चले। यह काला का कारकीय निक्र काम र्थात् जिनको "पोलिटिकल" कहते हैं संदेष से कह दिया. श्वव को विशेष देखना खाई यह खारों बंद पिसृति शुक्रमीति प्रहाभारतादि में देशकर निध्यय करे स्त्रीर सी धन्ना का न्याय कर ना है यह स्ववद्यान अनु ्ति के बाहम और मयमाध्याच खादि की रीति से करना खाहिये, परन्तु यहां ही हरेलेप से लिखने हैं.--त्रपदं देशरहेथ शाखरहेथ हेनुभिः। महादशसु मार्भेषु निवदानि पृथह पृथह ॥ १ ॥ विशामायस्यादानं निवेपीऽस्वामिविकयः । संभूय च समुखानं दशस्यानदरमं य ॥ २ ॥ वेननस्पैत चादानं गांतदक्ष व्यतिकयः । कयविकय नुगर्गा विवादः व्यामियालयोः ॥ ३ ॥ सीमाविवादधर्मेश्र पारुष्ये दण्डवाधिके। स्तेयं च माहमं चैव र्शागद्वरस्थमेष च ॥ ४ ॥ वीर्ष्यमी विभागरच चुनमाह्य एव च । यदान्यरादशैनानि व्यवदार्गायनार्वद ॥ ४ ॥ सपु स्थानेषु भृषिष्ठं विवादं चरतां तृशाम् । धर्मं शास्त्रमाधिन्य कृर्यास्त्रत्यविनिर्द्धदम् ॥ ६ ॥ विमा विद्वस्त्वपर्मेत् सर्भा यत्रोपतिष्ठते । शहर्य बाध्य व इन्तरित विद्वारतत्र सभावदः ॥ ७ ॥ समी या न प्रवेष्टर्क्य वश्रव्यं वासमजनम् । अनुवन्तिशुवन्यावि नसे भवनि विनिवर्षा ।। 🖘 ।। ,धत्र घर्मो द्वाघर्षेण सहयं यत्रानृतेन च । इम्यते प्रेथमालानां इमास्मत्र समागदः ॥ ६ ॥ धर्म एव हती हिन धर्मी रखित बिता: । सरमाद्वर्मी न इन्तरयो मा ना धर्मी हती व्यर्थात् ॥ १० ॥ हुतो हि मगवान् धर्मस्तरम् यः हुतने हालस् । वृष्तं तं विदुर्देशाःतःसाद्धमे न लोगमेद् ॥ ११ ॥ एक एव सुदृह्मी निधनेष्यञ्चयाति यः । शरीरेश समझाशं सर्वमन्यद्वि गण्यनि ॥ १६ ॥ , पादी धर्मस्य कर्नारं पादः साविवायुष्ट्यति । पादः समागदः सर्वान् पादो राजानस्थाति ॥ १३ ॥ वामा भवत्यनेनास्तु सुरुवन्ते च तजासदा । एनो गरुहात कर्तारं निन्दारों यश निन्दते ॥ १४ ॥

्रामा सदयनवास्तु हुद्धान्त च समासदा । एवा पण्डात क्यार तब्बस्य पर कालका । १० । मृतुक [ का मि न कालकुछ राव कोग वेशाचार कोर शास्त्रवायसार हिन्दों से दिस्त केंद्र रशास्त्र दिवादाराद मार्ती से विवादगुल कसी चा निर्देष सितिदय वि सा ब रे कीर झां कियर साक्ष्रों से क औं कीर बकोर दोने की सावद्रवासा कार्य तो बलायोचार निर्दास को हिला से वाल के देवे का किया । राति हो ॥ १। अशास्त्र मार्ग वे हैं कार्य से १—( यारपास ) कियो से प्रमाण के देवे का विवाद। - ( निर्देश ) धाराब्द कार्यात किया के विकास के स्वास कार्य आवादों कीर सावो करा के बंगा का स्वास । १ - ६० वर्ष ,विवाद ) मुसरे के बहार्य को दूसरा वेस होते ।

कार्यना पुरुषकर्त शीर्य क्षणार्वित्यः। वर्णानार्वाः सः वाराष्ट्रशानित्यान्तिः।। ४ सन्दर्भ (१) २ : दन्दर्भ मित्र का क्षणम् वद् वै कि शास सुनर्वः भीर श्रीतः की स्वारः के नेवाक्ताः स्वारः वि

तिन का अच्छा वह है कि शाम सुवर्ण की वृश्वि की वर्ण है ने शाम महि वृश्वि के मान्य करने वाल कि वेण स्थापुर की करने को शोध के को कार्य के सिंद करने वाल करने वाले स्थाप्त कि कार्या पूर्व कि साम के साम

मनुः [ ७। २१६

पूर्वीतः मानाशालं समय कर शीवादि सम्प्योगासन काग्निरोण कर वा कर। सब मानि विचार कर समा में जा सब शुन्य और संनाय्याची के साथ मिल, उनकी कृषिन कर, नाना वका स्पूर्विश्वा कर काग्नी काग्निर कर साथी साथ कार्या है उनके कर करा, सब योड़े, हायी, भाग कार्यि [का] न्यान शुन्य और क्रांकी तथा वैशाल साथ कार्या के कोषी को देख सब पर दृष्टि निम्प्रतित देखर यो कुछ उनते कोट विकाल स्पायाम्याला में जा व्यापाम करके [म्याह साथ] मोजन के लिए उन्हों कर अप्रत्या कर के लिए मोजन कर के स्वाप्त में स्वाप्त करके के स्वाप्त मिला क्रांकित कर साथी मोजन कर कि स्वाप्त साथी कर साथी कर

स्वत सुची रहे, इस प्रकार सब राज्य के कार्यों की उस्रति किया करे।। मजा से कर सेने का प्रका वच्चाशहरान आदेवी राह्य पशुहिरणवयोः । यान्यानामध्यो मानाः पृष्टी द्वार्श एव वा।।

मन् ि । १३०]

जो ध्यापार करनेवाले था शिक्षी को सुवर्ण कीर धांत्री का शिवना साथ हो उसमें से प्रचासगं धावल सादि करते में सुठा, जाठवां या बारहवां भाग लिया करे, और जो धन लेवे तो भी उस भ्रमकार से लेवे कि शिक्स किसान आदि धाने पीने और धन से रहित होकर तुःचन पाउँ । १ व न्यों कि सा के धनाहण सारोग्य धान पान आदि से सरस्य हने या राजा की बड़ी उसाह होते होते हैं। सन्तान के सम्बास के लेवे और पान करावे शिवा सम्बाद राजा की बड़ी स्वास करावे सिवा सम्बाद स्वास पान की की

ं वे सन्तान के सहरा सुख देवे श्रीर प्रजा अपने पिता सहश राजा और राजपुरुषों को जाने। पद बात ठीक है कि राजाची के राजा किसाब आदि परिश्रम करने पासे हैं और राजा देतका रक्तक हैं पद बात ठीक है कि राजाची के राजा किसाब आदि परिश्रम करने पासे हैं और राजा दतका रक्तक हैं यह हो भी राजा किस्ताब की म दो तो राजा फिलका है और राजा न दो तो प्रजा किसकी कदावे है दोनों ब्रापने कापने काम में स्यतन्त्र और मिले हुए प्रीतियुक्त काम में वरतन्त्र रहें। प्रजा की साधारण सम्मीत के विरद्ध राजा वा राजपुरुष म हो. राजा की खाळा के विरुद्ध राजपुरुष का प्रजा म खते। यह राजा का राजशीय मिज काम क्षवात् जियको "पोलिटिकम" कहते हैं संसेप से कह दिया, कब जो विशेष हंछना शाहे वह कारों क्षेत्र मंतुरमृति शक्तिनि महाभारतादि में देलकर निकाय करे कीर जो बजा का स्वाय कर मा है यह स्वप्रहार अन्-स्पृति के बाएम क्रीर नवमारवाय चादि की दीति से करना बाहिये, वरन्तु वहां भी संक्षेत्र से लिलते हैं:--मत्यहं देशरप्टेथ शास्त्ररप्टेय हेनुभिः। अष्टादशसु मार्गेषु निवदानि पूपक् पृथक् ॥ १ ॥ वैदानायपुणादानं निवेपोऽस्वामिविकयः। संभूय च सम्रत्यानं दचस्यानयस्मं च॥ २ ॥ वैतनस्पैद चारानं सांबद्ध व्यतिकयः। कयदिकय तुशयो विवादः व्यामियालयोः॥ 🤻 ॥ सीमात्रियादधर्मेश्र पारुष्ये दरहवाचिक्त । स्तेयं च साहर्व चैव खीमहग्रश्ममेत्र च ॥ ४ ॥ सीर्चुचर्मी विभागरच चुत्रमाह्नय एव च । पदान्यशादशैवानि व्यवदारान्यताविह ॥ ४ ॥ पपु स्वानेषु भृषिष्ठे विवादं चरतां कृषाम् । धर्मे शासतमाधिन्य द्वर्यास्तार्थितिर्धयम् ॥ ६ ॥ षमीं विद्वस्त्वपर्मेश सर्था यश्रोपतिष्ठते । शहयं चास्य न कुन्तन्ति विद्वास्त्रत्र ममानदः ॥ ७ ॥ समी या न प्रवेष्टव्यं बक्कव्यं वासमजायम् । अनुविन्धिमुबन्वावि नरी भवति विन्यिषी ॥ = ॥ पत्र धर्मी द्वाचर्नेण सस्य यत्रानृतेन च । इन्यते प्रेवमालाना इनास्तत्र नमागदा ॥ ६ ॥ वर्ष एव इतो इन्ति वर्षी रहाति रहितः । तस्माद्धमी न इन्तरयो ता ना वर्षी इतोध्यपीत् ॥ १० ॥ षुपो हि मगदान् धर्मस्तस्य यः इस्ते शलम् । वृषलं तं विदुर्देवास्तरमाद्धमे न सोपर्यत् ॥ ११ ॥ पक्त एव सुहद्वर्ते। जिल्लेन्यजुपावि यः । शारीरेण समझाशं सर्वमन्यदि गण्डलि ॥ १२ ॥ पादी धर्मस्य कत्तीरं पादः साविणपुरश्रति । पादः समामदः सर्वान् पादी राजानपुरहति ॥ १३ ॥ रामा मवस्यमेनास्त शुक्यन्ते व समासदः । एनो गव्छति वर्त्तारं निन्दार्थे यत्र निन्दवे ॥ १४ ॥ Nas [ = 11 3-= 1 12-18 ]

 पर अत्याचार करना। ४-( दत्तस्यानपकम्मं च ) दिये हुए पदार्थं का न देना ॥ २ ॥ ६-( क्षेत्रस्त ≉ दानम्) देतन अर्थात् किसी की "नीकरी" में से ले लेना या कम देना अध्या म देना । ७ - मिन मतिया से विरुद्ध वर्त्तना। =-(क्ष्यविक्रयानुराय) कर्यात् क्षेन देन में अगदा होना। १-५१ है 🖚 भीर पापनेवाले का भगदा ॥ ३ ॥ १०-सीमा का विवाद । ११-किसी को कठीर दगुड देना। १२-म यानी का बोलना ! १३-योरी डांका मारता । १४-किसी काम को बलात्कार से करता । १४-किस ई न्द्री या पुरुष का स्प्रिश्चार होना ॥ ४॥ १६-छी और पुरुष के धर्म में स्पतिकम होना। १०-विक कर्यात दायमाग में बाद उदना । १०-मून कर्यात् अङ्ग्यार्थ और सप्ताह्य झर्यात् चेतन को रूप कर के जुद्धा रोलना । ये झडारह प्रकार के परस्यर विरुद्ध स्प्यवहार के स्थान हैं ॥ १॥ इन प्रकार में बहुत्ते दिवाद करनेवाले पुरावों के न्याव की सनातनधर्म के आध्य करके किया कर कर्म किमी का पद्मान कमी न करें ॥ ६ ॥ जिस समा में अधर्म से बायस होकर धर्म उपश्चित होता है डमका शस्य क्यांत् नीरवन् धर्म के कलंक की निकालना और अधर्म का छेदन गड़ी करते झर्वा वर्ष को क्रान कड़नी को द्वड नहीं मिनना उस समा में जितने समासद हैं वे सह प्राप्त के समान ह ने हैं ॥ ७ ॥ श्रासिक मनुष्य को योग्य है कि समा में कभी प्रवेश न करे श्रीर हो प्रवेश हिया है काल ही केले, को कोई समा में कल्याय होते हुए को देशकर मीन रहे अध्या सरव श्याप के स्थ केले कह महारारी होता है।। हा। जिल्ह समा में अधमें से धर्म, असल्य से साथ सक समाती देलने दूच क्या क्या है बम सभा में सब मुनक के समास हैं जाती उनमें कोई भी नहीं जैता है! करा दुवा वर्षे क्रान्देशने का नास कीर रशित किया हुआ धर्म रशक की रशा करता है, हर्मा रहे का इन्द्र क दी व करता इन कर के कि मारा हुया धर्म कभी इनकी न मार कांगे। १०॥ जो झ हे अन्य के देते कोन शुक्तों की वर्षा करनेवामा धर्म है उसका क्षोप करता है उसी की प्रिज्ञान होग हुन कार्य न क्षत्र की व कावन है, बर्शालांव किसी सनुष्य को धर्म का लोग करना बारत कहीं। (() इस राज्य है कर कर ही गुरह है जो मृत्यु के पश्चाम् भी साथ जातता है और सद परार्थ जा की करीत के काल के बाल ही काल को बात होते हैं जार्यात मा साथ जाता है आह सा पराव कराने कराने हैं। यह साथ पराव कराने साथ के काल के बाल ही काल को बात होते हैं जार्यात सब का संग्र हुट जाता है ॥ देश वा वाप पर का करे क में हरी सुरुवर। अब राजनामा में राखपात हो सम्याप किया जाता है यही सप्ते में क हिरुप्त हुं के हैं करें में बच अवर्थ के कानों, बूगा शाफी, तीमम समासरों और वां प्रेय कर्यों के के के क्यारि मात्र को जान होता है। १३॥ जिस समा में नित्रा के बोग की कि कर्नाट के बोलन का कर्ना, करह के बोलन की दलते और मान्य के बोलन की मान्य की ना कि वहाँ है। कर्ति कर के ब्राव्ह प्राप्त के रहित कीर प्रमुख बीक्षांत हैं, पाप के कर्या ही को पाप ग्राम बीता है Heat a a graft fin menn gefige ...

कार करेंचु बर्टेनु बर्च्याः वार्येनु सर्गतन्तः । सर्वयमेनियोध्युत्था वियोगीसम् वर्भवेत् ॥ १ वे क्षेत्रः सावरं विचार होति राज नवत्या दिताः। महान्य समाः महान्यावास्यानासम्मयोगयाः॥ १ वे स्यापेनु व वर्षेत्र क्षेत्रस्य त्यादेश्यः॥ वास्त्रयेव्योग्य वास्त्रये स्व वर्गावेन साविषाः॥ १ वे सङ्ग्व को द्वीरामा स्थिते स्वादियः॥ स्वयंत्र कृष्य सुविष्ट्यात् गृत्यदेशे दिन्नोनसम् ॥ ४ वि स्वयुत्तर्थारास्य स्वयुत्तरे विध्यति ॥ स्व सम्यं सुवस्तान्। वर्षायोगीस्योग्य दिन्नोनसम्

क्षण्यं वर हुन्यान्य द्विषकार्यान्यस्य । अवादनाराधकाति वेत्रत्य वनतीय शिवते ॥ ६ ॥ वरकार्यः वर् मृत्यन्य अत्रतं कारवश्यक्षकात्रे वस्तावत्रुवृत्येवर्षः करवार्यम् ॥ वर्ग हमान्तःमाजिमः प्राप्तानिर्वतस्यर्थिमाजियौ । प्राष्ट्रावाकीऽजुबुक्जीत विधिनाऽनेन सान्तवस्य ॥ ८ ॥ पद् द्वयेरनयिवेन्य कार्वेऽरिमन् चीएनं पियः । तद् क्षत सर्वे सर्वेन युष्पार्कं क्षत्र सान्तिवा ॥ ६ ॥ सर्वे सर्वेन युष्पार्कं क्षत्र सान्तिवा ॥ ६ ॥ सर्वे स्वयं प्राप्ता । स्वयं मान्ये प्राप्ता । स्वयं स्वय

मनु० [ = ।। ६३ । ६= । ७२-७५-। ७=-=१ । =३ । =४ । ६६ । ६१ ] सब बर्जी में धार्मिक, विकान, निष्कपटी, सब प्रकार धर्म की आगनेवाले, लीमरहित सस्य-पादी की व्यायव्यवक्या में साक्षी करे, इससे विषयीतों की कभी व करे ॥ १ ॥ सियों की साक्षी छी, ें दे दिक, शुट्टों के शह कौर कमदजों के कलवज साधी हों ॥ २ ॥ जिनने वसारकार काम खोरी, व्यक्षियार, कडोर वसल, इएडनियान रूप कपराध हैं उनमें साथी की परीचा व करे और अस्यावश्यक भी समझे क्योंकि से भाम सब गुत होते हैं है है ।। दोनों कोट के साशियों में से बहुएक्षानुसार, तुरुप साचियों में रक्तम गुरी पुरव की लागी के कानुकूत और दोनों के साखी उत्तम गुणी और तुल्य हों तो हिक्षेत्रम अर्थात् प्रतिय सहर्षि और यनियों की सादी के बानुसार स्वाय करे॥ ४॥ दो प्रकार के सावी होना सिद्ध दोना है एक सालात देखने क्रोर दूसरा सुनने, छे. का सभा में पूर्वे तय जो साली सत्य बोलें वे धर्मदीन कीर दर्स के योग्य न होवें कीर जो साली मिथ्या बोनें वे यथायीत्य दरहरीय हों।। ४॥ जो राजममा वा विली उनम पुरुषों की लगा में लासी देशने कीर सुनने से विरुद्ध बोले तो यह (अयाड्-मत्यः ) सर्वात् क्रिष्टा वे हुंदम से दु शरूप भरवा की वर्णमान समय में प्राप्त होवे कीर मरे पश्चाद् सुव से दीन दोज्ञाय ॥ ६ ॥ सादी के इस वयन की मानमा कि जो स्वमाय दी से व्यवदार सम्बन्धी बोसे, चौर इससे निम्न सिकार्य हुए हो २ थधन कोहे इस २ को न्यायाधीश ध्यर्थ समके ॥ ७॥ तथ वाधी (बादी) बीर प्राप्यधीं (प्रतिवादी) के सामने समा के समीप प्राप्त हुए साक्षियों की शास्तिपूर्वक म्यायार्थाम् सीर प्राडविशास सर्थात वशील वा वैदिस्टर इस प्रकार से पूर्वे ॥ = ॥ हे साधि सीमी रस कार्य में इस दोनों के पास्पर कर्मों में को सम जानते हो उसको सस्य के साथ वोलो, क्योंकि

सोभाग्मोहाम्यान्भैतारक्रमात्कोषान्भैत्र प। मजानाद् बानमात्राम् मान्यं निरम्पुन्यं ॥१ एषाम्ययमे स्थानं यः मान्यममृतं वदेत् । तस्य दणडिवगेर्गास्तु प्रमन्याम्यतुर्गाः ॥१ सोभाग्यहस्यदेशस्य मोहान्य्वं नाहस्य । मयाद् द्वी मन्यमी दण्डमे मित्रान्यं नतुन्तर् ॥१ सोभाग्यहस्यदेशस्य । मयाद् द्वी मन्यमी दण्डमे मित्रान्यं नतुन्तर् ॥१ सोभाद्यागुणं पूर्व काषान्यु विष्णुणं परम् । मजानाद् दे साने पूर्णं वानित्रयान्द्वने त्री ॥१ व्यवस्य स्थानं वहानं दे साने दे साने विष्णुणं परम् । सह्याना च कर्मां न धनं देस्त्रमे व ॥१ अख्यवन्यं परिवाय देशस्य स्थानं विष्णुणं साम्यान्य ॥१ अख्यवन्यं परिवाय देशस्य स्थानं विष्णुणं साम्यान्य ॥१ अख्यवन्य परवायि सस्मान्यवित्रमेवत् ॥४ अध्यवन्य स्थानं स्थानं विष्णुणं स्थानं स्यानं स्थानं स्यानं स्थानं स्थानं

जो लोम, मोइ, जय, मित्रता, काम, कोध, अञ्चान और बालकपन से साची है। वा मिथ्या समझी जाये॥ १॥ इनमें से किसी न्यान में साद्यी भूत बोले उसकी बस्यमाण अनेकिय दिया करे ॥ २ ॥ जो लोब से भूडी साली देवे तो उससे १४॥०) ( पन्द्रह रुपये दर आने ) द्वर जो मीह से भूठी साल्ती देवे उससे ३०/ तीन रुपये दो आने ) दएड लेवे, जो मय से मिथा ह देने उससे ६।) ( सवा छ ठपये ) दएड लेवे और जो पुरुष शिवना से भूडी साली देवे उनमें (साहे बारह रुपये ) दएड लेवे ॥ ३ ॥ जो पुरुष कामना से मिथ्या साझी देवे उससे २४) (वहीस ह दराड लेवे, जो पुरुष कोध से भूठी साली देवे उससे ४६॥ क) ( खुपाकीस रुपये खीदर कारे) लेंदे, जो पुरुष ब्रहानता से भूडी साझी देवे उससे ६) (छ: रुपये) दग्रह लेवे और जी बातक्य मिच्या साली देवे तो उछले १॥-) (एक रुपया भी आने) दगड के वे ॥ ४॥ दगड के वपरे उदर, जिहा, हाथ पग, कांख, नाक, कांत्र, धन कीर देह ये दश स्थान हैं कि जिन पर वर्ष जाता है ॥ ४ ॥ परम्तु जो २ दरह लिखा है और लिखेंगे जैमे लोभ 🖺 साही देने में पन्द्रह रूपे खाने दगड लिखा है परम्तु ओ बायस्त निधन हो तो उससे कम और धनाहण हो तो उससे हुना स्त्रीर चीगुना तक भी ले लेचे कर्यात् जैसा देश. जैसा काल स्त्रीर पुरुष हो उसका जैसा अपराय है। ही वगड करे ॥६॥ क्योंकि इस संसार में जो अधर्म से दशह करना है वह पूर्व मित्रा वर्तमार और ध्यत् में बीर परक्रम में होने वाली कार्ति का नांश करनेहारा है बीर परक्रम में भी दुःसदायक हैं। इसलिये अधर्मयुक्त दंड किसी पर म करे ।।आ जो राज्ञ दंडनीयों को न दएड और अदएडनीयों की देता है अर्थात् दंड देने योग्य को छोड़ देता और जिलको दएड देना न चाहिये उसको दंड दें यह जीता हुया यही तिन्दा की और मरे पीछे बड़े दु क को माप्त होता है इसलिये जो अपराध करें उ सदा दंढ देवे श्रीर श्रमपराधी की द्रुड कभी न देवे । = ।। प्रथम याणी का दर्ह अर्थात् उसकी "नि दूसरा 'धिक्" दएड अर्थात् तुमको धिकार है तुने ऐसा बुरा काम क्यों किया, तीसरा उससे लेना" श्रीर सीधा "बध" दएड शर्थात् उसको कोड़ा वा वेत से मारना वा थिर काट देना॥ ध॥ येन येन यथाङ्गेन स्तेनो हुषु विचेष्टते । तत्तदेव इरेदस्य प्रत्यादेशाय पार्थियः॥ विताचारपः सुहुन्माना मार्ग्या पुत्रः पुरोहितः । नाद्यख्यो नाम राह्मोऽस्ति यः स्वघर्मे न तिष्ठति ॥ बार्षां गर्थे मंबेदेस्ट्यो यत्रान्यः शाकृतो जनः । तत्र राजा संबेद्दस्त्यः सहस्रमिति धारणा ॥ क्षीर जिल प्रकार जिल २ कह से प्रतुष्णों में विरुत्त लेख करता है उस उस कह को सप कार जन मनार जान र कह स अनुष्या म अबब्ध पर करवा ६ वन कर तह सुध्या म अबब्ध पर कर कर कर तह सुध्या मा अब्देश कर है मनुष्यों सी विचा के लिये राज हरण व्याचित्र वेहन करहे ॥ १॥ खादे पिता, बालाये, विच, छी, पुत्र की पुरितित क्यों कही जो स्वयम में दिवल नहीं रहता यह राज का जरवाज नहीं होता झारीच नव नाः पुताहत क्या न हा जा स्वयम मास्यन नहा रहता यह राजा का अवपर्य नहा हाता स्थाप कर स्थाप कर हो।। स्थाप कर स्वा राजा न्यायासन पर बेठ न्याय करे तक किसी का पद्मपात न बरे किन्तु ययोचित स्पष्ट हेते॥ १॥ ाला क्याचन वर बड ब्याव कर तह किसा का प्रत्यात न कर किए प्रधायत वर्षक वर्ष है। जिस क्याचा में साधारण महत्य पर एक पेसा इपड हो उसी क्याचा में राजा को सहस्र पेसा इपड ....त अपराय म साधारण मनुष्य पर एक वसा दएड हा उसा अपराय म राज्य का सहस्य परा पर वसा दएड हा उसा अपराय म साधारण मनुष्य पर एक वसा दएड हा उसा अपराय म साधारण मनुष्य से राजा है। सहस्य गुणा ह्यांड होना खाहिया, तन्त्री आधीर हाजा है। े। अभ्याप साधारण मनुष्य स्वत्रमा का सहस्र गुणा व्यवहराना व्यादय मन्त्र अभ्याद राजा स्व (दीवार को ब्राहरों गुणा, उससे स्वृत्व को सामसी गुणा बीर उसके भी स्वृत्व को हासी गुणा स्ती ्राचार बच्च र क्यांत् जो वृक्ष छोटा हे होटा श्रम क्यांत् च्यससी है असका आह गुणे दाह हे क्यां बर्गार वचम र अधात् जा वक छाटा स छाटा श्रम्य अधात् ज्यस्यस्य ६ वस्का आठ छप प्रव जात्रात्र्यः । व दोना बादिः, बन्दोकि चदि प्रमापुरुगे से राजपुरुगं को क्रिकेक व्यव व होते तो राजपुरुगं अज्ञारुगे न दाना क्यारिय, क्यांक बाद मजापुरवा स रामपुरवा का काथक व्यव म बावा। रामपुरवा कार्यक व्यव में आजाती है स्वितिय शासि । बा साथ कर हेर्य क्षेत्र सिंह अधिक श्रीर वक्षरी थोड़े रेग्यड से ही वय में आजाती है स्वितिय शासि ना नारा कर दव जल सिंह क्षाधक चार वकरा चाह दवह सह। चंध अ आलाग ध राजा विदेश हो। तेवर हुए से होटे भ्रम्य वर्णाल राज्युटवी हो अपराध से प्रमायुटवी से खिला वर्ण होना चाहिये।।।।। सर १ थुंट स बाट मृत्य पतानत राजपुटना का अपसम स समापुरन राजानम पर होता होतिया. हाँचिय क्षीर देखें हो जो कुछ शिवली होकर चोरी करें बस ग्रह को चोरी से बाठ ग्रुणा, देख को सोबह ग्रुणा, हाँचिय का स्थान का जा के बार कर वास्त्र का जारा सकाल प्रणा प्रवण का ता वह के विस्तर प्रणा स्थान प्रणा स्थान के बार कर को सीस गुणा तथा प्रणाण को बार कर गुणा वास्त्री गुणा बाधवा यकती भहारेस गुणा स्यक्ष के बार कर का जा कि स्पर्तत् क्षेत्रका सिन्ता सान कीर सिननी प्रतिष्ठा कथिक हो उसकी स्पराप्त में उत्ता हो स्रविक दरह होता. जपात क्रियका सम्बद्ध श्राम श्राम समन्द्र भागता आयक हा उसका अपराय न वाला है। लाव न प्रम करते सार्विया १ श शम्य के अधिकारी भ्रम श्रीर देखाय की इस्तृत करते वाला राजा वलात्कार काम करते माल पान मा राज्य के आधाराधा असे कार भूजिय करें । है। त्यारित पुरुष का लिएया सात पान मा राज्य के आधाराधा असे कार भूजिय करें । है। त्यारित पुरुष का लिएया

वात बाहुन्सा का दरह दन में एक खुण मा दर न कर ॥ द ॥ साक्षान चुन का कर में साहत वकात्वार में से साहत वकात्वार को प्रदूष हो के प्रदूष दे कर को न दरह दे कर को अप एक को न दरह दे कर को अप एक को न दरह दे कर को अप एक को न दरह दे कर का के प्रदूष हो के प्रदेष हो के प्रदूष हो के प्रदूष हो के प्रदूष हो के प्रदूष हो के प्रदेष हो के प्रदेष हो के प्रदूष हो के प्रदूष हो के प्रदेष हो हो है के प्रदेष हो के प्रदेष हो के प्रदेष हो है के प्रदेष है के प्रदेष हो है के प्रदेष है के प्रदेष हो है के प्रदेष हो है के प्रदेष है के प्रदे

कोधी को क्रोध से मानना जानो कोध से क्रोध की जहाई है ॥ ११ ॥ जिस राजा के राज्य है । न परस्रीगामी, न दुए बंचन को बोलनेहारा. न साहसिक डाकू और न द्वडा जर्मात् राज का सह करने बाला है यह राजा जुतिय श्रेष्ठ है ॥ १२ ॥

मत्तारं लेपयेवा ही। स्वज्ञातिगुण्दर्गिता । तां आमिः सादयेद्वाना संस्थाने बहुवंश्यित ॥ १६ पुमांसं दाहयेत्वापं श्रयने तम् आयसे । अध्यादच्युरच काष्ट्राति तत्र दक्षेत पापकृत् ॥ १३ दीर्पाप्यनि ययादेशं ययाकालङ्करो भवेत् । नदीर्तारेषु लद्विद्यात्मसुद्धे नास्ति लव्यम् ॥ ३६ अध्यय्यये च नियतायाक्ष्यक्रमान्त्राच्ये च ॥ १३ प्रयं सर्वानिमान्नाम् व ॥ १३ एपं सर्वानिमान्नामा ध्यवहारान्समाययम् । व्ययोक्ष क्रिक्यपं सर्वं प्रामाति परमां गतिह ॥ ॥ १३

मनु० [= ॥ ३७१-३७२ । ४०६ । ४१६ । ४२०]

जो श्री कारनी जाति पूरा के समयक से पति को होड़ श्रामियार करें उसकी बहुत को के पूरुपों के सामने जीती हुई कुत्तों से माम करवा कर मरवा जाते। १ ॥ उसी मकार करी का की होड़ के परश्च को बहुत कुत्तों के समझक मर देशे ॥ २ ॥ ( मक्स ) जो राम वार्व कर पर सुका है उसके को बहुत पुरावों के समझक मर देशे ॥ २ ॥ ( मक्स ) जो राम वार्व क्षाया मनावारी या व वसके शिक्स के शिक्स कर ते हो उसकों कीन दूरव देशे ( क्ला क्षाया मनावारी या व वसके शिक्स का स्वेश होना चाहिये। ( मक्स ) ॥ माम वार्व स्वाया मनावारी या व वसके शिक्स कर ते हो उसकों कीन दूरव देशे ( क्ला क्या कर कर ते हो इसके ते स्वाया कर वहीं को व्यवस्था कर ते हो इसके स्वया कर ते हो इसके स्वया कर ते हैं । इसके स्वया कर ते हो इसके स्वया कर ते हैं के स्वया कर स्वया कर सकता है है के क्या कीन हम से माम स्वया कर का स्वया कर सकता है है के क्या कर का से हो माम स्वया कर साथ की स्वया कर का स्वया कर का से से समय कर का से से स्वया कर साथ की से स्वया कर साथ की से स्वया कर का से से स्वया कर का से से स्वया कर का से से स्वया कर साथ की से स्वया कर का से से स्वया कर साथ की से साथ साथ कर साथ की से स्वया कर साथ की से साथ साथ कर साथ की से साथ से से साथ साथ कर से से साथ साथ की से साथ साथ की से साथ से से साथ साथ की से साथ साथ से साथ से

(मन ) यह बच्चा नएड होना अधिन नहीं क्योंकि 'तास्थ किसी आह का बाति। । किन्निश्च किसी आह को बाति। । किन्निश्च किसी आह को हमति। । किन्निश्च किसी आह को हमति। विकाम नहीं है हमति वे पसा न्या के नहीं वारिये। (बसर) जो इसको कहा दाव आते हैं कि को का परिये और कार होने हो से सब लोग हुए का नहीं के काम परिये और हुए का को हुए का प्रमान निर्मा हमते हुए होने से ही हिंद के को अध्या रहें ने और हुए का के हुए का मार्ग में का मार्ग में का मार्ग में का मार्ग में का मार्ग मार

## प्रत्यद्वं लोक्टरीय शास्त्रदृष्टेय हेतुनिः ॥ मनु॰ ८ । ३ ॥

त्रो तियम राज्ञा चीर प्रज्ञा के सुखकारक चीर धर्मपुता समार्थ उन र निधमों को गुर्न विज्ञानों कि राज्ञसमा प्रोधा करे। परानु एस पर निरूप रधान रहने कि जहां तक वान नक वह ते तह वाल्या स्थाम में प्रवाद के प्रताद के स्थाम के स्

यह संरोप से गळकों का वर्शन यहां किया है विशेष देर, अनुस्तृति के स्थान, काइम, कहम सम्माद में बीर युक्तीति तथा विदुस्तकार कोर महाभागत ग्रानिपये के राजधाँ कोर कारकों आहे. युक्ता में नेशकर पूर्व सामीति की कारण करके मायहिक्य कायका सामें भी सवस्त्री राज्य वर्ष कोर पर समसे कि पार्च उदारोर का अनुस्तु है। १६ १६ यह युक्तें का वयन है। इस अक्ष्मीत कारकों कर्मा एसंस्था की बात कीर परसामा हमारा बाज हम उससे कियर सम्बद्ध है यह हो। बाद करने करने पूर्व में हमको शास्त्राविकारी करें कीर हमारे हाय से कपने साथ स्थाव की अनुस्ति वरावे । कह कामे हैं दहर

> इति श्रीमद्द्यानम्यस्यस्यत्रीत्याभिकृते सञ्चार्यस्यस्यो सुश्राचारिभूचिते साम्रधर्मीदवयं वहा समुद्रान्यः स्थ्यूप्रे ४ ६ व

कुञ्जञ्जञ्जञ्जञ्जञ्जञ्जञ्जञ्जञ्ञञ्जञ्ञ श्रिष्ठ सप्तमसमुद्वासारम्मः भू हेदहरुहहहददददददददददददद

षाधेधरवेदविषयं स्थानयास्यामः

**्रकेक्ट्र** 

खुषो खुषो पुग्ने ब्योमुन्यरिमन् देवा अधि विश्वे निर्देश । यस्तन्न वेद हिनुषा र्वे इपहिदस्त हुमे सम्रोतने ॥ १ ॥ ऋ० मै० १ । स० १६४ । मै० ३६ ॥

हुया बार्याप्रिक्ष सर्वे यस्ति व जगर्या नगर्या नगर्य । वेर्न स्वक्रेन सन्त्रीया का रेप

नस् ॥ २ ॥ यञ्च० छ० । मं० १ ॥

श्रहमधुँ वर्षनः पृथ्वेस्पतिर्दं धर्मानि सं ज्यानि शर्यतः । मां देशने पिन् ने ने बुद्धि विभिन्नानि भोजनम् ॥ १ ॥ श्रहिन्द्री ने पर्त निष्य दहनं न कृत्यवेश्वतेने असिन्दिनमां मुन्यन्ते याचता बसु न में प्रवासिनमां मुन्यन्ते याचता बसु न में प्रवासिनमां मुन्यन्ते याचता बसु न में प्रवासिनमां मुन्यन्ते याचता वसु न में प्रवासिनमां मानिक स्वासिनमां स्वासिनमां प्रवासिनमां प्रव

(मृत्वो अवारे०) इस मन्य का अर्थ महायुव्यांश्रम की ग्रिता में लिख बुंहे हैं स्वा दिखा गुण कर्त स्वाचा विद्यायुक्त बोर जिसमें पृथिषी स्वयांदि क्लोक रिवत हैं क्योंर जे के समान क्यायक स्व देवों का देव परमेश्वर हैं उसकी जो मृत्युक्त मानते मानते हैं। उसके स्व देवों को क्यायक मृत्युक्ति सदा दुःव्यतामर में हुंसे हुई हो रहते हैं इसिलेंग्रे सर्वत के जानकर सव मृत्युक्त सुक्षी होने हैं। (म्बा ) वेर में ईश्वर खनेक हैं इस यात को तुम मानते हो वें (उसर ) वेर में ईश्वर खनेक हैं इस यात को तुम मानते हो वें (उसर ) वोर में स्वा कहां नहीं लिखा जिससे स्रोक हैं इसिलेंग्रे सर्वत हैं हैं स्व यात को तुम मानते हो वें (उसर ) वेर मा कहां नहीं लिखा जिससे स्रोक हैं इसिलेंग्रे सर्वा कार्य हैं। (उसर ) वेर मा क्यों मान हैं। तुम ने वेर कारण कहारे हैं जैसी कि पृथिषी, पार्ण कार्रे स्वर या अगानते मान हैं। देवों। इसिलेंग्रे स्वर के प्रा क्यों स्वर है अर कारण कार्य हो में स्वर देवना स्वर्ण कार्य हैं। परिवर्ण कार्य हैं इसिलेंग्रे स्वर है अर कारण कार्य हैं। परिवर्ण कार्य हैं इसिलेंग्रे स्वर हैं वा स्वर वें इसिलेंग्रे कार्य कार्य हैं। परिवर्ण कार्य हैं। स्वर्ण कार्य हैं। परिवर्ण कार्य हैं। परिवर्ण कार्य हैं। स्वर्ण कार्य हैं। परिवर्ण कार्य हैं। परिवर्ण कार्य ही स्वर कार्य कार्य हैं। परिवर्ण कार्य ही सब अगत की

हिपति, प्रश्नपकत्तां व्यापार्याण्य अधिमाता है। "अपिक्षियिनग्रतात है। स्वाप्ति वहीं में प्रमाण हैं व्याच्या ग्रवपथ में की हैं, सेंतीस देर अधीत् पृथिती, अतः, अग्नि, वायु, आकाग्र, चार्र्य और नवन सर पृष्टि के निवासस्थान होने से [ये] आठ वायु । प्राण, अपात, व्यात, स्वात, मान, कुम्में, कुक्त, देवन्त, अनुआव और आंधाल्या ये स्वादक वह दसस्ति कहाते हैं ग्रुप्ति की संकृत है वाय रोदन करानेवाले होते हैं। संकृत्सर के बारद प्रदिश्च वारद आरिय हैं

ा 🕻 । यह को मजापति कहने का वारण यह है कि जिससे बायु बृधि जल क्रोपधी की शुद्धि, 'डामी का सम्बार कोर वाना प्रकार की शिल्पविद्या से प्रश्न का पालन हाता है। ये सेतीस पर्योक्त कों के क्या में देव कहाने हैं। इनका स्थामी श्रीर सब में बढ़ा होने के प्रशासन क्यांतीसर्थ उपा-मेर राजपथ के चौदरमें बातर में रुपए जिला है। इसी प्रकार कान्यव भी जिला है। जो ये इन शास्त्री ी देखते नो देशों में क्रमेदा देश्यर माननेकप आप्रजाल में गिरकर चयी बहुकते हुं है है । है मनुष्य ! जो ह इस ब्रांसार में जगत है अम अब में ब्यात होकर नियम्ता है यह ईज़्यर कहाता है. उससे कर कर अन्याय से किसी के धम की बाकाँद्धा मन कर, उस अन्याय का त्याग और न्यायामरग्रहण धर्म से पने बाग्या से बामरद की भोग है है। ईश्वर सब की उपदेश करना है कि है समृत्वी ! मैं ईश्वर व के पूर्व विकास सब जरात का पति है, में सनातन जगरकारण और सब धर्मों का विजय करमेवाला ्रीर दाता हूं, मुम्म ही को सब जीय असे पिता को सन्तान पुकारते हैं येसे पुकारें, मैं सब को सछ देने-ारें जात के क्षिये नाना प्रकार के स्रोजनी का विसाग पालन के लिये करता है ॥ ३ ॥ में परसेश्वर्य-14 सूर्य के सहरा सब जगत् का प्रकाशक है, कभी पराजय को मात नहीं होता कीर श कभी सुख्य ्में प्राप्त होना है, मैं ही जातह इप धन का निर्धाता है सब जगत की उत्पत्ति करने याले सुक्त ही को वनो, हे जीको ! देश्वर्य प्राप्ति के यहा करते हुए तुम लोग विद्यानादि धन को मुक्त से मांगी स्त्रीर ]म कोग मेरी मिकता से क≉ग मत दोक्रो, हे मनुष्यों ! मैं सत्यमापणुद्धप स्तुति करनेदाले नुष्य को सनातन झानादि धन देता है, मैं बहा कर्धात् पेर का मकास करनेहारा और सुभको यह दि यथायत बाहता इसाने सब के बान की मैं बहाना, मैं सत्पुरुप का प्रेरक यह करनेहार की फल-खाता चौर इस विश्व में को कुछ है इस सब कार्य को बनाने और धारण करनेवाला है. इसिलये पुम स्रोग सुन्न को छोड़ किसं इसरे की बेरे स्थान में बन पुत्रो, मत मानी कीर मत जानी ॥ ४ ॥ हिर्ययुगर्भः समयर्चताप्रं मूनस्यं जातः पतिरेकं जासीत् । स दोघार पृथिका बामुतेमां कस्में

्रेदार्य हुतियाँ विधेम !! [ म॰ १३ । ४ ] यह धनुर्वेद का मन्त्र है—है मनुष्यो ! जो स्विध के पूर्व सब स्वयादि तेजवाले लोकों का मण्डीच स्वान साधार और जो कुछ उपस्य हुआ था, है और होगा उसका स्वामी था, है और होगा आद पुरिद्यों से लेके स्वर्थलोक पर्यान्त स्विध को बना के धारण कर रहा है। उस सुखस्यकर परमामा

हैं को प्रक्ति केंद्र सम करें पैसे तुम लोग की करों ॥ १ ॥ (बहन) काप रेश्वर रे कहते हो परानु उसकी विदेह किस प्रकार करते हो १ (उक्तर) सब ब्रव्यकादि प्रवाणों हैं । (बहन) रेश्वर में प्रत्यकादि प्रवाण कभी नहीं घट सकते ॥ (उक्तर )— रेन्द्रियापेस्पिक्शोरचर्च्च हानाकप्यदेश्यमध्यभिचारिव्यवसायात्मकंत्रत्यचम् ॥ ﴿ ख० १ । ख० ॥ ।

झंन्द्रयायेसजिइशीरवर्षे हानमध्यपदेश्यमध्योतेषांक्यवसायात्मक प्रत्याच्य ॥ ﴿ ७० १ | १० ॥ ﴾ यह गोतस महर्षिकत ग्यायदर्धन का सुत्र है—को कोल, त्याय, चन्नु, किला, माण कीर मन काम, रूपणे, रूप, रहर, गम्प्य, हुप्ण, स्थायत्मव विषयों के साथ सक्षमध्य होने से झान उत्तयस्र कि शे इस के अपने करते हैं पान्तु बहु निक्र हो । अप विचारमा चारिये कि इत्तिहर्स और मन से होणे काम प्रत्य होता है गुणी का कहाँ। कैसे चार्य तथा मादि इत्तियों के स्थार्थ, इस्त्र स्थार मन से हिम्स्य किया आता है से से इस स्थार मन्य कीर मन्य कीर मन्य किया आता है से से इस साथ काम होने से पुणी के प्रत्यक्त स्थार काम से स्थार किया आता है से से इस साथ क्ष्यों के अपने आता से स्थारमा स्थार किया काम होने से स्थार किया काम होने से स्थारमा स्थार काम किया कीर किसी विषय में सामता बोरी साथि हम्या साथ स्थार साथि कामी क्ष्यों की सिक्षा विषय में सामता बोरी साथि हम्या साथ स्थार साथ काम क्ष्यों की स्थार साथ स्थार काम करता है अस साथ आंव की स्थार साथाई दसी इस्थित स्थार से स्थार साथ हम्य कीर स्थार स्थार स्थार स्थार से स्थार साथ स्थार स्थार स्थार से स्थार स्थार साथ स्थार स्थार

क्रक जाती है, उसी चल में आत्मा के मीतर से युरे काम करने में भग, शहा और लजा 🐠 🔒 में श्रामय, नि:शाइता और आनन्दोत्साह उठता है वह जीवातमा की ओर से नहीं किन्तु श्रोर से है। श्रीर जब जीवातमा शुद्ध होके परमातमा का विचार करने में तत्पर रहता है : समय दोनों प्रत्यक्त होते हैं। जब परमेश्वर का प्रत्यक्त होता है तो अनुमानादि से परमेश्वर है में क्या सन्देह है । क्योंकि कार्य को देख के कारण का अनुमान होता है। (पर्न) दिस किसी देश विशेष में रहता है ! (उत्तर ) व्यापक है, क्योंकि जो एक देश में रहता तो . सर्वज्ञ, सर्वनियन्ता, सब का छाष्टा, सब का धर्चा और प्रलयकत्ता नहीं हो सकता, अपात हैत है की किया का असम्भय है। ( प्रश्न ) परमेखर दवालु और न्यायकारी है या नहीं ! (उत्तर)है। ये दोनों गुण परस्पर विश्वद्ध हैं जो न्याय करे तो दया और दया करे तो न्याय छूट जाय। क्योंड उसको कहते हैं कि जो कर्मों के अनुसार म अधिक न स्थून सुख दुःश पहुँचामा। और रण कहने हैं को अपराधी को विना दश्ड दिये छोड़ देना। (उत्तर) न्याय और दया का नामगत्र ही क्योंकि जो न्याय से प्रयोजन सिख होता है वही दया से। दराह देने का प्रयोजन है कि मनुष्य करने से बन्द होकर दु:कों को मात न हों। बढ़ी दया कहाती है जो पराये दु:कों का तुराती जैसा कर्प दया कीर स्याय का तुमने किया यह ठीक नहीं, क्योंकि जिसने जैसा किया हो उसको उतना यसा ही दग्ड देना चाहिये उसी का नाम न्याय है । और औ बगरा दगढ म दिया जाय तो दया का नाम होजाय । क्योंकि एक अपराधी बांकु की छोड़ देने से रमा पुरुषों को दु ॥ देना है, जब एक के छोड़ने से सहस्रों मनुष्यों को दुःस प्राप्त होता है मकार हो सकती है ! दया वही है कि उस डांकु को कारागार में रखकर पाप करने से ब्याना डांकु पर बस बांह को मार देने से काय सहस्रों पर दया प्रकाशित होती है। (प्रश्न) किर दया और व्याप क्यों दूप है क्योंकि उन दोनों का अर्थ यक ही होता है तो दो शप्तों का होना व्यय है हातिवद् का रहना तो घरहा था। इससे क्या विदिन होता है कि द्या और व्याय का एक प्रयोजन नहीं। क्या एक अर्थ के अनेक नाम और एक नाम के अनेक अर्थ नहीं होते हैं (महन) होते हैं।(ह की पुष्ट तुमको छात्रा क्यों हुई ! (प्रश्न ) संसार में सुनते हैं, इसतिये ! (क्सर ) संसार है हो भूत होत्रों सुत्रवे में भागा है परम्तु उसको विवार से तिथ्य करना भपना काम है। देवी सिर्ह द्या हो यह है कि जिसने सह जीवों के प्रयोजन सिद्ध होने के क्या जात् में सकत परार्थ उन्य राव है बचये हैं। इसमें भिन्न तूमरी बड़ी हया की नसी है है अब न्याय का पता प्रत्या ही बती सुक दुःस की व्यवस्था अधिक और स्यूनता से फल की प्रकाशित कर रही है। हा दोनों का दी केंद्र दें कि जो मन में शब को सुख दोने और दु:ख हूटने की इच्छा बीर किया करना है वर्ड कीर बाद बेहा अर्थान् बाधन हिस्तादि यथावन् ह्यूड देना न्याय कहाता है। दोनों वा यक मर्पेश है कि सब को पाए क्षीत मुंखों से पुषक कर देश। ( प्रमा ) देश्वर साकार है या तिराकार ! ( ) बिराबार, क्योंकि जो माकार होता तो स्वापक म होता । जब स्थापक म होता तो सर्वजारि है है अहर में व सह सकते, क्योंकि परिमित बहतु में गुल कामी स्वामात्र भी परिमित रहते हैं तथा है। क्षात्रा, मुका कीर बीम, बीक, देशक संदत्त साहि से रहित नहीं हो सकता। इससे यही विधित हेल्या दिशाचार है। को साचार हो तो उसके नाच, कान, कांस काहि कायपत्री का बनानेहारा होता कहिया करेकि के संयोग से बायक होता है बसकी संयुक्त करतेयाता तिराकार से<sup>तृत क</sup> होता बादिय । तो बीर्ड बहरे बेला कहे कि हैजर में क्वेब्या से साथ ही साथ अपना शरीर बरा हो को कहा कि हुका कि शारीन बनने के पूर्व निगकार था। इसकिये परमानमा कर्ता, गरीर हीं करता किन्तु निराकार होने से सब अगत् को सूरम कारणों से स्यूलाकार बना देता है। ( प्रश्न) थर सर्वशक्तिमान् है या नहीं ? (उत्तर ) है, परन्तु जैसा तुम सर्वशक्तिमान् शप्द का अथ जानते हो हा नहीं । किन्तु सर्वशक्तिमान् शब्द का यही अर्थ है कि ईश्वर अपने काम अर्थातु उत्पत्ति, पालन, ुलय आदि और सब जीयों के पूर्व पाव की यधायोग्य व्यवस्था करने में किंचित् भी किसी की हिए आदि और सद आया के पुराय पाप का यदामान्य व्यवस्था काम पूर्ण कर होता है। (मन्न) इतपता नहीं होता। अपीत् अपने अनन्त सामध्ये से ही सब अपना काम पूर्ण कर होता है। (मन्न) म तो पेसा मानते हैं कि शेथर खाहे सो करे, क्योंकि उसके उपर दूसरा कोई नहीं है। (उसर) वह या चाहता है। जो तुम कहो कि सब कुछ खाहता और कर सकता है तो हम तुमसे पृष्टे हैं कि रमेश्वर अपने को प्रार, अनेक रेश्वर बना स्वयं अविद्वान बोरी व्यभिचारादि पापकम कर और ुक्षी भी हो सकता है। जैसे ये काम ईश्वर के गुण करमें स्वमाव से विरुद्ध हैं तो को तुन्हारा कहना ुला भा हा सकता हु । जल प काल रूक्ट क गुज काल है कि यह सर कुछ कर सकता है यह कभी नहीं घट सकता। इसिनिये सर्वग्रक्तिमाद ग्राप्ट का अर्थ ्रों इमने कहा यही ठीक है। ( प्रश्न ) परमेश्यर सादि है या अनादि ! ( उत्तर ) अनादि, अर्थात् क्रिसका मादि कोई कारण या समय न हो उसको अनादि कहते हैं, हायादि सब अर्थ प्रथम समुझास में ार दिया है देख लीजिये। (प्रकृत) परमेश्वर क्या चाहता है। (उत्तर) सब की मलाई भीर सब के सेंपे सुझ चाहता है परन्तु स्वतन्त्रता के साथ किसी को विना पाप किये पराधीन नहीं करता। (प्रश्न) ररमेदयर की स्तुति प्रार्थमा और अपासना करनी चादिये वा नहीं ? (उत्तर) करनी चाहिये। (प्रदन) न्या स्तुति सादि करने से ईश्वर अपना निषम छोड़ स्तुति प्रार्थमा करनेवाले कायाप हुड़ा देगा ! (इसर) नहीं। ( मश्न ) तो फिर स्तुति प्रार्थना क्यों करना ! ( उत्तर ) उनके करने कर फल कम्प ही है। (प्रश्न ) क्या दे ! ( उत्तर ) स्तुति से ईश्वर में मीति, उसके गुण कर्म स्वमाय से अपने गुण कर्म स्वमाय का खुभारना, प्रार्थमा से निरक्षिमानता, उत्साह और सहाय का मिलना, उपासना से परम्छ में येन और

उसका साद्यारकार होना। ( प्रश्न ) इनको स्वष्ट करके समभाको। ( उत्तर ) जैसे-स पर्पेगाच्छुकर्म<u>रा</u>यमी<u>त्र</u>णमेकाविर्धः शुद्धमपीपविद्धम्। कृतिर्मेनीपी पेटिस्ः स्वंप्रस्योगान-

भ्युतोऽर्श्योन् व्युद्धारङ्ग्रास्तिक्यः समान्यः ॥ यञ्च० २०० । मं० = ॥

( ईश्वर की स्तुति ) वह परमारमा सब में ब्यापक, शीप्रकारी कीर क्रमन बसवान, जो राज्ञ सर्वेड सवका क्रन्तवांमी, सर्वोविर विराक्तमान, समातन, स्वयसिख, परमेन्वर क्रवनी जीवरूप समातन भगादि प्रजा की अपनी संगतन विद्या से वधावत् अर्थों का बोध वेदहारा कराता दे वह सगुत्त न्तुनि अर्थात् जिस २ गुण से सहित परमेश्वर की स्तुति करना यह सगुण, ( अवाय ) अर्थात् वह कर्मा छरार धारत या जन्म नदीं लेता, जिलमें खिद नदीं होता, नाड़ी कादि के बन्धन में नहीं काता कीर कभी पाया-घरण नहीं करता, क्रिसमें क्रेंग दुःथ कान्नान कभी नहीं होता इस्यादि क्रिस व राग क्रेंचादि गुटों से पूपक् मानकर परमेश्वर की स्तुति करना दै यह निर्मुख स्तुति है। इसका फल यह है कि जैसे परमेश्वर के गुण हैं वैसे गुण कर्म स्वभाव कापने भी करना। जैसे वह न्यायकारी है तो काप भी न्यायकारी दीये। और जो केयल भांड के समान परमेश्वर के गुलकी तंन करता आना और कपने खरिष्ट नहीं गुधारता उसकी स्तुति करना व्यर्थ 🕏 🛭 प्रार्थना---

यों मेघों देवगुषाः वितरेशोपार्यते । तुना मामुष मेघयाओं मेघादिन पुरु स्वारो ॥ १ ॥

यञ्च० था० ३२ । मं ० १४ ॥

ते तोऽति ते तो मार्वि थेहि। बीर्यमाति बीर्यं मार्वि थेहि। चलमति वलं मार्वि थेहि। े मार्वि थेहि। मृन्युरिति मृन्युं मार्वि थेहि। सहोऽति सहो मार्वि थेहि॥सा। यहा० प्र०१६।

यज्ञार्यतो द्रमुदिति देवन्तर्तुं सुप्तस्य तथैवेति । दूर्ग्यमं व्योतिर्गं व्योतिर्मः वर्षः से इत्यादत् ॥ ३ ॥ येन कर्नीर्णय्वां मन्तिरिणी युक्ते कृरेविति तिद्रयेषु पीताः । पर्ताः मन्तः प्रजानां तन्ते सन्तः श्रिवति विद्रयेषु पीताः । पर्ताः मन्तः प्रजानां तन्ते पर्ताः सन्तः श्रिवति विद्रयेषु पीताः । पर्ताः मन्तः प्रजानां तन्ते पर्ताः । पर्ताः स्वतः श्रिवति विद्रयो । पर्ताः भावः विद्रयो । पर्ताः वि

मने: तित्रनेहररमस्तु ॥ ७ ॥ सुनार्यरयानित्र यन्त्रवृत्तासेनीयतेऽभोद्येकितेतितेऽत्। यदेतिरं जर्रिष्टं वन्मे बनः गिवर्गद्धरुपमस्तु ॥ = ॥ यजु॰ श० १४ । मे॰ १। २।१।४। है को ! कार्यात् प्रकाशस्त्रकृष परमेश्वर काएकी छुपा से जिस दुद्धि की उपासना विशेष कोर बोगी सोग करते हैं उसी बुद्धि से गुफ हमको इसी वर्षमान समय में बुद्धिमान सार्य कण प्रकरः श्रव्य है करा कर मुझ में भी प्रकार स्थापन की तथे । जार अनन पराज्य पुरु कृत में भी हराकदात्त को पूर्व पराक्रम धरिय। आप अक्तत पलयुक्त हैं स्तिवि सुर्भ है करत् के हिंदे । कार कारण सामध्येतुमा है इसलिये सुमको मी पूर्ण सामध्ये शीमेरे । कार कोर पूरों पर कोरकारी हैं, सुम्मको भी वैसा ही कीश्रिय । खाप सिन्दा, स्तुति श्रीर स्व प्रसा कार क परे के थे हैं, स्वार में मुलको भी वेगा हो काश्राप । सा हो स्वानिये ! आपकी के हर हात्य में तुर दे हाता. दिख्याणमुक्त रहता है स्वीर यही शीते हुए मेरा मन सुप्रीत की का हरू हे कुन के के कामन श्रावहार करता, सन प्रकाशको का प्रकाशक, एक यह प्रशासनी क थान करने कीर मुख्ते प्राण्यों के अर्थ करवाण था समूख्य करमेहारा होते। किसी ही ह को इक्ट पूर्ण कर्यों न दोने । दे ॥ है गर्यान्यवीती । जिससे करनेदार धर्मपुक्त विद्वार्य कीर बुदर्गर में बार्स बरने हैं हो बार्युर सामार्थायुक्त, बुदसीय कीर प्रसा के मीतर रहतेगाता हर बंद कर करने की क्रव्युत्तृत्व होत्तर खंद्रश्री को सर्वधा श्रीक हैये श्रथा सी कारण आहे. को कि नार्वका विकार सक्ति के कि सी सामा की से सीतर सक्ता सुन स्था सा कारण है। को कि नार्वका विकार सक्ति की सीत सामा सी से सीतर सक्ता सुन सी देश सामा स्था रियम को र कुष्टु भी कमी मही कर सकता यह मेरा मन सहाय गुणी की रक्षा अरके पूर पूरी रहे - हे । हे करही अपने ! जिस्सी सन गेंगी ऑग इन सन मून मिल्मान की सात है।

क्षांत्र में महर्मद्व में विश्वास को प्रमाणा के साथ लिया का महा का प्राप्त का मान्य करते. मान्य कि मा

.[प्यों को करवस्त क्षपर कुष्य हुन्याना है, जो इदय में मितिष्ठित सनिमान कीर शरायन येग पाला है हमेरा मन सन्द हन्द्रयों को अध्यमंध्यन ने रोक के धर्मप्रय में सन्दा चलाया करे, पेसी छ्या अन्य कीजिये ॥ छ॥

. सम्ने नर्यं गुण्यो गुणे स्वस्मान् विरयोनि देव वृद्यनीनि विद्वान् । युर्गोध्युसमञ्जीहरायमेनो [विष्ठो तु नर्यं उक्ति विषेष ॥ यञ्च० २०० । यं० १६ ॥

े सुन्न के दाना न्वाबतागुरवक्षण स्वको जाननेद्वारे परमानन् ! जान द्वाको ेष्ठ मार्ग से न्यूर्ग महानों को प्राप्त कराराये चोर जो द्वाम में कुटिल पापानरणक्षण मार्ग दे उससे पूचक् कीतिये । कीतिये द्वाम क्षेत्र स्वावतापूर्वक चापकी बहुतसी स्नृति करते हैं कि चाप द्वाकी पवित्र करें।

्र सा में मुस्तन्तेपुत्र मा ने कर्मुकं मा नु उर्चन्तपुत सा ने उक्षितम् । मा ने पधीः <u>पितरं</u> मोत [प्दें मा ने: <u>पि</u>यान्तुःश्वो रुद्र कीरियः ॥ यञ्च० घ० १६ । मं० १४ ॥

टें पह ! (दुएरों को पाप के दुःकरवरूप पूल को देंठ रलाने वाले परमेशार) जाप हमारे पिट वह जन, गर्म, साम, रिला कोर सिय परभुवर्ग तथा शारी वा हमन करने के लिये मेरित मत वीजिय, पेरे मार्ग के हमको बलारि जियाने हम कार्यव स्वरूपने व हों।

अमतौ मा सब् गमय तमसी मा ज्योतिर्गमय मृत्योगीऽसूर्त गमयेति ॥

शनपयमा० [१४।३।१।३०]

है परमपुरी परमानम् । काप इसकी कसत् मार्ग से पृथक् कर सम्मार्ग में भाप्त की जिये। मेरियान्ध्रकार को हुन्। के विद्यादाय सुर्व को प्राप्त की जिये । बीर सृत्यु रोग से पृथक् करके मीच के मानम्दरुप क्रमृत का प्राप्त की जिये। क्रार्थात् जिस २ दोप था पुर्गुणु से परमेश्वर और अपने को भी थिक मान के परमेश्वर की प्रार्थना कीजाती है यह विधि निर्पेशमश होने से समुख् सिर्पंश मार्थना। ll मनुष्य जिल बान की प्रार्थमा करता है उसकी वैसा ही वर्शमान करना चाहिये अर्थात् जैसे सर्पो-हम दृशि की माति के लिये परमेहदर की प्रार्थना करें उसके लिये जिनना व्यपने से प्रयक्ष डीसके तिना किया करें। क्रेर्यान् श्रापन प्रत्यार्थ के उपनान प्रार्थना करनी योग्य है। ऐसी प्रार्थना कभी न हरनी चाहिए और M परमेश्वर उसकी स्वांकार करता है कि जैसे हे परमेश्वर ! जान मेरे शतुओं का . गया सुभाको सद से बहा, मेरे द्वी प्रतिष्ठा चौर मेरे चाधीन सद हो आये इत्यादि, क्योंकि अब दोनी . शतु पक दूसरे के नाश के निधे प्रार्थना करें तो क्या परमेश्वर दोनों का नाश करदे ? जो कोई कहे कि जिसका ग्रेम द्राधिक उसकी मार्थना सफल डीआवे तव इस कह सफते हैं कि जिसका मैंम म्यून ही इसके शुनु का भी न्यून भाग होना चाहिये। वेसी मूखंता की प्रार्थना करते २ कोई वेसी भी पार्थमा करेगा हे परमेश्वर ! आप हमकी रोटी बनाकर विलाह्ये, येरे मकान में भाड लगाइये, विक्र भी दीजिए और रोती बाड़ी भी कीजिए। इस प्रकार जो परमेश्वर के भरीसे चालसी डीनर बैठे रदते हैं थे महामूखं हैं क्यों कि जो वरमेश्वर की बुख्यार्थ करने की बाबा है उसकी जो कोई तोहेगा वह . सुख कभी नहीं पायेगा । असे---

पुर्वेषेवेद कर्माणि जिजीविवेदछत् असमीः ॥ यञ्च० २०० । मं० २ ॥

परमेखर काहा देन है कि अनुष्य सी वर्ष पर्यन्त कवाँन जनतक और तथतक कम करम करता हुआ जीने की इच्छा करे, कालसी कसी व हो। देखो व्हण्डिके बंध्य में जिठने माली कथया कामणी हैं ये सब अपने २ कमें और यहा करते ही रहते हैं। जैसे विपित्तिका सादि रारा प्रयोग करें, आदि सदा पूर्वने और पूरा आदि सदा बहुने अपने मुद्दे नहते हैं वैसे यह दशान मनुष्यों को में करता देंगे ये कि ने वह दशान मनुष्यों को में करता देंगे ये कि स्वता देंगा की से करता देंगे के से अपने कि स्वता देंगा की से अपने के से अपने की स्वता देंगा करते की स्वता देंगा की से अपने की स्वता देंगा करते होंगे के से अपने की स्वता देंगा करते की सही, इसी अफार से से अपने की स्वता की स्वता की से अपने से अपने स्वता है अपने की से स्वता है। इसी अफार से से अपने स्वता है अपने की से से से अपने स्वता है। अपने से से से अपने स्वता है। इसी अफार से से से से अपने अपने से अ

समाधिनिर्ध्तमत्तस्य चैतसो नियशितस्यात्मनि यत्सलं मयेद् । न शनयते वर्णियेतुं गिरा तदा स्वयन्तदन्तःकरणेन गृहाते ॥

यह उपनिवह का यखन है— जिस युरुए के समाधियोग से अधियादि मन नर आसम्ब होकर परमास्मा में विच जिसने लगाया है, उसको जो परमास्मा के योग का हव व वह पारी से कहा नहीं जा सकता, क्योंकि उस आमन्द को जीवारमा अपने अन्ताकार है करता है। उपासना शाद का अर्थ समीधन होना है। अर्थाम योग से परमास्मा के समीप अर्थी दसनी एक स्वाक्त स्व

तत्राऽहिंसासस्यास्तेयग्रक्षचर्यापरिग्रहा यमाः ॥ [ साधनपादै । छ॰ ३० ]

हत्यादि खुन पानजनयोगग्रास के हैं—को उपासना का आरम्भ करना बादे परें यही आरम्भ है कि यह किसी से बेद न रफ्ते, सर्वदा सबसे मीति करे, सत्य घोते, निष्णा धोले, खोरी न करे। सत्य व्यवहार करे, क्रिनेट्रिय हो, लस्पट न हो और निरमिमानी है। कमी न करे। ये पांच प्रकार के यम मिला के उपासना योग का प्रथम अह है।

शीवसन्वोपवपःस्वाध्यापेश्वरप्राणिघानानि नियमाः ॥ योगस् [ साधनपादे । स्

राग हैप छोड़ मीतर और अलादि से बादर पविश्व गहे, धर्म से पुरुषां करते हैं हैं समझता और होनि में म आप्राज्यता करे, प्रसाव होकर आलस्य छोड़ सवा पुरुषां के किया के दुख्य सुत्रों का सहन और धर्म ही का अनुष्ठान करें आप्रमें का नहीं। सर्वेश सत्य शाली पद्मी, सांदुरनी का सह करें और 'क्षीने में' इस एक परमात्मा के नाम का अर्थ विषया कर किया करें। उस के प्रसाव कर हैंगे। इन पांच कि ति आ किया करें। उस पांच कि ति आ किया कर हैंगे। इन पांच कि ति आ किया के उपासात्मायोग का पूसरा आह कहाता है। इसके आग हो आह मेगर प्रसाव करा का स्थान कर बारा किया कर किया के स्थान आह की स्थान करा का स्थान कर बारा किया कर का स्थान कर बारा विषयों से इस्तियों की रोक, भन की नामित्रदेग में वा हरें, विषय अप्याप्य बीठ के सम्य होड़ में कि स्थान कर स्थान करा करता है से पर स्थान कर बारा विषयों के इसके स्थान कर स्थान कर स्थान के स्थान करता है तो स्थान स्थान कर स्थान करता है के स्थान करता है तो स्थान स्थान करता है तो स्थान स्थान करता है तो स्थान स्थान स्थान करता है तो स्थान स्थान करता है तो स्थान स्थान स्थान करता है तो स्थान स्थान स्थान स्थान करता है तो स्थान स्थान

कम्बेन्द्रिमाञ्चमृतिका के उपासना विश्वय मि इनका वर्धोन है । स॰ दा॰

अपाणिपादो जननो ब्रह्मेता परचरपबद्धाः स मुखोत्यकर्धाः । स बेलि विश्वं म च तस्पात्नि चा तमाहुरात्रपं पुरुषं पुराखस् ॥ [ अेताश्वतः उपनिषद् २० ३ । वं॰ १६ ]

म तस्य कार्यं करणं च विदाते न तत्ममधाम्यधिकरच दृश्यते । परास्य शाहिविविधेव धूयते

वामाविकी हानवलिक्या च ॥ [श्वेतासतर उपनिपद् भ०६। मं॰ ८]

पद वयनियक का यक्त है। ।यरमास्मा से कोई सहय कार्य क्रीर उसकी करण कर्यात् साधतम इस्तर क्रेपेरित नहीं । व कीई सकत तुल्य क्रीर क क्रीरक है। सर्वाचम श्रीक कर्यात् साधतम इस्तर क्रेपेरित नहीं । व कीई सकत तुल्य क्रीर क क्रीरक है। सर्वाचम श्रीक कर्यात् सामतम्य बात, कालत वल क्रीर काम्यत् किया है यह स्थामाधिक क्रयांत् सरक करमे सुनी क्रमी है।

, परमेद्दर सिधिय क्रीरा तो आगत् की अवलि स्थित अवव क कर सकता। इसकिय वह किर् पापि येतन होने से सक्से मित्रम भी है। (अरम) अक यह क्रिया करमा होगा सक क्रमण्यात्ती हिया तीते होगी या करता है। क्रमण अनिने देख काल में किया करमा अधित समभाग है अपने हो देख क्षित में मित्रम करता है। क्रमण अध्यात पूर्ण कार्योक क्षा विद्या करमा अधित समभाग कर्या क्ष्म क्ष्मा है। या करता है न क्षितक क क्ष्मान क्ष्मीकि वह विद्यात है। (अरम) परिभव क्ष्मात क्ष्मा क्ष्मा क्ष्मा क्ष्मा क्ष्मा है। या नहीं ( क्ष्मा ) परमास्मा पूर्ण क्षामी है, क्ष्मीक क्षमा अस्ते कर क्षमा क्ष्मा का कि।

व परिभव क्षमात्त है। क्षमा के क्षमा क्षमा क्षमा अस्ते है। अपना विद्या क्षमा है।

स्थान क्षमा सामन क्षमा क्षमा क्षमा क्षमा क्षमा हो।

क्षमा है।

क्षमा है।

क्षमा क्षमा क्षमा क्षमा क्षमा क्षमा क्षमा हो।

क्षमा क्षमा क्षमा क्षमा क्षमा क्षमा क्षमा क्षमा हो।

क्षमा है। द्वेद्धारमंदिवाकाशमैरस्तामृष्टः पुरुपतिशेष र्श्वसः ॥ योग स॰ [ समापिररे । सः को कवियादि क्रेस कुरस्त, ककुरस्त १ए. बनिए बीर मित्र फलदावक दर्श है

में रहित है वह सब बांधों से विशेष ईश्वर बहाता है। ( प्रश्न )-र्बनानिदेश १ ॥ [सां घ० १ । ६० १२ ]

प्रमारामात्राच तन्मिद्धिः ॥ २ ॥ । साँ० घ० ४ । स्० १० ) मध्यन्यानाराष्ट्रानुमानम् ॥ ३ ॥ सोरुपप् ( घ० ४ । ए० ११ )

इन्ह्या में यह सकते हेंद्वर की लिखि नहीं होती हा है ह क्योंकि जब इसकी सिंहें के क्षावानकी करणा हैं करें को कानुवारणीर प्रवास नहीं हो सकता ॥ ५ ॥ और स्थासि सस्यन्ध न होते से अनुवर्त हुं सारणा । पूर प्राप्तानुगान के में होने से शहरपाण सादि भी नहीं मह सकते हैं से सहित् के लिहे वर्रे हा सकते व 3 व ( उत्तर ) यहां देशवर की सिद्धि में मायक ममाल मही हिला कालु का कारणा कारण है। और तुल्य से विकासन कार्यात वर्ष है से वहना क्षार पूरक कोत्र क्षारें वे इत्यन करने के शीर का भी माम पुरुष है, क्योंकि इसी प्रकरण है इसे

क्रकार हे हे नेहरू व्यक्तवानिक ॥ १ ॥ ग्रामायायोग्मीयमेम् ॥ १॥ मुहिने व

कृष्ण<sup>‡</sup>त्रकृत् के इत्याष्ट्रकृत्य के **वास्त्र स्वत्र है । १**२ ]

क'ं बुवन को वाशममृति का बोग हो तो बुवन में सम्रापति होतान सर्वात् हैं। वहीं। क रिकृत्य के त्रवत्र में स्वत्र जुरे हैं येने प्रतासत और त्रमुख ब्राज्य । इसलिये प्रतिमाह क्ष्य क्रमान्य क्रमा पहुँ कि पूर्व अला का व्याप्त का व्याप्त हा आपा । इसालय प्राप्त । इसामान्य क्रमा पहुँ कि पूर्व अला का वर्ण है कर है अभी धेनम की अतान् वी उत्पत्ति हो तो है जा व कार्या वर्षे के है दे का शंकार में भी कांशवर का पीत होता सहिये, तो नहीं है दे हार्या के कारण के बन्जन कंपन नहीं जिल्ला निर्माण कारण साहित् ना सहा के हैं। कारण के बन्जन कंपन नहीं जिल्ला निर्माण कारण है से वे संस्थातिय प्रानिषद् भी प्रवाह है 

कर तक से हेरहर रहत्यों बढ़ी। प्रता सुत्रमानों स्वस्पा ॥

यह अन्त जनर प्रानिषद् [ यह छ । लेंक थ ] का व्यन है है

क्ष करण देश अ व अज मनोग्राद्य प्रदृति है नहीं क्वमप्राक्षात से बहुत समावर है। है कर न हर्श कर दे जिले हु कहा का प्रकारतर हो अर्था है और सुवन भागी नाम है के के कर मार्ग दे के पूर्व के के के बार्ग कही पांध होता स्वता कृतिक मित्र का विकास में कि कि कि कि कि कि कि कि कि के रक्ष के की अर अर दर्श करता है अर्जा वहाँ अनीकारणहरी है, अधिवास भी नहीं। मंत्री कर के कर्न करोड़ के के जन कर लगा वहां अनावनसङ्ग्रह के सार्याचा था नहें कर के कर्न करोड़ किया ने कर लगा की मकामार्थ कान के सार्यावनगरी की स्य १ त. क. ८. ड. कंटल. व लागर वरण्यक कार स्थान होत्रहरू सामक है । हे सहस्र हर्ट्या स्थान दे 4 पर ' अपन नदी करण ए महण्यस्यान् । इडा स्व क्षां माने महण्या महण्या । र के के प्राप्त के स्थल है। कि साल स्थल है। अस्त है है के है पर करनर साम सर्व सन। १ वस

के, जा दि को पर एक निर्वेश है जावता । अक्ष्युत्मानमापूर्वेदन तकालाने सुबन्ध

4 - 41 - [ 20 + 4 | 411 - 0 ]

श्रीहरूएजी कहते हैं कि जब २ धर्म का लोग होता है तब तब में शारि धारण करता है! उत्तर ) यह बात चेद्विकद्ध होने से प्रमाण नहीं। और पैसा हो सकता है कि श्रीकृष्ण धर्मामा और में की रक्षा करना चाहते चे कि में युग २ में जन्म लेके थेहीं की रक्षा और दुएों का नाग्र कर्र तो 🗷 दोप मही । क्योंकि "प्रशेषकाराय सन्तां विभूतवा" प्रशेषकार के लिये सत्पृद्धीं का तन, मन, धन का है। तथापि इससे ऑहम्य ईश्वर नहीं हो सकते। ( प्रश्न) ओ पेला है तो संसार में चीतीस खर के अपनार क्षीते हैं और इनकी अवतार क्यों मानते हैं। (उत्तर) वेदार्घ के न डानने, स्पदापी लोगों के बहकाने कीर अपने काप कविद्वान होने से अमजाल में जंस के ऐसी २ अप्रामित्र तिं करते और मानते हैं। (प्रकृत । जो ईम्बर अववार न तेने तो कंस रावणादि दुर्शे का नाग्र से हो सके ! ( उत्तर । प्रथम हो जो जन्मा है यह अवस्य मृत्यु को मास होता है । जो ईम्बर अन्तरार रिर श्रारण किये विना जनत् की अत्यत्ति, स्थिति, मलय करता है उसके सामने कंस और शहराहि क कीही के समात भी नहीं। यह सर्वन्यापक होने से कंस रायणादि के ग्ररीचें में में में में परिएं हैं। हा है, जर चाहे उसी समय मर्मच्छेरन कर नाग कर सकता है। मता इस कान्ड बार करें. यभावयक परमातमा को एक जुदु औव वे भारने के लिये जन्म भरणपुक कहने वाहे के नगरवान करन ुख विशेष अपना मिल सकती है। और जो कोई कहे कि मक्तवनों के उद्धार करने के किये क्रफ ता है तो भी सत्य नहीं, क्योंकि जो अकतन देश्वर की बाहानुकूल खलते हैं उनके अक्टा कार्य का नामर्थ्य देश्यर में है । क्या देश्यर के पृथियो, सूर्य, चन्द्रादि जगत की बनारे, कारर की, कार करने रप कमी से कंस रावणादि का बध बीर गोवधनादि पर्यती का उदाना वहुँ करें हैं कि की उस अहि में परमेश्वर के कार्यों का विचार करें तो "न मुतो न मविष्दति" हैं का बेन्द्रर में हैं न है, ह श्रीया। श्रीर मुक्ति से भी ईरवर का जन्म सिद्ध नहीं होता। देसे बोर्ट कल्प कप्पा की कई हि ामें में भाषा था मुठी में धर लिया, वेसा कहना कभी सच नहीं हो सकड़ क्या मानज़ प्रक्रू और सब में व्यापक है। इससे न बाकार बाहर बांवा बार व जीतर का की है करना सर्वे प्राप्त प्रसासमा के होते से इसका बाना जाना कभी सिद्ध वहीं हो सकत जाए का कार हुत हुत है सकता है जहां सहो। क्या परमेश्वर गर्म में स्थापक रही हा हो कहा है कराई की र हमा हर वां जो भीतर से निकता ! पैसा देशकर के बिएय में कहन की जलर रेज्यानी के जिल्हा है न कह भीर मात संश्ता ! इसलिये परमेश्वर का द्वारा भार का का का किए का न स्सितिये 'देशा" आदि भी देश्वर के सबतार नहीं रेम माम नेर कार्य तार हैए कर क माय, शीक्ष, दाख, सक्ष, क्षमा, माया कादि एन्यान होने सेकार है। क्रमा हैंद्रका करत

प्राप्त कभी नहीं हो सकता, क्योंकि जैसे मृत्य, स्वामी और सेना, सेनाच्यत्त की ब्राहा प्रका युद्ध में अनेक पुरुषों को मार के अपराधी नहीं होते, वैसे परमेश्वर की प्रेरणा और सिद्ध हों तो श्रीय की पाप था पुरूष न करें। उस फल का भागी प्रेरक परमेश्वर होते। भ्रायांत् दुःख सुख की प्राप्ति भी परमेश्यर की होने। जैसे किसी मनुष्य ने मारहाला तो वही भारनेवाला वकड़ा जाता है और वही दगड पाता है, ग्रस्त नहीं। वैसे हैं जीय पाप पुरुष का भागी नहीं हो सकता। इसलिये अपने सामर्थ्यात्कुल कर्म करने में केंच परन्तु अव यह पाप कर जुकता है तब ईंग्बर की व्यवस्था में बराधीन होकर पाप इसलिये कमें करने में औय स्यतन्त्र और पाप के दुःखक्तप कल भोगने में परतन्त्र होते हैं। को परमेश्वर औव को न बनाता और सामध्ये न देता तो जीव कुछ भी न कर सकता स्तिबंद की मेरता ही से जीय कर्म करता है। (उत्तर) जीय उत्पन्न कमी न हुआ, झनारि 🕏 और जगत् का उपादान कारण निमित्त है और जीय का शरीर तथा इन्द्रियों के गीतक बनाये हुए हैं परन्तु वे सब जीय के आधीत हैं। जो कोई मन, कमें, यदान से पाप 🚉 मोता दे देरवर नहीं । जैसे किसी कारीगर ने पहाड़ से बोहा निकाला, उस लोहे को दिली ने मिया, उसकी पुकान से लोहार ने ले तलबार बनाई, उससे किसी सिपाडी ने तलवार ले क्मने किसी को मारकाला। सब यहां जैसे यह लोहे को उत्पन्न करने, उससे लेने, ततवार कीर नत्तवार की पकड़ कर राजा दएड नहीं देता किन्तु जिसने तत्तवार से मारा वही दूरह इसी मचार ग्रुरीसादि की उत्पत्ति करनेवाला परमेश्यर उसके कर्मी का मोका नहीं होता है, अ मुगारे बाला होता है। जो परमेध्यर कमें करता तो कोई जीव पाप नहीं करता, क्योंकि परमे कौर क्षार्विक होने ने किसी जीव को पाप करने में मेरला नहीं करता। इसिवेंगे जीव करने में स्थापन है। जैंगे जीव कामने कामों के करने में स्थतपत्र है येसे ही परमेश्वर मी क्ये भागे में क्षण्या है। ( महत) जीव कोर केंद्रावर का स्वत्य हु यस हा परमदार भा दोरी केन्ड्रक्ट है. स्वमा ह दोनी का पवित्र, कविनाशी और धार्मिकता आदि है। पानु के शर्र ह की बर्जाल, स्थिति, प्रलय, राज की नियम में रक्षता, जीवों की पाप पुरायों के कर्मपुक्त कर्म है। कीर सीव के सम्लामीत्यक्ति बनका पासना, शिवपविद्यादि अब्दे हुरे कर्म है। वे रिन्पराय, बारमन्त्र, बारमन वक्त बादि गुरा है और जीय के---

रष्टदेश्यत्वमृत्तरुष्ट्यानायास्मते लिङ्गामिति ॥ स्याययः ( आः १ । आः १ । आः १ । अः १ । आः १ । अः १ । आः १ । अः अन्यत्यनिवेदीन्भेदयनीमित्रयान्तरिक्षात्रः गुरुद्वस्य अःदेषी प्रयक्षात्राप्तमो विश्वति वैग्रेषिक सः विश्वति अः ३ । आः २ । सः

 ्हें याचा जाना है तर ये शुल शरीर में नहीं बहते। जिलके होने से जो ही बीर म होने से स हो है ्वारी के होते हैं। जीते हीय कीर साम्योदि के न होने से प्रकाशादि का न होना और होने से होना पैते ही जीव और परमान्त्र का विद्यान शुस्त्रान होता है। (प्रका) परमेश्यर त्रिकालहर्गी है तो भविष्यम् की वार्ते जानना है। यह जैसा निश्चय करेगा जीव पैसा ही करेगा। इससे औव स्थतत्त्र

्री। कोर देश को रेप्सर ६एड भी गढ़ी देशवता, क्योंकि जैसा रेप्सर ने वापने बान से निद्याल या है ऐसा दी शीव करना है। (दलर) ईंश्वर को त्रिकालदर्शी कहना मुर्धास का काम है, क्योंकि दोपर न रेद्रै वह मुलकाल कोर न डोके डोवे यह मेदिप्यकाल कहाना है। क्या रेस्सर का कोर्रे

न होते नहीं बहना मधान होते होता है ? इससिये वस्तेश्वर का बात सहा पकरस, बासविवत नित हहता है। भूग, श्रविष्णत् जीवों के लिये हैं। हाँ! जीवों के कर्म की क्रारेशा से जिकालकता वर में है क्वता नहीं। जैसा क्वताबता से जीव करता है देसा ही सर्ववता से इंतर जानता है।

ैर जाता राषर जानता है यसा जीव करता है। कर्यात् श्रृत, मविचात् वर्शमान के झान और फ्रा । में इंसर ध्वनन्त्र और जीव किश्चित् वर्णमान और कम करने में स्पतन्त्र है। ईश्वर का अनादि न दोने से जैसा कर्म का बान दे वैसा ही दएड देने का भी बान कमादि है। दोनों बान उसके सस्य । क्या कर्महान संचा और इएडशन मिथ्या कर्मा हो सकता है। इससिय इसमें कोई दोप नहीं ता। ( प्रथा) जीव हारीर में भिक्त विश्व है वा परिविद्य ? ( वचर ) परिविद्यम, जो विश्व होता तो जामत्, हम, रहुपुति, अरख, अत्म, शंयोग, वियोग, जाना धाना कभी नहीं हो सकता । इसलिये जीव का स्वरूप रपड. बारप क्षार्यान् एरम है और परमेश्वर क्षातीय स्रमान्त्रस्तर, क्षान्त, सर्वड कीर सर्वज्यापक-रकप है। इसीकिए जीव कीर परमेश्वर का व्याप्य व्यापक सम्बन्ध है। (प्रद्त) जिस जाह में एक

सकता दे व्याप्य व्यापक नहीं।(इसर)यह नियम समाव आकारवाले पदार्थी में घट सकता है। समानाइति में नहीं। जैसे लोहा स्यूल, चांग्र खदम होतर है, इस कारण से लोहे में विध्युव ब्राप्ति रायक दोकर एक दी कावकाश में दोनों रहते हैं, वैसे जीव परमेश्वर से स्पूल कौर परमेश्वर जीव से रम होने से परमेश्वर प्यापक क्रीर श्रीव व्याप्य है। जैसे यह व्याप्य व्यापक सम्बन्ध जीव ईश्वर का वैसे ही सेय्य सेवक, काधाराधेय, स्वामीश्रुल, राजा मजा और विता पुत्र जादि भी सम्यन्ध हैं। (मस) को पृथक् २ है ती-

न्तु होती है उस जगह में दूसरी वस्तु नहीं रह सकती। इसलिये बीय और ईश्वर का सैयोग सम्बन्ध

मेद्रान ब्रह्म ।। १ ॥ बाई ब्रह्मारिम ॥ २ ॥ तत्त्वमित ॥ ३ ॥ अयमात्मा ब्रह्म ॥ ॥ ॥

हैं के इन महावाक्यों का अर्थ क्या है (उत्तर) ये वेदवाक्य ही नहीं हैं किन्तु माझग्र-

र्यों के यसन दे दनका नाम मद्वायाक्य कहीं सत्त्वगाओं में नहीं लिखा। कर्य-(क्षद्वम्) में

मरा) अर्घात् मद्यस्य (अस्मि) है। यहां ताल्स्योपाधि है जैसे "मञ्जाः कोशन्त" मञ्जान पुकारते

मिश्चान जरु है, बनमें पुकारने का सामर्थ्य नहीं, इसलिये मश्चरय मश्चय पुकारते हैं । इसी प्रकार

रों भी जानना। कोई कहें कि प्रकारध सब पदार्थ हैं, पुनः श्रीय को ग्रक्तस्य कहने में क्या विशेष है ? उका उत्तर यह है कि सब पहार्थ अञ्चल हैं परन्तु जैसा साधार्यपुक्त निकटला औप है पैसा बान्य

हीं भोर जीव को र्राह्म का झान भीर मुक्ति में यह एका के सालाग्सम्बन्ध में रहता है। इसिसये जीव । प्रत के साथ तारस्य क तरसङ्चरितोपाधि कर्यात् प्रदा का सङ्कारी जीव है। इससे जीय भीर ए पक नहीं। जैसे कोई किसी से कहे कि मैं और यह एक हैं अर्थात् अविरोधी हैं, वैसे जो जीव

माधिस परमेश्वर में मेमक्स होकर निमन्न होता है वह कह सकता है कि मैं और मन्न पक सर्थात्

श्रविरोधी एक अवकाशस्य हैं। जो जीव परमेश्वर के सुन, कर्म, स्वमाय ने अनुवृत्त आरे ही स्यभाप करता है यही साधार्य में ग्रह्म के साथ वकता कह सकता है। (प्राप्त ) करणा ही . कर्ष कैसा करोगे हैं (तम्) ब्रह्म (स्ये) मू जीव । क्रांसि ) है । हे जीव है (सम्) मू (स्म्) स ( असि ) है। ( उत्तर ) तुम 'तत्' शस्य से क्या लेते हो है ' ब्रह्म"। ब्रह्मपद की अनुमूनि कहीं है।

## सदेव सोस्पेटमय भागीडेकमेवाडितीयं मध्य ॥

इस पूर्व थाक्य से। तुमने इस छान्द्रीच्य उपनिपद् का दर्शन भी नहीं किया। हो स होती तो यहां ग्रहा शाद का पाउ ही नहीं है, पैसा फूंड क्यों कहने हैं किन्तु शान्दीन्य में ठी-

सदेच मोम्पेदमग्र भासीदेकीयबिद्धीयम् ॥ [ ह्यां० प्र० ६ । खं० २ । मं० १ ] पेसा पाठ है यहां प्रहा शम्द नहीं। ( प्रश्न ) तो काप तरशुम्द से क्या सेत हैं। ( उत्तर )--

स य एपोखिमा ॥ ऐतदारम्यमिद्ध मर्वं तन्सस्यध स बारमा तत्त्वमि सेतर्रेतो हि ॥ छान्दो० [प्र०६ । स्तं० = । मं०६ । ७]

यह परमारमा जानने योग्य है। जो यह ऋत्यन्त स्त्रम और इस सब जात् और ी भारमा है। यही सत्यस्वद्भप और अपना आरमा आप ही है। हे उनेनदेती विषयुत्र !

### तदारमकस्तदन्तर्यामी स्वमसि ॥

उस परमात्मा अन्तर्यामी से तू युक्त है। यही बर्ध उपनिपरों से श्रविरुद्ध है, क्योंकि:--

य आरमानि तिष्ठकारमनोन्तरोयमारमा न वेद यस्यारमा शरीरम् । आरमनोन्तरोयमपनि ारमान्तर्पोम्यमृतः ॥

यह पृह्दारएयक का वचन है। महर्षि याइच्ट्रक्य अपनी स्त्री प्रेत्रेयी से कहते हैं कि है न जो परमेखर कारमा अर्थात् जीव में स्थित और जीवात्मा से भिन्न है जिसको मृह जीवात्म जामता कि वह परमारमा मेरे में स्थापक है, जिस परमेखर का जीवारमा शरीर क्यांस जीते हैं जीव रहता है येसे ही जीव में परमेखर ब्यापक है, जीवारमा से भिन्न वह कर जीव के पार पर साही होकर उनके फल जीवों को देकर नियम में रखता है, वही चयिनाशी स्वरूप तरा मी क भारमा भर्यात् तेरे भीतर व्यापक है उसको त् जान । क्या कोई इत्यादि धचनों का अन्यर्था क सकता है ? "अयमात्मा शहा" अर्थात् समाधिदशा में जब योगी को परमेश्वर शत्यह होता है कहता है कि यह ओ मेरे में ज्यापक है यही अहा सर्वेत्र ज्यापक है। इसलिये ओ झाजहरू है

श्रीय प्रह्म की एकता करते हैं वेदान्तग्राह्म को नहीं आनते। ( प्रश्न ):--यनेन यात्मना जीवेनानुपविश्य नामरूपे ब्याकरवाशि ।। [ छां॰ प्र॰ ६ । ख॰ ३ ।

तत्मृथ्वा सदेवानुवाविशात् ॥ तैचिरीय० [ प्रदानि० श्रमु० ६ ] पामेश्वर कहता है कि मैं अगत् और शरीर को रचकर जगत् में व्यापक भीर जीवर्ड

शरीर में प्रविष्ट होता हुआ माम स्रोर कर की व्याख्या करूं। परमेश्वर ने उस जगत् स्रोरशर को वना वही प्रविष्ट हु था, ब्लादि अतियों का अर्थ दूसरा कैसे कर सकोंगे ? ( उत्तर ) जो तुम पर, परा रं जीवेर्सी च विद्युद्धाचिद्विसेदानु समेद्वीयाः। अविद्या सचितोर्योयः पडस्थारमनादयः।। १ ॥ कार्योजाधिरयं जीवः कारखोजाधिरीक्षरः । कार्यकारखनां दित्या पूर्ववाधिन्वशिष्यते ॥ २ ॥

वे "संदेपशारीरिक" और "शारीरिकआर्य" में कारिका हैं-इम वेदाशी ह: परार्थी अर्थात् रक जीव, हुसरा ईश्वर, तांसरा ब्रह्म, चीधा जीव और ईश्वर का विशेष भेद, पांचवां धविया सहान और छुड़ा अविचा और चेतन का धीग इनको अनादि आनते हैं। परन्तु एक प्रक्ष अनादि अनन्त भीर भान्य पांच समादि सान्त हैं जैसा कि प्रागमाय होता 🖺। अवतक सहान रहता है तकतक ये पांच रहते हैं और इस पांच की झादि विदित नहीं होती इसलिय झनादि और हास होते के पशान् नप्ट हो जाते हैं इसितिये सान्त अर्थात् नाश पाले कहाते हैं। (उत्तर )यह तुम्हारे होनी नहीक अगुद्ध हैं। क्योंकि अविधा के बीग के बिना कीय और माथा के बीग के विना ईश्वर नुम्हारे मत में सिख नहीं हो सकता । इससे "तक्षितीयाँगः" जो छुडा पदार्थ तुमने गिना है यह नहीं रहा, क्योंकि यह कविद्या माया जीव ईस्पर में चरितार्थ होगया और प्रक्ष तथा आया और श्रविचा के योग के यिना ईश्वर नहीं वनता फिर ईश्वर को ऋषिया क्रीर ब्रह्म से प्रथक मिनना व्यर्थ है। इसलिये दो ही पदार्थ अर्थान् ब्रह्म भीर भविषा तुम्हारे मत में सिद्ध हो सकते हैं छुः नहीं। तथा कापका प्रथम कार्योपाधि काण्णीपाधि पे जीव भीर ईश्वर का सिद्ध करना तब हो सकता है कि जब धनन्त, नित्य, शुद्ध, बुद्ध मुक्तस्यभाव, सर्पव्यापक महा में ऋषान सिख करें। को उसके एक देश में स्वाध्य क्रीर स्वविषयक क्रमान क्रमादि सर्वत्र मानोगे तो सब प्राप्त ग्राह्म वहीं हो सकता। स्रोट कर एक देश में बाहान मानोगे तो वह परिविद्धार दोने से दधर कथर भाता जाता गहेगा। जहां २ जायमा यहां २ का ग्रहा अधानी भीर जिस २ देश की दोइना जायगा उस २ देश का महा बानी होना रहेगा तो किसी देश के महा को क्यादि शुद्ध झानपुक म कद सकींग । और जो अञ्चान की सीमा में ब्रह्म दे यह अञ्चान को जानेगा । बाहर और भीतर के ब्रह्म के दुसके हो आयेंगे। जी कही कि दुकका होजाओं। अस्य की क्या हाति, तो कालंड नहीं। कीर जो भववड दे तो बाहानी नहीं। तथा बान के बाबाद वा विपरीत दान भी गुण दोने से बिसी द्रम्य के साध

नित्य सम्बन्ध से रहेगा। यदि पैसा है तो समवाय सम्बन्ध होने से अनित्य कभी नहीं हो और जैसे शरीर के एक देश में फोड़ा होने से सर्वत्र दु:ल फैल आता है वैसे ही एक देश में दु:स द्वेशों की उपलब्धि होने से सब बहा दु:सादि के अनुभव से ही कार्योपाधि अर्थात् की उपाधि के योग से ब्रह्म को जीय मानोगे तो इम पृछ्ते हैं कि ब्रह्म व्यापक है वा परिन्हिंग कहो व्यापक और उपाधि परिच्छिन्न है अर्थात् एकदेशी और पृथक् २ हैं तो अन्तःकरण फिरता है या नहीं ? ( उत्तर ) चलता फिरता है। ( प्रश्न ) अन्तः करण के साथ ब्रह्म भी चलता है या स्थिर रहता है ? (उत्तर) स्थिर रहता है। (प्रश्न) अब ऋन्तःकरण जिस जिस है। ख़ोड़ता है उस उस देश का महा ऋहानरदित और जिस २ देश की मात होता है उस २ देश का गुड़ ब्राज्ञानी होता होगा। येसे चल में वानी और अज्ञानी क्रक्त होता रहेगा। इससे प्रोक्त और वन्ध्र मी चल्नी होगा. और जैसे अन्य के देश का अन्य समरण नहीं कर सकता वैसे कल की देशी सुनी ड्रॉ बर्ल है यातु का ज्ञान नदीं रह सकता। क्योंकि जिस समय देवा सुना था यह दूसरा देश और दूसरा 👫 जिल समय समरण करता यह दूसरा देश और काल है। ओ कही कि ब्रह्म एक है तो सर्वेड स्व महीं । जो कही कि अन्तःकरण भिन्न २ हैं, इससे वह भी भिन्न २ होजाता होगा, तो वह जड़ है औ हान नहीं हो सकता। जो कही कि न केवल ग्रह्म और न देशल अन्तःकरण को द्वान होता है कि अन्तः करणस्य चिदाभास को बान होता है तो भी चेतन ही को अन्तः करण द्वारा बान हुआ हो स नैत्र द्वारा अरुप अरुपत क्यों है ! इसलिये कारणोपाधि और कार्योपाधि के योग से वहा जीय सीर रा महीं बना सकोंगे। किन्तु ईश्वर नाम बहा का है और ब्रह्म से भिन्न अनादि अनुत्पन्न और अमृतस्की जीय का नाम जीय है। जो तुम कहा कि जीव चिदामास का नाम है तो यह चाएमह होते से नए है जायमा तो मोद्दा का सुक कीन भोगेगा । इसितिये ग्रहा जीव और जीव ग्रहा कभी म हुआ न है हैर म होगा। (यहा) तो "सदेव सोम्येदमग्र आसीदेकमेयाडितीयम्" ( खान्दोग्य० ) सहैतसिडि केसी होगी हमारे मत में तो प्रता से पृथक् कोई सजातीय, यिजातीय और स्थात अथयवों के भेद न होते से ए मस ही सिद होता है। जब जीय दूसरा है तो श्रद्धतसिद्धि कैसे हो सकती है ? (उत्तर) इस अमे पड़ क्यों हरते हो । विशेष्य विशेषण विद्या का झान करो कि उसका क्या फल है । को कही कि "हारि चंद विशेषएं भवतीति" विशेषण भेदकारक होता है तो इतना और भी मानो कि "प्रवस्क प्रकाशका" पिरोपणं भवतीति" विशेषण प्रवर्धक और प्रकाशक भी होता है। तो समभो कि सहैत विशेषण मह है। इसमें स्वायर्थक धर्म यह है कि अहत यस्तु अर्थात् तो अनेक जीय और तस्य हैं उससे मार्थ पूपक करता है और विशेषण का मकाशक धर्म यह है कि ब्रह्म के एक होने की प्रशृक्ति करता है। "अस्मियागरेऽद्वितीयो धनाढ्यो देवद्शः। अस्यं सेनायामद्वितीयः श्रूरवीरो विक्रमसिक्षः"। किसी किसी में कहा कि इस नगर में श्रव्रितीय धनाड्य देवद्श स्थेर इस सेना में श्रव्रितीय श्रद्धीर विक्र सिंह है। इससे क्या सिंह हुआ कि देवदल के सहग्र इस नगर में वृक्षरा धनाइय और इस सेना वित्रक्रासिंह के समान दूसरा ग्रुप्तीर नहीं है न्यून तो हैं। और पृथियो शादि जह पशार्थ, पाणादि प्रावि कोर कुछादि भी हैं बनका निर्वेध नहीं हो सकता। वैसे ही ब्रक्त के सक्का जीव था प्रकृति नहीं है कि उ म्पून तो हैं। इसम यह सिद्ध हुआ कि व्रक्ष सदा एक है और जीव तथा प्रकृतिस्य तत्य अनेक हैं। हरते मित्र कर प्रदा के स्कत्त्व की सिद्ध करनेद्वारा कहित था अहितीय विशेषण है । इसमें और वी प्रदर्भि का और कार्यक्य ज्ञान का जामाव और नियंध नहीं हो सकता, किन्तु में सब हैं परार्त हैं ब तुत्रय नहीं । इसके न कड़तिक्षित्व और न हितक्तित्व की हानि होती है । घषराहर में मत पड़ी, सीबी और समझो । (मझ) ब्रह्म के सन्, चिन्, व्यानन्य और श्रीय के व्यस्ति, म्राति, मिनक्प से यहाँ

नी है। पित क्यों क्ष्महरून करते हो। (इसार ) कि क्षित्र साधार्य क्षित्र से सकता नहीं हो राकती। ते पूर्णिय कर, क्षम है कि क्षम को काशि क्योंके की क्षम करते होते हो राकती। ते पूर्णिय करते कर कर की कि कि काश्री की स्वार्धिक की स्वार्धिक की स्वार्धिक की स्वर्धिक स्वर्धिक की स्वर्धिक स्वर्

# धायोदश्यान्तरं कृतने । धाय तस्य मधं भवति दिनीपादै मधं भवति ॥

यह कृदवारएयवा का यसम है। सो ग्रहा की। जीव में चोड़ा भी भेद करता है उसकी भय ग्रास ता है, क्योंकि इसरे ही के अब होता है। (क्लर) इसका कर्य यह नहीं है किन्तु जो जीय-परमेश्वर ी निषेश्र का बिल्ही तका देश काल में परिविद्धिय परमारमा को माने बा उसकी आणा और गुण कर्से मार से विरुद्ध होने क्रथका किसी हुमरे अनुष्य से कर करे इसकी अब मान होता है, क्योंकि दितीय दि कर्यान् देशका के मुख के बुद्ध कारकथ करी तथा किसी प्रमुख्य से करे कि तुसकी में कुछ नहीं मभाभा मु मेरा बुद्ध भी नहीं बाद शवाना का किसी की हानि वारता बीट हुन्छ देता जाय तो उसकी नते अप होना है। कीर शह प्रचार का कविनोध हो तो वे एक चहाने हैं. जैसा संसार में कहते हैं कि देयदूरा, हरूत और विक्तुवित्र वक्त 🖁 क्रायंत्र कविरुद्ध 🕏 । विरोध मन्द्रमे से सुलक्षीर विरोध से दुःश मास दीता 1 (अभा ) बहुत और जीव की शहा राजना अनेवता गहनी है वा कामी दोनों मिलके एक भी होते हैं । नहीं ! ( क्लर ) कामी इसके पूर्व बुद्ध क्लर देदिया है परन्तु साधम्य बान्वयमान से यकता होती है । ले चावारा से सूर्ण द्वस्य जरूरव होते से चीर बामी पूचक न रहने से एकता चीर व्याकारा के विश्व-था, बादप, बाबान बादि शुण बीर मुर्च वे परिविद्ध रहयन्य बादि वैधार्य स भेद होता है आधीत् ने पृथित्यादि हुत्य शाकाश के लिस कभी नहीं क्हते, क्योंक अन्यय अर्थात् अयकाश के विना सूचे प्य कभी नहीं कह सवाना और व्यक्तिका आधीत् क्वकप से जिल्ल होने से पृथका है पैसे प्राप्त के व्यापक मि से जीव चीर पृथियी चाहि हुक्य बससे धलग नहीं रहते चीर स्वचय से वक्त भी महीं होते, जैसे र के बनारे के पूर्व भिन्न ६ देश में मही सावड़ी कीर खोड़ा कादि पशार्थ काकाश की में रहते हैं जब र वन गया सब भी कादाया में है कीर अब यह नष्ट होगया क्यांत् उस घर के सब अवयय भिन्न ६ ए में मान दोगंप तब भी धावाश में दें अर्घात् तीन काल में आकाश से मिय नहीं दो सकते और पदय से भिन्न होते से न कामी एका ये, हैं ब्रीट होते, इसी प्रकार जीव तथा सव सीसार के पदार्थ रमेश्यर में द्याच्य द्वांत से परमात्मा से तीनों कालों में निध और स्वरूप शिध दोने से एक भी नहीं नि। भावतल वे वैदान्तियों की दक्षि काणे युरुष के समान अन्यय की छोर यह के व्यतिरेकामाय दिर विरुद्ध हो गरे हैं। बीरें भी येसा हुच्य नहीं है कि जिसमें समुणुनिर्मु जता, बन्यय, स्पतिरेक, ताथम्यं, वैधम्यं क्रीर विशेषण् भाष न हो। (प्रक्र) परमेश्वर समुख् है वा निर्पृष् । (उत्तर) दोनों कार है। (महा) मला एक घर में दो तलवार कभी रह सकती है। एक पदार्थ में सगुणता स्नीट ग्रेपना केसे रह सकती है ! (बक्तर ) असे जड़ के रूपादि ग्रुण हैं कीर केतन के झानादि ग्रुण जड़

में नहीं हैं वैसे खेतन में इच्छादि शुण हैं और रूपादि बड़ के शुण नहीं हैं इसकिये "पा र् यर्चनानं तन्तगुराम्" "गुर्चेम्यो याद्मगैतं पृथामूनं विद्यर्गुणम्" जो गुर्हो से सदित वह सहव गतों से रहित यह निर्मात फहाता है। अपने रे स्वाधाविक गयों से सदित और इसरे गुनों से रहित होने से सब पदार्थ समुख और निर्मुख हैं, कोई भी वेसा पदार्थ नहीं है कि जिले निर्पुराना था कदल समुगुना हो किन्तु एक ही में समुखना और निर्मुखना सदा रहनी है। रेवे 🕴 पामध्या करने अनन्त कान, बनादि गुर्हों से संहत कोने से सगुत और क्रादि कर के तथा रे शांत के मुत्तों से पूचक् होने से निर्मुण कहाना है। ( प्रश्न ) संसार में निराकार को निर्मुण करि हार को समुन कहने हैं अर्थात् अप परमेश्वर अन्य नहीं लेता तब निर्मुण सीर अप सपतार है। सयुरा कडाना है। (उत्तर) यह करुपना केवल बाबानी और अधिवानों की है। जिनकी दिव व होत्री वे पर्यु के समान यथा तथा बड़ीया करते हैं । जैसे सक्षिपात ज्यरमुक्त मनुष्य अवस्था है येथे ही करिजानों के कहे वा लेग को स्पर्य समझना चाहिये। ( प्रश्न ) परमेश्वर रागी है शिवा ( हन्तर ) दोनों में नहीं। क्योंकि दाग अपने ने भिन्न उत्तम पदार्थी में होता है, सो परमेदार है हैं। यरार्थं वृषक् या क्लाम नहीं इसनियं उसमें दाग का सम्मय नहीं। और जी मात की छोड़ में स्मर् चित्रक चहन है। देशपर व्यापक होने से किसी पदार्थ को छोड़ ही नहीं सकता, इसांतर विवह न्द्री । (अप्ता) वेशवर में व्यापा दे या नहीं र (वत्तर) येशी व्यवसानहीं। क्योंकि व्यापा मी कार्य क्रमा की हिम की प्राप्त की सुक् विशेष होते [ क्सकी होती है ] तो देशवर में इक्सा हो सके वार्त कोई करण पराहै, न कोई उगने उसन मोर पूर्ण सुचपुत्त होने से छवा की सिन्ताया मी ना देश विदे देशक में द्वारा का तो सम्मद नदी किन्तु देशल सर्यात् सद मकार की विद्या का स्रेत हैं। क्रेश मुंह का करना कहाना देवह ईसमा दि। हम्यादि संशित विषयों से ही सम्मन क्षेत्र में francie mr fin b

### क्षत्र में तेर में देशहर का शिवय तिकारत क्षेत्र का विवय तिनते हैं।

¥ ħ

10

ŧ,

क्षकार रे कृत्य नेवन यात्रुर्वेश्वाद्याक्षेत्रन । सामानि यक्ष्य स्रोबान्यवर्वाक्षित्रमो हर्गय 🍽 क्ष्यप्ते कृति कत्या विदेश मा ॥ कार्या० पाँठ १० । प्रयाण सेत्रे । प्राप्तण वि । प्राप्तण वि

िक्रम पर मण्यार के पराचेत्र जापूर्वेत्र, सामवेत्र स्त्रीत साधारेतेत् समाधात सूर्य है यह स्त्रीतमा वि Ene. fart ! & eider tiele auf nied at tat g un denten g !

बरवस्त् िव तप्तरोत्त्रीत् व्यवस्त्रवद्रायुर्वदियाः समीव्याः ॥ यतुः सार ४०। मण्डा

# क्यान्त् कार्यव्यापक, शृष्ट, शतातक, निराह्मा प्रश्लेष्ट्र के वह शतातक विका इक्त के के प्रत्याच्या कर बन ने रिताहर्क का झाना संय विचाली का स्पेरेश करना है। (प्राप्त) का केल क्षा कार विशासान जानम क्षा का का का का है ( उन्मन ) निगासान ग्रामन है । ( प्रमा ) प्रम निगासान है है कर्णात्रका का क्रान्त विका सुक्ष के कर्णाकारल केल होत्यका होता है क्यांकि सार्वे के प्रकारण में त कात के अपने का कारण कर्णाय के वर्गवाह के इन्द्रेश सरहे हैं कुछ ही संबंधि की अरेगी हैं क्यों क मुखा निशा क क्यों करण अपने के तिया कर्त व होते के तिया क्या का शार है, इस की तिका करा । करणांच पूर्व विकास व अवापन करे दिन्या है। अने हैं काने का व्यवसारी कारिन्य

भीर राष्ट्रीचारण होता बहता है। काओं को अंगुलियों से सूंद के देखो, सुनी कि बिना सुक, केहा ताल्यादि स्थानों के कैसे २ शाल हो रहे हैं, तसे जीवों को अल्वयांनी क्या से उपयेश किया है। किन्तु के स्वाद्य किया है। किन्तु यस्मेश्वर निराकार किन्तु के एक दूसरों को समामाने के लिये क्यारण करने की आवश्यकण है। अब परमेश्वर निराकार कर्यायाणक है तो अपनी स्थित के देखिया का उपयेश जीवका कर से जीवाण्या में मत्राशित कर देता है। किन यह मतुष्य अपनी सुल के उपयान्य करके दूसरों की सुनाता है, हर्सावर्ष ईसर में यह दोव किया आपना साम में कर केही का मकाश किया है। उत्तर है

मानेर्भागेदो वायोर्वजुर्वेदः सूर्यात्सामवेदः ॥ शतः [ ११ । ४ । २ । ३ ]

मधम सृष्टि की आदि में परमातमा ने स्नमि, वायु, आदित्य तथा अद्विरा इन मूर्णियों के सातमा में एक रे देव का प्रकाश किया। ( प्रश्व )

यो वै ब्रह्माणं विद्याति पूर्वे यो वै वेदांत्र प्रहिलोति तस्मै ॥ [ स्रेताश्व० ऋ० ६ । मं० १८ ]

पह उपनिषद् काथचन है। इस यदन से ब्रह्माओं के हृदय में वेदों का वर्षरेग किया है फिरू कम्प्यादि ब्रह्मियों के ज्ञासामें क्यों कहाँ (उत्तर) ब्रह्मा के आसमा में क्यारि कादि के द्वारा

स्पापित करावा, देखो | मतु ने क्या किसा है---भनिवायुगविस्पस्तु वयं प्रका समातमध् । दुदीह यहसिद्धचर्यमृग्यद्वागामसयसम् ॥ मतु॰ ११। ३

जिल परमात्मा ने ऋादि खुधि में ममुध्यों को उत्पद्म करके बग्नि झादि चारों महर्षियों के द्वारा चारों देद प्रक्ता को प्राप्त कराये और उस प्रद्वा ने अग्नि, वायु, आदित्य और अद्गिरा से ऋत्यत्र, साम भीर अध्ययेवेद का प्रद्रण किया। (प्रश्न ) उन खारों ही में बेद का प्रकाश किया अन्य में नहीं इससे रंसर पन्नपाती होता है। (उत्तर) वे डी चार सब जीवों से अधिक पविश्रामा थे सम्य उनके सहस्र नहीं थे इसलिय परित्र विद्या का प्रकाश वन्हीं में किया। (प्रक्षा) किसी देशभाषा में देही का प्रकाश न करके संस्कृत में क्यों किया ! ( उत्तर ) जो किसी देशभाषा में मकाश करता तो ईश्वर पद्मपात हो लागा, क्योंकि जिस देश की भाषा में शकाश करता उनकी सुरामता और विदेशियों की कडिनता वेदी के पहने पढ़ाने की होती इसलिये संस्कृत ही में प्रकाश किया, जो किसी देश की भाषा नहीं। सीट वेद्भाषा सन्य सब भाषाओं का कारण है। उसी में वेदों का श्रकाश किया। जैसे ईम्बर की पृथिती आदि सृष्टि सब देश और देशवालों के लिये एकसी और सब शिल्पविचा का कारश है वैसे परमेश्वर की विधा की भाषा भी एकसी होनी खाहिये कि सब देखवालों को बढ़ने बढ़ाने में मुख्य परिश्रम होने से ईथर पश्चवाती नहीं होता। जीर सब मायाजों का कारण भी है। (महा) वेद ईशरहत हैं जन्य-रुत नहीं, इसमें क्या प्रमाण ? (उत्तर) जैसा ईश्वर पतित्र, सर्वेदिचावित्, श्वद्यपुणकर्मस्वमाय, न्यायकारी, द्यालु आदि ग्रण वाला है वेसे क्रिस पुस्तक में ईसर के ग्रण, कर्स, समाव के भनुकुल कथन हो यह ईश्वरकृत अन्य नहीं, और जिसमें खृष्टिकम प्रत्यक्तादि ममाल सातो के मीर पवित्रातमा के व्यवहार से विरुद्ध कथन न हो यह ईश्वराक । जसा ईश्वर का निश्चंत्र झन वैसा क्रिस पुस्तक में आनिवरदित बान का मतिपादन हो वह देखरोक, जैसा परमेश्वर दे और असा एरिक्म रक्सा दे येसा ही देखर, स्टिकार्य, कारण और जीव का प्रतिपादन जिसमे होते यह परमे-

सरोक्त पुस्तक होता है और जो प्रत्यकादि प्रमाण विषयों से अविरुद्ध शुद्धात्मा के स्थमान से विरुद्ध

म हो, इस प्रकार के वेद हैं। कार्य वाइवल हुरान कादि पुस्तकों नहीं। इसकी स्पष्ट ध्रांक कीर हुरान के प्रकारण में तेरहतें कीर चौरहतें समुझास में की जावगी। ( पर्न ) वेर को भार की कारए करात कुछ भी नहीं, क्यों कि मनुष्य सीमा कारण: बान बहाते जाकर प्रधाद पुरान के लों। ( उत्तर ) कार्यो नहीं कमा सकते, क्योंकि दिना कारण के कार्योग्यित का होण समाम है लों। ( उत्तर ) कार्यो मनुष्य वेशकर भी विद्यान नहीं होते और जब उनकों कोई ध्रिष्ठक मिल जप है वेशकर भी विद्यान की हो और जब उनकों कोई ध्रिष्ठक मिल जप है को होते हैं. कीर जब मी किसी से पढ़े विना कोई भी विद्यान की बोता। इस प्रकार को वाल्य करें। इसे किसी के वाल की वाल की वाल की वाल की वाल की कार्य है को किसी से पढ़े विश्व को की वाल की कार्य है की विद्यान की कार्य की कार्य है की किसी से की की देख हैं के की वाल की व

# क दुरेराचारे गुनः कालेनानरण्येरात् ॥ योगद्यः [ समाधिवादे द्रः २६ ]

सेने बर्णशान बाता में इस सोग काश्यारकों से एवं ही से विद्यान होते हैं तैसे इरमेल के बर्णशान काल कुर कांग्र कार्य द्वारियों का तुक कार्यात प्रवृत्तिहार है. क्योंकि हैने जैव हैं के अपन्त होते हैं के पर्णशान कार्य हाता है क्योंकि हैने जैव हैं के अपन्त कार्य होता है क्योंकि है है कि उनका निर्माण के विद्यानका हाता तिया है। इसीके के विश्वार अपना कार्य होते कार्यों है कि जिला निर्माण की विद्यानका कार्य हित्य कार्यों में है तो। (वर्ण में कार्यकरण कार्य है क्यार्य कार्यों कार्यों कार्यों कार्यों कार्यों कार्यों के कार्यों कार्यो

# व्यवनी ( मन्त्रवर्थनः) " मन्त्रामध्यादुः ॥ निवर [ १ । २० ]

#### - स्थाराजम्योतीरमामधेयव ॥

प्राप्त के कालभावनीय क्षाप्त जिल्ला क्षण की का क्षण के का करोते हैं। इसका है की बीदना दुसकी कार मां का भोगा की कामों के इस कार संस्थान की तेकार कारते हैं की के काकृत कुनता के सार्थान के काभाग की कालों में बहुत सकता की ले दिनका कैल्ल इत्यपि निगमो मयति । इति ब्राह्मख्म् ॥ [नि० व्य० ४ । खं० ३ । ४ ]

खन्दोप्राद्मणानि च सद्विषयाची ॥ [ अष्टाच्या॰ ४ । २ । ६६ ]

यह पाणिनीय सूत्र है। इससे भी स्पष्ट विदित होता है कि वेद अन्त्रभाग और ब्राह्मण व्यास्था-नाग है। इसमें जो विशेष रेकना चाहें तो मेरी बनाई "शुर्मेशरिमाध्यमुमिका" में देल लीजिये। यहां पनेकरा: प्रमाणों से विरुद्ध होने से यह कात्यावन का बचन नहीं हो सकता पैसा ही सिद्ध किया गया ै। स्पोकि जो माने तो वेद समातन कमी नहीं हो सकें। प्योंकि ब्राह्मण पुस्तकों में बहुत से प्राप्ति नहीं कीर राजादि के इतिहास किसे हैं। बीर इतिहास जिसका ही उसके जन्म के प्रधात विस्ता ाता है, वह प्रन्य भी उसके जन्म के प्रधास होता है। वेदों में किसी का इतिहास नहीं, किन्त, प्रिस २ ान से विद्या का बोध होते इस र शब्द का प्रयोग किया है। किसी विशेष प्रतय्य की संहा या विशेष क्या का प्रसंत देतों में नहीं। (प्रश्न) देदों की कितनी ग्राचा हैं। (उसर) ग्यारहसी सत्ताईस। मरन) शाबा क्या कहाती हैं ! (उत्तर ) ब्याक्यान की शाखा कहते हैं । (प्रश्न ) संसार में विद्यान र के कावयवसूत विभागों को शाका मानते हैं ? (उत्तर) तनिकसा विचार करो तो डीक. क्योंकि जितनी शाक्षा है वे बारकवायन स्नादि श्रायियों के नाम से प्रसिद्ध हैं सीर मन्त्रसंक्षिता परमेश्वर के नाम वे मसिद्ध है। जैसे खारों देदों को परमेश्वरकृत मानते हैं यैसे कारलवायनी कादि ग्रावाकों को इस २ मृष्टित मानते हैं और सब शाकाओं में मन्त्रों की प्रतीक धर के व्याच्या करते हैं, जैसे तीचरीय ग्राचा "इवे त्वोजें त्वेति" इत्यादि प्रतीकें धर के व्याक्यान किया है। और वेद संदिताओं में किसी की प्रतीक नहीं बरी। इसक्रिये परमेश्वरकृत चारों बेद मृत वृत्त चीर बालतायनादि सब ग्राक्षा ऋषि मुनिकृत , परमेश्वरकृत नहीं। जो इस विषय की विशेष व्याच्या देना चाहें वे "ऋग्वेदाविभाष्यभूमिका" में 🕅 क्षेत्रें। क्षेत्रे माता पिता भ्रापने सन्तानों पर रूपादिए कर बन्नति चाहते 🕏 वैसे ही परमातमा ने सब मनुष्यों पर कृपा करके देशें को ब्रकाशित किया है, जिससे ब्रनुष्य कविद्यान्धकार भ्रमजान से स्टूटकर विधा विद्यानक्षय सूर्य को प्राप्त हो कालानन्द में रहें और विद्या तथा सुकों की पृद्धि करते आये। (मझ ) वेद नित्य है या क्रांतित्य । (उत्तर ) नित्य हैं, क्योंकि परमेखर के नित्य होने से उसके बानादि गुण भी तिरय हैं। जो तित्य पदार्थ हैं उनके गुण, कर्स, स्वभाय नित्य झीर झितरय द्रव्य के झितरय होते हैं। (प्रश्न ) क्या यह पुस्तक भी नित्य है ? (उत्तर ) नहीं, क्योंकि पुस्तक तो पत्र झीर स्थाही का बना है यह नित्य कैसे ही सकता है है किन्तु जो शब्द अर्थ और सम्बन्ध हैं वे नित्य हैं । (मस) इंश्वर ने इन ऋषियों की बान दिया द्वीमा और उस झान से उन कोयों ने वेद बना क्षिये होंगे ! ( उत्तर ) आन हेय के यिना नहीं होता, गाण्ड्यादि छुन्द और पहजादि और उदात्ताऽनुदात्तादि स्वर के बातपूर्वक गायप्रयादि छुन्दों के निर्माण करने में सर्वछ के विना किसी का सामध्ये नहीं है कि इस प्रकार सर्वहानयुक्त ग्रास्त्र बना सकें। हाँ, वेद को पढ़ने के प्रधात् व्याकरण, निरुक्त स्त्रीर छन्द सादि प्रन्थ ऋषि मुनियों ने विद्याओं के प्रकाश के लिये किये हैं। जो परमारमा वेदों का प्रकाश त करे तो कोई उद्दर्भी म बना सके। इसिलये येद परमेल्योक हैं। इन्हों के बनुसार सब लोगों को चलना चाहिये, भोर जो कोई किसी से पुत्रे कि नुम्हारा क्या सत है तो यही उत्तर देना कि इसारा सत वेद अर्घात् को इस देवों में बाहा है हम उसकी मानते हैं।

प्राप्त पादा ६ हम उलका लागा के
 प्राप्त प्राप्त कार्य स्टिश्च के विषय में किसोंगे। यह संदोप से ईश्वर क्रीर देइदिषय में स्वाक्यान

किया दि ॥ ७ ॥

रति शीमद्यानन्दसरस्यतीस्वामिष्टते सत्यार्थयकारो सुआणविभूषित देशरवेदविषये सत्तमः समुस्लासः सम्पूर्णः॥ ७॥

# श्रथ श्रष्टमसमुद्धासारम्मः

श्रथ सृष्ट्युत्पत्तिांश्यतित्रलयित्रयान स्याज्यास्यामः

( වන්නිතා

हुयं विसृष्टिर्वतं आ बुभूषु यदि वा दुघे यदि वा न । यो क्षस्याध्यंतः वामे ब्यीमुन्हां ह वेद यदि या न वेद ॥ १ ॥

तमे आसीचमता गुढमेर्वे अकेत सी<u>ल</u>ेलं सर्वमा इदम् । तुच्छपेनास्विपिहितं पदामीचांसूल हिनाजीयंतेकेस् ॥ २ ॥ ऋ० मे० १० । स्० १२६ । मं० ७ । ३ ॥

हिर्पयुगर्मः सर्ववर्षुतात्रे मृतस्य जातः पतिरेक्षं आसीत् । स दांघार रिवृणी पामुवेनं ह देवार्य हृदियां विधेम ॥ ३ ॥ ऋ० मं १० । छ० १२१ । मं० १ ॥

पुरुष ष्ट्रवेदध्ध सर्वे यद् मूर्तं यर्षं <u>मार्व्यम् । उतार्धत</u>त्वस्यस्येशांना यद्षेनातिरोर्धति ॥ १ यजुः व्य० ३१ । मं० २ ।

यतो वा इमानि भूनानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति । यस्त्रपन्त्यामिसंविशन्ति तर्वि सस्य तद् प्रद्या ॥ ५ ॥ तैतिरीयोपनि० [ मृगुरश्ची । अनु० १ ]

है ( अझ ) मञुष्य ! जिससे यह विविध सृष्टि प्रकाशित हुई है, जो धारण और प्रस्य है जो स्त जात् का स्थामी, जिस ब्यापक में यह सब जात् उत्पत्ति, स्थिति, प्रकथ की प्राप्त हैं सो परसाम्मा है । इसको तू जान कोर दुसरे को एन्छिकचा सत मान ॥ १ ॥ यह सब जान ही पहिले धम्धकार के आयुत, रात्रिक्य में जामने के अयोग्य, आकाशक्य सब जगत् तथा पुरुष्ठ ह धनम्भ परमेश्वर के सम्मुख पकनेशी आच्छादित या प्रधात परमेश्वर के अपने सामर्प्य से कार्य से कार्यक्य का दिया ॥ २ ॥ हे मनुष्यो । जो सब सुर्योदि तेजस्थी पदार्थी का झाधार और जे जगत् हुचा है बीर होगा असका एक अदितीय पति परमाला इस अपत् की उत्पत्ति के पूर्व था श्रीर जिसने पृथियी से लेके सूर्यपर्यन्त असत् को बत्यन्त किया है उस परमातमा हेय की भक्ति किया करें ॥ ३ ॥ हे मनुष्यो ! को सब में पूर्ण पुरुष और को नाशरहित कारण और की स्यामी को पृथ्वित्रपादि कह और जीव से सिनिरिक्त है वही पुरुष इस सब मृत, मदिस्यत् और वर्स जात को बनानेवाका है ॥ ४ ॥ जिल परमास्मा की रखना से ये सब पृथियादि भूत उत्पन्न होते विसस बंध बीर जिसमें महाय की बात होते हैं, यह महा है उसके जानने की इच्छा करी॥ × !!

जन्माद्यस्य यतः ॥ शारीरकः स्० २०१। पा०१। स्०२॥

जिमसे इस जगत् का जन्म, स्थिति क्रीर भ्रलय होता है यही ब्रह्म ज्ञानने योग्य है। (प्रश्न) ह जगत् परमेश्वर से उत्पन्न हुन्ना है या अन्य से १ (उत्तर ) निमित्त कारण परमगमा से उत्पन्न हुन्ना रेपरन्तु इसका उपादान कारण प्रकृति है। प्रश्न) क्या प्रकृति परमेश्वर ने उत्पक्त नहीं की ? उत्तर ) महीं, यह अमादि है। ( अपन ) आदि किसकी कहते और कितने पदार्थ अनादि हैं। (उत्तर ) रियर, जीय और जगत का कारण ये तीन अनादि हैं। ( प्रश्न ) इसमें क्या प्रमाण है ? ( उत्तर ):-

इ। संपूर्णा सयुजा सरवीया समानं वृत्तं परिषेत्राजाते । तयौर्न्यः पिर्णलं स्वाइत्यनेश्रद्यस्यो मानि चौकशोति ॥ १ ॥ ऋ० मे० १ । स्० १६४ । मं० २० ॥

- शासतीम्यः सर्गाम्यः ॥ २ ॥ यज्ञः० २० ४० । मं० ८ ॥ (दा) को प्रस क्योर जीव दोशों (सुपर्यां) चेतनता क्योर पाननादि गुर्यों से सदद्य (सयुजा) म्याप्य व्यापक भाव से संयुक्त (सवाया) परस्पर मित्रतायुक्त सनातन धनादि हैं जीर (समानम्) वैसा ही ( हृत्तम् ) बानादि मुलक्षण कारण सौर शासाक्षण कार्ययुक्त वृद्ध सर्यात् हो स्पूल होकर मलप में दिख भिन्न होजाता है यह बीसरा कमादि पदार्थ इन तीनों के गुल, कमें, स्वमाय भी क्रमादि हैं। इन जीव और प्रस में से एक जो जीव है यह इस वृक्षरूप संसार में पापपुरयस्य फलों की (स्याहित) अब्दे प्रकार भोगता है और दूसरा परमात्मा कमी के फर्कों की (अनदनन् ) न मोगता दिया चारों मोर मर्थात् भीतर बाहर सर्वत्र प्रकाशमान होरहा है। जीव से ईश्वर ईश्वर से जीव भीर दोनों से महाति भिग्नस्यक्रप तीनों कानादि हैं ॥ १ ॥ ( शाश्यती॰ ) वार्यात् अनादि सनानव जीवक्रप

मजा के लिये वेद द्वारा परमारमा ने सब विद्याओं का बोध किया है।। २॥ धनामेकां लोहितशुक्रकृष्णां बद्धीः प्रजाः सृजमानां स्वरूपाः । अतो क्षेको जुपमाणीःनुरोते , महास्येनां सुक्तमोगामजोऽन्यः ॥ [ श्रोतास्रतरोपनिपदि । १४० ४ । मं॰ ४ ]

पद उपनिषद् का वचन है। प्रकृति, जीव चौर परमात्मा तीनों श्रज सर्थात् जिनका जन्म कभी नहीं होता और न कभी ये जन्म लेते अर्थात् ये तीन सब जगत् के कारण है। इनका कारण कोई नहीं। इस क्रमादि प्रकृति का भीग क्रमादि बीय करता दुवा फैसता 🖀 कीर उसमें परमात्मा न परेंसता कीर न उसका भीग करता है। ईप्वर कीर जीव का कक्षण देश्वर विषय में कह काये। सब मकृति का लक्षण लिखते हैं।

सत्त्ररजन्त्रमस्तं माम्यावस्याः प्रकृतिः प्रकृतेर्महान् महनोऽहङ्कारोऽपङ्कारात् प्रन्यतःमात्राराषुभय-मिन्द्रियं पष्चतन्मात्रेभ्यः स्युलभृतानि पुरुष इति पष्पितिर्गणः॥ सार्ख्यस्० [ थ० १ । स० ६ १ ]

(सत्य) सुद्ध (रक्षः) अध्य (तमः) जाङ्य अर्थात् अष्टता तीन वस्तु भिलकर को एक संघान दे उसका माम प्रश्ति है। अससे प्रहक्तय बुद्धि, उससे बहडूार, उससे यांच तन्मावा सुरमभूत कीर देश स्ट्रियां तथा स्वारहवां प्रन. यांच तन्त्रात्राक्षी से वृधिव्यादि यांच भूत, व चौर्वस्त क्षीर प्रचीसवां पुरुष मर्थात् सीय श्रीर परमञ्चर है। उसमें से मरुति कविकारियी कौर महत्तत्व, कहहूर तथा पांच प्रमध्त प्रकृति का कार्या श्रीर इन्द्रियां मन तथा श्यूलभूती का कारण है। पुरुष न विसी की प्रकृति उपादान कारण और म किसी का कार्य है। ( प्रश्न :-

सदेव सोम्पेदमग्र श्रासीत् ।। १ ॥ [छान्दो॰ । प्र०६ । र्खं॰ २ ] अनदा इरमा कर्ण ।। २ ।। [ तैचिरीपापनि॰ । ब्रह्मानन्दव॰ अनु॰ ७ ] आत्मैवेदमग्र आसीत् ॥ ३ ॥ ( शु॰ प्रः १। ब्रा० ४ । मं० १ ] ब्रद्धाचाइदमग्र. श्रासीत् ॥ ४ ॥ [शात० ११ । १ । ११ । १]

ये उपनिषदी के धवन हैं। है इवेत हती! यह अगत् र्शाप्ट के पूर्व, सत्। १। भ्रमत्। १। द्यारमा । ३ । भ्रीर ग्रहास्यरूप था । ४ । प्रधातुः—

वदैचत बहुः स्यां प्रजायेयेति । सोऽकामयत बहुः स्यां प्रजायेयेति ॥ वैचिरीयोपनि॰ प्रक्षानन्दवद्यी । श्रदु॰ ६ ॥

बद्दी परमातमा अपनी इच्छा से बहुरूप द्वीगया है।

सर्वे खटिवदं ब्रह्म नेह नानास्ति किञ्चन ।।

यह भी बपनिषट् का यसन है-जो जनत् है यह सब निश्चय करके प्रश्न है बसी 💆 नाना प्रकार के परार्थ कुछ भी नहीं किन्तु सर्व प्रश्नाक पह सह । ( क्चर ) क्यों इन बचारों का सर्वे की हों है क्योंकि उन्हों उपनिषदी हैं:---

[ यदमेव सन्त ] सोम्याकेन श्रुक्षेतापो भूलमन्त्रिच्छद्भिसोम्य श्रुक्षेत्र तेत्रीमृतमन्त्रि देत्रण सोम्य ग्रहेन सन्म्सम्बिष्ड सन्म्लाः सोम्पमाः सर्वाः प्रजाः सदायतनाः सत्प्रितः छान्दोग्य सपनि०। प्र० ६ । खं° = मं° ४ ||

है रहेनरेतो ! अक्रकप पृथियी कार्य से अक्रकप मूलकारण की सू जात ! कार्यकर हो रेडोंडर मुख्य भीर तेडोंडर कार्य से सद्भुष कारण जो तिस्य प्रकृति है इसकी दाता । वही स्वकृति स्वार्य के स्वार्य कार्य से सद्भुष कारण जो तिस्य प्रकृति है इसकी दाता । वही स्वार्य प्रदुर्ग का बात का सुख पर भीर जिति का ज्यान है। यह सब अगत् प्रदुर्श के पूर्व कत्त्र है औ प्रदुर्ग का बात का सुख पर भीर जिति का ज्यान है। यह सब अगत् प्रदिष्ठ पूर्व कत्त्र है औ करें र डेंचरफा क्रम कीर बहुति में जीत को लगाने हैं। यह सब ज्ञात राहि के पूर्व कराय करें र डेंचरफा क्रम कीर बहुति में जीत होकर वर्शमान था, क्रमाय न था। बीर जी (सर्व ज्या के बजब रेमा है हैना कि "कहीं का हैंट कहीं का रोहा, सामध्य ने था। बोर ब्राह्म रवे किंदिन है हैना कि "कहीं का हैंट कहीं का रोहा, सामध्यी ने बुदेवा जोड़ा" देही हीता है #4.25. E. ...

सर्वे व्यन्तिर्दे ब्रम्म ब्राजनातिति शास्त्र उत्तामीत् ॥ छान्दोग्य॰ ( ब्र॰ ३। सं॰ १<sup>४ । ई॰ १</sup>

रेर मानाप्ति द्विषय ॥ ( क्षतीपनि० ६० २ | क्ष्मी ६ । मे० ११ )

केने दार्गर के कह कर तक दार्गर के साथ रहते हैं तह तक काम के कीर बाता है है। जिने दार्गर के कह कर तक दार्गर के साथ रहते हैं तह तक काम के कीर बाता है की रिकार्रें हो हत्ते हैं, देने ही कारण कारोर के साथ रहते हैं तथ तथ काम है और वाला के किस है। विकार्य हो हत्ते हैं, देने ही कारणगण वाण्य सार्येक और मकरणा से फाला कार्ने या दिसी हती काल होकों में कार्येक में काण बोदने में अनर्थ कही अन्य है। सुन्दी, स्वयंका और सदस्ता दे। आज्ञा कार्ने या विकार काण बोदने में अनर्थ कही अन्य है। सुन्दी, स्वयंका अर्थ यह है। है अर्थ देतृ प्रस्त की बाहता है दिन क्षम के अन्यन को कार्यों कि हित सहा से उत्पू को क्यांग है। सुना, इसका आये यह है। में भीन ! सूपड़ा की बारण तित सहा से उत्पू को क्यांग, क्वित कोन सोनत नेता है, जिनसे नताते, कीर धारण ते से से सन्दर्भ करण करण के करण विराम हुन है वा बाद से सहस्रीत हैं। हिन वे बनाने, चीर बारा है। कर्ण विराम हुन है वा बाद से सहस्रीत है, बतको होड़ दूसरे की बातामा स बाती हैं वेरिकाण कर्णात वास के काचार के जिला है। (जान) कार्य के चारण विशेष होते हैं (दशर) तीन, यस निवर्ण है कारपुर पीलग्र साथान्य : जिल्ला कारण उनकी प्रकार है (दशर) शान पूर्व १९०० है है इंग्युम पीलग्र साथान्य : जिल्ला कारण उनकी बहुत है थि जिल्ला बनाने से द्वार्थ देने हैं

क्षप्रमागृहासः ते संदर्भे । क्याप व्यर्थ दर्भे नदी हुनारे की श्रकाराम्तर दना देवे । हुसमा बपादान कारण बसकी कहते

कियरे दिना बुद्ध न बने, थंडी काबस्थान्तर कच होते. बने और विगवे भी। तीसरा साधारण कारण शाको चड्ठते हैं कि हो बनाने में शाधन कीर शाधारण निमित्त हो । निमित्त कारण दी मकार 🖩 है। एक-नाह शृद्धि को कारण में बनाने धारने कीर प्रानय करने तथा सब की ब्वयस्था रशनेवाला मुख्य विभिन्त कारच परमान्या । कृतरा-पामेश्वर की खुद्धि में से पदार्थी की लेकर अनेकविध कार्यान्तर बनामेदाला स्राक्षारक् निर्देश्य कारक् जीव । जपादान कारक अहति, परमाकु जिसकी साव सीसार के बनाने की सामार्मी कहने हैं, यह कड़ होने से जाएसे काए न बन और न बिगड़ सकती है किन्तु हसरे के कमने से क्मती कोर दिगादुने से दिगहती हैं। कहीं २ जड़ के निमित्त से जड़ भी वन कोर विगढ़ मी काना है, कैसे परमेक्टर के क्षित बीज पृथिवी में गिरने कोट जल पाने से गुस्नाकार हो जाते हैं कीर कति कादि जह के शंयोग के दिगद भी जाने हैं परम्तु दलका नियमपूर्वक बनना या दिगहना परमेल्टर क्रीर क्रीव के क्राधान है। क्रव कोई बन्तु बनाई आती है तब जिन २ साधनों से क्रपीत् झान, रर्गन, दल, दाय और नाना प्रचार के लाधन और दिशा काल और बाकाश साधारण कारण जैसे वरे को बनानेवाला बुउद्दार निवित्त, बट्टी बपादान कीर दश्द बक बादि सामान्य निमित्त दिशा, काल, काशास, ब्रकास, क्रांब, ब्राय, ब्रान, क्रिया क्रांदि निर्मित्त साधारण क्रीर निर्मित्त कारण भी होते हैं। इन तीन कारणों के किया कोई भी वस्तु नहीं कन सकती और न विगड़ सकती है । (प्रश्त) नवीन नेतृत्वी स्रोग केवस परमेखर ही को जगत का अधिक निमित्तीपाइन कारण मानते हैं-

ययोर्चनाभिः सुत्रते गृहते च ॥ [ ह्राएडको॰ हुं० १ । खं॰ १ । मं॰ ७ ]

मह क्पनिषट् का वसन है। जैसे मकरी बाहर से कोई पदार्थ नहीं सेती क्रपने ही में से तन्त्र निकाल काका बनाबार काप ही असमें रोलती है वैसे प्रदा कपने में से जगह को बना काप कगदाकार वन साप ही बीड़ा कर रहा है। सो झड़ा इच्हा और कामना करता हुआ कि में बहुकप सर्वात् जगदा-कार दोजाई । संबद्धमात्र से सब जगद्रप बन गया, क्योंक-

भादायन्ते च यजारित वर्षमानेऽपि तत्त्वा ॥ [गीइपादीय फा० स्रोक ३१ ]

यह मायहक्योर्शनेषम् वर कारिक है, को प्रथम न हो कला में न रहे यह वर्तमान में भी नहीं है किन्तु शृष्टि की कादि में कात् न था बदा था। प्रतय के कात में संसार न रहेगा और येवल महा रदेगा सो वर्णमान 🛘 सब जगत् ग्रह्म क्यों नहीं ? ( उसर ) जो तुग्हारे कहने 着 अनुसार जगत् का बपादान कारण ब्रह्म होवे तो यह परिकामी, कावस्थान्तरयुक्त विकारी होआवे । क्रीर बपादान कारण के राय, कर्म, स्वमाद कार्य में भी बाते हैं:--

कारवागुरापूर्वेदः कार्यगृत्वो रष्टः ॥ वैशेषिक स्० [ अ० २ । आ० १ । स्० २४ ]

क्पादान कारण के सदश कार्य में गुख दोते हैं तो अझ सधिदानन्दलकप जगरकार्यक्रप से असत् जह शीर झानादरहित, प्रहा क्षत्र कीर जगत् उत्पक्ष दुवा है। प्रहा कटरप कीर जगत् टरप है, मझ असरह क्षीर अगत् सरहरूप है. जी बहा से पूर्विष्यादि वार्य उत्पन्न होवे तो पृथिप्यादि में कार्य के सकृदि गुण महा में भी होवें कार्यात् जैसे पृथिश्यादि कड़ हैं येसा महा भी जड़ होजाय कीर जैसा परमेखर खेतन है वैसा पृधिव्यादि कार्य भी खेतन होना चाहिये। श्रीर जो मकरी का दशान्त दिया

यह तुम्हारे मत का साधक नहीं किन्तु वाधक है, क्योंक यह जहफ़्य ग्रगीर तन्तु का काला जीवासा निमित्त कारण है, और यह भी परमान्या की अट्रमुत श्वान का प्रमाय है, ह्यों के स्वारी से जीवासा निमित्त कारण है, और यह भी परमान्य की अट्रमुत श्वान का प्रमाय है, ह्यों के कारी से जीवा हमाय को कारण में परमान्य कारण कर कारण वसी में व्यापक हों में प्रमान कारण कर कारण वसी में व्यापक हों में प्रमान हों हों के स्वान वसी कारण मिल्ल हों के अपने अपने कारण कारण हों है तमी जीवें के विचार, हम के स्व जातत् की वनाक मिल्ल हों के अर्थात् अब अगत् अन्य होता है तमी जीवें के विचार, हम वर्ष कारण स्व अपने से स्व वर्ष कारण और अपने कारण के अपने से अपने से

तमं चा<u>ती</u>त्तमंसा गुढमर्थे ।। [ ऋ० मं० १० । छ० १२६ । मं० २ ] चासीदिदं तमोभृतमप्रशातमलचण्य । अप्रतन्तर्यमाविद्वयं प्रसुप्तमिन सर्वतः॥ मतु० <sup>१।</sup>

यह सद जगत् छिए के पहिले जलय में चन्धकार से बाबृत बाच्छादिन या और के प्रधात भी येसा ही होता है। उस समय न किसी के जानने, न तर्फ में जाने और न प्रसिद से युक्त रिन्द्र्यों से जानने योग्य था और न होगा, किन्तु वर्श्वमान में जाना जाता है और प्रसिद्ध से युक्त आनने के बोग्य होता श्रीर यथायत् श्रवलाध है। युनः उस कारिकाणार ने यर्वातर है जगत का मानाय लिखा सी सर्वधा अप्रमाण है, फ्योंकि जिसकी प्रमाता प्रमाणों हे जानता करें. होता है यह अन्यया कभी नहीं हो सकता। (प्रश्न) जात् के बनाने में परमेश्वर का क्या है ( दत्तर ) नहीं बनाने में क्या प्रयोजन है है ( प्रश्न ) आ न बनान में प्रयान है में प्रयान के स्वार्थ के जान ह कीयों को भी सुन्त दुःच प्राप्त न होता। (उत्तर) यह बालसी और दरिष्ट लोगों की वार्त हैं की नहीं। होर जीवों को प्रत्य में फ्या सुख या जुःव है ! जो खिए के सुख दुःव की तुवना है हो सुख कई गुणा खिषक होता और बहुत से पविचातम औप मुक्ति के साथन हर मोह के को भी प्राप्त होते हैं। प्रलय में निकरमें असे सुपुति में पर रहते हैं येसे रहते हैं और प्रलय में में श्रीकों के लिए पाप पुराय कर्मी का फल ईश्वर बसे दे सकता और श्रीय प्योकर मीग हरहे तुमस कोई पूर्व कि भाग के होने में क्या प्रयोजन है ! तुम यही कहोंगे कि देखना ! तो जी है। ज्ञान की रचना करने का विद्यान, बल श्रीर किया है उसका क्या प्रयोजन, विना अगत् की ह करते के ? दूसरा कुछ भी न कह सकींगे श्रीर परमात्मा के न्याप, श्रारण, दया आदि गुण भी सार्वक हो सकते हैं जब जगन की वनावे । उसका जनन्त सामध्ये जगत् की उत्पत्ति, सिर्ति, स्रोर व्यवस्था करने ही से सफल है। जैसे नेत्र का स्वामायिक गुण देशना है येसे परमध्यर हो मार्विक गुर अगन् की क्यांति करके सब श्रीची को श्रासंक्य पदार्थ देकर परांपकार करना है। बीज पहिले है या मृत्य हैं ( उत्तर ) बीज, क्योंकि बीज, हेतु, निदान, निमित्त और कारण सर्वाद पहार्यवासक है। कारत का नाम बीज होने से कार्य क प्रथम ही होता है। (प्रश्त) अब वा सर्वर्शकमान दि तो यह कारण और जीव की मी अग्यश कर सकता है। जो नहीं कर सकता हो इंडिमार् मी बही रह सकता। ( इनर ) सर्वग्रिमान् शुप्त का क्षयं पूर्व तिस्र कार्य है । परन्तु

वैराकिमान यह कहाता है कि जो श्रसन्मय गत को भी कर सके। जो कोई जसन्भय गत अर्थात् ्थाक भाग यह कहाता है कि का अध्यक्त का प्राप्त कारण हुस्से ईश्वर की उत्पत्ति और सर्व ता कारण के विना कार्य को कर सकता है तो विना कारण हुस्से ईश्वर की उत्पत्ति और सर्व ्रा कारण कायन काव्य का कर सकता के ता त्या का काव्य है। खु को प्राप्त, जह, दुवी, श्रम्यायकारी, श्रम्यित्र श्रीर कुकर्मी श्रादि हो सकता दे या नहीं ! जो स्वा ुत्र को आता अरु, दुखा, अन्यायकारम, अरुपण कार तुम्मायाति साव अर्ही को विपरीत गुजुवाले विक नियम अर्थात् जैसा श्रमि उच्छ, इल श्रीवक्ष और पृथिच्यादि साव अर्ही को विपरीत गुजुवाले घर भी नहीं कर सकता। श्रीर ईश्वर के नियम सत्य और पूरे हैं इसलिये परिवर्त्तनहीं कर सकता। विविधे सर्पराक्तिमान का कार्य इतना ही है कि परमातमा विना किसी के सहाय के कपने सब कार्य ए कर सकता है। (मझ) इंध्यर साकार है या निराकार की निराकार है तो विना झाम आहि ्राधनों के जगत को न दमा सकेगा और को साकार दें तो कोई दोप नहीं शाता। (इत्तर) ईश्वर राकार है, जो साकार अर्थात् शरीन्युक्त है यह ईश्वर नहीं, क्योंकि यह परिमिन शक्तियुक्त, देश काल खुमों में परिव्हिद्धम, खुधा, तथा, खुदन, भेदन, शीतोच्छ, ज्वर, चीकृदि सहित होवे । उसमें बीव के रण इंग्यर के गुण कभी मही घट सकते। जैसे तुम और इम साकार कर्यात् शरीरधारी हैं इसमे सरेलु, ब्रालु, परमालु और मकृति को अपने पश में नहीं जा सकते हैं पैसे ही स्पून हैहआएं। परमे हर भी उन सुदम पदार्थी से स्पूल अगल् नहीं बना सकता। ओ वरमेश्वर भीतिक इन्द्रियगोलक इन्त्र-दिनि अवयवों से रहित है, परन्तु उसकी अन त शक्ति यल परावाम हैं, उनसे तब काम करता है ो बीय कीर प्रकृति से कभी न हो सकते। जय यह प्रकृति से भी सूरम कीर उनमें स्यापक दितभी नको पकड़ कर जगदाकार कर देता है। ( प्रश्न ) जैसे मनुष्यादि के मा वापसाकार है अनका सम्तान िसाकार होता है, जो यह निराकार होते तो इनके लड़के भी निराकार होते, वैसे परमेश्वर निराकार ी तो उसका यमाया जगत् भी निराकार दोना चाहिये । (उत्तर) यह तुम्हारा भएन लब्के 🖥 सभाव क्योंकि इस अभी कह खुके हैं कि परसेश्वर जगत् का बपादान कारण नहीं किन्तु निमित्त कारण । भीर जो स्पूल होता है यह प्रकृति कीर परमाणु जगत् का उपादान कारण दे और वे सर्वधा तरावार नहीं किन्तु परमेश्वर से स्पृता और काय कार्य के सूरम कावार स्थान है। (प्रश्न) क्या ारण के विना परमेश्वर कार्यको नहीं कर सकता ((उत्तर) नहीं, क्योंकि जिलका क्रमाय कर्णन् पर्धमाम नहीं है उसका मात्र पर्धमान होना सर्वया असम्मव है, जैसा कोई गयोहा हांब दे कि मैं ण्या के पुत्र कीर पुत्री का विवाह देखा, यह नरम्डह का धनुष और दोनों कपुरन की माका पहिते हुए मितद्याच्याका के जल में स्तान करते और सम्धर्यनगर में बहते थे, बहां बहल के दिना वर्षा, पृथिवी विना सर क्रमों की उरवित्त कादि दोती थी, वैसा ही कारण के विना कार्य वा होना करमध्य है से कोई कोई कि "सम सातापितरी न स्तोऽडमेवमेव आतः । सम गुरंग हिटा लास्ति वर्णास वा याद मेरे माता विता न थे देसे ही मैं उत्पन्न हुआ है. मेरे मुख में जीम नहीं है पान्तु बानना है, ल में सर्प म था निकल काया, में कहीं नहीं था, ये भी कहीं न थे कीर इस सब को काये हैं, देशी सम्मय बात प्रमत्तगीत अर्थात् पागल लोगों की है। (प्रदन) जो कारण के विना कार्य नहीं होता कारण का कारण कीन है ! (उत्तर) जो केवल कारणकर ही है वे बारवे विसी के मधी होने कीर किसी का कारण और किसी का कार्य दोता है यह दूसरा कहाना है। जैसे पूषिशे पर कार्द का रण भीर अल भादि का बार्य होता है, परन्तु जो कादि कारण प्रकृति है वह कवादि है। म्ले मृलामावादमूलं मृलम् ॥ सांख्ययः [ घ॰ १ । ध॰ ६७ ]

मूल का मूल क्यांत् कारण का कारण करों होता। इससे कावारण सव कारणें का कारण तो है, क्योंकि किसी बार्स के कारमा समय के पूर्व तीनों कारण कावरण होने हैं और वर्ष्ट्र करावे दे के पूर्व तन्तुपाप, वर्ष का सूत और नालिका आदि पूर्व वर्षमान होने से पहर बनता है देसे इर बरपंति के पूर्व परमेदल, प्रकृति, काल और आकाश तथा आंधों के अनादि होने से हा बरपंति होती है। यदि इनमें से एक भी न हो तो अगत भी न हो।

भव नास्तिका आहः---

शून्यं तत्वं मात्रो विनरपति बस्तुपर्मत्वाद्विनाशस्य ॥ १॥ सांस्वयस् [ म०१। ६० री. कमावात्मावोत्पादिनीनुपद्य माद्दमांवात् ॥ २॥ ईसाः कार्या पुरुषकर्माष्ट्रव्यस्य माद्दमांवात् ॥ २॥ ईसाः कार्या पुरुषकर्माष्ट्रव्यस्य कार्या कार्यात्वस्य कार्यावस्य कार्यात्वस्य कार्यस्य कार्यात्वस्य कार्यस्य क

यहां नास्तिक कोग पेसा कहते हैं कि शून्य ही एक पतार्थ है । शृष्टि के पूर्व शून्व <sup>हा</sup> में एक्ट होता क्येंकि जो माय है कर्यात् वर्तमान परार्थ है उसका क्रमाव होकर रहेप है। इस ( बन्द ) ग्रन्थ काकारा, अप्रदय, का ाश कोर विन्द्र को भी कहते हैं । ग्रन्थ जड़ पशार्थ । । है पर पे कहरव रहते हैं । जैसे एक बिन्तु देखा, रेखाओं से बतुंताकार होते से मृति है अप को दसमा में बनने हैं चौर ग्रुम्य को जानने वाला ग्रुम्य नहीं होता॥ १। दूसरा " का बाद की अन्य की बन्यांत है, जीने बीत का सर्वत किये विता क्षंत्र वापस नहीं होता की है है कोडु यह देखें तो संहर का समाय है। जब प्रथम संकुर नहीं दीसता या तो समाय से उत्पीत 1 ( इन्हर ) को बीज का कामर्तृत करता है यह प्रथम ही बीज में बाजी ते होता तो अगाउ करें। कोण इ. १. इ. मोशाय माश्रिय -- कडारा है कि कमी का पाल युद्ध के कमी कारी दो नहीं हाते हैं। वि को दी कमें विश्वास वेकने में शांत हैं। इसलिये अनुमान किया जाता है कि अमी का तर होमन हैमन के बारचीय है। जिस कर्स का पत्न हैसर देना चाहे देता है। जिस कर्स का पत्न हैस चापणा वर्षी तेणा । इस बात से कर्मग्राम ईश्वराधीत है। (क्लार) को कर्म का वास हैं<sup>सा कि</sup> र्ट दिल कर दिल दिल र का कर्यों नहीं देना दिलाकिये जैसा कर्ये मनुष्य करता है देसा है देखन है न है। इकते रंजन अनन्य नुदय को कार्य का शक्त नहीं ने सकता किन्तु जिना की करण है कैसे ही काम हैमान देश है।। दे।। भीना माश्रिक-भाइता है कि दिना निर्माण के विशेष सन्तर्भ होती है। क्रिया बच्च काहि बुक्तों के करि तीयम् काश्विमाते हेकते में जान है। इसने वि होता है कि प्रथ र कार का आवस्य होता है तब र शारीवादि पदार्थ विमा निम्ल के हैं िबल्द : दिवनी परार्थ कलाव बोला है नहीं दलका निमिल है, दिना बंदकी मुख के कोडे कुन्य मदी होता है प्र ४ न बर्ग का महिन्छ — कहता है कि सब वदार्थ मध्या के हैं। an afan En

कीयार्चिन अवकारानि यहुँ जन्मकोटिनिः १ ज्ञास समयं आगिन्यया सीवी सर्वित नाता है वह विश्व अन्य का मांच्य है ---वर्गन वेशानित कोग योक्ये नादिनक की कोटि में हैं वे बेशा कहाँ हैं कि बाँची कारती का वह निवासन है, 'क्या सम्ब आग्न प्रियम की की मांच आहें '' कुक्य ) को सकते कियान निवास है जो कर कारता वहाँ का स्वस्ता । (प्राम) नाव की नि भी करियम है कि कार्ज कार्यों को बहु कर कार्य भी नह दोकारा है । (कुक्य) ही समार्थ है ाता दै उसका वर्तमान में क्रतित्यन्य भीर परमसूदम कारण को भनित्य कडना कभी नहीं हो सकता। । पेदानित स्रोम झल मे जगत् की उत्पक्ति शानते हैं तो झल के सत्य होने से उसका कार्य झसस्य मी महीं हो सकता। जो स्थम रख्नु सत्योदिवत् कटिंग्त कहें तो भी नहीं बन सकता, क्योंकि रपना गुर्व है। गुर्व से द्वरंग सद्दी कीर गुर्व द्वरंग से प्रथक नहीं रह सकता। जर कर्रपना का कर्त्ता ाल है तो उसकी कल्पना भी निस्य होती खाहिये, नहीं तो उसकी भी बानित्य मानी । जैसे खप्र विना में सुने कभी नहीं भाता, को जायून अर्थात् वर्तमान समय में सत्य पदार्थ है उनके सालात् सम्बन्ध से शकादि ज्ञान होने पर संस्कार ऋषांत उनका धासनारूप ज्ञान आत्मा में स्थित होता है, स्वम में उन्हीं को ें यह देवता है। जैसे सुपुति होने से बाह्य पदार्थों के झान के समाय में भी बाह्य पदार्थ विधामान रहते हैं ैंसे प्रक्रय में भी,कारणु द्रस्य धर्तमान रहता है, जो संस्कार के विनास्त्रप्त होने तो अन्मान्ध की भी कप का ाम दोवे। इसकिये यदाँ उसका शाममात्र है और बाहर सब पदार्थ वर्समान हैं। ( प्रश्न) जैसे जापून । पदार्थ स्वम भीर दोनों के सुप्ति में भनित्य होजाते हैं वैसे असूत के पदार्थी की भी स्वम के ह्य मानना शादिये । ( बक्तर ) देसा कभी नहीं मान सकते, क्योंकि स्थम और सुपुति में बारा पदार्थी ीं बहानमात्र होता है बामाय वहीं, जैसे किसी के पीछे की और यहत से पदार्थ बाहर रहते हैं अनका िमाव नहीं होना पैसे ही स्वम चीर सुप्ति की बात है। इसलिये जो पूर्व कड झाये कि बड़ा, जीव ीर जगरु का कारण क्रमादि मित्र है यही सम्य है ॥ ४ ॥ छुठा नास्तिक—क्द्रता है कि यांच भूतों के 'तेत्व होने से सब अवत् मिश्य है। (उत्तर)यह बान सन्य नहीं, क्योंकि जिन पदायों का हत्यति सीर िनाग्र का कारण देखने में जाता है वे सब मिला हो तो सब स्यूच अनत् तथा शरीर घटपटादि पहायाँ की उत्पन्न और विनष्ट होते देखते ही हैं इससे कार्य को नित्य नहीं मान सकते ॥ ६ ॥ सातवां नास्तिक-फेडता है कि सब पूणक् + हें कोई एक पदार्थ नहीं है जिस २ पदार्थ को हम देवते हैं कि इनमें हूसरा रिक पदार्थ कोई भी नहीं दीखता। (उत्तर) ऋवयवों में अवयवी, वर्त्तमानकाल, आकारा, परमान्मा भीर जाति पृथक् २ पदार्थं समूहों में एक २ हैं। उनस पृथक् कोई पदार्थ नहीं हो सकता। इसकिये भव पृथक् पदार्थ नहीं किन्तु स्वस्प से पृथक् २ हैं सीन पृथक् २ पदार्थी में एक पदार्थ भी है।। अ म मादवां नास्तिक - कहता है कि सब पदार्थी में इतरेतर बामाय की सिखि होने हैं। सब बामायकप है वैसे "अनुर्शे गी: । असीरश्यः" गाय घोड़ा नहीं और घोड़ा गाय वहीं, इसलिये सब को अमारकप् मानना लाहिये। ( इत्तर ) सब पदार्थी में इतरेतरामाव का बीय ही परम्तु वाचि शीरवेऽरही भावकपी वर्तन पथ" गाय में गाय घोड़े में धोड़े का भाव ही है अमाव कभी नहीं हो सकता। जो पश्रेण का भाव म हो तो दतरेतरामाय भी किस में बहा जावे हैं ॥ 🖛 ॥ मववां मास्तिक-कहता है कि स्वमाव से जगत् की संपत्ति होती है। जैसे पानी, अग्र एकत्र हो सहने से हाम अवध होते हैं। स्रोट बीत पृथिवी जल के मिलने से घास बुद्धादि और पावाणादि अरवच होते हैं, जैसे समुद्र वायु के योग से तरह कीर विन्हों से समुद्रफेन, इल्ट्री धूना छीर नींबु के रस मिलाने से रोरी बन जानी है वसे सब जगह तत्त्वों है स्वभाव गुलों से अपप्र दुआ है । इसका बनाने थाला कोई भी नहीं। (उशर) जो स्वभाव ले अगात् की अन्यत्ति होवे तो विमाश कभी न होवे चौर तो विनाश भी स्वभाव से मानो तो उन्पत्ति न होगी और जो होनों समाय ग्रापत हुट्यों में मानोगे तो उत्पत्ति और विनाग की व्यवस्था कभी न हो सकेगी। ब्रीट जा निमित्त के होने से डरपित कोर नारा मानोग तो निमित्त करपन्न कीर विनष्ट होने याल ह्रव्यों से पृथक मानना पहेगा। जो स्वमाव ही से उत्पत्ति और विनाग होता हो समय ही मैं उत्पत्ति और विनाश का होना सम्मव नहीं। जो स्वभाव से अपद्ध होता हो तो इस भूगोल के तिकट में दूसरा भूगोल चन्द्र सूर्य ब्रादि अराफ क्यों नहीं होते ? और क्रिस २ के योग से जो २ अराज होता है यह २ ईंग्वर के अत्यन्न किये हुए बीज, अन्ना, जल आदि के संयोग से बरपन्न होते हैं, बिना उनके नहीं। जैसे इल्दी, जूना और नींबू का रस दूर २ देश से ब्राइट की मिलते। किसी के मिलाने से मिलते हैं। उसमें भी यथायान्य मिलाने से रोरी होती है, था अन्यथा करने से रोरी नहीं होती। वैसे ही प्रकृति, परमाणुओं का द्वान और युकि से मिलाये विना जड़ पदार्थ स्वयं कुछ भी कार्य्यसिद्धि के लिये विशेष पदार्थ नहीं बन सकते। स्वाभावादि से सृष्टि नहीं होती किन्तु परमेश्वर की रचना से होती है ॥ ६॥ (प्रश्त) इस कर्चान था, ग है और न होगा किन्तु अनादिकाल से यह जैसा का वैसा बना है। न करी उत्पत्ति हुई श्रीर स कभी विनाश होगा। ( उत्तर ) विना कर्वा के कोई भी किया या कियांक्य यन सकता । जिन पृथियी आदि पदार्थी में संयोग विशेष से रचना दीसती है वे अनारि कमें क सकते और जो संयोग से बनता है यह संयोग के पूर्व नहीं होता और वियोग के अन्त में नहीं एट को तुम इसको न मानो तो कठिन से कठिन पापाण हीरा श्रीर फोलाद श्रादि, छोड़, दुकड़े हर, या भस्म कर देलो कि इनमें परमाशु पृथक् र मिले हैं वा नहीं । जो मिले हैं तो वे समय 🎎 भी कवर्य होते हैं ॥ १०॥ ( प्रक्ष ) छनादि ईखर कोई नहीं किन्तु जो योगाभ्यास से को पेरान्यं को मात होकर सर्वधादि गुण्युक्त केवल धानी होता है यही श्रीव परमेश्वर कहाती है।(श को अनादि देश्यर जगत् का लाग न हो तो साधनी से सिद्ध होने बाले कीयों का बाधार क्षात् शरीर और इन्द्रियों के मोलक कैसे बनते ? इनके बिना जीय साधन नहीं कर सहत साधन न होते तो सिद्ध कहां से होता है जीव चाहे जैसा साधन कर सिद्ध होवे तो भी स्पर्य सनातन कनादि सिद्धि है, जिसमें कनन्त सिद्धि है, उसके मुख्य कोई भी बीच नहीं हो ही क्योंकि जीय का यस अयथि तक ग्रान बढ़े तो भी परिमित ज्ञान और सामध्येयाता होता है। हात भीर सामप्यवाला कमी नहीं हो सकता। देवो कोई मी योगी आजतक ईम्परस्त च्रिय बर्मनेहारा नहीं हुआ है और नहोगा । जैसे अनादि सिद्ध परमेश्यर ने तेय में देसने और सुनने का निवाध किया है इसकी कोई भी योगी बदल नहीं सकता, जीव ईश्वर कही नहीं है है (प्राप्त) करूप करूपान्तर में ईश्वरसृष्टि विलक्षण २ वनाता है स्रथया दकती ? (उत्तर) है। घर है येली यहने भी और आगे होगी भेद नहीं करता-

मूर्योवन्द्रमसी शाना येथाप्वेमेकल्पवत् । दिवै च पृथिवी चान्तरित्तमणे स्वः ॥ च्छ० मं० १० । छ० १६० । मं० ३ ॥

( भागा) परमेश्वर जैसे पूर्व करूप में सूर्य, बन्द्र, विष्यूत, पूरियी, झानीरेश झाहि की हूभा दैसे ही [ इसने ] बाब बनाये हैं और आगे भी पैसे ही बनायेगा। इसलिय वर्धमर्थ है दिना मूल पूर्व के होने से सहा एक से ही हुआ करते हैं। जो अप्युत्त सीर जिसका छान पूर्व के होने से सहा एक से ही हुआ करते हैं। जो अप्युत्त सीर जिसका छान पूर्व के बाम है नहीं। ( प्रम्न) गृहिं के दिन हमा में महीं। ( प्रम्न) गृहिं के दिन हमा में महीं। ( प्रम्न) जो सीरोध है तो-

सम्मद्रा एनस्परिम्बिन बाहाणाः सम्भूतः । बाहाशाहायुः । बागोरितः । हर्षे सन्दर्भः पृथिते । इथिन्या बोलपयः । बोलपिन्योऽत्रव् । असदिनः । रेतगः पुरुषः । त दृश्रे अवस्थतयः ॥ [ वैलिर्धयोतिक ब्रह्मानन्द्षक ब्रह्मक १ ]

यह नै निर्देश क्ष्मिन्द्र का बचन है। इस वर्गाद्रक और प्रकृति से काकार सवकार सर्वाद् कारणका हुत्य शतेष केल बहा का, अपको इकहा करते के कावकाश अपकाश होता है, वास्तव में कार की बन्दींन कही होती, क्योंकि दिला कावास के प्रशृति कीर परमाशु कहां हहर सके दिमाकास पकान् बायु . बायु के पतान् कति, कति के प्रधान् कल, जल के प्रधान् पृथियी, पृथियी से चरि, कीरिवरों से करा, कम में बीर्ध, बीर्ध से पुरुष कार्यात् शारीर अलग्न होता है । यही मामा-दि बय से कीर शुमदोत्त्व में कामवाहि, येगरेव में जनादिवाम से शुवि हुई, वेदी में कहीं पुरुष, कहीं रहदरामें कादि थे, मीमांका में कर्म, वेहेदिक में काल, ब्याव में परमालु, थीन में पुरवार्थ, सांदव में हींने कोर बेहान में लाग से स्टिट की बचीत आही है। बाद विसकी सरमा बोर किसकी भूता ' में ( दनार ) इसमें सर सरमें कोई भूता नहीं । भूता वह है श्री दिवतीन सम्प्रता है, क्योंकि "दोमर निविश्त कोर प्रकृति क्यान का क्यादान कारण है । जब प्रदायसय दीता है वसके प्रधात शिक्षारादि बात, कार्यानु क्षत्र काषास कीर बायु का प्रमय मही होता कीर काम्यादि का होता है ांग्यादि सम से, भीर कर विदान करिन का भी नादा गड़ी दोना तक उस नाम से दापि दोती है "शांत् क्रिय ६ श्रमण में कहां ६ तक श्रमय दोना है बड़ां ६ से खुद्धि की अपनित होती है । युदय कीर ्राएयगर्वादि प्रधामसमुत्त्वास में क्षिण भी कार्य है वे शव बाद परमेश्वर के हैं। परस्तु विशेध वसकी िहते हैं कि एक बारे में दवा ही दिवस पर दिस्स बाह होते ! यु: शास्त्रों में अविरोध देशी इस प्रकार ्रिश मीयांसा में 'बेसा कोई भी बार्य जान में नहीं होता कि जिसके बनाने में कर्मयेया न की जाय", ं देविक में "समय न करे दिना दने ही नहीं", न्याय में "उपादान कारण न होने से कुछ भी नहीं बन ' कगा", यात में "विद्या, हान, विद्यार न किया जाय ती नहीं यन सवता", सांव्य में "तस्यों का मेत रे होते के नहीं दस करवाना" कीर बेदानत में "दमानेवाचा न बमावे तो कोई भी पदार्थ अरपन्न न ही हें ", इसलिये शृष्टि हा कारणी से बनती है। इन छा कारणी की स्थाक्या एक २ की एक २ ग्रास्त है। इसकिये क्ली किरोक कुछ श्री नहीं शित हा पुरुष मिलके यक हागर श्रीकर मिलियों पर "हरें बेता ही पुष्टिक्य कार्य की व्याच्या हा श्रीसकारी ने मिल कर पूरी की है। असे पांस अग्ने और 'रक मन्दर्श को किसी में हावी का एक २ देख बतलाया । कतरे पूछा कि हाथी केसा है । उनमें से दिस के कहा थींग, दूसरे में कहा सूछ, तीमरे में कहा मुसल, चीधे ने कहा मान, पांचरें ने कहा चीतरा भीर हुट ने कहा काला २ बार खेती के कार कुछ तेशासा चाकार वाला है । इसी प्रकार बाज कल है सनार्च, मर्पाम प्राप्तों के एहने कीर प्राष्ट्रण मात्रा बाकों ने ऋषिप्रयोत प्राप्त न पड़कर नवीन जुद हिंद्यक्तियन संस्कृत कीर आजानी के अगत पहुन्त कर बहु सुरत की किया है तारर होते। भूता असम् स्वामा है। इनका कथार सुदिवानी के सम पहुन्त कर बहु सुरत की किया है तारर होते। भूता असम् स्वामा है। इनका कथार सुदिवानी के या अस्य के आनने सीस्य नहीं। क्योंकि की सम्बंधित कतें तो दुःश क्यों व पार्ते ! येसे ही बाज कल के बाल्प क्यायुक, स्वाधी, इन्द्रियाराम पुरुषों की कीवा संसार बा नाश करनेवाली है। (यका) अब कारण के विमा कार्य नहीं होता तो कारण का कागण क्यों नहीं ? (इसर) अर्थ ओले आहयों ! कुछ अपनी बुद्धि को काम में पयों महीं लाते ? देखी ार्थ। १, बचार १ कर साल साराय (उप करना) विकास के दिव कार्य मही श्रीर जिस साथ पितार है हो दे परार्थ होते हैं, बक कारच हुआ हारों हो को कराय है यह कार्य मही श्रीर जिस साथ कार्य है वह कारच मही अलबक मनुष्य पृष्टि को यथायत् मही समस्रता तनतक असको प्रधायत् बान मास नहीं होता-

नित्यापाः मत्वरज्ङ्बम्सां साम्यायस्यायाः ब्रह्णतेरुत्वानां परमध्यमाणां प्यत् प्रथमधेना-मानां साम्यरमाणानां प्रथमः संयोगारम्मः संयोगारिकाणादवस्यान्तरस्य रथूलाहाराप्राप्तिः सुद्धिरुप्यते ।

मगवद्गीता । अ०२। १६

स्रानादि नियम्बद्धाः सम्बन्धः राज्यः स्त्रीतः मधीपूर्णः सी वास्त्राप्तादः यस्तर्यः वृत्रकः २ तत्त्रावयम् विद्यासन्त है उन्हीं का प्रणास ही ही संयोग का सी सावस्थानम् कृत्रकः वास्त्रावयम् विद्यासन्त है उन्हीं का प्रणास ही ही संयोग का

होने से स्टि कहारति है। याना जो प्रथम स्थान र बानने बनाने विरामित कर बने हैं कादि बोर विश्वीम का अन्त कार्यात् क्षिमका विश्वास कर्टी हो सकता, ताने क के पीछे बनता और विश्वीम के प्रधात वैसान कर्टी इंड्रान एड कार्य कडाता कारण, कार्य का कार्य, कचा का कर्मा, मायन का साधन और साप्य का से देवना कार्या, सुमना वहिंदा और कार्या, प्रमुत्त है। क्या आंत की कार्य स्थे का सूर्य करी हो सकता है है को जिससे उग्पन्न होता है वह कार्य, और

कार्य, श्रीर जो कारण को कार्यक्रप बनानेदारा है यह कर्ता कहाता है।

नासतो विद्यते मानो नामानो निद्यते सतः । उमगोरवि रहोन्तस्त्वनयोस्त

त्रक्वरमीं लोगों ने जाना है, कान्य प्रक्रपानी जामही मक्षीनामा जिद्यान लोग के की जान सकते हैं। क्यों कि जो मनुष्य विद्वान, सान्संगी होकर पूरा विचार अपजाल, विर्माण कि कि की मनुष्य विद्वान, सान्संगी होकर पूरा विचार अपजाल, विर्माण के लिखा है। कि स्वार्ध के लिखे विशेषम करते हैं, जानकर कोरो के तिरक्वरता से जागते हैं। इसके के लिखे विशेषम करते हैं, जानकर कोरो के तिरक्वरता से जागते हैं। इसके के प्रक्रिय का का समय जागत है तह पर पर्माण के इक्ट्रा करता है। उसकी जायम क्षत्रक्या में जो परम्मद्रम मण्डतिक पर्माण है तह पर पर्माण के स्वार्ध का स्वर्ध का स्वार्ध का स्वर्ध का स्वार्ध का स्वर्ध का

कभी असत् का आय वर्तमान और सत् का अआय अवर्तमान नहीं है



कर दि नित्तस्वरूप सन्त, रक्स् कौर तमोगुर्धे की प्रकायसम्बद्धा वर्षे है। प्रकार्य पृथक र तत्वावयय विमनात हैं बन्हीं का मध्म ही को संवीत हा हागर में करणात्रा हुमारी कात्राता को छाम स्थूल २ बमते बमाते विभिन्नत्य वर्ग है । में देव हाते में यूदि कहाती है। अना को प्रथम संयोग में मिलने कीर मिलानेवाला पार्च । कार्ट भीन रिरोस का कान कपान हिमका विधास नहीं हो सकता, उसकी बतात है। के रीते करण और निरोग के प्रधान वैसा नहीं बहुता यह कार्य कहाता है। होत कार कर्ण का कारी का कर्णा, साथत का साधत की साथ का साथ की कार का कारी का कर्ण का कर्ण का कर्ण का साधत की साधत की साध की साथ की स हैना बाहा सुबा बढ़ेश और जाता हुया सुर है। बया बांत की बांत (पड पर मा का मा करें कर कर के सकता है हैं जो जिससे अपने होता है यह सारता करें के स्व कर्णा क्षेत्र को करणा को कर्णादम बनागेहाश है यह कर्ना कहाता है।

जागर्न पार्वे मार्के नामासे विश्वते सतः । अभगोसवि दहोत्तस्यनगोसला<sup>म्</sup>

# मगपद्गीता [ श - २ । १६]

नगरद्भाता । सन् १ । ११ । सन् १ । कारणार्थं के भी है कारण कारणार्थं कोर संत् को बोमांच कार्यर्थमात नहीं होता। पर्व केर के के कारणार्थं कारणार्थं कार्यर्थं मानावी कार्याही मानीनात्मा कविद्यार्थं नीम इस सर्वे केर के कार्यक्षेत्र के रिकार्य केर कुछ कर है हैं "क्लोड को बाइन गियात, सार्थनी क्षेत्रक पूरा विचार नहीं का के परिचे को तम करते हैं अपन्य र कोशों को निरक्षणहरूर से अनाने हैं। इंगी से कोई बन य कि मान है जब इन्हें जो कही जानता । अप शहित कह सामान है तम पहारा है। केरर के अक्षा कर कर है। एक की अध्यक्ष कामक प्राप्त कर कारण काम छ तम पाना के कि है in है कर 5- का कब बाज करेंग्र सर रकारे कुछ काक बोलर है वसका मान सह है। के िकार में में मान कि रूप मान करते. वार्त प्रमान के मान क्षा मान करते. वार्त मान करते. वार्त मान मान करते. वार्त भार में काम से के राज्य न हैं और स्थार क्षार काल काल साल साल सारहारी माना में के प्रत्य में भारताल के के के के के के कि से से से सी सी कार्य करता है के सिंह के सी सिंह के सिंह के सिंह के स सिंह के में में भारताल के कि के कि के कि सी सी सिंह के मार्थ हर से अपन कार हुन ह की संपर्धाता कुल स्थान दूसरे सारा, साल से की है। कार कर है है है है कि करी करता । क्यांकि अब स्वी पूर्व के सी ण .. कर देना है नवलेन्ड अंगूनी न्हांस खालती हैं । हेकी है a war a fe fart and fatter after the fer a feine fing fin fe अन्य कर कर अन्य स्थान काल कालहित कर आधार की करेंचे a winne an eine auf an meile auf Galet mabe क्षिक के वर्गात कर के के के कि श्रेष्ट करते के स्वार्थ करते के स्वार्थ कराइकार के विकास कराइकार कराइकार कर कि Same of a 2 2, de way & clean later man thank or has all to ्टे का का र प्रमाण के को का माना करते था विकास करते हैं।

The said which have been been as when the self of कोर किसी पदार्य की देखता है तो दो प्रकार का खान बरफ होना है। एक जैसा वह परार्थ है । रहुसरा बसमें रचना देखकर बनानेवाल का खान है। जेसा किसी पुरुष ने सुन्दर कामुन्त अन्य में देखता की विदित हुआ कि यह सुराष्ट्र का हि आहे किसी सुदियान कारीनार ने बनावा है। इसी पर माना प्रकार दुर्गिय में तिर्वित्व रखना बनानेवाले प्रयोग्दर की सिद्ध कारी है। (प्रदान) मृत्य की प्रवास प्रकार को सिद्ध कारी है। (प्रदान) मृत्य की प्रवास हुई या पृथियी आदि की है। इसी है। प्रवास को स्थान को किस प्रवास हुई या पृथियी आदि की है। इसका। (प्रवास प्रश्निक को हि से एक या अनेक मृत्य अगर के के से वार्य के से स्थान की स्थान को की सिद्ध हों। अनेक सुराव अगर योग के का है से प्रवास की स्थान की से से बना प्रवास का स्थान है। इसी का स्थान के से से स्थान प्रवास की आदि में है। अने हों। स्थानिक प्रवास की स्थान स्थान से स्थान प्रवास हों। इसी की सुराव स्थान स्थान से प्रवास की से से से स्थान स्थान की आदि में है। इसी की स्थान से स्थान स्थान से से हों।

के पूर्व दिन तथा दिन के पीते अन कोर रान के धीते दिन बरावर जला काना है तरी प्रकार के पूर्व प्रस्तव और प्रस्तव के पूर्व पृष्टि तथा लाँकि के पाने कराव कोर प्रस्तव के पूर्व प्रांत कार्य के पूर्व प्रस्तव के प्रांत पूर्व कार्य के स्वार्त के स्वार्त के प्रस्ता के स्वार्त के प्रस्ते के स्वार्त के इस्ते प्रकार कार्य कोर कार्य के स्वार्त के सान के स्वार्त कार्य का स्वार्त के स्वर्त के स्वार्त के स्वार्त के स्वर्त के स्वर्त

प्रवाद क्षाद करावकाल म नहा प्रकार, प्रवाद क्षावित हैं विदे हैं । अपने क्षावित क्षावित मानित मनदा प्रकार के मुल मेन्द्र के गुण नामें त्यान का नामित के ते ते कि तो में कि तो में

की शादि वर्षाय किया करने पत्त का कार का स्थान नाम करा ता वर्षणा करता। विष्णु की शादि वर्षणा करता। विष्णु की स्थाद कर करता। वर्षणा करता करता। वर्षणा करता। वर्षणा

श्रमादि नित्यस्यक्रम सत्य, रज्ञम् और तमोगुणों की मकामन्याक्रम महति में 🐺 परमसुदम पृथक् २ तत्त्वावयव विद्यमान हैं उन्हों का प्रथम ही को संयोग का काम्सम है से व्यवस्थाननः दूसरी श्रवस्था को सुद्धा न्यूल २ बनते बनाते विनित्रक्रय बनी है उसी से व होने से स्पि कहाती है। अला जो प्रथम संयोग में मिलने खीर मिलानेवाला परार्थ है. जो आदि और वियोग का अन्त अर्थात् जिसका विद्याग नहीं हो सकता, उनकी कारत और से . के पीछे बनता और वियोग के पद्मात यैसा नहीं रहता यह कार्ण कहाता है । औ . ू कारण, कार्य्य का कार्य, कत्तों का कर्ता, साधन का साधन और साध्य का साध्य कहाता है. देखता अन्धा. सुनता बहिश और जानता हुआ सुद्ध है। क्या आंख की आंख, दीयक ग्रे सूर्य का सूर्य कवी हो सकता है। जो जिससे उत्पन्न होता है यह कारण, श्रीर जो उत्पन्न होता । कार्य, और जो कारत को कार्यक्रप बनानेहारा है यह कर्त्ता कहाता है।

नासतो विधवे मायो नामायो विधवे सवः । उमयोरपि दृष्टान्तस्त्वनयोस्तत्त्वदर्शिमीः ॥

# मगपद्गीता [ इर० २ ! १६ ]

कमी असम् का आय वर्तमान और सत् का समाव अवर्तमान नहीं होता, इन दोने हार्ति तस्यदर्शी लोगों ने जाना है, अन्य पत्तपानी चामही मलीनात्मा अविद्वान् लोग इस बात की सर कैसे जाम सकते हैं शियोंकि जो मनुष्य विद्वान, सन्संगी होकर पूरा विद्वार नहीं करते हैं अमजाल में पड़ा रहता है। धम्य वे पुरुप हैं कि सब विद्याचा के सिद्धारतों को आतंते हैं बीर हैं के लिये परिधम करते हैं, जानकर थीरों की निश्कपटता से जनते हैं। इससे जी कोई काएँ हैं स्टि मानता है। यह कुछ भी नहीं जानता। जब स्टि का समय श्राता है तह परमामा उन स्वर्ण पदार्थों को इकट्टा करता है। उसकी प्रथम अवस्था में जी परमस्वम प्रकृतिकप कारए से इन म होता है उसका नाम महनात्व चीर जो उससे कुछ क्यूब होता है उसका नाम चहहार और कहती मिम्र २ पांच सुरम्भवृत क्षोत्र विचा, नेत्र जिल्ला, झाल होता हु असका नाम करहा। जार स्थाप पांच हान हिन्दूर्या, वाक्, हस्त, पाद, इरल ह गुरा ये पांच कर्म इन्द्रिय हैं और खागड़वां मन कुछ स्पृत्र उत्पन्न होता है । और उन पश्चननाहा से बनैक स्पूतायकाओं को प्राप्त होते हुए कम से पांच स्पूत्र अपन्न होता है। क्रार कर पर्या देव बनैक स्पूतायकाओं को प्राप्त होते हुए कम से पांच स्पूत्रभूत जिनकी हम खोग प्राप्त क्रिके रापप्र होते हैं। देनसे नाग प्रकार की घोषध्यां, वृक्ष चादि, दक्ते ज्ञा, क्षण से बीर्प हीर की ग्रागिर होता है। परन्तु आदि स्टिप्टि मेथुनी नहीं होती। क्योंकि अब ली पुरुषों के ग्रारि वास यमाकर उनमें श्रीयों का संयोग कर देता है तदवंतर मैघुती खुष्टि चलती है । देखें। ग्रारेर हैंह प्रकार की सामपूर्वक स्पेष्ट क्यों है कि जिसको विद्वान लोग देसकर खाडार्य मामते हैं। प्रीत ह को जोड़, नाड़ियों का वन्धन, मांस का क्षेपन, क्षमड़ी का दक्षन, प्लीहा, यहत्त, फेराड़ा, प्रंस की स्यापन, श्रीय का संयोजन, शिरोक्य मूलरबन, स्रोम नखादि का स्थापन, श्रांस की स्रीय पर्या का तारवल् प्राचन, हिन्द्रियों के भागों का प्रकाशन, साम नखादि का स्थापन, श्रांस की सताय विद्यार है। है सिंग प्राप्त किन्द्रियों के भागों का प्रकाशन, तीय के जागृत, स्वम, सुपुति क्रवसा है। है लिये स्थान विशेषों का निर्माण, सब धातु का विभागकरण, कला. कीग्रल स्थापनादि अर्धुर्य ह को बिना परमेश्वर के कीन कर सकता है। इसके बिना नाना प्रकार के रह धात से अर्थ हैं विविध प्रकार कर करने कर सकता है। इसके बिना नाना प्रकार के रह धात से अर्थ है विविध प्रकार केट पुछ आदि के बीजों में श्रीत स्ट्य स्वता, असंख्य हरित, रहेत, पीत, हुन्य, नि प्रणब्दों से युक्त पत्र, पुष्प, पक्ष सुष्पात्र साथ सुद्धार स्वता, अर्थस्य हरित, रवेत धीत, हर्णे प्रणब्दों से युक्त पत्र, पुष्प, पक्ष सुष्पतिर्माण, थिए, जार, कदुक, कपाय, तिक, अस्त्रीर्द्धित रस, सुगाथादियुक्त पत्र, पुष्प, प्रस्ता कार, कार, कार्ड्स, कराय, तिका अस्तार क्षीकृतिर्द्धात, भारत अस्त, कार, कार्ड्स सुवादि रचन, अनकानेक कोर्डो भगोड स्पर्ट कर् स्त्रीय निर्माण, धारण, भामण, नियमों में रखना आदि परमेश्वर के विना कोई मी नहीं कर सक कोई किसी परार्थ की देखता है तो दो प्रकार का छान उत्पन्न दोता है। एक जैसा यह परार्थ है र दूसरा इसमें रचना देखकर बनानेवाले वा ग्राव है। जैसा किसी बुरुव ने सुन्दर भाभूपण अङ्गस में रा, देशा सो विदित पूचा कि यह सुवर्ण का द्वे और किसी युद्धिमान कारीशर से बनाया- द्वे । इसी ार यह माना प्रकार राष्ट्रि में विविध रखना बनानेवाले परमेश्वर को सिद्ध करती है। (प्रवन) प्रमुखकी प्रिमयम दुर्दे या पृथ्वियो स्नादि की । (उत्तर) पृथियी स्नादि की क्योंकि पृथ्वियादि के विना प्प की रिधति कीर पालन नदी ही सकता । ( प्रवन ) सृष्टि की कादि में एक वा क्रनेक मनुष्य अवस ये थे था क्या रे ( उत्तर ) धनेक, व्योकि जिन जीवों के कमें ईश्वरीय सृष्टि में अपग्र होते के थे उनका म रहि की बादि में रंभार देता, क्योंकि 'मनुष्या ऋष्यम ये । तती मनुष्या क्रजायन्त'' यह यजुर्वेद मीर इसके प्राक्षण । में जिला है। इस प्रमाण से यही निकाय है कि भादि में स्रवेक कर्धात् सेकड़ों हकी यनुष्य अपन्न हुए, चीर सुद्धि में देखने से भी निश्चित होता है कि ममुष्य कर्नक मां वाप के लान हैं । ( मक्ष ) आदि एपि में मनुष्य आदि की बाल्या, युवा वा बुदावस्था में एपि हुई थी अधवा रें में ! ( उनर ) युवाचरवा में, क्योंकि जो बालक अपन्न कश्ता हो अनके पालन के लिए दूसरे भावश्वक होत कीर को वृद्धावन्या है बनाया तो मैंसुनी शु ए स होती, इसलिये यथावन्धा में हि की है। (प्रश्न) कभी साहि का प्रात्मम है या नहीं दि बत्तर) नहीं, असे दिन के पूर्व नात कीर के पूर्व दिन तथा दिन के पीछे शत और शत के भीछे दिन वशकर खला आना है इसी प्रकार हि के पूर्व प्रतय और प्रत्नय के पूर्व सुद्धि तथा सुद्धि के पाले श्लाय कीर प्रत्नय के आगे सुद्धि कानाहि से खड़ा चला आता है। इसकी आदि वा अन्त नहीं। किन्तु हैसे दिव वा राज का अरस्म और रेखने में भाना है इसी प्रकार सृष्टि भीर प्रवय का भादि भन्न होता रहता है, क्योंकि जैसे पर-ल्मा, ब्रीव, जगत् का कारण तीन स्वरूप से बनादि हैं. जैसे जगत् की उत्पत्ति, श्यित ब्रीर यसेमान से बानादि है. जैसे नदी का प्रवाह पैसा ही वीवता है कभी सुख जाता कभी नहीं दीवता फिर सात में बीखता और बच्याकाल में नहीं बीचता, येसे व्यवहारों की प्रवाहरूप आनता चाहिये। जैसे र के गुल कमें, स्वमाद सनादि हैं बेसे ही उसके जगत की उत्पत्ति, हिपति, प्रक्रय करना भी हैं, जैसे कर्ता ईस्ट के गुल, कर्म, स्वताय का भारतम और भ्रम्त नहीं इसी प्रकार उसके कर्सम्य का भी स्नारक्त और अन्त नहीं। (प्रज़ ) ईश्वर ने किन्हीं बीधों को समुख्य जन्म, किन्हीं को दि मूर अम. किन्हीं की हरिया, गाय जादि पश्च, किन्हीं की शृह्मादि स्त्रीम कीट पतझांद अम दिये । इससे पामामा में पक्तपात काता है। ( क्लार ) पक्तपात नहीं काता, क्योंकि उन जीवों के पूर्व खाँग्र कियं दूर कर्मानुसार स्वयस्था करने से जो कर्म क विना जम्म देश थी पक्षपात जाता। ( प्रदन) म्यों की कादि राष्टि किस स्थल में हुई ! ( उत्तर ) विकिध्य क्रथीत जिसकी "तिष्ठत" कहते हैं । परन ) आदि एछि में एक जाति थी वा अनेक ? (उत्तर ) एक मनुष्य जाति थी पत्रात् "विज्ञानीह्या-म्यि च दराय." (१। ४१। ८) यह प्रान्देर का वत्तम है। शेहों का साम कार्य, विद्वान, देव कीट े के दस्यु कर्यात् आणुः मूर्छ नाम होते से क्षार्य कोर दस्यु दो नाम हुए । "उत सह उतार्व" कप-न्द यवन । क्यार्थ्यों में पूर्वोक्त प्रकार से ब्राह्मण, स्विष्ट, वेदय और शह बार भेद हुए । हिन्न पिहानी ्नाम बाय्ये और मूर्जी का नाम ग्रह कीर क्षत्रार्थ कर्यात् क्षत्राङ्गी वास हुवा । ( पहन )पित वे यहाँ से बावे ! (उत्तर ) जब बारवें कीर दृश्युक्षी में बार्वात् विद्वान् जो देव, कविद्वान् को बापुर, उनमें लक्षों बमेदा हुआ किया, जब बहुत उपहुत होने लगा तब आर्थ लोग सब मुगील में उत्तर इस म के व्यवह को जान कर गई। बाकर वसे इसी से देश का बाम "आव्यांवर्त हुआ। ( प्रश्न) आव्यां-की अवधि कहां तक है ! ( क्वर )-

माश्रष्ट्रताचु वै पूर्वीदासश्रद्धाचु पश्चिमात् । तयोरेवान्तरं गिर्योगर्यावर्चं विदुर्गशः॥ १६ सरस्यतीदयद्भरयोदेवनयोर्थदन्तरम् । तं देवनिर्मितं देशमार्थावर्चं प्रचरते॥ २१ सन्तर्भा १९१२, १७]

विजीती हार्योन्ये च दस्येयो वृद्धिति रूचया शासंदब्रुवान् ॥ ऋ० मं० १। स्० ४१। वं। दुर गूरे उनाये ॥ [ अवर्व० को० १६ । व० ६२ ]

यह सिव गुरे हैं कि आप नाम धार्मिक, विद्यान धास युवरों का और इसी हार्र के का स्थान करने हिंदी का स्थान करने अपने हैं कि आप नाम धार्मिक, विद्यान है ! तथा प्रावस, एनिम, देश, दिहें का सार्थ धोर द्वार नाम अनार्य धर्मिक सिक्त कार्य धोर द्वार नाम अनार्य धर्मिक स्थान हों। कार वेद पेसी कहता है तो इसी सिंह का सार्थ धोर द्वार का नाम अनार्य धर्मिक स्थान स्थान हों। कार वेद पेसी हर होंगा में कार्य के का प्रहान करा प्रहान करा प्रहान करा करार्थ आप हों। हासा प्रहान करा प्रहान करा प्रहान करा प्रहान करा प्रहान करा करार्थ आप सिंह सिंह सिंह सिंह सिंह सिंह करार्थ आप हों। हासा अपने हैं करार्थ है करार्थ करार्थ करार्थ है करार्थ है करार्थ हमारे देश है करार्थ करार्थ है । इसिंह करार्थ करार्थ हो है करार्थ हमारे देश हमारे हरार्थ हमारे हा स्थान हरार्थ हो है करार्थ हमारे ह

रूनेष्ट्ररावयार्परायः मेर्वे ने दश्यतः स्थनाः ॥ सनु० १० । ४४ ॥ सन्दर्भराग्ययः परः ॥ [ सनु० २ । २२ ]

को कार्यावर्ग देश में भिन्न देश हैं वे दर्गुरेश और मोब्बुरेश कहाते हैं। इससे भी यह म दोता है कि ब्यान्यंवर्त से किया पूर्व देश से लेकर देशान, उत्तर, वायस्य कीर पश्चिम देशों में नियालों का माम दरम् कीर उलेट्यु तथा कसुर है । और नेब्रु रेय, दक्षिण तथा आसेय दिशाओं में रिवार्क्स देश से जिल में बहुनेवाले मानुष्यी का नाम राश्वस था। अब भी देख ली इवशी लोगों का रूप प्रयद्भर ग्रेसा राज्यसी बा बर्लन किया है वेसा ही बीच प्रका है। श्रीर आस्पेवर्ल की सुध पर र में रहनेवालों का माम माय कोट उस देश का माम पाताल इसलिये कहते हैं कि यह देश कारयां-्रीय यनुष्यों के पार कार्याल पत्र के तले हैं। और उनके नागवंशी कार्याल नाग नाम पाने पृष्टप के ्रों दे राजा दीने थे, ब्रती की उलीवी शांत्रकत्या से बार्जु म का विवाद हुआ था। अर्थातु स्ट्याकु से कर कीरव पांडव तक सर्व भूगोल में बावीं का राज्य और वेहीं का थोड़ा र प्रचार कार्यायसे से ्म रेगो में भी रहता था। इसमें यह प्रमाण है कि ब्रह्मा का पुत्र विराट, विराट का मन मन के ्रिचरादि दश. इनके स्वापंत्रकादि रात राजा और उनके सन्तान इद्याक आदि राजा जो आर्थावन्त , मयम राश दुव किन्होंने यह चारवंवर्श बसावा है। अब अभाग्योद्य से और जाग्यों के आलस्य, माद, परम्पर का विरोध से आय देशों के राज्य करने की कथा ही क्या कहना किन्तु आव्यांवर्त्त भी भारवीं का कलएड, स्वतन्त्र, स्वाधीन, निर्मय राज्य इस समय नहीं है । जो कुछ है सी भी विदे-यों क पादानांत हो रदा है। कुछ थोड़े राजा स्वतन्त्र हैं। दुर्दिन जल बाता है तब देशयासियों की रेक मकार क दुःश भोगना पहना है। कोई कितना हो करें परन्तु जो स्परेगी राज्य होता है यह रों।दि उत्तम द्वाता है। अध्या मतमतान्तर के आमद रहित, अपने और पराये का पश्चपातसूच मजा ेरिया माता के समान ग्रुपा, स्वाय ग्रीर द्या के साथ विदेशियों का राज्य भी पूर्ण सुखदायक नहीं । परम्तु भिद्र २ भाषा, पृथक् २ शिक्षा, कालग देवबहार का विरोध सुद्रमा कृति पुरकर है। विमा रदे हुट परस्पर-का पूरा वपकार और अभिनाय सिक्ष होना कठिन है। इसिनिय जो कुछ पेशिंद कों में व्यवस्था या शतकास कियों हैं इसी का मान्य करना महपुरुषों का काम है। ( प्रवृत ) क्रमह े शासि में कितना समय स्थतीत हुआ ! ( उक्तर ) यक अर्थ, दावयं बोड़, कई लाख और कई सहस्र जनत् की अपनिक कीर वेदी के प्रकाश होने में हुए हैं। इसका स्पष्ट व्यावधान मेरी धनाई भूमिका । विद्या कि देख लांकिए। इस्पादि प्रकार सुष्टि के बनाने और बनने में हैं। कोर यह भी है कि सब से म दुक्या अर्थात् को काटा मही जाता उसका नाम परमाणु, साद परमाणुको के मिले द्वप का म बायु, दी बायु का एक ह्यायुक को श्वल बायु है. तीन ह्यायुक का क्रीह, बार ह्यायुक का कल, व दशलुक्त की पृथियी अधील तीन द्वाराष्ट्रक का असरल और उसका दूना दीने ही पृथियी आदि त्य प्राच होते हैं। इसी प्रकार क्षम से मिककर भूगोलादि प्रमातम ने बनाये हैं। (प्रकृत) इसका रण कीन करता है ! कोई कहता है श्रेष कर्यात् सहस्र फलवाले सर्व्य के शिर पर पृथिया है। दूसरा दमा है कि पैझ के सींग पर, तीसरा कहना है किसी पर नहीं, खीवा कहता है कि वायु के आधार, वयां कहता है सूर्व के कानवंत से खेंची हुई अपने डिकाने पर स्थित, छठा कहता है कि पृथियी री होने से नीचे द आवाश में बाबी जाती है, इस्पादि में किस बात को सत्य माने ? (उत्तर ) जो श्रंप र्य बोर पेल के सीम पर धरी दुई पृथियी स्थित बतलाता दे बसको पूढ्मा चाहिये कि सर्च बीर पेल मा बार के अन्य समय किस पर थी, सर्व्य चीर पैल बादि किस पर हैं । पेलवाले गुसलमान हो खुए कर जायेंगे परम्तु सर्ववाले कहेंगे कि सर्व कुमें पर, पूर्म जल पर, जल शांत पर, शांत वायु पर शीर

चार्चमादिशास्त्रभृतिका के वेदोस्पत्ति विषय को देखों ।

सुरवेनोर्चाभेता भूमिः ॥ १० । ८४ । १ ॥

यह शरुबेंद्र का यचन है। (सत्य) द्वार्यात् जो नैकाल्यायाच्य, जिसका कभी नाम व इस परमेश्यर ने भृति, चादित्य और सब लोकों का धारण किया है ॥

## उदा दाघार पृथिवीष्ठत वाम् \* ।। यह भी ऋग्वेद का यचन दै—इसी (उद्या) ग्रम्द को देखकर किसी ने वैत का मह

होगा, क्योंकि उक्ता वैक का भी नाम है। परन्तु उस सुद्ध को यह विदित न हुआ कि हतने को आरा करते का सामप्य वेस में काई से आवेगा हैं रासीलये उक्ता वर्षा द्वारा भूगोंक के सेवन सुर्थ का नाम है। उसने अपने आकर्षण से पृथियों को धारण किया है। वरन्तु स्थार्थिक के सवत सुर्थ का नाम है। उसने अपने के दूसरा कोई भी नहीं है। (अपने) इतने २ वह भूगों तो आराण कर सकता होगा है (उक्तर ) जैसे अनन्त्र आकाश के सामने बड़े २ भूगों ते अपारण कर सकता होगा है (उक्तर ) जैसे अनन्त्र आकाश के सामने बड़े २ भूगों ते जुछ भी नाम के ते तुत्य भी नहीं कह सकते। यह सवहर भी तहरे से स्थापक अर्थों ("यिद्ध" मातालु" [ १३ वर्ष स्थापन के स्थापन के सामने अर्थ स्थापन के स्थापन के स्थापन के सामने अर्थ स्थापन के स्थापन स्थापन के स्थापन कर रहा है ऐसाई मुसलमान पुराधियों के कथानुसार विश्व न होता तो इस सब स्थापन स्थापन कर सामने स्थापन कर के स्थापन कर के स्थापन कर स्थापन कर के स्थापन स

स दीघार प्र<u>थि</u>वीं द्यामुतेमाम् ॥ [ यजुः० १३ । ४ ]

कहाता है, पैसे सब मूगोलों को सप्ति निमक्त जनत कहें तो सब जात का धारण और श्राब कर्सा विना परमंत्र्यर के दूसरा कोई भी नहीं, इस्तिये जो सब ज्यात को रचता है पढ़ी-

क स्राचेर् में "उदा स बावाइवियी विमर्ति" ह १०। ११ १ म वह वचन है। मध्येत् में-" दाचार पुमिर्वीमुन बाम्" ॥ १। ११ । १ है ॥

बरमसमुत्रासः पर युत्रपेंद्र का क्षम है। जो पृथिन्यादि प्रकाशरहित सोकलोकालक प्रकार कण गण्मीन " La admine

्रात्ता । व व व हा साम कहत है कि सूर्व घूमता है और पृथियी नहीं घूमती। इसरे कहते कि प्रथित प्रमाति वार्य नहीं घूमचा। इसमें सत्य क्या माना आवा (उत्तर) ये दोनों आपे

कार्य भीः पृत्तिनकाम्वित्तेदनमावरं पुरः । विवरं न प्रवन्तवीः ॥ यञ्जाः कः ३ । मं १ १॥ कर्यात् पह भूगोल जन के सहित सूर्य के बारों कोर घूमना जाता है, इसलिये भूमि मा करती है।

माइन्येन रत्रेमा वर्षेमानो निवेशर्यश्रमुतुं मत्ये च । हिर्ग्ययेयेन सन्तिता रपेना देवो योति विनानि पत्त्वेन् ॥ यञ्चः० घ० ३३ । मं० ४३ ॥ जो स्विता क्यांत् रार्यं वर्षादि का कर्ता, प्रकाशस्यकप, तेजीमय, रमखीवस्यक्षप के साथ प्रस्तान

ह मारि क्रमादियों में क्रमृतकप यृष्टि वा किरएडाश क्रमृत का मध्य करा और सब मृतिमान भी की दिवलाना हुआ सह लोकों के साथ काकपर गुज से सह बस्तेमन, अपनी परिधि में धूमना हता है किन्तु किसी स्रोक के बारों कोर वहाँ घूमता। येसे दी एक २ प्रझाएड में एक सूर्य मकाग्रक र हुसरे सर लोग लोकान्तर प्रकारप है, जैसे-

दिवि सोमो कार्षे थितः ॥ कप॰ कां॰ १४ । कतु॰ १ । मं॰ १ ॥ जैसे यह खन्द्रसोड सूर्य से प्रकाशित होता है पैसे ही पृथिन्यादि लोक भी सूर्य के प्रकास ही मकाधित दोते हैं, परानु रात और दिन सर्वता वर्णमान रहते हैं, क्योंकि पृथिष्पादि लोक धूम कर तिना मात खर्ष के सामने काना है उनने में दिन कीर जिनना पृष्ठ में अर्थात् काह में होता जाता है

नि में रात । सर्चात् बदय, ऋस्त, शंध्या, मध्यस्त्र, मध्यस्त्रिक ऋदि किनने कालाययव है वे देशरेशान्तरों सदा बर्तमान रहते हैं। आर्यात् अब आर्यात्रचे में स्वीदेव होता है उस समय पाताल अर्यात् मिरिका" में करन द्वीता है और अब आप्यांवर्त में करन होता है तब पाताल देश में उरप होता है। काम्यांबर्स में मध्य दिन या मध्य शांत्र है उसी समय पाताल देश में मध्य रात और मध्य दिन रहता को स्रोत कहते हैं कि सूर्य सुमता कीर पृथियी नहीं सुमती वे सब कद हैं, क्योंकि की देसा होता कई सहस्र यर्ष के दिन और रात होते, ऋषांत् स्थं का नाम (मन्तः) पूर्णियी से लासगुना ा और कोड़ों को स दूर है। असे बार्ड के सामने पढ़ाड़ धूमे तो बहुत देर समती और बार्ड के सुमने दून समय नहीं समता यसे हा शृधियी के धूमने से वधायांग्य दिन बात होता है, सूर्य के धूमने नहीं। फोट को सूर्य को स्थिर कहने हैं वे भी ज्योतिर्विधावित नहीं। क्योंकि यदि सूर्य न घूमता

ता तो एक राग्नि स्थान से दूसरी राग्नि अर्थात् स्थान को अन्त न होता । और गुर पहार्थ विना पुमे काए में नियत स्पान पर कभी नहीं रह सकता। और जो अनी कहते हैं कि पृथिशी पुमती किन्तु मीचे २ खती आती हैं और दो खंदों और दो चन्द्र केवल अंदुडीप में बतसाते हैं दे गरति मांग के नमें में निमम हैं। क्यों श्री जी नीचे २ वर्ती जाती तो वारों कोर वायु के बक्र न ने से पृथियों द्विस मिल होती और निक्तस्थलों में बहुनेवालों को बायु का स्पर्ध न होता, मेंग्ये यासी कविक होता कीर प्रस्ति बायु की यति होती, दो सूर्य चन्द्र होते तो यत कोर हन्द्रपण का न निरोधों न चोत्पत्तिर्न बद्धों न च साधकः । न शुरुकुर्न वै सक्त इत्येषा पर [ गीडपादीयकारिका । प्र॰ २ ।

यह रोक सागुक्योयनिषयु पर है-औद माम हीने से बस्तुता औद का तिरोध में काराम से अंगा, न कम तीना म कम है और न साधक कार्याम मुद्धा साधक करियाँ को काराम कर कम तीना म कम है और न साधक कार्याम मुद्धा साधक करियाँ कि कार्याम कर की ते कि कि कार्याम कर की ते कि कार्याम कर है कि कार्याम कर की ते की है कि कार्याम कर है कि कार्याम के कार्याम कर है कि कार्याम के कार्याम कर है कि कार्याम कर है कार्याम कर है कि कार्याम कर है के कार्याम कर है कि कार्याम कर है कार

E deter to a control of an eriod a small of the matter more man for that

षवमसमुद्रासः १४७

हाने श्वदार में भी "घड़ा लाझी" इत्यादि व्यवहार होते हैं, कोई नहीं कहता कि घड़ का बाबाग्र साम्रो । सिनिये यद बात डीक नहीं। (प्रश्न) औरी समुद्र के बीम में मच्छी कीई कीर शावाण के भीत में कि शादि धूमते हैं येसे ही चिदाकारा प्रात में सब सन्ताकरण गुमा है, वे रूप नो यह हैं परस्तु भू विवेत्यापक परमात्मा की सक्ता के जीसा कि कांग्नि से लोडा वेसे चेतन हो को हैं। जीसे य राहत हिस्से ्रे भीर बाकास तथा प्रहा निश्चत है, वैसे जीव को प्रहा सामने में कोई होत गरी बाता . बलर ) यह हुनी तुम्हारा रुपान्त सत्य मही, क्योंकि जो सर्वध्याची प्रद्रा क्रम्मकरणी में प्रकाशमान ही पर सीच हीना हती तो सर्वशांत गुरा उस में होते हैं या नहीं है जो कही कि आवरण होने से मंद्राचन गर है है भा भी कही कि मह आहुन बीर राविष्टत है या अवविष्टत है जो कही कि अवविष्टत है तो वाल में व है भी एक्स ्यहीं दाल सकता। क्रय पहुंचा महीं दो सर्वेदना क्यों महीं किने कही कि दार्थन है कर की भूमकर निकाराकारण के स्वाध कालना सा है, स्थकाय के नहीं, जब स्थयं नहीं कालना नो काल करता जिल्हा के ्ष्यं मात देख छोड्ता स्रोर कामे २ जहां २ करकता जायमा यहां २ का मान धात. बाहानी हो शकता हं कीट जिनता न शूटता जायमा यहाँ २ का सामी, पविष स्त्रीर मुक्त होना उपयमा । इसी प्रकार गर्यक खरि के प्रख को अन्ताकरण विशाहा करेंगे और बच्छ शुक्ति भी छण छण ॥ हुआ काली हुउसार किंद्र मनाचे जी येला होता ती किली जीय को पूर्व हैंगे सुने का ब्यान्त व हाता. बरोदि दिस हुन्छ है हिंचा यह मही रहा। इसलिये प्रका जीव, जीव प्रसा वन काशी नहीं होता, गए। पुथन है है । प्रतन । यह निव कामारीयमात्र है। कामीन काम वश्तु में काम वस्तु का स्थापन वस्ता कामा कामां व दाना है देने दी बदा बन्तु में सब जात् और इसके ध्यवदार का कच्यागेय जन्मे से िमान को बोध कराना होना हैं, वास्तव में तब महा ही हैं । ( महन ) सम्याशेष का करनवाला बीत है । ( रक्ता ) में व ( पहा शेष किसकी कहते ही हैं (उत्तर) आमाकरणायण्यिय येतन की (प्रदेश) करता वरगाय रहा संवन हस्ता है वा बड़ी महा ! (बक्ट) बढ़ी महा है। (महत्त) तो बचा महा हो सं कार्य में में ज्यान की पूरी ण्डरता बारली र (उत्तर ) दो, प्रदा की दमसे क्या दानि र (धर्म ) को किथ्या व द्वारा व त्या है क्या वह भूता नहीं होता ? ( उत्तर) नहीं, क्योंकि जी सन, वाणी से व दिनन या व पित्र हैं कह रूक म्रान हैं। (भात ) पार मन वाली से भाती बारवना बारने और मिच्या बोलनेय वर बात वर्त पन की। विश्वपालकी देशा या नहीं र (बलर) दो, हमकी इग्रापित दि बिहाद रे शृढे बेहानियों है हरने बरासा वय बान्य काम, सायसहरू परमातमा की मिन्याचारी कर दिया । क्या यह मुख्यां पूर्वत का कारण का है है कित कारिक्य, गाम या येद में लिखा है कि परमेश्वर मिरवाराइड्य और दिन्यायाई। है ' क्यां' के हैंदे किसी बोट में कोतवाल की दशक दिया कर्यात् "उसटि कार कोश्टान को श्राटे" इस बराजे से सद्या तुरहारी बात दूरे । यह तो अधिन है कि कोश्याल जार को इतट परव्यु रह साथ दिवरीन दे कि चीर कीनपाल को दशक देशे थेंग ही मुख मिस्वासहृत्य और विश्वासी होवर करी क्षणा कीर महा में द्वारों क्याने हो । को महा बिक्याहानी, बिक्यावार्थ, बिक्यावार्थ। हो है ती कार करून काछ वैता ही होताय, वयोचि यह वकारत है, सावश्वक्ष, स्टायमती, त्रायशही कीर र एकार्य हैं। ये शह दींव तुरहारे हैं, मछ के नहीं । जिसकी तुम किया कहते ही यह अविया है और मुख्या करायां है के भिष्या है। क्यों का महा है । जलका तुन कार । भिष्या है। क्योंकि काप प्राप्त के होनार कारने की प्राप्त की है वि उत्तर सह कि ना है न तहीं है। क्या है कि शिर्मायक के यह परिविद्या, कहान और बन्ध में बन्धे गए दिन्छ कर के कहान पीरिद्युक्त एकरेगी करूव कार्यक्ष जीव होता है, स्ट्यूं सर्देक्याणी कहा गरी।

# अय मुक्ति बन्ध का यर्धन करते हैं ॥ (प्रदम) मुक्ति किसको कहते हैं ! (उत्तर) "मुञ्जन्ति पृष्यभवन्ति जना बस्यांसामुक्तिः"

सिसमें हुट जाना हो उसका नाम शुक्ति हैं। (अझ) किससे हुट जाना ? (उसर) जिससे हुटने की हब्दु। सब जीय करते हैं। (अझ) हिलसेंस हुटने की हब्दु। सब जीय करते हैं। (अझ) हिलसेंस हुटने की हब्दु। करते हैं? (उसर) आससे हुटना चाई हैं। (अझ) हिलसेंस हुटने की हब्दु। सब ही। (अझ) होते कीर कहाँ रहते हैं। (अझ) होते कीर क्षेत्र हिं। (अझ) होते कीर हिंदी कीर हिंदी ही। अझे हिंदी हिंदी होते हैं। (अझ) होते कीर क्षेत्र हिंदी होते हैं। (अझ) होते कीर क्षेत्र हिंदी होते हैं। (अझ) होते कीर कि हिंदी होते हैं। (अझ) होते कीर क्षेत्र हिंदी होते हैं। (अझ) होते कीर कि हिंदी होते हैं। (अझ) होते हिंदी होते हैं। (अझ) होते हैं। होते हैं। होते हैं। होते हैं। (अझ) होते ह

4

मृत्यन् श्रोषं भवति, स्पर्शयन स्वम्बाति, परयन् ह्य. भाषां भवति, भन्यानां मनां भवति, वोधयन् शुद्धिर्भवति, भवति ॥ शनयय कां० १४ ॥

सामध्ये खब रहते हैं, भौतिकसञ्च महीं रहता, जैसे:-

मुच्चि में जीव का कर े ... मते हैं वे महामुद्द हैं . बत्तन्त्र परमेश्वर में जीव कमार्थ वादिस्साह को पादिर व्यासक्षी का विता है यह मुक्ति में श्रीव का कीर उसके साथ मन का भाव मानता है कर्षात् श्रीव कोर मन का क्षय पराशुरशी नहीं मानते पैसे ही ---

मार्व जैमिनिर्विकल्पामननात् ॥ [वेदान्तद० ४ । ४ । ११ ]

कीर जैमिनि काचारवें मुक्त पुरुष का मन के समान स्ट्म शरीर, इन्द्रियों और माल श्रादि को भी विद्यमन मानते हैं काभाव मही।

व्यवनान मानतः इत्रमादः महा। - इदिशाइयदुभयारियं चादसयक्षोऽनः ॥ [ वेदान्तदः० ४ । ४ । १२ ]

च्यात सुनि सुन्ति में भाव और कामाव इन दोनों को मानते हैं क्षयोद शब्द सामर्थ्यपुक्त जीव सुक्ति में बना रहता है, क्षयरिवस्ता, पाराबस्य, दुःख क्रवानादि का क्षमाय मानते हैं।

यदा पष्टचावतिष्ठन्ते झानानि मससा सह । युद्धिश्र स विचेष्टते तामाहुः परमां गतिस् ।। किङो० झ० २ । य० ६ । स० १० ।

यह प्रतिपद् का थयन है। जर शुद्ध मनयुक्त पांच झानेन्द्रिय जीव के साथ रहती हैं और इंकि का निश्चय नियर होना दे असको प्रसासित जयांत् मोश्च कहते हैं।

य धारमा बरहतपाच्या विजरो विमृत्युर्विशोकोऽविजियस्सोऽविपासः सत्यकामः सरयतब्रुत्यः सोऽन्बुष्टयः स विजिज्ञासित्वयः सर्वोश्च लोकानान्त्रोति सर्वोश्च कामान् यस्त्रमारमानमद्विच्य विजा-

नावीति ॥ [छान्दो० प्र० = । खं० ७ ] मं० १ ]

स वा एप एतेन दैवेन चतुषा मनसेतान् कामान् परयन् रसते ॥य एते प्रस्तोके तं वा एतं देश ब्यारमानद्वपातते तस्माचेपार सर्वे च लोका व्याचाः सर्वे च कामाः स सर्वोरथ लोकानाप्नोति सर्वोरथ कामान्यस्त्रमात्मानमनुविद्य विजानातीति ॥ [ ब्यान्दो० प्र० ८ । सं० १२। सं० ४ । ६ ]

मध्यननस्यै पा ६२% शारीरमार्च मृत्युना तदस्याऽमृतस्याखरीरस्यात्मनोषिष्ठानमाचो ये सद्य-र्णरा विचानियाञ्चां न वे सदारीरस्य ततः विचानिययोरपहतिसस्यत्वरीरे वात्र सन्तं न त्रियात्रिये स्यातः ॥ [ बान्दो० प्र० = । सं० १२ । मं० १ ]

### श्रथ मुक्ति बन्ध का वर्शन करते हैं ॥

(प्रश्न) मुक्ति किसको कहते हैं ? (उत्तर) "मुझन्ति पृथण्मयन्ति जना यस्यं सामुद्धि" जिसमें सूट जाना हो उसका नाम मुक्ति है। (प्रशः) किससे सूट जाना ? (उसर) जिससे सूट है है इच्छा सब जीय करते हैं। (प्रवन) किससे छूटने की इच्छा करते हैं ? (उत्तर) जिससे छूटना नारि हैं।(प्रश्न) किससे छूटना चाइन हैं? (उत्तर) दुःख से। (प्रश्न) छूटकर किसको प्राप्त 👫 भीर कहां रहते हैं ! (उत्तर ) सुख को प्राप्त होते और द्रह्म में बहते हैं । (प्रश्न ) मुक्ति और स्व किन २ वार्ग से होता है ! ( उत्तर ) परमेश्वर की आहा पालने, अधरमं, अविद्या, कुसह, कुसंस्वा, धुर व्यसनों से अक्षम रहने और सत्यमायण, परोपकार, विद्या, पत्तपातरहित न्याय धर्म की शृद्धि हाने। पूर्वोक्त प्रकार से परमेश्वर की स्तुति, पार्थना और उपासना ऋषात् वीनाम्यास करने, विद्या पहने, पहने श्रीर धर्म से पुरुपार्थ कर हान की उन्नति करने, सब से उत्तम साधनों को करने और श्री कुछ कर बा सब पद्मपातरहित न्यायधर्मानुसार ही कर इत्यादि साधनों से मुक्ति और इनसे विपरीत इसराकार करने आदि काम से वन्ध होता है। (प्रश्न) मुक्ति में जीव का लय होता है या विद्यमान रहती है। (बचर) पियमान रहता है। (प्रश्न) कहां रहता है ? (उत्तर) ग्रस्त में। (प्रश्न) ग्रस्त कहां है और यह मुक्त जीय एक ठिकाने रहता है वा स्वेच्छांचारी होकर सर्वत्र विखरता है ? ( उशर ) जो ग्रम स्वेत्र पूर्ण दे उसी में मुक्त कीव ऋत्याहतगति अर्थात् उसको कहीं ककायट नहीं, विज्ञान आनन्दपूर्वक स्वतंत्र विचरता दे। (प्रदम) मुक्त काय का स्थूल शरीर होता है था नहीं ? (उत्तर) नहीं रहता। (प्रदम) किर यह सुख और कानन्द्रभीग वैसे करता है ? (उत्तर) उसके सत्य सङ्करपादि स्वामाविक 🗖 सामध्ये सह रहते हैं. मीतिकसङ नहीं रहता, जैसे:-

सामच्य सहरहत है, मातकसह नहा रहता, जस:—
गृपवन श्रीयं मवति, स्परीपन स्वम्मवति, पश्यन सद्धर्मयति, सस्यन सस्या मवति, निमर्
प्राप्त मवति, मन्त्रानो मनो सवति, योधयन् बुद्धर्मयति, चेतपंश्चिमम्मवस्यह्दुर्वाषोध्रह्णसे
भवति ॥ गृतपय कौ० १४ ॥

भागार्वं बादरिसार क्षेत्रम् ॥ [बेदान्तद्द० ४ । ४ । १० ]

जी बाहरि स्वामजी का विना है यह मुक्ति में तीन का भीर उसके साथ मन का भाग मानता है क्यांद्र जीर सीर मन का अथ पराग्रस्त्री नहीं मानने पैले ही—

मार्वे जैविनिर्विकल्यामननात् ॥ [बेदान्तद० ४।४।११]

कीर ब्रीसिन काचारवे मुक्त पुरुष का सन के रामान खुरम शरीर, शन्त्रमाँ और माण सादि की भी विद्यमान मानने हैं कामान गहीं।

देदिशाहबदुमयाविधं वादशयखोडनः ॥ [ वेदान्तद० ४ । ४ । १२ ]

कारताकपदुनवावध्यं वादशावागुाऽनः ॥ [ वदान्तद्व व । ४ । (९ )

रपास मुति सुप्ति में भाव कोर कमाच इन दोनों को मानते हैं क्योत् ग्रस सामध्येपुक्त जीव मुक्ति में बना रहता है, क्यदिवना, पाराबरण, जुन्म कक्षानादि का क्याय मानते हैं।

यदा पञ्चावतिष्टुन्ते झानानि मनसा सह । युद्धिम न विचेष्टते लावाहुः चरमां गतिम् ॥ [कडो॰ झ० २ । य० ६ । सं० १० ]

यद रपतियद का एकन है। जर शुद्ध प्रस्युक्त पांच बानेटिन्स्य जीव के साथ रहती हैं स्रोट विकास निमय नियर होता है असको परमाति स्वार्णत् मोग्र कहते हैं।

य भारमा भवहतपाप्पा बिज्रसे विमृत्युर्विशोकोऽविजियस्तोऽविपासः सत्यनामः सत्यनङ्गरः कोप्न्देश्यः स विजिज्ञासितस्यः सर्वोद्य स्रोधानाः नोति सर्वोद्य कामान् यस्तवास्मानमञ्जिष विज्ञा-नातीति ॥ [कान्दो० प्र० = । स्व० ७ । मं० १ ]

स ॥। एर एवन देवेन चतुषा सनसेतान कामान परयन रसते ॥ य रवे प्रवालोके से बा एवं हेरा स्थातानात सक्ताचेपात्र सर्वे च लोका ब्याचाः सर्वे च कामाः स सर्वेश्य लोकानाप्तीते विषय कामान्यसम्मानमानात्राता विज्ञानाति ॥ | कास्त्रो० प्र० = । खं० १२ | मे० ४ | ६ |

हर्षारथ कामान्यस्तानसम्बन्धिय विज्ञानातीति ॥ [ छान्दो० प्र० = । खं० १२। मे० ४ । ६ ]

मयवन्त्रस्य स्त्रान्यस्य स्तरीरमार्च मृत्युना तदस्याञ्जनस्याद्यारीरस्यात्मनोविष्ठानमाचो वै सद्यदिशं वियातियान्यां न वै सर्ग्रारीरस्य सतः वियातिययोरपहतिरस्यस्यस्रीरे वाद सन्वे न भियातिये

स्वान्यस्य ॥ महन्त्रोति स्वान्यस्य स्तर्भातियः

स्यातः [[ ह्यान्द्रिक प्रकट [ ह्यंक १२ [ श्रिक १ ] को परमामा सपद्वताया गर्य पान, स्थान में स्वीत स्वादकाय अपित स्वादकाय अपित स्वादकाय स्व

नपांतु को २ संकरण करते हैं यह २ लोक कोर यह २ काम मात होवा है कोर वे मुख्य श्रीय रमूत गिर छोड़कर सहरममय ग्रीर में काकाश में परमेश्वर में विचारते हैं। दयोकि को ग्रीर वाले होते हैं सांसारिक हुन्स से रहित महीं हो सकते। कैसे हम्द्र से ग्राजायित ने बहा है कि है परम्पूरित अने

न च पुनरावर्षते न च पुनरावर्षत इति ॥ उपनिवद्यचनम् [ छां० प्र० ८ । सं १ १ | अनावृत्तिः शब्दः दनावृत्तिः शब्दात् ॥ शासीरिक सूत्र [ ४ । ४ । ३३ ]

यद् गरवा न निवर्चन्ते तद्वाम परमं मन ॥ सगवद्गीता ॥

इरवादि यचनों से विदित होता है कि मुक्ति यही है कि जिसमें निष्ठुण होकर पुतः संसर्ग कभी नहीं काता। ( उत्तर ) यह वात ठीक नहीं क्योंकि वेद में इस वात का निषध किया है

करमें नुने केत्रपरमाध्योनों मनोमड़े चार्ठ देवस्य नीम । को नी मुझा अदिवमें पुर्वरिद्धिः च इशेर्य मानरे च ॥ १ ॥ छुकेवेच अंध्यनस्याननों मनोमड़े चार्ठ देवस्य नीम । स नी ना अदिवसे पुर्नदीत् वितरें च इशेर्य मानरे च ॥ २ ॥ ऋ० मं० १ । छ० २४ । मं० १ । २॥

इरानीमित सर्वत्र नात्यन्तीच्छेरः ॥ ३ ॥ सांख्यसूत्र १ । १४६ ॥

(प्रजः) इस लोग किसका नाम पवित्र जानें १ कीन नाउरहित प्रवार्धों के सभ में वर्गन देव सदा म काराव्यवर है इसको मुक्ति का छुल भुगाकर पुनः इस संसार में जन्म देव और मुक्त के दिव का प्रवान कराता है ।।।। (उत्तर) इस इस द्वार व्यवसाय क्ष्माह स्वा छुल प्रवान का स्व का माने हैं ।।।।। (उत्तर) इस इस द्वार व्यवसाय क्षमाहि सदा छुल प्रवान का सिंव अने मुक्ति में खानन्द भुगाकर पृथियों में पुनः माता पिता के सम्बार्ध के देकर माता पिता का दर्शन करागा है। यही परमात्मा मुक्ति की वर्ष स्व करता सब का स्थानी है। यही परमात्मा मुक्ति की वर्ष स्व परमात्मा है। यही परमात्मा मुक्ति की वर्ष स्व परमुक्त को की है ये से हैं। सर्वश्च रहते हैं अवस्त पि पहित्र वाथ मुक्ति का कर्मी की है। सर्वश्च सम्य बन्ध मुक्ति का कर्मी की सर्वश्च सम्य कार्य मुक्ति का कर्मी की सर्वश्च सम्य कार्य मुक्ति का कर्मी की सर्वश्च सम्य कीर मुक्ति सदा नहीं स्वती।। ।।। (प्रयः) —

सदरयन्तविमोचोऽपवर्गः ॥

दुःखजन्मप्रवृत्तिदोपिमध्याक्कानानाम्भरारोत्तरापाये तदनन्तरापायादपवर्गः ॥ न्यापम्र [शरीरी

ते प्रयत्नोरे इ परान्तकाले पराष्ट्रवात् परिद्वच्यान्ति सर्वे ॥ [ सुयडक ३ । सं० २ । मं० ६]

पर मुग्रहक उपनिष्टु का यसन है। वे मुक्त श्रीय मुक्ति में ब्राप्त होके ब्रह्म में श्रानस्य की तय हैंद मीग के पुत्र महाकट्य के प्रधात गुक्ति सुरा की छोड़ के संसार में जाते हैं। इसकी संख्या यह दे के तंत्रातीस लाम श्रीस सहस्र पर्यों श्री एक चतुर्युगी, हो सहस्र चतुर्युगियों का एक ऋहोरात्र, पेसेतीस महीरात्रों का एक महीमा, पेरी बारह महीती का पक वर्ष, पेरी मत वर्षी का परान्तकाल होता है । त्रेसको ग्राह्म रोति से वधावत् समम साकिये। इतना समय मुक्ति में सुस्य भोगने का है। (मझ ) सब में मार चौर प्रन्थकारों का यही मत है कि जिसते पुनः उन्म मन्त्र में कभी ल आयें। (उत्तर) यह बात क्यी मही हो सकती, क्योंकि प्रथम तो जीव का सामर्थ्य श्रावीशदि पदार्थ और साधन परिधित हैं पुतः देतका पत्न धनन्त है हो शकता है ? धनन्त बानन्द को भोगने का खर्साम सामर्थ पत्म और साधन हावों में नहीं इसलिये क्रमनत रुख नहीं भोग सकते। जिसके साधन क्रनित्य हैं उनका फल किए बाफी वरीं हो सकता। धोर जो मुक्ति में से कोई भी लौटकर जीव इस संसार में न जाये ती संसार का कर्वेद कथात् कीय निरशेष होकाने खाहियें। ( प्रक्षा ) कितने कीय मुख्य होते हैं उतने ईरवर नये उत्पक्त करके संसार में रख देता है इसलिये निर्देश नहीं होते। (उत्तर ) जो वैसा होने तो जीव क्रानित्य हो-कार्य क्योंकि जिलकी अपन्ति होनी है उसका नाग्र अवश्य होता है फिर तुम्हार मतानुसार मुक्ति पाकर मी दिनए होजायें मुक्ति सनित्य होगई और मुक्ति के स्थान में बहुनक्षा मीड़ भड़का हो जावेगा क्योंकि वहां छानम कथिक कीर स्पय कुछ भी वहां होने से बढ़ती का पाराबार न रहेगा कौर दुःख के कम्रुभय के दिशा सुख कृत भी नहीं हो सकता। असे कहु न हो तो मधुर नया जो मधुर न हो तो कहु क्या कडाहे । क्योंकि एक स्वाद के धक इस के विरुद्ध दोनों की परीक्षा होती है । असे कोई म्ह्युच्य भीटा मधूर ही काता पीता जाय उसको पैसा ग्रुख नहीं होता जिलासय मकार के रसी है भोगनेवाले की हीता है। और जो ईश्यर जनतवाले कमी का क्रमन्त फल देवे तो उसका न्याय नए हो आय. जो जितना भार बटा शके उतना उस पर धाना युद्धिमानी का काम है। जैसे एक मन भर बडानेवाले के शिर पर दश मन धरने से भार धरनेय ले की निन्दा दोती है देखे करपढ़ करूप सामध्ये-वाले जीव पर धनमा सुरा का भार धरना ईश्वर के लिये ठीक नहीं। श्रीर को परमेश्वर नये कीय उरवक्त करता है तो जिस बारण से उरवज्ञ होते हैं यह शुक आयगा। क्योंकि खाहे किनमा यहा धनकीश हो परम्तु जिसमें व्यय है और द्याय नहीं उसका कभी न कभी दियाला निकल ही जाना है। इसलिये यही प्यवस्था डीक है कि मुक्ति में जाना वढां से पुनः बाता 🕻 सन्द्या है। क्या थोड़े से कारागार से अन्म कारानार दरहवाले प्राणी अध्यया फांसी की कोई अच्छा मानना है। जब यहां से ब्याना ही न हो ती करम कारामार से इसना ही कान्यर है कि वहां मजूरी नहीं करनी पहली और मृद्ध में लव होना समुद्र में इर मरमा है। (प्रश्न) जैसे परमेश्वर जिल्यमुक्त पूर्ण सुक्षी है वैसे ही जीव भी किरणमुक्त कौर सुसी रदेगा तो कोई भी श्रेष 🖪 आवेगा । ( उद्यर ) परमेश्वर असन्त स्थळप, सामध्ये, गुण, व में, स्थमाययाला सिलेपे यह कभी कविया और दुःश बन्धन में नहीं विष सकता। औव गुक होकर भी शुद्ध त्वरूप, मर्गस स्रोर परिमित गुण कर्स स्वभायवाला स्ट्रता है परमेश्वर के सटश वाभी वहीं होता। प्रश्न) वर ऐसी तो मुक्ति भी क्रम मध्य के सहस है इसलिये अम करना व्यर्थ है। (उत्तर) मुक्ति क्रम मरण सटरा नहीं, क्योंकि अध्यक्ष ३६००० (छुलीस सहस्र ) बार उत्पत्ति और प्रसंय का जिनता समय होता है उतने समय पर्यन्त जीवी को मुक्ति के जाकद में रहना दुःख का न होना क्या छोटी बात है ! वर बाम बात पीते हो तो कल भूग लगनेवाली है पुनः इसका उपाय पयी वनते हो ? जह सुवा, तुपा, चैद थन, शास्य, प्रतिष्ठा, स्त्री, सन्तान कादि के लिये उपाय करना आवश्यक है तो मुंकः के लिये क्यों म करता ! जैसे प्रत्मा बादश्य है तो भी जीवन का दशाय किया जाता है। येसे ही मुक्ति से लोटकर, -

जन्म में स्नाना है तथापि उसका उपाय करना ऋत्यावश्यक है। (प्रश्न ) मुक्ति के क्या साउ ( उत्तर ) कुछ साधन तो प्रथम लिख आये हैं परन्तु विशेष उपाय ये हैं। जो मुक्ति चाहे 💐 अर्थात जिन मिय्यामापशादि पाप कर्मी का फल दुःख है उनको छोड़ सुखहप फल को देन्तरे पराादि धर्माचरख अवश्य करे जो कोई दुःख को छुड़ाना और सुख को प्राप्त होना चाहे होंह धर्म अवश्य करे । क्योंकि दुःच का पापानरश और सुख का प्रमानरण मूनकारण है। हत् हे संग से यिवक अर्थात् सत्याऽसत्य, धर्माधर्म, कर्लस्याऽकर्लस्य का निष्ठय अवश्य करें, गृहर् र कोर शरीर अपात् अंथ पंत कोशों का थियेचन करें। एक "अप्रमय" ओ त्वचा से हेकर कीरा का समुदाय पृथितीमय है, दूसरा "माण्मय" जिसमें "प्राण्" भयात् जो त्वा सं तका स्वार का स्वार का स्वार का स्वार का हो बाहर से मीतर खाता "समान" जो नाभिस्थ होकर सर्वत्र खरीर में रस पहुँचाता "इसने हिन करहरूप कार पान लेवा जाता और यह पराक्रम होता है "ध्यान" जिससेसर ग्रीर है वेहा शरि है वीव करता है। तीसरा "मनोमय" जिसमें मन के साथ अहहार, वाक्, पाद, पाणि, पापु बीरकार कमें इन्द्रियों हैं। बोधा 'विज्ञानमय' जिससे मन क साथ काइद्वार, वाक्, यार, वास, लाहा कि कमें इन्द्रियों हैं। बोधा 'विज्ञानमय' जिसमें युद्धि, सिक्त, ध्रीश, स्ववा, तेज, हिता और कांक्री पांच बान रिप्त्यां किनसे त्रीय बातादि व्यवहार करता है । यांच्यां कानव्यवकीय हिंदी प्रमासना, स्पृत बात्रवर्, अधिकासन् और जायार कारणक्य प्रश्ति है। वाच्या कात्रव्यवकार्य करते हैं है ां अपि तम् प्रकार के कारी, उतासमा और जानादि स्वयदारों को करता है। तो वांच कार कार करते । को अपि तम प्रकार के कारी, उतासमा और जानादि स्वयदारों को करता है। तीन वास्या एक अस्ति। हुंभरी 'श्वा' कोट तीवरी "शुपुति" अवस्था कहाती है। तीन ग्ररीर है, पक "रह्ब" है ब र्षणा है। दूसरा बांच ब्राल, पांच कामेरिन्द्य, पांच स्वत्ममूत कोर मन तथा सुदि हत सत्तार हुनी क समुदाय "मुद्राम्य राज आणा, भाव जानारम्यः पांच सहसमृत कोर सन तथा मुद्रि इन सन्तर वात्र समुद्राय "मुद्रामग्रदीर" कहाता द्वियद सुद्रम ग्रदीर जसमस्यादि में भी जीव के साम रहता है । कि कारा ६ यह पहन ग्रांत अध्यस्याहि में भी जीव के साथ रहता है। हो भेर हैं यक मीतिक सर्धात् जो स्वम भृती के कहीं से बना है। दूसरा स्थामापिक के अब क्याना विक मुद्दक्ष है यह दूसरा क्यांतिक शरीर मुक्ति में श्री रहता है। इसी से बीय गुक्ति को सोगना है। मीमरा कारण तिमने सुप्ति कार्यात् माहितम् होती है यह महतिकर होते हैं है िसु करेर शर की दो के लिये एक है। योधा तुरीय शरीर यह कहाना है जिसमें समाधि से पानावाह कानपुरवक्त से आह और होने हैं। इसी सवाधि संस्कारकण यस शरीर का वात्रम होते मी सम्बन् महायक्ष रहता है। इस सवाधि संस्कारकाय ग्रंग गरीर को प्राप्त कि मार्थ भी सम्बन् महायक्ष रहता है। इन सवकोश क्षवस्थाओं से जीव पूर्यक् है क्योंकि है अर्थ रिन्दित है कि स्वाप्तकारों के जिल्लाकार के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स हिर्दित है कि प्रकृतवासी से जीव पूर्वक कोश कावस्थाओं से जीव पूर्वक है क्योंकि कर है है हिर्दित है कि प्रकृतवासी से जीव पूर्वक है क्योंकि जब सूत्यु होता है तब सब सोई हरहे हैं है है वे क्या का कर्य की वीत निवस यस यही बीत सरका प्रेरक, सरका थना, साथी, कसी, मोला बहाती है । के बी है सरका यहाँ बीत सरका प्रेरक, सरका थना, साथी, कसी, मोला बहाती है । के बी देशन करे कि जीव कर्णा भीता नहीं तो उसको भागी ति यह सवानी, सांति के क्षिति के के कि हो सकता। हो शब्द सम्मान से बाद माना मुल पूर्व का मोग व पाप पुण्य करा होता । हो सकता। हो शब्द सम्मान से बीव पाप पुण्यों का कर्मा और सम्म पुण्यों का सम्मान क्षप इन्टिक्स कार्यों के सन इन्टियों की प्राप्त सुमार्थ का कर्मा कीर हाम इन्टी की मन कर इन्टिक्स कार्यों के सन इन्टियों कीर काल्या समेरे साथ रॉयुक्त होकर माणी की हैसा बन्धे करों वह वहने कही के सन्ताम के लोगा करंद वा बूरे वसी वे समाना है नहीं वह बहिमूंन होजाना है, इसी समय शीतर हो जाता है। हिन्देत्तः क्रीर कृत बर्मी से सन, शहा लक्षा बनना है, वसी समन शीनर हो आक्षा है। शही है। क्री क्रीर सम्बद्धित समी से सन, शहा लक्षा बनना होती है, वह क्रमनानी प्रामाना की शिवा है। हीं को र हम दिया के अनुकूत करना है नहीं आहे हमा होता है, यह अस्तर्गारी परमामा का 100 मित्र हो को र हम दिया के अनुकूत करना है नहीं मुन्तअप हाथों को मात्र होता है और में लिए बर्जन है वह अध्यान कुछ अभिना है। बुसरा साधन किया होता है को है कर है। इस किया है। है कर कर्म के विदेश में स्कार को जन्म हो बसले हमान्याल्यन का अहल घोट कारामाल्यन का स्थान के दिस्त । सा हिन्द है । हे विकास के स्थान करना सिन्द है । ह रुप्ति से केटर कार्यकर प्रदीन दश्यों के तुन्त, कार्य का स्वाध करना दिने हैं है. कार्यकर केटर कार्यकर प्रदीन दश्यों के तुन्त, कार्य, न्यातार ही जानकर दशकी आदा प्रवास के हरामना में स्टार होता, बसनी दिस्ता म बहता, बहुति, बाम, बनाव हे जानकर दासी साथ पा

, गैरारा साधम "यटच सरपति" कर्यात् छ। प्रकार के कर्म करना, वक "शम" जिससे ऋपने आत्मा . और कालाकान को क्राध्यांचरन के इटा कर धर्माचरन में सदा प्रमुख रखना, दूसरा "दम" जिससे अवादि राष्ट्रियों कीर शरीर को स्वभिचारादि चुरे कर्मी से इटाकर जिनेन्द्रियायादि श्रुभ कर्मी में मयुस रमता, तीमरा "बपरति" जिपरने बुध कर्या करनेवाले युद्धवों से सदा दूर रहना, चौधा "तितिहार" चाहे निया न्त्रित, दानि, साम विस्ता ही क्यों व ही परन्तु हुएँ शोक की छोड़ मुक्तिसाधमों में सदा लगे रहना. यांचयां "अदा" जो बेदादि भाष शास्त्र सीर इनके बीध के पूर्ण सास विद्वान सत्योपदेश महाश्याँ के वचनों पर विश्वास करना, सुद्रा "समाधान" शिक्त की एकामता ये सुः मिलकर एक"साधन" सीसरा कदाना है। कीया "मुगुटुप्य" अर्थात जैसे खुधा त्यातुर की सिवाय अन्न अल के दूसरा सुख् भी करणा नदी लगना येसे विमा मुति के साधन और मुक्ति के दूसरे में भीति न होना। ये चार साधन कीर चार क्युवन्य क्योन् साधनों के प्रधात् ये कर्म करने होते हैं। इनमें सेजो इत चार साधनों से युक्त अरव होता है यही मोश्र का कथिकारी होता है। कुसरा "सरवन्ध" ग्रह्म की माप्तिकप मुक्ति प्रतिपास भीर देदादि शास्त्र प्रतिवादकः को यथायन् समभ कर अन्वित करना, तीसरा "विषयी" सब शास्त्री का मितिराइन विषय ब्रह्म उसकी प्राप्तिकप विषय वाले पुरुष का नाम विषयी है, सीधा "प्रयोजन" सन दु:सी की निष्टृति और परमानन्द की आस डोकर मुक्तिसुरा का होना ये चार अनुवस्थ कहाते हैं। सदनन्तर "धवलचतुरुव" एवा "ध्रवण्" जब कोई विद्वान् उपरेश करे तब शांत ध्यान देकर सुनना विशेष प्रक्रविद्या के सुनने में बायात थ्यान देना खादिये कि यह सब विद्याकों में सूरम विद्या है, सुनकर दूसरा "मनन" पकान्त देश में पैठ के सुने हुए का विधार करना, जिस बात में शङ्का हो पुनः पूछना और सुनने समय मी वका और थोता रचित समर्भे तो पुछना और समाधान करना, तीसरा "निव्ध्यासन" जब सुनने मोर मनन करने में निहस्तरेह होजाय तय समाधिश्य होकर उस बात की देखना समसना कि यह बेला मुना चा विचारा चा पेसा ही है था नहीं, ध्यान बोग से देखना, चौचा "साहारकार" बर्चात् जैसा परार्थं का स्वरूप गुणु कीर स्वकाय हो वैसा वाशतच्य जान क्षेता श्ववच्चतुर्य कहाता है । सदा तमीगुण् श्रपति मोल, मलीमता, श्रालस्य, प्रमाद आदि रजीगुण अर्थात् रेप्यां, हेप, काम, अभिमान, विस्तृप आदि दोषों से कालग होने सत्य कार्यात् शांत प्रकृति, पवित्रता, विचा, विचार कादि गुणों को धारण करे। (मेत्री) पुषी अनी में मिश्रता, ( कारणा ) दुन्नी कर्नी पर दया, ( मुद्तिता ) प्रत्यात्माओं से इपित होना, ( अपेका ) ्रायामां में स्थानि श्रीत के रेल करना। निस्तानि स्थान स्थान में सारत वर्षण श्रीत श्रीत श्रीत स्थान क्षय्य कर्षे मिससे मीतर के मन सादि पदार्थ साहाल हों। देखों । सादन से तत्र वर्ष सादन स्थान श्रीत साम स्थाप भीर अन व साक्षी हैं क्योंकि अब अन शांत, चलाल, जानन्दित वा विवारयुक्त होता है उसकी यथायत् देवते हैं वंस ही इन्द्रियां प्राण कादि का जाता पूर्वहार का समरत्वकर्णा और एक काल में अनेक परार्थी के वंसा धारणाक्षर्यणकर्सा और सब से पृथक् हैं जो पृथक् न होते तो स्वतन्त्र करें। इनके प्रेरक अधिष्टाता कभी नहीं हो सकते।

ध्यविद्याऽस्मितारागद्वेषाभिनिवेशाः पब्च बतेशाः ॥ योगशास्त्रे पादे २ । छ० ३ ॥

रभम से स्विद्धा का स्वक्ष्य कह काथे, पूथक् वर्षमान सुद्धि को कातम से भिन्न न सत्ममना करिमना, सुक्त में मीति ताम, दुश्क में काशित मेंच कोर सब मार्चीभाग की यह रुप्ता सदा रहती है कि मैं सरा स्पीरस्थ पहुं मई नहीं स्पृत्युद्ध के शास क्रमिनियेच कहाता है दन पांच परियों को योगाना विद्यान से सुद्धा के प्राप्त को सात होके सुक्ति के परमानन्त्र को स्रोपना चाहिये। (मज्ज) जैसी सुक्ति कार मानते हैं सेसी कान्य कोर्र नहीं मानता, देको जैनी क्षीम मोद्याधिका, श्रिष्ट्य में आ से सुप चाप घेडे रहना, इसाई चौथा कासमान जिसमें विवाह सहाई बाज माज बमादिधारा से भोगना, येसे ही मुसलमान सानवें आसमान, वाममार्थी श्रीपुर, हीव कैलाश, वैप्एव वेंबुएड और लेक् लियं गोसाई गोलोक कादि में जाके उत्तम स्त्री, बाब, पान, धान, श्यान शादि को माप्त होहर क्राम् में रहने की सुक्ति मानते हैं। पौराणिक लोग (सालीक्य) ईख़र के लोक में निवास. (मानुन्न) में भाई के सहश देश्वर के साथ रहना, (साहत्य) जैसी उपासनीय देव की ब्राहति है वैसा 📾 🍱 (सामीव्य) सेयवः के समान इंश्वर के समीच रहना, (सायुज्य) ईरार से मंयुक्त होजाना वे चार की की मुक्ति मानते हैं। वेदान्ति लोग ग्रह्म में लय होने को मंद्रा सम्मात है। (उत्तर) जैती (१३)स हवें, ईसाई (१३) ते हवें और (१४) चीदहवें समुज्ञास में मसलमातों की मुक्ति सादि विगद निर्णे, कर लिखेंगे जो वाममार्गी श्रीवुर में जाकर लहनी के सहग्र शिवां मय मांसादि लागा पीता से सी मीग करना मानते हैं यह यहां से कुछ विशेष नहीं । यसे ही महारेष श्रीर विग्लु के सरश श्राहति वर्ष पार्वती स्रीट लक्सी के सदश स्त्रीयुक्त होकर सामन्द सीगना वहां के धनाहय राजाओं से अधिक ला ही निवात हैं कि वहां रोग न होंगे और युवायस्था सदा रहेगी यह उनकी वान मिच्या है क्योंकि 🗯 भोग वहां रोग और जहां रोग वहां वृद्धावश्या अवश्य होती है । और यौगणिकों से पृक्षना वाहिंवे हैं जैसी तुम्हारी चार प्रकार की मुक्ति है वैसी तो हमि कीट पतह प्रशादिकों की मी स्वनसिद यह है क्योंकि ये जिनने लोक हैं वे सब देश्वर के हैं इन्हों में सब जीव रहते हैं इसलिये "सालोक्य" मुक् सनापास प्राप्त है। "सामीष्य" इंश्वर सर्वत्र स्वाप्त होने से सव उसके समीव हैं इसिवये सामीष्य" हुई स्वतासिद्ध है। "लानुज्य" जीव ईश्वर से सब महार छोटा श्रीर चेतन होते से स्वतः बाधुवर है सि "सामुज्य" मुक्ति भी विना प्रयक्ष के सिद्ध दे और सब बीय सर्वेद्यापक परमाला में द्याय के हैं संयुक्त हैं इससे "सायुज्य" मुक्ति भी स्थतःसिद्ध है। श्रोर जो ज्ञस्य साधारण नास्तिक ज्ञीन मार्रेस तस्यों में तस्य मिलकर परम मुक्ति मानते हैं वह तो कुत्ते गदहे सादि को भी प्राप्त है। ये मुक्ति नी किन्तु एक प्रकार का बन्धन है क्योंकि ये लोग शिवपूर, मोक्षशिला, चीये झासमान, सात्रें झासमान श्रीपुर, केलाश, चेंकुएड, गोलोक को एक देश में स्थान विशेष मानते हैं जो ने उन स्थानों हो प्रवर् तो सुकि छूट जाय इसीलिये जैसे १२ (बारह) परधर के भीतर इप्रिक्ध होते हैं उसके समान करें में होता, मुक्ति तो यही है कि जहां इच्छा हो यहां विचर कही बाटके नहीं। सं अप, संग्रही, है डि होता है। जो जन्म है यह उत्पत्ति कीर मत्ना प्रस्थ कहा है समय पर जन्म सेते हैं। (प्रश्न) कम ए है या अनेक है (उत्तर) अनेक। (अर्ग) जो अनेक हो तो पूर्व क्रम और सृत्यु की वार्ती का सार्व क्यों नहीं ? ( उत्तर ) जीव अरुपछ है जिकालदर्शी नहीं इसलिये स्परंश नहीं रहता और फ़िस मर्ब से बान करता है यह भी एक समय में दो हान नहीं कर सकता। भला प्रश्नम की बान ही हूर है दीजिय इसी देह में अब गर्भ में जीव था शरीर बना पश्चात जन्मा पांचर्य वर्ष से पूर्व तक जो र हार्व हुई है उनका स्मरण क्यों नहीं कर सकता ! श्रीर जागृत था स्थम में बहुनसा ध्ययहार प्रत्यह करदे जब सुपुति अर्थात् बाढ् निहा होती है तब जागृत आदि स्परहार का स्मरण क्यों नहीं कर सकता ? श्रीर तुम से कोई पुछे कि बारह वर्ष के पूर्व तरहवें वर्ष के पांचर्व महीने के नवर्ष कि पर बजे पर पहली मिनट में तुमने क्या किया था ? तुरहारा मुख, हाथ, कान, नेथ, ग्ररीर किस कोर स्तरारा में राष्ट्रा करना केवल लड्कपन की बात है और जी समरता नहीं होता है उसी हो जीय स्थ है नहीं तो सब अपने के दुःखों को देख र दुःखित होकर प्रश्नाता को कोई पूर्व और वीर्व हमा वर्तमान को मानना चाहै तो भी नहीं जान सकता क्योंकि और का ग्रांन भीर स्वरूप करण है यह बा हितर के अपने गोग के जीव के सही। ( प्रवृत्त ) अब जीय को पूर्य का सात सही बीर बेंडवर इसकी न्तर राज्य ता अवस्था दुआर नद्दादा शकता वधाक अव असका वाल देशक असुक काम हिसासा इसी का पह राज्य है नसी यद पायक्सी हो वदा सदे। (उत्तर) सुम दान के प्रकार का नरूप या दला वा यह पत्त के तथा यह पापकमा वर वेथे वर्णा विषय होते हो आव सुन अल्या से लेकर अन्तरहो (यहत्र ) प्रश्वसाहित्र साली के ब्राठ स्वतार वा । (अलार) तो आव सुन अल्या से लेकर हार १ वे राजः प्रतः विष्याः शहद्राच विष्युं स्थिता स्थाप्त कार्यः विष्युं विष्युं हिर्देशकर पूर्वः निमन प्रभारतः समः पुत्रसः । यद्याः दारद्रस्य । तपुत्रसः सूराता भावः सागः पुत्रसः स्थायः करः पूर्यः अस्य का समः क्यो नदी काने ? जीते यकः क्षयेस कीर यकः यस की कीर्य शेष हो उत्तका निहानः आर्थात् कार पर न्या नहा काम : अल पक स्थय स्था पक यव का माह राग हा उत्तरा । स्वाप स्थाप हारण पर आप में कि स्वीर स्विटाल मही आन सकता हराने वेदाक विद्या वही है स्वीर हुत्तर ने नहीं वर्ते हैं. कारारे शेंग के होते से कर्यंच भी दलता जान सकता है कि मुख्य से कोर्र हुत्यम होगम है जिससे मुक्त . सर तीत हुआ है देते ही अगन् के विचित्र प्रत्य हुन्य आदि भी घटती बहुती देल के वृद्यान का आता हीन . पद राग हुआ ह पत हा कमान् या वाध्यम सुग्न दुन्तर क्यांव पा घटता वहुना दूल का पुर्वाप का अर्थ आन क्यों नहीं ज्ञान तेमी कोर जो पूर्वेशम्य को श्रमानोत्ते तो घरमेश्वर पञ्चणाती हो जाता है प्रयोक्ति विजा लान च्या नहां जान तमा स्थार जा प्रशस्य का न सामाम ता परभरार अखाना है। जाता से प्यामा स्था ताप के शामिद्रपादि डिन्ट कीर विना पूर्वसीयन पुग्य के शास्य धनात्यना श्रीत जिद्व दिता उसकी वर्षों है। . अप के शार द्वार प्रवाद के अनुसार हुण्य सुन के हैंने से नामेश्वर न्यावसारी यवायन इसता है। किर पूर्व कमा के पाणवृत्य के अनुसार हुण्य सुन के हैंने से नामेश्वर न्यावसारी यवायन उसता है। ्राम वह क्रम होने रें भी वर्षास्त्र वावकारी हो सकता है। जेंस सर्वेशिर राम के बरे से लाव, प्रतर । यक जम्म हात्र स जा परमहरूर स्थापकाश हा सकता ह । अस स्थापर यहा जो पर किसी की क्षेत्र वाली क्षणे अपने में सुदेहे स्थीर वह सुद्धा जाताता किसी को कारता उत्ताहता कीर बन भाला अपन अपयम म स्हाट कार बहु खर बताता । बस्सा का काटता वश्वावता आह । कसा का विश्व कार कार्ट भी हुत्तरा वश्व ्या वत्ता बद्दाना है। । असको का वस्तु है उसका यह बाह अस दक्ष्य असक असक कार का हिसा साय बरनेवाला नहीं जो उसको वसक है सके वा रेसर किसी से उहे । ( उक्स ) परमास्मा जिसकिये ्याप चरनवाला नहां जा असवा वर्टड व सव वा रूपर विस्ता स दर १ (०००८) परमाला (क्यालप साप बारत करता है काम्याय कामी नहीं काला इसीवये यह युगनीय और बड़ा है जो न्यायायकर करें न्य नाहता करता ह जामाय कमा नहा करता इसासय यह प्रमाय कार नहा के जा त्यापाय कर यह देखर ही नहीं, जेले माली युक्ति के विना मार्च या करवात में पूछ लगाते न काटने प्रोय को का र रूपर हो नहीं, जल आला जाक का प्रता भाग या झरवान मं वृत्र क्षाना न कारन प्रत्य का कार देने, स्वीय की बहुने, चीन को ज बहुने से हुवित होता है इसी सकर विज्ञा कारण के करने है टन, अवात्व का बहान, पात्रव का ज बहान स दूधित होता है हसा अवह भया। कार्य वर्ग कर स्थाप से प्रियूत स्थित को पोप लोग, पात्रव का ज बहान स दूधित होता है हसा अवह है प्योक्ति वह स्थाप से प्रियूत करार का दाय लगा, व्यवस्थर क अगर भगावयुक्त काम करना क्षत्रव घ प्याक थड वयभाग छ वावस कीर मार्थक मी, व्यवस्थर क अगर भगावयुक्त काम कर हो अगत के ग्रेष्ठ श्रावायिक से भी ग्राप्त कीर काम कार व्यावकारा द जो डामन क समान काम कर ता जगत क अह व्यावधाण थ मा वर्ष काम किये प्रता विक्रित रोहे। क्या इस जगत् में विना व्यापता के अनव काम किये प्रतिशः कीर उट काम किये प्रता wer हो वाहा किर्माय क्ष्मातिहरू नहीं होता है दर्शकेय रेसर सम्यय नहीं करता हहीं है। किसी दे २०० रन थाता तन्द्रशाय कामाताष्ट्रण वहा हाता । इसालथ दश्वर क्ष्यवाय नहा करता इसा स्व । इसा स्व नहीं बरता । ( प्रश्न ) परमान्मा के सच्चम ही वे जिसके लिये जितना हैना विचारा है जनता होता हो। ाकः करना । (प्रदन) परमानमा न प्रचय को लागान्तक लगा निर्माण परमानमा न प्रचय की स्थापन होता है करना देता है। जिनमा कोम करना है अनवा करना है। (जनर) उसकी विषयर जैयों के कर्मानुसार होता है करमण ाता नाम करना है अनवा करता है। (जनर) अलका विवार जाया न कार्यास्था है। (जनर है। (जनर है) की विकास है। हित ाता अंत्रवाचा हो तो वही अपनाओं प्रस्तावकारा होता। (अवन ) वह थाटा वा । प्रकार है जाए हैं जह दे बड़ी की बड़ी विपता की खंटी की खंटी—जैसे किसी साहबार के जाता है. आजन अ ... प्राप का हा तो यह अपने घर से पालका म वंडक्ट कथहरा व वन्नाल क आता है। वाकार म ही है समस्रो जाता देखकर कथानी लोग करते हैं कि देशों पुराय पाय का दक्ष, यह पालकी में आतरह प्राप्त करते जाता देखकर कथानी लोग करते हैं कि देशों पुराय पाय का कर जालकों को करता ्र नस्का जाता देखकर क्यांनी लोग बहुते हिं के दश पुगर वाय का यह एक पण की आगर प्र प्रक बेटा है जोद हुतरे विमा जते पहिरे उत्तर कोचे से स्वयान होने हुए वालती को उटावर से स्वत बेटा है जोद हुतरे विमा जते पहिरे उत्तर कोचे से स्वयान होने किन्न सम्मी का निर्माण प्रश्न पड़ा हे जोर दूसरे विचा जुले पहिरे जगर होय स स्थानन होन हुए पोलड़ी को बडावर के जाने हैं, परनु वृद्धिमान क्षेम स्पर्न वह जातने हैं कि अंदे २ कप्पट्टी निनट साती जाती है दिसे २ जाह भार को बहुत श्रीक कोर संग्रेड बहुता जाता क्यार वहारा को क्यारण होता जाता है, जब कहा हों में पहुँचते हैं तब रोडडी इवर उधर जाने का विचार करते हैं कि साहिष्याह (वर्षाक) है पास जारें का कोने का जाता का जीकता से जाने सका जीका हरा म पहुंचते हैं तय रोडडी इया उधर आने का । वचार करते हैं। क महोवेशक् (यक्तिक) है. पास काई या सरिवेत्तर है तथा रोडडी इया उधर आने का । वचार करते हैं। क महोवेशक् शिर हता होता हमार नीड पास काई या सरिवनेदार के वास, कांक हाईगा वा आहुगा व जाने क्या होगा कीर वहार कोग हमारू पीने परस्पर वालें करने हुप प्रस्क होकर सानन्य में को जाने हैं। को यह जीत जाय हो हुए एस कीर हार जात हो होजी हुएलसामर में हुम जायें कीर से पहार देखें के देसे रहते हैं, रसी प्रकार सुपर कीर हार जात हो होजी हुएलसामर में हुम जी कीश जिला जहीं बाजी कीन सुख कीर द्वार आव तो सेटकी इंग्लसमार सहन अप अप अप चंदार करने चार बदा है। इसी प्रकार कर राज स्थार की सेटकी इंग्लसमार सहन अप अप अप चंदार करने चारी कीर मञ्जूर इंकर पाया

श्रीर मिट्टी ऊंचे नीचे ख़ब्ब पर सोता है उसकी भट ही निद्रा बातों है ऐसे ही सर्वत्र समसी। यह समक्त ब्रह्मानियों की है। क्या किसी साहकार से कहें कि तृ कहार बनवा और बहार स् साहकार बनजा तो साहकार कभी कहार बनना नहीं और कहार साहकार बनना चारते है। सुख दु:ख बरावर दोता तो अपनी २ अवस्था छोड़ शीच और ऊंच बनना दोनों न वादते। ते कीय विद्वान, पुरुवात्मा, श्रीमान् राजा की राखी के गर्भ में श्राता खीट दूसरा महादृश्द्रि घींस्परी गर्म में आता है। एक की गर्भ से जेकर सर्वथा सुख और दूसरे को सब प्रकार का दुसिम्हण है। क्य जन्मता है तब सुन्दर सुगन्धियुक्त उल बादि से स्नान, युक्ति से नाई।हेदन, दुग्धपानारि मास होते हैं । अप यह दूध पीना चाहता है तो उसके साथ मिधी बादि मिलाकर े े । उसको प्रसन्न रखने के लिये नौकर जाकर खिलीना सवारी उत्तम स्थानों में लाड़ से कान्द हैं दूसरे का अन्य जहल में होता, स्वान के लिये जल भी नहीं मिलता, जब दूध पीना चाहता है ता .. यरके में घूला चपेड़ा आदि से पीटा जाता है। अत्यन्त आतं खर से रोता है। कोई नहीं प्रकार बीपों को यिना पुराय पाप के सुख दुःख होते से परमेश्यर पर होत बाता है। दूसरा जैसे विना कर्मी के सुख दु:ख मिलते हैं तो आगे मरक स्वर्ग भी म होना चाहिये क्योंकि जैसे परमेर्गर है। समय विना कमी के सुख दु:ख दिया है वैसे मरे वीते भी जिसकी खाहेगा उसकी खा में बीर कि चाहे मरकः में भेज हेगा पुनः सब जीव अधर्मयुक्त हो जारेंगे अमें क्यों करें ! क्योंकि धर्म का पन में सन्देह है। परमेश्वर के हाथ है जैसी उसकी प्रसन्नता होगी वैसा करेगा तो पापकर्मों में भवत हो संसार में पाय की वृद्धि क्योर धर्म का स्तय हो जायगा। इसक्रिये वृष् अन्य के पुराय पाप के अनुस वर्तमान जन्म भीर वर्समान तथा वृर्यजन्म के कर्मानुसार अविष्यत् जन्म होते हैं। (वहन) न क्यीर अन्य परवादि के शरीर में जीव सकता है वा निम्न निम्न जाति के रिकार) जीव वर्ष हैं परन्तु पाउ पुरव के योग से मिलन और पवित्र होते हैं। (प्रश्न) मनुभ की पश्चादि में चौर पश्चादि का मतुष्य के शरीर में भीर की का पुरुष के मौर पुरुष की शरीर में जाता चाता है था नहीं ? (उत्तर ) ही जाता आता है, क्योंकि जब पाप बढ़ जाता पुत्र होता है तब मनुष्य का जीव पश्चादि नीच शरीर और जब धर्म स्थिक तथा सध्में स्पृत होता है देव अर्थान् विज्ञानों का शरीर मिलता और जय युव्य याप बरावर होता है तर साधारण मन् होता है। इसमें भी पुरुष पाप के उत्तम मध्यम निरुष्ट होने से मनुष्यादि में मी इत्तम मध्यम खरीरादि सामग्री बाले होते हैं, और अब अधिक पाय का पत्न वृध्यदि गरीर में भोग निया है वृक्ष पुरुष के तुस्य रहते के मतुष्य शरीर में बाता बीर पुष्य के फल योगकर फिर भी मणाय मन् शर्रार में काता है, अब शर्रार से निकलता है उसी का नाम 'स्ट्रायु" कीर शरीर के साथ संयोग के के शाम "क्रम है, अब शरीर छोड़ना तथ थमालय अर्थात् आकाशस्य यायु में दशा पर्योह बायुना" बेर् में सिका है कि यम नाम वायु का है, गरुष्युद्दाण का किएत यम नहीं । दाका करहर मगहर स्वारहवें समुकास में लिखेंग । पश्चान् धर्मराज्ञ धर्मात्रम् यम नहीं । पश्चान् धर्मराज्ञ धर्मराज्ञ धर्मराज्ञ स्वार्ति यम नहीं । नुसार क्रम देना है यह बायु, बाय, मन वाया गर्भार के बिद्र हारा वृसरे के गरीर में र्रभार श्री सं अविष्ट होता है। जो अविष्ट होकर कम्मण थांवे में जा, गर्म में स्थित हो, गरीर धांच हर, सर कारा है जो की के शरीर अंत्रज्ञ करने बोध्य करी हों तो की बोर पुरत्र के शरीर आग कार्र क्य कर्म हो हो हुए। के शरीर में प्रदेश करता है और नयुंसक गर्म हो शिर्म तारा ही पुरंप के सार्थ संप्रकृत कर व रहतीय के बश्यर होने से होता है। इसी प्रकार माना प्रशास के जाम मार्ग में तर्रा है। कीं व चतुर रहना है कि कश्यक रूपमा कार्रेशासना बान की करके शक्ति की नहीं पाना, क्यों है हैंदें मिर् पाने से महत्त्वों में बनाम जना कोर गुर्तिक से महाकहन्यतेल जनम माण युक्ता से पहिन होकर मियने हरवप्रनियतिष्ठयन्ते सर्वमंशयाः। चीयन्ते बास्य बर्माणि वस्मिन् इष्टे पराध्यरे॥

100

इब इस और के हृत्य की कथिया अवानकरी गांठ कट आती, सब संशय दिय होते श्रीर ्र कर्म काप के हर्य का आवधा अवानक्या ताठ कट आतः सब संवध गयुन कात आव दे कर्म क्य को ग्राम होन है सभी वन क्यामा जो कि बान आमा के भीनर कोर बाहर प्राप्त कि बान के मेर कर मित्रास करता है। ( महत ) मुक्ति में परमेश्वर में और मिल मता है वा इयक् रहता है। भवा ) पुणक् पहता है। ( प्रदेश ) मुन्ति स्र प्रसम्भवद स आव । भाग आता ह वा शुधन् वहता है। कार हैं के सह मियाल हो जारे, यह मुक्ति हो नहीं किल्तु मेल का समा आर आप का माने के स्थाप का माने का माने के स्थाप का माने का माने का माने के स्थाप का माने के स्थाप का माने का प्पन ६ व सह तिष्पल होतार, यह मुद्धिता तहा (क्यु अ)व का अलव व्यापन व्यापन है यह मुक्ति की क्षित्रह की काहापात्रन वचम कर्मे सरसंग दोगाम्यास पृष्टीक सह साधन करता है यह मुक्ति की क्षा क

ं हत्यं द्वानमनन्तं बद्ध यो वेद निरितं गुहायां परमे क्योमन् । सोव्यन्ते सर्वान् कामान् सह

की जीवागता अपनी दुवि और कारवा में स्थित सत्य बान और अपनत कामन्यस्था बचा विपविवेति ॥ तेचिरी॰ । [ ब्रानन्दवन्ती । ब्रानु० १ ] ••••भा का जानता है वह उस व्यापकहण वहां में रियत होंग उस 'विपासिंग, आनंतायधापुक प्रश्न | विराय होंगे को मान होता है आयोद [किस २ धानम् की कामना करता है उस २ कामें | प्रश्न होता को मान होता है आयोद [किस २ धानम् की काम करता है उस १ को मान सकता | असे होता है, पदी मुक्ति कहाती है। (प्रश्न ) और ग्रुगेट के विमा होतायोग वर्त कह आये हैं स्त्रीत | विमाल के किस क्यांग्रिक हाता है। े कुर्ति में विता प्रतीर सामन्त्र करें जीन संवता ! ( उत्तर ) इतका समामत पूर्व कह आपे हैं कीर ्राच व वाता ग्रदार सामन्द्र कस भ्राम सक्ता । (उत्तर ) रसका समाधान धूप गढ आप है की परमेखर के साधार क्षम कविक सुनी-जैसे सांसारिक सुख गरीर के साबार से भोगता है वैसे परमेखर के साधार ा। आधक सुना-जेसे सांसारिक सुन्न ग्रारीर के काचार से आगता है । यह गुरू जी कानत व्यापक ग्रह में स्पन्निय सुन्ता, सुन्त विक के भागन की जीवारमा भोगता है। यह गुरू जीव कानत व्यापक ग्रह में स्पन्निय सुन्ता, सुन्त विक के भागन की जीवारमा भोगता है। यह गुरू जीव कानत व्यापक ग्रह में स्पन्न के अपने के अपने अवस्था स्थाप ाण च आतर का श्रीवारता सोगता है। यह मुक्त श्रीय कागत व्यापक अक्ष भ स्थण्य पूर्वणा छत्त. तो के सर एटि को देखता, सूत्रय मुक्ती के साथ मिलता, सुधि दिया की हम से देखता हुआ सह ा प्रथम पार्ट को देवता, बाव मुक्ती के साथ प्रश्नता, छाय विधा भागम स्व व्यवा कुआ त्य है कि लोक स्व में सूमता है, वह सब . शेरुकोक प्रति में अपोस् किन्ने वे लोक दीकों हैं और नहीं दीकों वह सब में सूमता है, वह सब . ्राक्षा पर वसका बात क ब्राग है, ब्रुवार है। प्रत्यता बात आवण दारा है उसका स्वय सिप्ताहर अधिक होता है। हिक्ति में ब्रीवारमा निसंत होने से पूर्व ब्रामी होकर बरको सब सिप्ताहर

् नायक हाता है। मुक्ति में जीवासा (अग्रल हात स पूर्ण बता संकर स्थल) सब सामाहत न मान प्यापस होता है। यही सलस्मित वसी और विक्वत्या में प्रेंतकर संज्ञीतिक मोग ा नात पदायत होता है। यहां समावस्य स्था आरं १४४वर्षणा म गमकर दुःसारस्य स्था सरक कराता है। भूमा सम्बादस्य स्था आरं १४४वर्षणा म गमकर दुःसारस्य स्था इस्कानोने स्थान हिल्मोनी नरक इति" जो सांसारिक स्थि है वह समान्य सर्वा और शो परमेश्वर की माति से ्रिया। तरक होतं जा शासारक स्तुव ह वह शासाय श्वा आति है। स्वजीव स्थापि हो स्वयाद को माति है। है यही विभोध स्वर्ण कहता है। सब औव स्थापिय श्वा आति जो स्वया को सुन्ना का ् वह। । वराय श्वम कहाता है। सब अव व्यभाव च सुवधात का रुवा का हुन का होना पारत है वरस्तु अब तक धर्म नहीं करने और पाय नहीं पृष्ट्र तत्तवक अनको सब का

कान चाहत है चरन्तु अब तक धमें नहां करन कार पार नहां दाहत है वह नह कमी सकता बोर पु:ख का सुटना न होगा क्योंकि जिलका कारण वार्णात् मृत होता है वह नह कमी हिसे युखे पुषो नरपति तथा पापे चीचो दुःखं नरपति ।

होता जैसे-

ालम भूण रूप। होता है थेसे चाप को होंदने से तुःख नए होता है। देखो गउ में पाप कोर युवर की बहुत प्रकार की गति-

मानसं मनसेवायप्रुपसङ्क्ते श्रुमाञ्ज्ञुभम् । वाचा वाचा कृतं कर्मे कायेनैव च काविहरू ॥ १। शरीरजैः कर्मदोपैर्याति स्थावस्तां नरः । वाचिकैः पिनमृगतां मानतैरन्त्यजातिताम् ॥ २ ॥ यो परिपा गुर्चो देहे साइल्पेनातिरिच्यते । स तदा तद्दगुणप्रापं तं करोति शरीगिषद् ॥ १३ सन्दं झानं वसोऽद्यानं रागद्देषी रजारमृतम् । एतद् ज्याप्तिमदेतेषां सर्वभृताश्चितं वद्गुः ॥ १ । तत्र यरत्रीतिसंपुक्तं किञ्चिदारमनि सचितत् । प्रशान्तामेव शुद्धामं सर्ग्यं तर्पगरित् ॥ १ ॥ यनु दुःखसमायुक्रमधीविकस्मात्मनः । तद्रजोऽप्रतिषं विद्यात्सवतं हारि देहिनाम् ॥ ६॥ यनु स्यान्मोहर्मेषुक्रमञ्यक्तं विषयात्मक्षम् । अत्रतक्यमिविक्वेयं तमस्तदुपधारयेत् ॥ ७ ॥ श्रयादामपि चैतेशं गुलानां यः फलोदयः । अप्रयो मध्यो जघन्यस्य तं प्रवस्थायहेताः ! षेदाभ्यानम्तरो द्वानं शीन्त्रमिन्द्रियनिग्रहः । धर्मिकियासमिषन्ता च सारियकं गुणत्वकृतः ॥ १ कारम्मरुचिताःधरपेममन्कार्यपरिग्रहः । विषयोपसेवा चात्रसं रागसं गुणतवणम् ॥ १० ॥ सोनः राप्तो पृतिः कीर्यं नास्त्रस्यं भिक्षश्चिता ! याचिष्युता प्रमादय सामसं गुरातव्य । घारमें कृत्या कृत्यम कृतिव्यंभैय लक्षाति । तन्त्रीयं विद्वा सर्वे तामसं गुणतन्त्रम् ॥ १२॥ चेन्त्रविनक्षणा मोके स्थानिविच्छति पुण्कलाम् । न च शोषस्यसम्बनी तद्विषे त राजनव्याः बाग् रिम्प्रिक इन्तु यस लक्ष्मित वायस्त् । यस तस्यति वात्मास्य सत्तस्यगुण्तवन्त् ॥ ण्यमो सद्दर्भ बामो अगरस्यर्थं उत्पति । सन्त्रस्य सद्यत् धर्मः श्रीष्ठपमेषां मधीषाम् ॥ १४

मतु । का १२ । [ स्त्री व टा हा २४-३३ । ११-४

कार्याच्याप्रश्रासकार कार्यने कोष्ठ, प्रश्यम कीर निकास स्थाम की जानकी सम्बद्धा कार्याच्याप्रश्रासकार कार्यने कोष्ठ, प्रश्यम कीर निकास स्थामाय की जानकी सम्बद्धा का प्रदुष्ण क्षण को निरुद्ध का स्वाय कार कीर यह भी विध्यय जाने कि यह शीव हन है कि करूब बार्स को करना दें इसको सन, वाली से किये को वाली और शरीर से किये को शर्तन करें करूब बार्स को करना दें इसको सन, वाली से किये को वाली और शरीर से किये को शर्तन करीं सकता करना को स्टेस्टन के एक स्टूर्स के स्टूर्स के स्टूर्स के स्टूर्स की साली और शरीर से किये को शर्तन करने हैं गुष पुत्र को लोगता है वराका सन, वाणा स किये को वाणी और ग्रारीर से किये का ग्रार गुष पुत्र को लोगता है व १ व जी नर ग्रारीर से जीरी, परस्तीनात, क्षेत्रों को सार में आहि पूर्व के की है असको कर्णात करना हैं दशको कुर्याद का का कर मारार मा कोरी, परस्त्रीमातन, भेड़ी को साने सादि हैं के हैं एट करों में का पर का अग्र, वाली में किये थाय कार्यों से पत्ती और मुगादि सवाहर के एट करों में बाजाब कार्य कराई का कर्या पुर करें हैं का पर का काम, वाला हो किये थाय कमी से पदी और मुनाई तथा करें पुर करें हैं बाइन्क कार्द का शरीर मिलता है है र है की युन इस जीवों के देर में करिया में क्रिक्टी है यह नृत्य दश की ह को क्यांने सामाना है है द ह को गुण इस तीयों के देव है साविकार र है यह नृत्य दश की ह को क्यांने सहश्च कर नेता है है है है का क्या आगमा में बात हो तब स्वत्य के क्यांने वहें न्यांत्र की का बाद नेता है ... के असे ्र प्राप्त के का कार्य सार्व साहत कार तैना दि व दे व सब कारण में बात हो तब सार्व के के कि कार कार कार्य के कार को कार तम कीर का बात के बें सारमा सार्व तब बसीतृत सात्रमा व्यक्तिये, ये तीत वहीं व क्षेत्र सम्मानस्य बहायों के सार्व के कार्य के कारण — — । पान अप म साध्या असे तब रक्षीतृत्व आतमा पादिय, ये तीन वर्ष न । सम्भावस्य प्रतासी में स्थल होत्तार रहाते हैं है से ॥ समका नियेश दश मधार वारण पासि है। है से स्व है मध्यतन मह तराव्य के के करावन कर अग्रामन के सारण प्रकार कि था। उसका विवेश इस अवार करता वादियों है है है है के करावन कर अग्रामन के सारण सुध्यानमुख्य को तब साम्यना कि सारपूर्ण क्रियों के हरता है के सार्वनीयण कर उनके कि अपने विवास का रचेत्रित कर राज्य श्रीयक्षात्रपुत्त वर्ण तथ समस्ता कि सारपुत्र संभी के हार्र क्या रचेत्रित कर राज है है है है के अब सामसा सीर सन मुख्यतिमुक्त सस्त्रमार्गहर निर्मा है है। समस्य कारण्यन के स्वेत रूप स्टब्स्ट स्वाप्ता स्तर काराज्य के त्या देव व अब बारमा की तमन मुख्यतिमुक्तः मसमागदिन दिना है है। स्तर काराज्य के त्या देव समस्या कि वजी मुख्य मसाय, संस्थानम की तमानुन क्षण्या है है। से कार्यों ने संस्थानिक वरूरती के लेका म द करीन सन्तरी के प्रशासिक को को वर्षों मुख्य स्थान, संख्यमूत्र की र समेगून कार्या है है हैं म द करीन सन्तरी के प्रशासिक के प्रशासिक सुधा कारमा की र सन हो, क्षव कारमा की र सन है है हैं वर्ष देखाने के कारमान सर्व दिनाने नार्या ्रण न रूप व प्राप्त में पीता हुआ आत्मा की ग्राप हो, यह आत्मा की ग्राप है। वेषु दिक्यों के कामशान्त्र दिनकी गडिन आपने के बोधन से ही गड़ निधान सत्मनी सार्थित है। मुक्त के नमाण्य जब से कीन सम्माणा मुन्ने में राजारात्र प्रश्निक शहन कारने के बोधव स हो तह निधान वारना वार्रित है। मुन्ने में राजारात्र प्रथम कोण सम्मारात्र त्राप्त संबोधन स्वायान है है 3 है घर हो हमें त<sup>ी ही</sup> होते. सम्प्रम की ग्राव हुए स्वायान सेवल के जाता. अभ्यय की राज के के लिखानूत ने पर रही तुन स्वायतान है है 3 व सब की देश ती भी तुन र अभ्यय की राज इंड क बोला हो गर है हरने वो तुन्तान हो सहने हैं 4 स व को ने दो हो सामान करें हैं है अ की सुन्ति, पोडकरर को रूपकार्त की हिन को होता है। यह उस दोशा है दल को बुले नाव को खड़ने हैं दे सब को मेरी का सम्पत्त वीर्णी हिन को होता सीरक्षण को दक्षण, बील मार्चित का विनाद सिंगी की स्वाप्त का विनाद की स्वाप्त का विनाद की

ती सरवपुत का सदायु है ॥ ६ ॥ जब रजीपुत का जरव, सरव और तमीपूत का जातमीय होता है का सरवपुर का सहाल हु त ६ व जब रजागुर का जब्द, सरव आद तथागुर का अन्तमण काता ध र कारम में सेचिता पेप्यायाग असल कर्मों का प्रदल् निस्तद विषयों की सेवा में प्रीति दोतों है तमी ्रेमतन कि स्त्रोमुण प्रधानता है गुरु में वर्ष रहा है।। १०॥ जब तमिषुण का उरव और दोनों का ्राण क स्वापुण अधानता स गुम म वस रहा है ॥ १० ॥ अव समापुण का अर्थ आर दाना का निर्माण होता है तह कार्यन्त सोभ श्रवांत् सह पापों का मूल बढ़ता, कार्यन्त खालस्य और निर्दा, म्मान हाता द तर प्रायन्त लाभ अवात् सब पापा का मूल बदता, आपना आहत्त्व नित्र र इता. भित्र र इता. भाषामाम, क्राता का होता, सारितस्य अधात यह सार स्थाद म अदा का न क्राया अप वा नत्ता रास की मुक्ति स्थीर स्थापता का अधाय स्थीर किन्द्री स्थापती में देखता होते तम तमेन्त्र वा नत्ता रूप का प्रकारत का बसाय बार । वश्या व्यवसाय कार विश्व करते के करते करता हुआ और करते बार को जानने योग्य है ॥ ११ ॥ तथा जब बयमा बारमा जिस करने के करते करता हुआ और करते कार था अनन सारय है । हि । तथा जब अपना आसा आप कम का करक करता हुआ आर करन में रहार से कजा, सेका और अस को प्राप्त होने तब जानी कि मुक्त में मूचन तमोगुण हैं । हित किस ा २५६। स लजा, यका कार अव का प्राप्त हाव गव जाता । क शुक्त अ अपूर्व तानापुर्य है । होने की प्राप्त प्रेर्स ने रस लोक में जीवास्मा पुरक्तक मिसिट खाहना, वृत्यित होने में भी बारण भाट जादि को हान ्रण तास लाक म जावासा पुरस्तक प्रांतास चाहता, बारद्रता हान य आ चारण भाट आह का दान मा सही हो बता तब समझता कि मुख में रजोताल प्रवाद है। १६ । कोर जय मनुष ा नहीं प्रवृत्ता तथ हाममता कि मुझ में रजागुण प्रवृत्त के तर्व ए कार अन अर्थ प्रवृत्त के बात है जाना के स्वाप्त है जानवें को चाहे गुण प्रवृत्त करता जाय अन्ते कामों में लखा न करें और जिस बन्में है जाना के क आरम का चाह गुरा महत्व करता जाय कटा कावा म कडा म कर आर 1945 है हुए इ नवीगून देख हो हे कार्योत् प्रतीयरण हो में शीव रहे तब समझता कि गुम्म में सरवगुण मकत है हुए इ नवीगून ्रा कार क्यांत् धमायरण् हा में दोज रहे तब समझना कि गुम्म में संस्थाप्त अन्त है व हुन काण्या सा सर्वाण काम, स्त्रोप्त का क्योसीयह की हुन्छ। चीर सरवाणि का कर्याचे धमें सेवा हुन्म है तम्मु देवलं सारियका यान्ति महाव्यासन्य राजसाः । तिर्वयन्तं ताममा नित्वविश्वेषा त्रिरिया गतिः ॥१॥ स्यावताः कृतिकीटात्र मस्याः सर्वात्र कृत्वद्वताः । वशयत्र स्यानेष ज्ञवस्या वास्त्रीः गृतिः ॥ २ ॥ भीर प्राप्त होना है उस २ की खान किसते हैं-रस्तिनय तुरहाम सूद्धा क्वेरहाम गहिता। सिंहा व्यामा बराहाम संस्थान तामनी गहिर ॥ १॥ बारवाय गुपर्यात्र वस्थ व्यवस्थान शास्त्राः । स्वांति च विशाचात्र तामनीवृत्रमा गतिः ॥ ४ ॥ क्का महा नृत्यित पुरुषाः शास्त्रकाः । एतृषात्रप्रसङ्गाय ज्ञपन्या शत्रमी सतिः ॥ ४ ॥

राजानः प्रतियाभैव राष्ट्रं नेव दुरोहिनाः । यावपुरस्थानाय् मध्यमा शत्रामी गृनिः ॥ ६ ॥ निष्यते गुवका यदा विद्यानुवाय ये । तथेशप्यस्यः सर्वे राजमीतृक्ता गति ॥ ७ ॥ जारा पत्रपा । पत्रा य च वतात्रका गणाः । नवत्रमण्य च दर्याय अथवा भावतः । । ज्ञा ॥ ङ ॥ पत्रमान त्रापयो देवा वेद वयोतिषि वसस्यः । विश्वतीय सात्याव द्वितीया मारितरी सन्ति ॥ ह ॥ प्रता विषमुत्री धन्मी महान्यक्रमेष प । तथाने साविषयोगती गतिवाद्भेतीरियः ॥ १० ॥

हिंद्रवाची प्रशंभ महान्द्यक्षभव थ । उचना सार्व्यक्रमा आवनाकृतनाव्यः ।। १९ ॥ । इत्तिवाची प्रशंभन चर्षस्वासेयनन व । वायान्त्रंयान्ति संस्थानविद्दांती जायमा। ॥ १९ ॥ [ 450 Mo 65 | 440 Ro | 85-40 | 85 ]

को मनुत्य सारिवक है दे देव आयोद विहाद, को दलेगुरी होते है दे साथत महत्त्व है? हो जी मनुष्य सारिवण है वे वेव आयोग विद्याल, और कोगुणी होने है वे सावस सहुत्य कीर को समीग्रवुक्त होने हैं वे बीच गति को आग होने हैं ॥ १॥ जो कावस समीग्रवी है वे कवस प्रसारि गति unigagen होते हि वे शीव वाति को ब्रास होते हैं। हा अ कावाल तारोज़री है के स्वरण वृद्धारि होते को हा समय स्वर्ण करवा, वहा की ताव के ब्रास को ब्रास होते हैं। हा अं करवा वृद्धारि होते को हा समय, सार्ण करवा, वहा को को सकते होते हैं। हा स्वाप्त करवे सुराहर है तारोज़ों है वे हाथों, चोड़ा ग्राप्त अलेख तिविषय के ब्रास को को कि व्यक्ति के स्वर्ण करवा स्वर्ण करवा स्वर्ण करवा तराशुरी है वे हाती, बोहर ग्रह, श्वेटल शिश्या कम बानहार शिष्ट, स्टाम, करार करोड़ स्टार हे ज्या को मता होने हैं। हो। जो जनम लगी: शिक्ष कर करोज करो करार के कि अम को प्राप्त होते हैं।। है। अ उत्तम तहांगुण हुँ व वारच (जो कि वर्षित रोग कार्य हरते हर करने कर साम् मनुष्यों को प्रशंस हरते हैं), हार्यर वर्षों, होशिक हुएव क्योच करते हिए के हिए करने कर सरस्य सनुष्यों को प्रशंस करते हैं), हार्यर वर्षों, होशिक हुएव क्यांच क्रांग्य के क्यांग्यक्यों के स्वाप्त मापुणों की मर्गसा करते हैं ). गुन्दर वर्षा, सामक पुरूष कथाय क्षाय है जिसे करको करता करते हैं ). गुन्दर वर्षा, सामक पुरूष कथाय समादि के कल्दारक थी और साँक्ष करते करतेहारे, राज्या की दिशक, शिशांव क्षणायारी कथाय समादि के कल्दारक थी और साँक्ष करते

हैं यह उत्तम तमीपुरा के कर्म का फल है।। ।। जो अधम रजीपुरी हैं वे सहा अर्थर भादि से मारने या कुदार मादि से स्रोदनेहारे, मल्ला अर्थात् मीका आदि के पतानेशके बांस मादि पर कला कुदना चढ़ना उतरना झादि करते हैं शख्यारी मृत्य मीर मध पीरे हैं हों पेसे अन्य नीच रजोगुण का फल है।। ४।। जो मध्यम रजोगुणी होते हैं वेशाम, राजामी के पुरोहित, वादिववाद करनेवाले, दूत, प्राड्विवाक (वकील वारिग्रर), युद्ध विमान के के अन्य पाते हैं ॥ ६ ॥ जो उत्तम रज्ञोगुणी हैं वे गन्धर्य (गानेवाले ), गुराक ( 🚉 यस ( धनाइय ) विद्वानों के सेवक और अप्सरा अर्थात् जो उत्तम कपवानी श्री वनका ।। अ। जो तपसी, पति, संन्यासी, बेदपाठी, विमान के चलानेवाले, ज्योतिषी श्रीर देत वक मनुष्य होते हैं अनको प्रथम सत्त्वगुण के कर्म का फल जाती॥ = ॥ जो मध्यम प्रभू होकर कम करते हैं ने जीव यहकत्तां, नेदार्यवित्, विद्वान वेद विद्युत् आदि भीर काल विश्व रस्त बानी और (साध्य) कार्यसिद्धि के क्षिये सेवन करने योग्य अध्यापक का अभ पारे हैं। क्षो बणम सस्वगुरायुक्त होके बत्तम कमें करते हैं वे प्रशा सब वेदी का वेशा विख्या हर -विधा को ज्ञानकर विविध विमानावि वानों को बनानेहारे धार्मिक सर्वोत्तम बुद्धियुक्त कीर क्रम्म कीर महतिवरिक्त सिद्धि को मात होते हैं ॥ १० ॥ जो दिन्त्य के पर होकर विवरी क्षीपुकर सबसे करनेहारे अविदान हैं वे सनुष्यों में तीय कल बुरे २ तु:बक्स क्रम की पाने हैं है। इस बदार राज्य रज कीर तमीगुण युक्त वेग से जिस २ प्रकार का कमें जीय करता है हैं हरी दे हदल क्ष प्राप्त होता है। को गुक्त होते हैं वे गुक्ततीत सर्थात सद गुक्ते के स्वमादी है। कर महादीनी होके मुक्ति का साधन करें. क्योंकि-

### बोगधिणवृत्तिनिरोधः ॥ १ ॥ [ पा० १ । २ ] तदा द्रष्टुः स्वक्षेश्वस्थानम् ॥ २ ॥ [ पा० १ । ३ ]

ये बोनराज्य पानाश्रम के राम हैं—मतुष्य रक्षोताल तसीएल युक्त कामी से मन की रेख हैं सम्बन्धित कामी के सी मन को रोक श्राह सर्वश्वालृत्य को प्रधान प्रश्नम निर्देश वर एक कर्मन् वर बाररामा कीर कर्मयुक्त काम उनके सम्बन्धा में विक्त को उद्दार स्थान निर्देश कर्मा के बाम स कर की बीन को विकास है है जर विक्त प्रवास और निरुद्ध होना है तब सब दर्श हैक्स के रवद में मीनगमा की स्थित होती है है देश हमारि साथन गुक्ति के सिर्दे की नि

## भव विविवद्गानाम्यानानिवृत्तिसम्यानपुरुवार्षः ॥

बह बरंबर [१६१] का सूच है। जो बारवासिक कार्यात् वारीस्सापन्यी वैषाः क्ष्मिकं रिक जो इसरे बर्जिसे से हुन्कित होता, व्यादिशीवक जो व्यतिपृष्टि, व्यतिनाय, व्यतिग्री को क्ष्मिकं जो ब्यतिपृष्टि, व्यतिनाय, व्यतिग्री को क्ष्मिकं को ब्यादिकं हो स्वर्ण है हम विश्वित कुछ को सुन्तावक स्वर्णन पुरवाये हैं। इसे को ब्यादिकं को ब्यादिकं को स्वर्णन विश्वासक स्वर्णन को स्वर्णना का विश्वय विश्वय है।

हर्षि श्रीक्ष्याक्यसम्बद्धाः स्थापित्रः स्थापित्रः स्थिति स्थापित्रः स्थापित

 $\pi\pi\pi\pi\pi\pi\pi\pi\pi\pi\pi\pi\pi$ भ्रथ दशमसमुङ्घासारम्मः <sup>第</sup>在农农农农农农农农农农农农农农农 श्चवाऽऽचाराऽनाचारमस्याऽमस्यविषयान् स्यास्यास्यामः

भव को बमेपुन नामों का जाबरण, सुरीजता सम्पुरुषों का संग बोर सहिया के नरण

अब जा बमयुका बामा का कावरण छुरालयाः स्वयुक्त्य का स्वा व्यव्य वि कारि बाबार कोर इनसे विवरीत बमाणार कहाता है इसकी विश्वन हैं— इतिः सेवितः सन्तिर्नित्यमहेक्सागिषिः । इदयेनास्यनुहातो यो वर्धस्तिप्रवोधनः ॥ १ ॥ ामात्मता न प्रशास्त्र न वेद्यास्त्यकामता । काल्यो हि वेदावियमा कर्मयासक वेदिका ॥ २ ॥ अहरमाना कामा वे यहाः सङ्क्यानेसवाः । ज्ञान्यः । व नयायनाः कन्यमान्य सर्वः ।। ३ ॥ करुमस्य किया बाविष् हर्यते नेह कहिंचित् । ययदि हरने विन्यत् तयस्यामस्य बेटिनम् ॥४॥ ्राम्पर । मथा थाविष् १९४व गर कारा ग्या अवास वर्ष सम्बाह्मात्स्त्रात्त्र स्व । अ ।। इस्त्रात्त्वा वर्ममूर्व स्पृतियोति च तहिदाम् । झावारथेव सामृतात्रात्त्रतृहित च ।। अ ।। सन्ति सम्पेक्येदं निविलं ज्ञानवद्या । श्रुतिव्रामाययतो (बदाल् व्यथमं निवित्तेन हे ।। इ ।। स्वितस्त्रपृदितं धर्ममञ्जातिहरू हि सानवा । इह दीतिसवाज्योति स्रेट्स बाग्यसम् ॥ ए ॥ ्रापण्युत्यवत् थमभद्यानग्रत् । स्मानवः । इह कालववाच्नातः अस्य वार्षम् तत्वत् ॥ ७ ॥ पोजमन्येत वे सूने रेतुगासायवाद् द्वित्रः । सः सायुविवदित्वायां नातिवदे वस्तिनस्यः ॥ ८ ॥ वेदा स्मृति। सदावादा द्वरप् व विवासस्याः। वत्ववतुर्विषं बादुः शावाद्वर्षय लवट्द् ॥ ६॥ सर्वतान्यसङ्ग्रानं प्रवेशनं विद्योगते । पूर्व जिल्लामतानं प्रमाणं वस्य हुनिः ॥ १० ॥ नन्तरः कमाभः पुरावानवज्ञातहभागनाव । कार्या वनामकारः वावनः अत्य वह व ।। ६९ ॥ केग्रान्ता पोक्रम वर्षे भ्राक्षणस्य विद्यायते । वामन्यवन्त्रोहीतिम वैश्वस्य हचायिके सहः ॥ ६९ ॥ अधि क्षेट हो [ स्ट्रींट रेन्फो हो मा हो हर्र-रही हर्दी हर्दी हैं। भाषातात स्वतावत र सामान्य न्यासम्बद्ध रूपना हो हर्दिही हर्दी हैंगे

मनुश्लों को सदा दर बात पर प्राण शक्कता बादि है जिसका सेवल नागडेंबररित दिशाय कारा क्षिप कर किराको हुएए साधीत साम्याने साय कराय कार्य वही प्रश्ने सामग्रेय कीर वरणेष है है। क्योंकि रस संसाद में सायम बामायाना की क्षिप समा केल सही है, देसरे कार केर वेशेल वर्ज़ दे तार बामना हो से शिव्य होन हैं है है है जो कोर वहां कि व शिव्य होर शिव्य में है हो हो के हैं है है कभी नहीं हो सबता क्वोंकि सब बात कथीर कहा सल्यावलाई होते यहां, यहां, कि वह हो की कहा है कभी नहीं हो सबता क्वोंकि सब बात कथीर कहा होने कि सब साम है की स्वाप कर है कभी नहीं हो सहसार क्योंकि सब बात कथात वह, सलधानकांद हुन, यस, विश्वकरों को कोई संस्तर हो से स्वतंत्र क्योंकि सब बात कथात वह, सलधानकांद हुन, यस, विश्वकर अने हैं है सब बात्या संस्तर हो से बत्ते हैं 11 व 11 वर्षों के से हरून, याह, के स्वतंत्र अ राकरण दी को बनते हैं।। व ।। क्योंक को दे दहन, याद, वस, अब क्यारि व्यक्तादे काने हैं दे तर बाहजा दी के बनते हैं।। व ।। क्योंक को दे दहन, याद, वस, अब क्योरि वसी है। तरका दे घा दक्ष की दी के बनते हैं को दब्दी न हो तो को ब का प सम्पूर्ण वेद मनुस्मृति तथा भूविप्रणीत शास्त्र, सत्युद्धवी का श्राबार और जिल २ 🕺 मसम्बरहे अर्थात् भय शहा लाखा जिनमें न हो उन कर्मी का संयन करना उचित है। हेगी! मिध्याभाष्य, चोरी आदि की इच्छा करता है तभी उसके आत्मा में भय, ग्रद्धा, सञा होती है इसलिये वह कर्म करने योग्य नहीं ॥ १ ॥ श्रामुख सम्पूर्ण शाला, वेद, सायुरुपी का कार्यर कारमा के श्रविरुद्ध कच्छे प्रकार विचार कर बाननेश करके श्रति प्रवाण से स्वारमानुहत धरी करें है ६ है फ्योंकि जो मनुष्य वेदीक धर्म और जो वेद से अविध्य समृत्युक धर्म का 🔑 📜 यद इस लोक में कीर्ति क्रीर मरके सर्वोत्तम सुख की प्राप्त होता है ॥ ७ ॥ शृति वेद कीर ल् राष्ट्र को कहते हैं दनसे सब कर्चव्याऽकर्लव्य का निश्चय करना खाहिये, को कोई मनुष्य दे हरे है तुरुक कातप्रस्थों का अपमान करे उसको श्रेष्ठ लोग जातियाहा करदें, क्योंकि जो वेर की शिगा क है यहां मान्तिक कहाता है ॥ = ॥ इसिविये वेद, स्मृति, सत्युदयों का आयार और भरते हान से कविरदा विवायरण वे चार धर्म के लक्षण अर्थात् इन्हीं से धर्म लिशन होता है है। को इत्यों के लोस कोर काम कर्यात् विवयसेवा में केंसा हुआ नहीं होना उसी को धर्म का हार हैंगा के धर्म को जानने की इक्या करें उनके लिये येद ही परम प्रमाण है ॥ १० ॥ इसी से सर मर् है में दे कि देहील पुरुषक्ष कर्यों से ब्राह्मण, दालिय, येश्य अपने सामान का मिषेकाहि संहर्य के देश करने का परक्रमा में पश्चित्र करनेवाला है ॥ देश आयत संश्वाना का विकास देश्य के की बीरा में बार में के शास्त्र कर्म और शीरमुग्रहत हो आता आहिये आर्थात् इस विधि के तर के इस रिक्ता को इस के अस्य काड़ी सूंछ और शिर के बाल सदा मुंबवाने रहना चाहिते. अर्थ र कर्ता करवा की है हो हितप्रधान देश हो तो कामचार है चाहे जितने वेश रक्ते और हो ही है रेग हो तो बाब छिला शहित होइन करा देश चाहिये क्योंकि शिर में याल रहने से उपना स्थित है की शारी कुछ कम हो आनी है हाड़ी मूंछ रखते से मोशन पान सहते प्रकार नहीं है नह करियुक्त भी बाली में रह जाना की ग्रहता ्रिकारो हिचरनो हिपयेष्वपदानिष्ठ । सेयमे यरनमातिष्टेदिदान् यन्तेष यातिनाम ॥ र ॥ ६ - इ र गाँ व र क्षेत्र व र प्रकृत्यमं गयम् । मान्नियस्य तु तान्येय ततः मिद्धि निवरहति ॥ ६ ॥ न क हू कामः कामान मुक्तांगिन जाम्यति । इतिया कृष्णुपर्गीय भूष एपानिपर्दते ॥ वै ॥ रेट्याराजाय यहाम नियमाय नाति थ । ना विवर्ष्टमारस्य विद्वि मध्यनि नर्शित् ॥ ४॥ दर्भ कुन्दे नि दश्य मानक्य न मानक्या । मर्शन् मेंगाएयेदर्यानाविगान् योगतन्त्रम् ॥ भ ॥ कुत्रः कर्षाः च हरशः च हर्षाः मान्ताः च यो नशः। न हृष्यति स्नायति या ग विशेषे तिनिहर्गः। के १११ कम्य चेद अवास चान्ययेन प्रकार । जानकाति हि सेवारी जडवहोतः सार्वाह ॥ ३ व वित्रं बन्दुरणः सर्वे हिद्या सवति वरुचर्या । क्यानि मान्यस्थातानि गायि। वधनुनाम् ॥ मा कड़े जह ते वे बाला दिना अवति अन्त्रदर । बाई हि बालनिस्पादः विनेसेव सु अन्यदेश न इन्हरूने च रितेने दिवन न बन्द्रनिश श्राप्तायश्चित धर्म योजनुशाना स नो मश्त ॥ १०॥ िरन् कानरी क्षेत्रव सहित्रको सु व पैका । वैरुपानी धाम्यपना स्वत्रामी व ना वर्ष क रेन हुई। अपने येज्याया कविने जिला ह यो वे युवलकरियानाने देश स्वति विदेश ॥ १६व रण बाहरी हरूरे यथ वर्षण स्था । यद विशेष्ट्यांसानस्थाने साम विश्व । ११ व

करिनदैव भूगानी बार्य थेवोऽनुप्तागमम् । यात्रवेव मधुग स्वच्या प्रयोगया पर्वगिरकता ॥ १४॥ सनु॰ स॰ २ । [सो० ८८। ६६ । ६४। ६८। १०० ।६८। ११०। १३६। १४२–१४७। १४६ ]

सनुष्य का यही सुरूप काव्यार है कि को इन्द्रियां व्यक्त को इरए करने वाले विषयों में प्रपृक्त बरानी हैं उनको रोकने में प्रयक्त करें, जैसे घोड़े की सावधी रोक कर शुद्ध मार्ग में बलाता है इस प्रकार हत्वा अपने वश में बार के काश्रमामार्थ के इटा के धर्ममार्थ में सदा चलाया करें ॥ १ ॥ क्योंकि इतिहारी को दिण्यासन्त, कोर कथ्यस में चललात ने मतुष्य निश्चित कोय की मान होता है और अर इनको जीत बर धर्म में बलाना है तथी कामीए सिक्टिको मात होता है ॥ २ ॥ यह विवृध्य है कि जैसे क्यां। में रणन कीर वी सालते से बढ़ता जाता है येसे ही कामों के उपभोग से काम शास्त कामी गड़ी होता हिन्तु बहुता ही जाता दे स्मालियं मानुष्य की विषयासमा कभी न होना बादिये ॥ ३ ॥ जी क्राजितीन्त्रय युरुष दे उसको विषयुष्य काटते हैं उसके कारने से स नेश्वान, न स्वाम, न यह, न तियम क्रीर म धर्मा-बरए सिडि को प्राप्त होने हैं किन्तु ये बरब जिनेन्द्रय धार्तिक जन को सिख होने हैं ॥ ४॥ इसलिये पांच कर्स [रिट्रिय], पांच दानेन्द्रिय कोर न्यारहर्षे मन की अपने वस में करके युवाहार विशास योग से शरीर की रहा करता हुका सब कार्यों की सिद्ध करें ॥ ८ ॥ जिलेट्डिय उसकी कड़ते हैं कि जी स्तृति सुन के दर्व कोर जिल्दा खनके शोक, काव्या रार्य करके खुळ कीर हुए रार्थ से हुन्छ, खन्दर क्रथ देख के मसद्भ क्रीर दुएक्य देख कावस्था, उत्तम भोत्रन करने क्रामन्दित कीर विकृष भोजन करने हु शित, खुगाथ में रुचि क्रीर दुर्गान्ध में करिय नहीं करता है है है बाबी दिना पूर्व वा कम्याय से पूछने याते की कि हो चयट से पटना हो उत्तको उत्तर म देवे उसके सामने पुरिश्मान् अङ्ग के समान रहे, हो हो निक्का-पट बोर जिलास हो बनको दिला पुर्व भी बपरेस करें ॥ ७ ॥ एक धन, बूसरे पुन्य साहाय सन, वीतारी सदाया, कीवा उत्तम कर्म और शंचवी श्रेष्ठ विचा ये पांच शान्य के स्थान है परस्तु भ्रम से क्तम बन्धु, यन्धु से स्थित सवस्था, सपस्था से श्रेष्ठ वर्म सीर वर्म से पवित्र विधायाते श्वरीश्वर कविद मानतीय है ॥ = ॥ क्योंकि काहे की वर्ष का हो परम्तु को विद्या विद्यानगित है यह बालक भीर जो विद्या विद्यान का दाना है उस बालक की भी कुछ मानना व्यक्ति, क्योंकि सब शास्त्र आप्त विदान अधानी की बालक और शानी की विता कहते हैं ॥ ६ ॥ काधिक वर्षों के बीतने, दनेत बाल के होते, श्राधिक धन से और वहें कुट्छन के हीने से युक्त नहीं होता किन्तु ऋषि महात्माओं का यही निरयद है कि जो हमारे कीच में विद्या विद्यान में कथिक है यही बुद पुरंप कहाता है ॥ १०॥ माहाए बान के, क्षत्रिय बस से, पेश्य धमधान्य के और ग्रह जन्म अर्थात् कथिक आयु से पुत्र होता है।। ११ व थिर के बाल प्रवेत होते के पहड़ा नहीं होता किन्तु को युवा विचा पढ़ा हुआ है उसी की विकान लोग देश जातते हैं।। १२ ॥ कीट जी किया नहीं वहा दे वह जैसा काछ का दायी जमहे का दाग होता है वेता कविद्वान् मतुष्य जात् में नामवात्र मतुष्य बहाता है ॥ १६ ॥ इसतिष्य विद्या पट्ट विद्वान् धर्माता होकर विधाना से सम प्राणियों के कहवान का उपनेस करे, कोर उपनेस में वाली मचर कीर कामन कीते, ससीपरंश से धर्म की वृद्धि कीर कावर्म का नाश करने हैं वे पुरुष धाय है।। १५॥ मिल स्मान, बाता, बाता, पाम, स्थाम साथ द्वारा बकते, क्योंकि दनके द्वारा होने में विश्व की हादि और झारो-रपता माप्त होबार प्रस्पार्थ बहुता है। शोध बतना करना बोम्य है कि जितने से सल हर्यान TE Cinia I

भाषारः प्रचमी धर्मः शुत्युकः स्मार्च एव च ॥ मनु० [१।१०८]

सत्यार्थमकाशः

जो सरयभाषण्यादि कर्मी का आजरण करना है यही वेद और स्मृति में कहा मा नों पन्नीः पितर् मीत मार्तर्म । [ यज्जु० १६ । १४ ] आचार्य्य जेपनयमानो प्रक्षनारिकैमिन्छते ॥ [ अपर्व० काँ० ११ । व० १४ ] मात्रदेशो अत्र । पित्रदेवो सव । आचार्यदेवो सव । आतियिदेवो सव ॥ | तैनिकीयारएयके प्र०७ । इतु० ११ ग

माता, पिता, आचार्य और स्रतिय की सेवा करना देवपूना कहाती है। और फ़िर से अगल् का उपकार हो यह २ कमें करना और हानिकारक छोड़ रेना ही महुन्य का मुख बंक कमें है। कमी मास्त्रिक, लम्पट, विश्वासघाती, मिस्पावादी, सार्यो, कपटी, ख़ली खादि दुए महुनी क संग है। कमी मास्त्रिक, लम्पट, विश्वासघाती, मिस्पावादी, सार्यो, कपटी, ख़ली खादि दुए महुनी क संग कर के, आह जो सरवादी धर्मामा परोजकारमिय कन हैं उनका सरा संग करने हो का नमा के खार है। (महन) आपविक रेग्न सोर्यो का को खादि है। (महन) आपविक से मार्यो है। क्यां कर के प्रविक्रत को पविक्रत कमी सम्बन्ध जाता है वा नहीं (उत्तर ) यह बात मिस्पा है, क्यों कि जो बाहर मीतर की पविक्रता कमी सम्बन्ध पर्यादि आवस्य जरवा है यह जहां कहाँ करेंगा आवार और धर्मअप्ट कमी न होगा और जो क्यां से पर्या क्यां कर की स्वत्य स

मेरोईरेख दे वर्षे वर्षे हैमवतं ततः । क्रमेखैव व्यतिकम्य मारतं वर्षमासद्द् ॥ स देशाम् यिविधान् वरयंत्रीनहृषानिपेवितान् ॥ [ अ० ३२७ ]

पे श्लोक भारत शान्तिपर्य मोल्लक्षमें में व्यासशुक संवाद में हैं - अर्थात् यक समय आती अपने पुत्र शुक्त और शिष्य सहित पाताल अर्थात् शिक्तो इस समय "अमेरिका" कहते हैं हुने निवास करने थे। निवास करते थे। शुकाखाव्यं ने पिता से यक प्रश्न पृद्धा कि आत्यायिया इतने ही है वा इति व्यासको ने कातक र इस बात का प्रत्युक्त न दिया क्योंकि उस बात का उपरेश कर बुहे हैं। हुई। की साली के लिये झपने पुत्र शुक से कहा कि हे पुत्र ! तू सिथलापुरी में जाकर यही मध्य राजा से कर पद सुरक्षा यथायोग्य उत्तर देशा। यिता का यचन सुनकर शुक्तावार्य पाता है। मिरितापुरी की ब्रोट खते। प्रथम मेरु अर्थाव् हिमालय से रैगान उत्तर और वापाय किया है है देश बदते हैं उनका नाम हरिवर्ष था अर्थात् हरि कहते हैं बन्दर को उस देश के मनुष्य कह भी ह मुख अर्थात् वातर के समाम भूरे नेश्वशते होते हैं जिन देशों का माम इस समय "मूरीय है उनी है समय माम क्षान के समाम भूरे नेश्वशते होते हैं जिन देशों का माम इस समय "मूरीय है उनी हो संस्कृत में "हरिया" कहते थे, उन देशों को देवते हुए और मिनको हुए "यहारी" में कहते हैं इन ही को देवता की में ने कार्य थे, उन देशों को देवते हुए और मिनको हुए "यहारी" भी कहते हैं उन ही को देखकर चीन में शांग, चीन से दिमालय बीर दिमालय से मिशिलापुरी को आये। और भीड़ण हा सर्तुन पाताल में अपन स्वाहमालय सार हमालय से मिथिलापुरी को साथ। श्रार कार्छ । सर्तुन पाताल में अस्ततरी सर्घाय सिसकी सहियान नीका कहते हैं इस पर पैठ के पाताल स्वीह सरमाणा स्वीहरूप के महाराजा युधिष्ठिर के यह में उदालक ज्ञापिक को के बात के हैं उस पर पेट के पाता है हैं। महाराजा युधिष्ठिर के यह में उदालक ज्ञापि को के बाये थे। शृतराष्ट्र का यियाह गांधार विद्वार्थ । "वंशार कहते हैं वहां की राजवणी के कार्य के "कंबार कहते हैं वह की राज्युत्री से हुआ। बाही पायह की की "देरान" के राज्य की कुतरी। क्रीर कार्तुं का विचाद पाताल में किसको "क्रमेरिका" कहते हैं यहाँ से रामा की लहु की उत्तरीपी हताय हुमा था। में देशरेशान्तर, बीशहीशान्तर में न माने होते हो ये सब बातें क्योंकर हो सकती। महानी के के अपने के के किया है। में भी समुद्र में भावेदाली श्रीका पर कर केता लिखा है वह भी भाषांदर्श से मीपालर में नहीं है कारल है। भीर कर कारल है। और अब अहाराओं पुंकित कर लगा लिखा है वह भी आर्थायण से होपान कर नहीं है। और अब अहाराओं पुंकित के राजा है को निमन्त्रस्य देने के क्षिये सीमा, अर्जुन, बकुल और सहदेव खारों दिशाओं में गये हे ही हैर

निनं होने तो कभी न जाते। सो प्रयम आर्थ्यायत्त्रेतीय लीग व्यापार राजकार्यक्रीर भ्रमण के किये य मुगोल ≣ ग्रमते थे। क्रीर क्रो आजकल खुतलात क्रीर धर्म नए होने की शंका दै यह केवल मूर्यों ्यान मधुन था आसर आ आअकल धूतान कार नम नह स्वाप्त पान में आने आने में ग्रंडा दकाने और अदान बढ़ने से हैं। जी मनुष्य देशरेशान्तर जीर द्वीपद्वीपान्तर में आने आने में ग्रंडा ही बरते के देशरेशान्तर के अनेकविध मनुष्यों के समागम रीति भीति देवने अपना राज्य और पदार बढ़ाने से निर्मय श्ररपीर होने समते और अच्छे ध्यवहार का महत्त् सुरी बातों के एनेहने में रपर होते यह पेश्वर्य की प्राप्त होते हैं। अला को महाश्रष्ट म्लेच्छुकुलोरपद्म चेरपा भादि के समागम से । वारास्त्रत धुमें हीन नहीं दोते किन्तु देशदेशान्तर के उत्तम पुरुषों के साथ समागम में छून झीर दोष वित हैं !!! यह केवल मृश्ता की बात नहीं तो क्या है है, हा इतना कारण तो है कि जो लोग मांत-एव और मध्यान करते हैं उनके हारीर और वीर्वादि धातु भी दुर्गन्धादि में दूवित होने हैं इमिलवे तके भंग बरने से आर्थों को भी यह कुलक्षण न लग जायें यह तो ठीक है। परम्तु कर इनसे स्पदहार ीर गुलमहल बारने में कोई भी दीव या पाप महीं हैं किन्तु इनके मखपानादि दीवों की छोड़ गुलों की दण करें तो कुछ भी द्वानि नहीं जब इनके राशें कीर देखने से भी भूवं जन पाप गिनन हैं इसी से नने युद्ध कभी मटी कर सकते, क्योंकि युद्ध में उनको देखना और श्यग्र होना अधरव है। सक्चन ोगी को राग, द्वेष, सन्याय, मिथ्याधावणादि दोषों को छोड़ तिवेंद मीति परीपकार शक्तनाहि का ारण करना उत्तम व्याचार है। ब्रोर यह भी समम्मलें कि धर्म इमारे आग्या कीर कर्तन्य के साथ है किम अन्दे काम करते हैं तो हम को देशदेशस्तर कीर द्वीपदीपस्तर काने में अन्यू भी दोव नहीं ग सकता दीव तो पाप के काम करने में लगते हैं। दों, इतना अवश्य थाहिय कि वेदोना धर्म का ध्य बीर पायवडमन का लगडन करना अध्यय सीधले जिससे कोई इसकी भूडा निध्य न करा के किया दिना देवहेवास्तर कीर ग्रीयद्वीपान्तर में राज्य था ब्वापार किये क्दरेव की क्यति व मी हो कती है। जब स्परेश ही में स्परेशी लोग व्यवहार करने और परदेशी स्वरंश में स्ववहार का बाज्य रेती विना दारिद्रच और दुःच के दूसरा कुछ भी नहीं हो सकता। पावएडी लोग यह सममन है जी दम इनकी विद्या पढ़ावेंग और देशरेशान्तर में आने की बाखा देवेंगे तो थे बुद्धिमान होकर हमारे पपट जाल में न पासने से हमारी मितिष्ठा और जीविका नष्ट दोजावेगी, दर्शालय भीकन दादन में हि। दालने हैं कि वे दूसरे रेग्र में न जा सर्वें। हां इतना अवश्य वादिये कि मधार्मस का भद्रत कहारि नकर भी म करें, क्या तक युजिमानों ने यह निश्चय नहीं किया है कि जो बाजपुरूपों में गुरुतमब में यौदा लगाबार रसीई यमा के लाता कायद्य पराव्य का हेतु है। किन्तु कविय अंधी का दुश में दिया में रोटी सात अल पीत जाना और दूसरे दाय से शासुकों की मोहे दाधी स्थ पर सह सा ल दोचे मादने माना कारता दिमय वारता ही बात्यार और परामित होना कानाचार है। इसी स्टूडना इत लीगो ने ध्योता स्नमान ५ विशोध चारले कराने शब स्थानन्त्रय, कालन्त्, धन, स्राप्ट दिया कीर पार्थ पर बीचा लगावार द्वाध पर द्वाध धरे बैठे हैं और हरदा बरने हैं कि पुद बदावें सिक्षे लो निकट मार्थे। परन्तु परानि होने घर जानी सव जार्थावर्श देख धर में खोका अपा के सर्वधा नपु व ह रा पि। हो, जहाँ सीजन चारें उस न्यान को धोने, लेपन वरने, शाहू लगाने, कुन्त कर्यट हुए करने ग्यत भवरूप वारमा चादियं म कि गुगलमान वा ईरामचों वे समान क्षण पात्रशास्त्र वरसा । (शह.) री नियारी क्या 🖰 र ( उत्तर ) सलारी जो जल कादि ये क्या प्रकार जाने कीर जो भी हुआ से एकाने हैं निवारी अर्थात् कोली । यह भी दन भूनों का कलावा हुवा कलए है, क्योंकि जिलहें हो हुछ क्रें हुव असको माने में स्वाद और बदर में विकाल प्रदार्थ काधिक कार्व दसीकिये यह अवश्व क्या है मही मो स्मीर या बाझ से पता हुआ पदार्थ पड़ा बीद न पदा हुआ बाखा है जो पहा खाना हीर बाबा

न खाना दें यह भी सर्वत्र ठीक नहीं क्योंकि चर्णे आदि कये भी खाये जाते हैं। (प्रप्त) देउ करें हैं से रसोरें बना के खावें या ग्रद्र के हाथ की बनाई खावें हैं (उत्तर) ग्रद्ध के हाथ की बनाई क्योंकि प्राप्त(), त्रिय और वैद्य वर्णेख की पुरुष विद्या पढ़ाने, राज्यवातन कीर अध्यावार के काम में तत्यर रहें और ग्रद्ध के पात्र तथा उसके घर का पका हुआ अब आर की विना न खातें, सुनो प्रमाण—

भाषांधिष्ठितामा शृद्धाः संस्कर्जारः स्युः ॥ [आयस्तन्य धर्मध्य प्रपाटकर। एउ<sup>३</sup>। स्वयदर। स्वयं ४ ।

यद आपस्तम्य का सुष है। आयों के घर में ग्रह अर्थात् मूर्व स्त्रीपुरव पाधीर से है परन्तु वे ग्रारीर वाल कादि से पवित्र रहें कार्यों के घर में जब रसीई बनावें तर मुख क्योंकि इनके मुख से उव्लिए और निकला हुआ श्वास सी अब में न पड़े। काउने दिन चीर करामें स्नान करके पाक बनाया करें आयों की खिला के आप खावें। (प्रश्न ) स्पट्ट के सुर 👈 कम के गाने में जब दोप लगाते हैं तो उसके दाय का बनाया कैसे का सकते हैं! (इतर) वा करोन्नकस्थित भूती है, क्योंकि जिन्होंने गुड़, चीनी, घृत, बूध, विश्वान, शक्त, फल, मूब बार है कारी तर अगन् भर के द्वाप का बनाया और उच्छिए लालिया क्योंकि जय ग्रह, बमार, मही हुन मान, रैनार भारि सीम येशों में से रेंग को काटते छीलते पीतकर रस निकालते हैं ा बरके करही विना धोये दाधी ने हुने, उठाते, धरते आधा सांठा शूस रस पीके आधा क्षी है देने हैं और रस पत्राते समय इस रस में रोटी भी पत्राक्षर ताते हैं जह सीती बनाते हैं तर बीत बि क्रियाद तमें में विद्या, मूच, गोषर, धूनी संगी दहती हैं उन्हों जूनों से बसको स्मान हैं। करने घर के शिश्यर पानी का जान शानते असी में प्रताशि रानते जोर आहा पीती साम प्री हरियुष्ट हार्यों में बटाने और वर्माना सी माटा में ट्वकता जात ही हरवादि सीर कम मुन्त हर्म हैं रियों को क्षेत्र जैने कि देशी हो सोसा दोनी दे जब दन पदार्थी को न्याया तो जाती सब के द्वाय का सातिया। (ग्रह) कृत करन कोर हम हम्यादि अवस्था का न्याया तो जातो सन के हाथ का बालिया। (मर्ग) कृत करन कोर हम हम्यादि अवस्य में दोज नहीं मानने हैं (उत्तर) वाहती याहे। सार्य है हिन्ने आ कणा न देन तो क्या गृक्ष वाल खाने गृह शाजर मीठी लगती कुथ यी वृद्धि करता है। स्मिन्स किस्तु क्षा करता है। स्मिन्स किस्तु क्षा करता है। स्मिन्स करता है। करकर निरुद्ध क्या नहीं क्या है अब्द्धा जो अब्दर्ध में श्रेष्ठ क्या है। क्या है अब्द्धा जो अब्दर्ध में श्रेष्ठ क्या नहीं क्या है अब्द्धा जो अब्दर्ध में श्रेष्ठ क्यों तो अही वा मुहानाम अपने स्व है। इं. जनबदन, हैमाई जादि मध संसाहारियों के हाथ के लाने में जायों को भी मधाना है है है को जनबदन, हैमाई जादि मध संसाहारियों के हाथ के लाने में जायों को भी मधाना है रोज काराव पेंट्रिक्स प्रशास कामाझारयों के झाथ के लाते में कार्यों को सी मयाना प्रशास करिक काराव पेंट्रिक्स प्रशास किरान्त आपान में कार्यों का एक श्रीवन होते में कोई मी के हैं रीकार । अन्यक्ष प्रकार पर्वत् भाषा में भाषी का यक्ष भोजन होने में कार मार्थ क्षेत्रका । अन्यक्ष प्रकारत वक्ष हाति नाम, यक सुक्ष पुरूष प्रवर्शन मार्थे तर तक हात्री स्व बरून करित है। परस्तु के प्रणा काम नाम, यक सुक्त कुल परस्पर न माने तह गर्क का अस्ति है। परस्तु के प्रणा का माने करि करित है। परस्तु के प्रणा काना पीना दी यक होने से सुवार नहीं हो सहना हिन्नु कार्य सुरों बार्ज करों सोमूंक क्षीत्र करना बात स्था होने से सुबार नहीं हो सबता वित्र है। सुरों बार्ज करों सोमूंक क्षीत्र करनी सात मही काने सब तक बहुती के बहुते होते होती है। के आर्था हमें में राज्य होने के कारण आपमा की गुरू, अनेतर, जहाराये का रोपन में करते. पहुंच पहुंच मा वान्तरवन्दा में कार्यवन विश्व है, प्रश्नीत, प्रश्नावर्थ का शेरन न पान का कार्य मा वान्तरवन्दा में कार्यवर विश्वह, विश्वशास्त्रित, विश्वादावर्गाई मुझपूर, का कार कर करिए कमें हैं कर काएन में मार्ग मार्थ अपने मार्थ मार्थ करिए कि कार करिए का कार्य कार्य कर करिए का कार्य में मार्थ करिए कार्य कार्य करिए कार्य कार्य करिए कार्य कार्य करिए कार्य कार्य करिए कार्य कार्य करिए कार्य कार्य करिए कार्य कार्य करिए कार्य कार्य करिए कार्य करि देशना है। करा तुम कर काम्य समार मार्च आहे अवृति हैं नमी शीसार विधी काहर । देशना है। करा तुम अस्म करामानन की वर्ग की बांच सहस्र वर्ग के परिके हुई मी हन हो में तुम्क देखा कि कुमान कर कि कामाना देवा ! करा-जन्म मुख्य में स्वाप्त करा कार्य को पांच सहस्य वर्ष के परिक्षे हुई यी हर हो में हैं। इस ! करा-जन्म मुख्य में स्वय मोग्य मधुर्य में स्वयानियों पर कार्य परि के से सामान की पैट में हैं। पोटन करें सामनी कर स्वयाना मो देव कीर बाव ही का अन्यानात्र की का माना होते के हैं का साम की की का का का की की है। मो देव कीर बाव ही का अन्यानात्र की लगा की की की गाना परम्मु अवश्वक की नहीं हो ने हैं हैं से

leg :

10

Ħţ

46

m.

i que

400

Park

31

fig:

31

के यह भपरूर राह्मस कभी खूटेगा था कार्यों को सब सुखों से सुकाकर दुःससागर में इबा मारेगा ! स्वी इप उपीधन गोश्रहस्तररे, स्वदेशविनाशक, जीच के दुष्टमार्थ में कार्य लोग कावतक भी सलकर

क्षा रहे हैं। परमेश्वर कृषा करे कि यह शक्तरोग हम वार्वी में से नष्ट होजाय । मस्यामस्य मैं मकार का होता है एक धर्मेशास्त्रोक्त इसरा पैद्यकशास्त्रोक्त, जैसे धर्मेशास्त्र में---

भगन्याखि दिजातीनाममेध्यत्रमवाखि च ॥ [मनु० ४ । ४ ]

किंग संघात् झाहारा स्वित्य वैदय कीर शुद्रों को भी मलीन विद्या सुत्रादि के संसर्ग से उत्पन्न इर राक फल सलाहि स करता ।

वर्जयेन्तपुर्वातं च ॥ मनु० [२ । १७७ ]

जैसे क्षतेक प्रकार के ब्रह्म, गांजा, गांग, क्षणीय कादि-

पुद्धि सुम्पति यद् द्रव्यं भदकारी तदुच्यते ॥ [ शार्फ्रयर अ० ४ । स्रो॰ २१ ]

युद्धि सुम्पति यद् इत्यं भदकारी तहुच्यते ॥ १ शाह्मचर का व । साव १८ । को र मुद्धि का तास करनेवाले पश्चे हैं उनका सेवन कारी न करें और जिनने काम सहै

ा पुरा का नाम करनवाल प्राप्त के कार्या कार्या है। विगो, दुर्णामादि से दृष्टिल, कार्यो प्रकार म वने दुष कीर समानासाहारी अनेवम् कि बिनका स्वरीर के परमासुकी हो से पुरित हैं उनके द्वाम का न सार्व जिसमें वयकार प्राप्तिमें की दिसा

के परमासुकों ही से पृरित हैं उनके हात का न तार्वे जिसमें उपकार मारियों की हिसा क्योंद्र जैसे एक साथ के रारीर से हुत, यी, बैल, गाय उपस्य होने से यक पीड़ी में बार लाख पणहणर इ. सो मनुष्यों को सुख पहुंचता है वैसे पहाओं को न मारें, न मारने हैं। जैसे किसी गाय में इ. सो मनुष्यों को सुख पहुंचता है वैसे पहाओं को न मारें, न मारने हैं। जैसे किसी गाय में

हैं सकते हैं उसके हा बहियों हुं बहुई होते हैं उनते तो हो आजारों तो भी दश वहें उनने ते पांच वैद्युद्धियों के असमार के चुच को मिलाकर १२४=०० (वक लान कोबीस सहस्य कारती) मनुष्य एत हो सकते हैं क्रक रहे वांच वेल के आमार में ४०००ऽ (वांच सहस्य) मन कर पहुंग हो जून करण कर सहसे हैं अब कर में से प्रायेख मनुष्य तीन पाद कारी तो बहुई लाक स्तुष्यों की होता होती है कुछ सहसे हैं उस कर में से प्रायेख मनुष्य तीन पाद कारी तो बहुई लाक स्तुष्य ने ही होता होती है कुछ

से बहु उपकार होते हैं 👂 इन पछनों को आवनेवालों को सब अनुष्यों को इत्या वाने वाले आनेटा। देवों | अह कार्यों का राज्य या तब वे अहोपकारक गांव कादि यह नहीं आरे अने ये तदी बार्यावर्ण या अस्य भूगोलदेखी में बढ़े कानगृत्री अनुष्यादि आदि वर्षोंने थे वस्तीत कृष्य से, देव

इसकी विशेष व्याल्या "शोवरवासिकि" में की है ।

सादि पगुस्रों की बहुताई होने से सदा रस पुष्कल प्राप्त होते थे जब से विदेशी मालागी एक स्वासे गी स्वादि पशुस्रों के मारनेवाले प्रद्यागानी राज्याधिकारी हुए ही तथ से कमशः विदेशी मालागी अवदी होती आती है. क्योंकि—

नरे म्ले नैव फर्ल न पुष्पम् ॥ [हद्धचा्याक्य अ० १० । १३ ]

में विद्यारे वस्याविद्यानायाधीय तथान्तरा । त चीवारयशर्न कुर्यास चौरिष्ठारः विद्यास में



ये कुछ विरोध नहीं करते थे क्योंकि उस समय सर्व सूगोल में बेदोता एक मत या ी निष्ठा यो और एक दूसरे का खुल दुःल हानि लाम आपस में अपने समान सममने व तमें . में खुल था। अब तो बहुत से मत बाले होने से बहुतसा दुःख और विरोध वह गण है निवारण करना युद्धिमानों का काम है। परमातमा सबके मन में सरयमत का ऐसा अंदुर बालें . मिच्या मत शोग्र हो मलय को प्राप्त हों इसमें सब विद्यान, लीग् विचार कर विरोधमान . को बहावें

> १ति श्रीमद्द्यानःद्सरस्वतीस्वामिकृते सत्यार्थमकाये स्रमापाविभृषित काचाराऽनाचारमक्ष्याऽमध्य-विषये दशमः समुक्षासः सम्पूर्णः ॥ १० ॥ ,

> > समाप्तोयम्पूर्वार्द्धः ॥

## उत्तरार्दः

# *ञ्रनुभूमिका*

--

पद सिख बात है कि वांच सहका वर्षों के पूर्व वेदमत से भिन्न दूसरा कीई भी मन न बा योंकि वेदोक सब बातें विचा से अविरुद्ध हैं। वेदों की अप्रवृत्ति होने का कारण महामारत युद्ध हुआ नकी अप्रवृत्ति से अधिचाउन्धकार के भूगोल में विस्तृत होते से मनुष्यों की पुद्धि धमयुक्त होकर म्सदे सब में जैसा आया यसा मत चलाया। उन सब मतों में (४) बार मन अर्थान् जो वेदविरुद्ध राणी, जैनी, किरानी स्त्रीर कुरानी सब मतों के मूल हैं वे नम से एक के पीछे दूसरा तीतरा चौचा ला है। अब इन चारों की शाला एक सहस्र से कम नहीं है। इस सब मनवादियों, इनके पेकों और त्य सव को परस्पर सत्यासत्य के विद्यार करने में ऋधिक परिश्रम 🖩 हो इसलिये यह मन्ध बनाया है। र समें साय मत का मगडन कीर असला का वाएडन लिखा है यह सबकी जानना ही मग्रीजन मिका गया है। इसमें जैसी मेरी युकि, जितनी विद्या और जितना इन खारी मनी के सूल मन्य देशके वोध हुमा है उसको सबके आगे निवेदित कर देशा 🍱 उत्तम समग्रा है, क्योंक विदान ग्राम हुचे ी पुनर्मितना सहज नहीं है। यद्मपात छोड़कर इसकी देखने से सन्यासस्य मन सब की बिहिन हो पंगा। प्रधात् सबको अपनी २ समक्ष के अनुसार सरव मन का ग्रहण करना और कामस्य मन का दिया सहज होगा। इनमें से जो पुराणादि प्राच्यों से शाया शायास्तर अप मत आर्यावर्ण देश में करे है नका संदोप से गुण दीव इस ११ वें समुझास में दिकाया जाता है। इस मेरे वामे से वहि उपनार म नि तो विरोध भी न नारें । क्योंकि मेरा तारपर्य किसी की द्वानि या विरोध करने में नहीं कि न्तु साथा त्य का मिर्लूप करने कराने का है। इसी प्रकार सब मनुष्यों को ग्यावरणि से बर्जना क्रान शिवन है। चुप्पज्ञन्म का द्वीना सरवासत्य का निर्णय करने कराने के लिये दि, व कि बादवियाय विशेष ब रहे वाश्रहे क्षिये । इसी मतमतान्तर ये वियाद से जगत् में जो रे क्यिय कल हुय, होने हैं कीर होते करके प्रपात रहित विद्वास जाम सकते हैं। जब तक इस अमुख्य जाति में पश्रपर मिर्या सनमागानर क्या पेरस पाद न सुदेगा तबतवा सन्योऽन्य की कानन्य न होशा । यदि हम राव सनुष्य कीर विक्षेत्र विहस्त प्यों ग्रेप होड़ सायासाय का निर्णय करके सस्य का अवल और कसाय का श्याम करना कराण आहे ो हमारे लिये यह बात असास्य नहीं है। यह निश्चय है कि इन विद्वानों के विशेध हो ने सरको विशेध का में परेसा रक्ता है यदि ये लोग अपने प्रयोजन में न परिनकर सब के प्रयोजन को सिद्ध करना आहे. माभी पेक्यमत होजार्वे । इसके होने की श्रुक्ति इस सम्बंकी पूर्ति में लिखेने । सर्दर्गतामन् परमाणा क मत में प्रयुक्त होने का करसाह सब अञ्चली के कारमाओं में अवादितन करें।

बालमनिविस्तोधा विषयिक्षरशिरीमधित ॥

## उत्तराईः



श्चयाऽऽय्योवर्त्तीयमनस्वरहनमरहने विघास्यामः



इन आयों लोगों के कि जो झारपीयणे रेग्र में बसनेयाले हैं उनके मत का छण्डन तथा आर्थ का विधान करेंगे। यह झारपीयणे देग्र येसा है जिसके सहस्य मुगोल में दूसरा कोई देग नहीं है हों के इस सृप्ति का नाम खुयणेश्वीम है क्योंकि यही खुयणोंदि रखों को उत्पन्न करती है। इसीविर विधि का स्नादि में आयों लोग इसी देग्र में झाकर यसे। इसीविये इस खुरिविषय में कह आये हैं कि कार्य में खादि में आयों लोग इसी देग्र में झाकर यसे। इसीविये इस खुरिविषय में कह आये हैं कि कार्य में खाद में आयों को कर आर आया रखते हैं कि पारसमिश्र परयर खुना जाता है यह बात ने स्वी देग्र की मशंसा करते और आया रखते हैं कि पारसमिश्र परयर खुना जाता है यह बात ने स्वी सर्वीय अनाव्य हो जाते हैं।

एतदेशमञ्जलस्य सकाशादशजन्मनः । स्त्रं स्त्रं चित्रं शिचेरन् पृथिन्यां सर्वेमानवाः ॥ मन्त्रः [२।२०]

खिष्ट से के पांच सहल वर्षों से पूर्व समय पर्यन्त आर्थों का सार्थमीम वाहर्जी क्रांकि भूगोंक में सर्वेविर एकमात्र राज्य था अन्य देश में भार्यक्षिक आर्थात हों हे र राजा रहते वे क्रांकि क्रांति एकमात्र राज्य था अन्य देश में भार्यक्षिक आर्थात हों हे र राजा रहते वे क्रांकि क्रांतिय पांडयप्यंत्र पर्व के राज्य हते वे क्रांकि क्रांतिय पांडयप्यंत्र पर्व के राज्य हते व क्रांति पिताली हे माने के राज्य प्रवास कर कार्या प्रवास है । इसी आर्थायर्ज हें राज्य हुए मार्ब स्वाधी पिताली हे मार्गिक राज्यप्य मार्गिक स्वाधी प्रिताली के राज्यप्य पर्व क्रांति स्वाधी के स्वाधी क्रांति है स्वाधी के राज्यप्य पर्व क्रांति स्वाधी के स्वाधी क्रांति स्वाधी स

ह संमार की व्यात्मविक प्रशृत्ति है कि जह बहुनका धन कार्सव्य प्रयोधन से क्रधिक होता है तब जिल्ला, पुरुषापेरिकता, रेप्यां, देच, विष्णासिक कीर प्रमान बहुता है। इससे देश में विष्णा सुशिक्षा है होता है उससे हैं। में विष्णा सुशिक्षा है है कि स्वात्म है है कि है कि स्वात्म है कि स्वात्म है विष्णा सुशिक्षा के प्रयाद कोर कि स्वात्म है कि स्वात्म है कि स्वात्म है कि स्वात्म है कि स्वात्म के स्वत्म बहुत कि स्वत्म के स्वत्म स्वात्म के स्वत्म के स्वत्म स्वत्म

षय क्रिनेत्री परेऽन्ये महाचनुर्पराधकवाँतनः केवित् सुयुक्तभूरियुक्तेन्द्रयुक्तकृषयास्वपीर-षणदुष्प्रयासयनित्रशाविन्द्रशिक्षन्द्राऽक्ष्रशीलनकृत्वभीनियास्यनस्यगन्त्रोनादयः । अयः मरुष-स्वत्रपृष्ठयो राज्ञानः ॥ मैन्युपति० प्र०१ । स्वै० ध ॥

इत्यादि प्रमाणों से सिद्ध है कि सृष्टि से लेकर प्रदामारतपर्यन्त खडावर्शी सार्वभीम राजा आर्थ-हम में ही हुए थे। बाद इसके सालाओं का बामान्योदय दोने से राजधार होकर विरेशियों के पादानान्त िरहे हैं । जैसे यहां सुक्त, मृरिश्चा, श्रृत्यूच, बुवलवाश्य, वीवनाश्य, बदुष्पूच, सम्बप्ति, शशिवन्दु, रिखन्ड, सम्परीय, मनकृत, सर्वाति, व्याति, कानश्यय, कारारोन, प्रध्य कोर भरत सार्वभीवसय भूमि में रीनद्द चडावत्ती राजाओं के नाम लिये हैं येसे स्थायरभवादि सनयती राजाओं के नाम स्थए मनुस्सृति, ह्माबारमादि प्रन्यों में लिये हैं। इसको मिथ्या करना क्षत्रानी और वक्षवातियों का काम है। (मझ) मैं भागवेपास आदि विद्या कियी है वे संस्य हैं या गड़ों है और तीप तथा बन्दूक तो उस समय में थी म कहीं ! ( उसर ) यह बात सच्छी है ये शक्त भी थे क्वींकि पश्येविया से इन सबवातीं का सम्भय है। मध्य क्या वे देवनाध्यों के सन्त्रों से सिद्ध होने थे ! (उत्तर ) नहीं, वे सब वाने जिनसे बाल शस्त्रों की सिद्ध करते से वे 'मन्त्र" कार्यात् विकार से सिद्ध करते और खलाने से । और की मन्त्र सर्वात् प्रथमय दोना है उसमें कोई हुस्य उत्पन्न नहीं होता । कीर जो कोई कहे कि मन्त्र से कांत्र बन्धर होता है तो यह मन्त्र के अप करने वाले के हुन्य कीर किया की अस्म कर देवे। मत्त्रे ज्ञाव शतु की भीर सर हि आप । इसलिय मात्र नाम है विचार का, असं 'राजमन्त्री" सर्वात् राजकमी का विचार करनेवाला बराता दे पता मण्य धर्मात् विवार से सव स्तृष्टि के पदार्थी का प्रथम झान और प्रधास् जिया करने ही क्षेत्र प्रकार के प्रतार्थ और कियाकीशृक्ष अपक्र होते हैं। असे कोई एक लोहे का वाण वा गोला बना-बर उसमें ऐसे पदार्थ रक्ता कि जो क्रांत्र के लगाने से बायु में धुकां फीलने और गुर्थ की किरण या वायु के स्थारे होने से आग्नि जल उन्ने इसी का नाम कामेवास है। जब हुसरा इसका नियारण करना तो उसी पर बादणाह्य छोड़दे अर्थात् असं शत्र के गात्र की सेना पर बान्नेवास्त छोड़ कर मध

ेते नहीं पर वारताहर होड़ दे कार्या होत कर कुर कार्या की सेना पर वारतेयात होड़ कर मय हो तो नहीं पर वारताहर होड़ दे कार्या हो कि कर्य के कार्यावाद की निवारण करें। वह हरना लाहा वैसे ही अपनी सेना की रहायों सेनापति कारणावाद से कार्यावाद का निवारण करें। वह रिवारण पुर्वा वाद के रूपरे होते हो नह ने क्षा कर वर्षने करा आहे मित्र को सान है कि सान वर्षने करा आहे मित्र को सान है है। वेस ही मानवादी कार्याय की कर्य पर होड़े के सतक मही की अकर के बंधर मित्र के प्रति है। वेस ही पत्र को सान की सीत की सीत करायों की विश्व है। वेस ही पत्र को सीत कार्याय कर्याय कार्याय करायों की सीत करायों के सीत करायों की सीत करायों के सीत करायों की सीत करायों की सीत करायों की सीत करायों के सीत करायों के सीत करायों की सीत करायों के सीत करायों के सीत करायों की सीत करायों की सीत करायों की सीत करायों के सीत करायों की सीत करायों के सीत करायों की सीत करायों करायों की सीत क

पास्त्र तथा पाशुपतास्त्र कहते हैं। "तोप" और "मन्द्रक" ये नाम अन्य देशमापा के हैं। संस्ट आर्यायचीय भाषा के नहीं किन्तु जिसको विदेशी जन तीप कहते हैं संस्कृत और भाषा में "शतन्ती" और जिसको बन्दूक कहते हैं उसको संस्कृत और आर्यभाषा में "भुग्नुगरी" कहते हैं। संस्कृत विद्या को नहीं पढ़े वे अम में पड़कर कुछ का कुछ लिखते और कुछ का कुछ बकते हैं। युद्धिमान् लोग प्रमाण मही कर सकते । और जितनी विद्या भूगोल में फैली है यह स्प से मिधवालों, उनसे यूनानी, उनसे कम और उनसे यूरोपदेश में, उनसे धर्मेरिका शादि रेगें है। अब तक जिनना प्रचार संस्कृत विद्या का आव्यवित्तं देश में है उतना किसी अब है। में ना लोग कदते हैं कि जमेनी देश में संस्कृत विद्या का यहुत प्रचार है और जिनना संस्कृत मोहमूबर ल पढ़े हैं उतमा कोई नहीं पड़ा यह बात कहनेमात्र है, क्योंकि " े प्रमी ल हुमावते" अर्थात् जिस देश में कोई बुत्त नहीं होता उस देश में परंड ही को बड़ा बुद्दा मात हो है। ही यूरोप देश में संस्कृत विचा का प्रचार न होने से अर्मन लोगों और मोलमूलर साहव ने प्र पढ़ा वहीं उस देश के लिये अधिक है। परन्तु आर्यावर्ष देश की कोर देशें तो उनके न्यून गणना है, क्योंकि मेंने जर्मनी देशनिवासी के एक "प्रिन्सिएल" के पत्र से जाना कि जर्मनी व संस्ट्रन चिट्टी का अर्थ करनेवाले भी यहुत कम हैं। और मोसमूलर साहव के संस्ट्रन शाहित योड़ीसी येद की स्याच्या देखकर मुफ्तको विदिश होता है कि मोलमूलर साहव के स्पर उपर यत्तीय लोगों की की दुई टीका देखकर कुछ २ यथा तथा लिखा है जैसा कि "वुडडीन " चरम्तं परितस्त्वः। रोचन्ते रोचना दिवि" ॥ [प्रदुष्ट १।६।१।] इस तम्त्र का कर्षे ग्रीश दिवा इससे मे श्रे मान्यास्त्र इससे तो जो सामणाचार्य ने सूर्यं क्यां किया है सो बच्छा है। यस्तु इसका ठीक कर्यं परात्रती सो प्रेमी कर्यां " जारोकी सो मेरी बताई " म्हानेदाबिमाप्यभूमिका" में देख लीजिए । उसमें इस मन्त्र का तवार्ष अर्थ (तर् हतने से जान शिक्षिय कि अमेनी देश और मोखमूलर साहय में संस्कृत विधा का कितना पहिंदन यह निश्चय है कि जिनमी पिया कोर माद्यमूलर साइय में संस्कृत विद्या का किता पार हुए हैं। देली कि जानमी पिया कोर मन भूगोल में चेले हैं वे सब बायांवर्ष हैंग ही है हैं हुए हैं। देली कि जान में हुए हैं। देवो ! कि वक "जिकालयट" क साहब पेरस क्यांत फ्रांस देश निवासी सपती "वार्तिक इंग्रिट्स" है जिलके के कि वक विकास क्यांत प्रांस देश निवासी सपती "वार्तिक हरिहरा" में लिचने है कि सब विचा और अलाहयों का अवहार आखार्य को है और सर्व विचा हर इसी हेन में केंग्रे के कि नी भन इसी देश में फैले हैं। बीट परमान्या की प्रार्थमा करते हैं कि हे परमेश्वर की हा कि वर्ण देश की पूर्व काल में भी वेसी ही हमारे देश की कीमिये, तिलते हैं इस माय है हमा "दाराधिकीक" वादशाह ने भी बढ़ी निष्य की कीतिये, क्षित्रने हैं बहा संस्था। पूर्व दिस्ती संस्था में अर्थ कि मान की निष्य किया था कि जैसी पूरी दिया संस्था यसी दिसी भाषा में नहीं। वे ऐसा वगतिषदी के भाषान्तर में लिखते में कि मीने पूरी पार्टी साथा पड़ी परस्तु मेर सन का सम्बेह स्ट्रकर भागम्य न हुआ। अप संस्टर हेना है। कि निस्सन्देह होकट सुभको बहु बातवन्तु हुला है। देशो काशी के "मानगिद्र" में शिक्षानिक विकास सुभको वहा बातवन्तु हुला है। देशो काशी के "मानगिद्र" में शिक्षानिक विकास कि जिमकी पूर्ण कहा आवस्य हुआ है। देशो काशी के "मानमिन्रा" में ग्रिह्मण कि जिमकी पूर्ण कहा भी नहीं की है तो भी कितना उत्तम है कि जिसमें अवनव भी बहुतसा बुलामन विदिन होता है, जो "सामार अवद्याधीया" इसकी संप्राप्त कोर पूर्व हैं हैं हैं करी सो बहुत करना स्थान १ करना है, के "सामार अवद्याधीया" इसकी संप्राप्त कोर पूर्व हैं हैं हैं करित को बहुत करदा होगा। परनत येत शिरोधियाँ इसकी गंधाल की एते हुँ? का करता होगा। परनत येत शिरोधियाँ होगा। परनत येत शिरोधियाँ देश को महाभारत के गुस ने पेता क्या कि करनक भी यह अपनी पूर्व दशा में नहीं आया। क्योंकि जब आई को आई प्राप्त से ही हैं हैं में क्या सर्वत है में क्या सम्देश है

शिनाम्याने विश्वास्त्रद्धिः [ बृद्धचात्रवत । २०१६ । १७]

पद किसी कवि का यसन है। जब नाश होने का समय निकट साता है तब उल्टी पुदि कर उल्टे काम करते हैं। कोई उनको सूधा समभावे तो उल्टा मार्ने और उल्टा समभावें उसको थी मानें। कर बहु २ विज्ञान, बाजा, महाराजा, आवि, महर्षि लोग महाभारत युक्त में बहुत से मारे ये और बहुत से मर गये तब विद्या और वेदोसः धर्म का प्रचार नष्ट हो चला । ईप्पां, होप, अभिमान ापस में करने सर्रो । जो बलवान् दुका यह देश को दावकर राजा बन वैदा । वेसे ही सर्पत्र आर्यावर्स र में नगढ़ शतह राज्य होगया। पुनः होपहीपान्तर के राज्य की व्यवस्था कीन करे! जब प्राप्तण लोग वार्डान दूप तव समित, पर्य और सुद्रों के अविद्वान द्वीने में तो कथा ही क्या कहनी । जो परम्परा देशदि शास्त्रों का कार्यसदित पढ़ने का प्रचार था यह भी हुट गया । केवल जीविकार्य पाउमात्र हर होन पढ़ते रहे. सो चारमान भी राजिय बाहि को स पढ़ाया । क्योंकि जय बायदान द्वप गुरु वन रे तर इल, रूपट, अध्यम भी उनमें कहता चला। माहालों ने विनास कि अपनी शीयिका का प्रवन्ध थना चाहिये। सम्मति चरके यही निश्चय कर एतिय आदि की उपरेश करने लगे कि इम ही तुन्हारे परेव हैं। यिना इमारी सेवा किये नुमको स्वर्ग वा मुक्ति न मिलेगी। किन्तु जो तुम इमारी सेवा न ोंगे तो घोर नरक में पहोते। जो २ पूर्ण विद्यादाले धार्मिकों का नाम माछण और पूजनीय वेद और पि शुनियों के शास्त्र में किला था उनकी अपने मूर्य, विषयी, कपटी, क्रायट, अधर्मियों पर घटा पेठे ! त्वा वे झार विद्वार्तो के लक्ष्य इन मुख्यें में कब घट सकते हैं ! परन्तु अप क्षत्रियादि यजमान संस्कृत ण से अस्यन्त रहित हुए तब अनके सामने जोर गण मारी सो र विचारों ने सब मान ली, तब इन मेमात्र प्राक्षणों की वस पढ़ी। सक्की अपने वसनजाल में बांधकर यशीभूत कर लिया और कहने 7 6

### प्रक्षयावयं जनादेनः ॥

धर्यात् जो कुछ ब्राह्मणों के मुख में से बचन निकलता है वह जानी साहात् भगवाद के मुख निकता। जब स्त्रियादि वर्ण आंदा के अंधे और गांठ के यूरे अर्थात् सीतर विधा की आंख फूटी हुई र जिनके पास धम पुरकाल है वेसे व केले मिले, फिर इन व्यर्थ ब्राहाए नामवालों की विषयानन्द का वन मिल गया। यह भी उन लोगों ने शसिद्ध किया कि जो कुछ पृथ्वी में उत्तम पदार्थ है वे सब प्रणों के लिये हैं। सर्वात् जो गुण, कर्म, समाव से माहत्वादि बर्वन्यवस्था वी उसको नष्ट कर जन्म रक्षी और मृतकपर्यन्त का भी वान बक्रमानों से लेने लगे। जैसी अपनी रच्दा दुई येसा करने है। यहां तक किया कि "इम भूदेव हैं" इमारी सेवा के विना देवलोक किसी की नहीं मिल सकता। से पृष्ठना चादिये कि तुम किस स्रोक में पधारोंगे ! तुम्हारे काम तो घोर नरक मोगने के हैं, इ.मि. ह, पनहादि बनोते । तथ तो बहे कोधित होकर कहते हैं - हम "शाप" देंगे तो तुरहारा नाग्र होजा- भयोकि शिखा है "महाहोदी विनश्यति" कि जो झाझजों से होइ करता है उसका नास दोजाता । दां, यह बात तो सच्ची है कि जो पूर्व, देर स्तीर परम्राम्मा की जाननेवाले, धर्मात्मा, सब अगत् व्यकारक पुरुषों से कोई होय करेगा यह कवश्य नए होगा। परन्तु जो ब्राह्मण नहीं हो, उनका स क्षण नाम और स उनकी सेवा करनी योग्य है। (मझ) तो इम कीन हैं। (उत्तर) तुम पोप हो। म्म ) पोप किसको कहते हैं हैं ( उत्तर ) इसकी खुलना कमन् भाषा में तो बड़ा कोर पिना का नाम प है परस्तु श्रव कुल कपट से दूसरे को टगकर क्रपना प्रयोजन साधनेवाले को पीप कहते हैं। (प्रशः) ां के मारत के हुत कर कर कर हुक्त का ठाकर कर किया प्रमाण की सामा आयापी तथा इस बसुक सानु के कि मारत के साम के साम के हैं कि प्रमाण के सानु के परिन्तु सुवी आई! आ बाप माहत्य माहत्यी होने से कीर किसी सानु के

शिय होने पर माहाण या साणु नहीं हो सकते किन्तु मात्राण श्रीर सानु अपने उस्म । होते हैं जो कि परोपकारी हो । सुना है कि जीसे रुप में, "पोग" अपने देशी कि तुम अपने पाप हमारे सामने कहोंगे तो हम सुमा कर होंगे, विना हमारी सेता की से माने साम से साम कर होंगे, विना हमारी सेता की से भी स्वर्ग में महीं जा सकता, जो तुम स्वर्ग में जाता चाही तो हमारे जाए करोगे ततने ही की सामझी स्वर्ग में तुम में मिलेगी, पेसा सुनकर कर कोई शंव श्रीर के पूरे स्वर्ग में जाने की स्वयु करके "पीपत्री" की प्रेपट उच्चा हैंग "पीपत्री" हैंसा और रिव्या की मूर्ति के सामने खड़ा हो कर इस मकार की दुर्ग "विपत्री" हैंसा कीर मिर्गम की मूर्ति के सामने खड़ा हो कर इस मकार की दुर्ग के जान कर तुम हमारे कि साम के स्वर्ग के साम से पर्वर्श हमारे में परवर्श माने की साम कर तुम हमारे के साम कर तुम हमारे के साम से का साम की से से माने साम से का साम की से से साम से का से साम से

( मतुः) थिप से भी अगृत के अहणु करने के समान पोर्खांका से बहकों में से भी आर्थों का माने से बया उहना आनो थिए में अगृत के समान ग्रुण समझना बाहिये। अप प्रकार दिया की स्थार करू पार पृत्रा पढ़कर अभिगान में आर्थ सब सोगों ने पर शर पर पहले से स्थार पुरुष साम करने के स्थार पुरुष साम के स्थार के स्था के स्थार के स्थार के स्थार के स्थार के स्थार के स्थार के स्था

मूर्यता हुई तक जैसी वीचों की दब्छा हुई वैसा करने कराने लगे । अर्थात् इस विगाइ के मू

पुंच में पूर्व यक शहरत वर्ष के प्रयुक्त हुय थे। क्योंकि बार शमय में जायि मुक्ति भी थे तथापि कालकार, धमार, रेग्से, सेय के श्रुक्त बारे थे, वे बहुने २ पूर होनये। जब शब्दा अपरेश न रहा

कारणोदमें में कविया गैलकार पारण में साहने सामहते लगे, वयोंकि

हरदेश्योगदेहृत्यात् मृत्यिदिः । इमरवान्ययम्यया ॥ मौत्ययवः [ मा॰ ३ । ७६, ८१ ] करानेतृ जब बनाव ६ बनतेतानः होते हैं तब बानते प्रवार धर्म, वार्ष, वाम बीर मीत सिव

करतात् जब क्यात २ वण्यक्षक द्वात का सब कारण्यकार थान व्यवस्थिति है। फिर भी जब में हैं। श्रीत क्षत्र वण्यक्षक श्रीत श्रीत नहीं वहने तब ब्राध्ययक्षक स्वता है। फिर भी जब ्रा कार कर बत्तम बगारवंद कार धाना नदा शहन तब आस्थापन्था अस्ता है। तान अस्ता आस्थापन्था अस्ता है। तान अस्ता हित पुरुष कृत्यस होकर सामीप्रेश करते हैं तभी आध्ययस्था तय होकर सकांग्र की परमान स्तान

पुरुष वरणा हाकर सारावादाश करते हैं तथा बाध्यवाद्यात तथ हाकर अकार का प्रश्नात प्रवास में तहता. 1 पुना है योग लोग बारती बीर व्याने बारती की मूल कराने बते बते बीर वहने तमे कि रही में तहता. ुपान प्रारं लाग कारता कार स्थापन कारणा का पूजा करान लग आप पहल लगा का देशन माध्यक्ष स्थापन है। जब के लोग देशक वर्ष से दोगांव तब क्रमार कीर विषयास्थित में निमम होकर महित्य के

न्तराय हुं। जह य स्नात हतह वर्ण से होताय तह समाइ काट ाययवासाय मा राजा हाता. यह होते यही हाता कुछ सुर कीर यहने पूर्व । विया वस, सुर्वित प्रायम, सुरवीरतादि श्रामाप स्थान तह होते यही काल गृह मार कार रात्ने संहा । विद्या वात सुधिः त्यावस्त्र प्रावस्त्राव श्रेमण्ड स्थानस्य स्थानस्य। प्रवास कार विद्यासका हुए तो सांव स्था वार हेवल गुत २ करते तथे। प्रधास वर्गी से से दान स्थानस्य। बसार सर विवयासका हुए हो सांस रूप का स्थम गुप्त २ करत लग । प्रधाप ४०० म १००० प्रधाप स्थाप स्थाप । उनमें करा दिया। 'पिया वयाया' 'ध्योपयायाय' 'ध्येग्य वयाय' स्थापि वास जिसकर तेत्र माम धरा । उनमें [ कालीतंत्रादि में ]

सर्व मार्ग व सीन व हुडा भेषुनमंत्र च। एते वच्च सकासाः स्मृगोंचदा हि युगे युगे ॥ १॥ 'देती २ विभिन्न लीला की बाम लिली कि-

ार्चे भैरवीयके सर्वे वर्णो हिमानयः । निरुचे भैरवीयके सर्वे वर्णाः वृपक् पृषक् ॥ २ ॥

क्षांचा क्षांचा युनः क्षांचा यावस्पति भूतले । युनहत्याय वै वीत्वा युनर्नेग्य न विवर्ते ॥ ३ ॥

वेदशास्त्रपुरात्पाति सामान्यगणिका हव । वदीव शास्त्रवी सुद्रा गुष्टा कृतवपूरित ॥ ४ ॥ मानुयोनि परित्यज्य विद्देत् सर्वयोनिषु ॥ ४ ॥

सर्पात् हेली दश गवर्गगढ पोयों की बीजा कि को वेदियत्व प्रदा अपने के जाम है जहीं ्र पंत्रमासिया न प्राता । प्रच प्रालः श्रान इत्यात् अभ्यः सुरः । अस्यः अस्यः प्रदः रहिष् प्रति स्व पार्यः स्थलः, योनि, पात्राधारः सुद्रा कीर पोषवा प्रयुव इत्यत् पुरंत सर्व शिष कीर स्त्री सव पार्यः

आहं भैरवस्त्वं भैरवां द्यावयोगस्तु सङ्गमः ।

चारे कारे पुरुष वा रही हो इस उद्घारत ववन को पड़ के समाराम करने में वे वा शाह कार पुरुष वा का हो इस उठ्याहा स्थल का पूर्व के स्थापिक उन्होंने माना है रोप कही मानो । स्थापि मिन कीच लियों की द्वा नहीं उनकी स्थलिपवित्र उन्होंने माना है वमान मानकर-रा नहां मानन । जायात् । अन बाज । शत्या का हुना महा उनका आत्यावित्र उनहां माना है गानों में रजस्यना कादि जिल्लों के स्पर्ध का विषेत्र है उनको पाममानियों ने क्रतिपवित्र माना है हरका काल

्रतादः व्यवस्थयः रजस्त्रला पुष्करं तीर्थं वांडाली त स्थयं काशी वर्षकारी प्रयागः स्पाद्रनकी मपुरा रनका ज्लोकः व्यवस्थ

अयोध्या प्रकरी भ्रोडा ॥ [ रुद्रपामल तन्त्र ]

इत्यादि, रजस्यला के साथ समागम करने से जानी पुरकर का स्नान, चारडाली से में काशी की पात्रा, चमारी से समागम करने से मानो प्रयागस्तान, धोवी की स्त्री के 🖫 🕬 में मयुरा पात्रा चौर कंडरी के साथ लीला करने से भानो अयोध्या तीर्थ कर आये। मर्प ''तीर्य'' मांस का नाम ''शुद्धि' और ''पुष्प'', मञ्जी का नाम "सृतीया" ''जलतुम्पिका'' गुरा 👵 "चतुर्पी" और मैयुन का नाम "पंचमी"। इसलिये पैसे २ नाम धरे हैं कि जिससे दूसग सके। चयने कील, चार्च्यीर, शास्मय और गस आदि नाम रक्तो हैं। और जी बाममार्ग मार्च में उनका "कंटक", "विमुन्न", "गुल्कपगु" बादि नाम धरे हैं। बीर कडते हैं कि जय औरदीवर उसमें प्राप्तन् से लेकर चांडालवर्षम्त का साम दिस होजाता है और सब भैरवीयक से सहग होता # कारने र वर्णस्य हो क्ष्यें । भैरवीचक में वाममार्गी लोग भूमि वा पट्टे पर एक विग्दु त्रिकीत वर्णे यम् साकार बनाकर उस पर मद्य का बड़ा रखके उसकी पूजा करते हैं। किर पैसा मन्त्र पढ़ते हैं "हर्न विमीलया है मद ! तू महा। कादि के शाप से रहित हो। एक गुग स्थान में कि कहा सिशा वर्तन व दूसरे को नहीं जाने देने यहां छी और पुरुष इकहें होते हैं। यहां यक छी को नहीं कर पूरी के की नीम किसी पुरुष को महा कर पुत्रती हैं पुनः कोई किसी की स्त्री कोई अपनी या हुसरे की इन कोई किसी की या करनी माता, मनिनी, पुत्रवसु आदि आती हैं। परवाद एक पात्र में मर्ग हैं मांत कीर बहुँ काहि दक्त धाली में धर रचते हैं। उस मध के प्याले की जी कि उनकी हैं ब देश्य है वह द्वाच में सेकर बोलता है कि "भैरवोडदम्" "शियोडदम्" "मैं भैरव वा शिय है" दार्ग पीक्षण है। जिर क्सी कुढ़ पात्र से सब पीने हैं। कीर जब किसी की ग्री वा धेरपा नहीं कर कर्य विर्धी पुरुष को महा कर वाथ में तलाबार देवे उसका नाम देवी और परुष का नाम महारेप परे हरेर हरारप हरिद्राप की पृष्ठा करने हैं तब उस देवी वा शिव की अध का प्याला दिताकर शी है पण से शह लोग यश रे प्यामा गीते । प्रिर उसी प्रकार क्षम से पी ती के उपना होकर बारे हैं हिसी की बाँदन, करना वा मना क्यों न हो जिसकी जिसके साथ इवहा हो उसके साथ हु हमें वर्ष है। बाबी र बहुत में मां जा जा जा है। जा का का कार साथ इच्छा हो उसने साथ इच्छा है। बाबी र बहुत में साथ जाइने से जून, मान, मुकामुत्री, केशावेशी आपसा में सामे हैं। दिशी र व बारें बहर होता है। इसने सा पहुँचा हुआ आपीरी साथीत् सब में सिख मिना जाता है, वह बारी बीह की भी का बेश है अर्थात इनदे सबसे को सिता की ये वाते है कि-

रण्यों क्रिरोन दीर्रदनम्य मन्दिरे सुन्नो निशायां गशिकाश्वेश्य । विशानने सीलदणकर्यां ॥

हो र्नियम कथाँम् काशान के बन में झांच कोतल पर कोतल खड़ाते, दीवरों के बन्धे कि की कि इस है जुक्के कर के स्मेत, हो इत्यादि करी जिलेगड़, जिलायु होक्ट करे, यही वाससासियों है स्मेते सुक्य करण्यां राष्ट्रा के सामान सामा झाता है। सामीन् हो बहुत हुत सी बड़ी उसमें बड़ा भीर ही हकी काम करे कीत हुने कामी की हरे बड़ी होता, क्योंकि---

राज्यको सरेग्राचितः राज्यकः सदा जित्रः ॥ [ हानसंहसनी तस्त्र रसीक ११ ]

रेमा रुप्य में बहुण है कि को बोजनात्रा, सु स्थात्रा, रूप्यात्रा, रेगबन्ना कारि यांगे <sup>है की</sup> है वह बीच कोण से स्मित्र को वर कुण बाल कर यही सदा गिल है व

३८ ज रूप प्राप्त के वा अपने किया है कि वाद प्राप्त की पान भावन है। की अपने किया है कि वाद प्राप्त की पान भावन है। की अपने के प्राप्त करने किया है कि वाद प्राप्त की पान प्राप्त की है कि की अपने की अपने की प्राप्त की प

यकावशंसमहासिः

मनुष्यों का पुन: मनुष्यक्रम द्दीना दी कठिन है। किस्तु भीच थीनि में पड़कर बहुकालपर्यन्त पड़ा रहेगा। वामियों के तन्त्र प्रन्थों में यह नियम है कि एक माना को छोड़ के किसी छी को भी न छोड़ना चाहिये अर्थात् चाहे कन्या हो या मिननी बादि क्यों न हो सब के साथ संगम करना चाहिये। हन पाममानियों में दरा महाविधा प्रसिद्ध हैं उनमें से एक भातन्ती विधावाला कहता है कि "भातरमिव न स्पजेत्" भर्यात् माता को भी समायम किये विना न छोड्ना चाहिये। और स्त्री पुरुष के समागम समय में मन्त्र मने हैं कि हमको सिद्धि पास होआये। ऐसे पायल महामूर्व मनुष्य भी संसार में बहुत न्यून होंगे!!! हो मतुष्य भुठ चलाना चाहता है यह सस्य की निन्दा सबस्य ही करता है। देशो ! वाममार्गी क्या कहते हैं। वेद शाख और पुराश ये सब सामान्य वेश्याओं के समान हैं और जो यह शांमधी बाममार्ग की मुद्रा दे यह गुमकुल की स्त्री के तुल्य दे ॥ ४ ॥ इसीलिये इन लोगों ने कंपल पेरवियक मन सड़ा केया है। पद्यात् इन लोगों का प्रत बहुत चला। तब धूर्चता करके वेदों के नाम से भी वाममार्गकी

के समान पृथ्यी में न गिर पड़े। फिर जब मधा उतरे वब उसी प्रकार पीकर गिर पड़े। पुनः तीसरी बार इसी प्रकार पीके गिर के उठे तो उसका पुनर्जन्म न हो, कर्षात् सच तो यह दे कि ऐसे २

101

सौत्रामयर्गा सुरां पिनेस् । त्रो।चितं भच्चेन्मांसम् । वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति ॥ न मांसमचये दोपो न मदो न च मैशुने । प्रवृत्तिरेषा भूतानां निवृत्तिस्तु महाफला ॥ सन् । अरु भ । भ६ी सौत्रामणि पढ़ में मद्य पीवे इसका क्षर्य यह दि कि सौत्रामणि यह में सोमरस क्रयांन् सोमवक्षी का रस पिये। प्रोक्तित कार्यात् यद्व में मांल चाने में दोप नहीं देशी पामरपन की वाने वाममार्गियों है

योड़ी २ लीज। चलाई सर्थात्—

वलाई हैं। दनसे पूछना चाहिये कि को पेदिकी दिसा दिसा ॥ हो तो तुश्र और नेरे कुटुस्य को मार के रीम कर डालें तो क्या जिल्ला है ? मांसमज्जु करने, मच पीने, परव्यागमन बरने आदि में दोप नहीं है, व्ह कहना छोकड़ापन है। क्योंकि विना प्राणियों के बीड़ा दिये सांस प्राप्त नहीं होता, और विना अपराध है पीड़ा देना धर्म था काम नहीं । मदायान का तो सर्वधा विषेध ही है क्योंकि स्थानक बाम-र्वागियों के विना किसी प्रत्य में नहीं लिया किन्तु सर्वत्र निपेश्व है। श्रीर विना विवाह के मैपून में भी थिय है। इसको निर्देश कहतेवाला सदीय है। येस २ वचन भी शायियों के प्रत्य में डाल के कितने ही स्पि मुनियों के नाम 🖺 प्रस्थ बनाकर गीमेध, कश्वमेध नाम के यह भी कशने लगे थे। ऋषीम् इन राधीं को मारके दीम करने से यजमान और पशु को खर्ग की मासि दोती दे, देशी मसिद्धि का निश्चय तो यह है कि जो ब्राह्मश्रमणों में काश्यमेश, शोमध, बरमेश बादि राप्द है अनका टीक २ अर्थ गरीं जाना है, क्योंकि जो जानते तो पेशा अनर्थ क्यों करते हैं (शहर) अध्वसेश्व, सोयेश, नरसेश आहि एम् । कार्थ क्या है ! (उत्तर) इनका कार्य तो यह है कि-

राष्ट्रं या अधमेधः [शत० १३।१।६।३] मजर हि गी: ।। [ शतः 🛭 । ३ । १ । २४ ] व्यविषी व्यथः । भाग्यं मेघः ।। शतप्यवाद्वये ।।

घोड़े, गाय आदि पश तथा बनुष्य बार के होत करना कहीं नहीं लिया । केवल कामगार्गिदी

के मन्यों में पेसा अनर्थ लिया है किन्तु यह भी बान वाममार्थियों ने बताई। और उहाँ र लेख है बहाँ र भी वाममानियों ने प्रदेश किया है। देखी ! राजा न्याय धर्म से घड़ा कर पासन करे, विद्यादि का देने दारा यज्ञमान क्रीर क्रांक्षि में की कादि का द्वीम करना कार्यमध्य, काल, इन्द्रियों, किरस, प्रीयर्पा कादि

को पवित्र रश्चना गोमेघ, जब मनुष्य मरजाय तब उसके शरीर का विधिपूर्वक दाइ कहाता है। (प्रश्न) यहकर्त्ता कहते हैं कि यह करने से यजमान और पशु स्वर्गगामी तथा हैन फिर पग्नु को जीता करते थे, यह बात सच्ची है या नहीं ! ( उत्तर ) नहीं, जो स्वमं को अते ही षात कहने वाले को मार के होम कर स्वर्ग में पहुँचाना चाहिये या असके प्रिय माता, पिता, पुत्रादि को मार होम करस्वर्गमें क्यों नहीं पहुँचाते ! वा वेदी में से पुनः क्यों नहीं जिला केरें ! (मन्न) जब यस करते हैं तब वेदों के मन्त्र पढ़ते हैं। जो वेदों में न होता तो कहां से पढ़ते ! ( मन्त्र किसी को कही पड़ने से नहीं रोकता, क्योंकि यह एक शब्द है । यस्तु उनका क्रमें रसा ॥ कि पशु को मारके होम करना । जैसे "अन्तर्य स्याहा" इत्यादि मन्त्रों का कर्ष काम में हरि, पुरुष कारक पृतादि उत्तम पश्चों के होम करने से बायु, बृष्टि, अल शुद्ध होकर आत् को सुबहाह हैं। परत्तु इन सत्य प्रयों को वे मूड नहीं समझते थे, क्योंकि को स्वार्य प्रदे होते हैं है हम की स्यापं करने के दूसरा कुछ भी नहीं जानते, मानते ! जब इन पोपों का ऐसा बनावार देता की हुन मरे का तर्यंतु आदादि करने को देखकर एक महामयदुर वेदादि शाखों का निव्ह केंद्र शाखी मचितित हुमा है। सुनते हैं कि एक इसी देश में गौरखपुर का राजा था। उससे ऐसे है वह इसकी द्विपराणी का समागम घोड़े के साथ कराने से उसके मरजाने पर पद्मात रीत अपने पुत्र को राउप है, साधु हो, पायों की पोल निकालने लगा। इसी की शालाकर सारमा भामाएक मत भी हुआ था। इन्होंने इस प्रकार के अशेक बनाये हैं-

पशुधिमिहितः स्वर्गे ज्योतिष्टोमे गमिन्यति । स्वरिता यजमानेन तत्र करमात्र (हिस्पते ॥ मृतानामिह जन्तनां श्राद्धं चेकृतिकारणम् । गच्छतामिह जन्तनां व्यर्थं पापेपरुत्पनम् ॥

को पशु मारकर बाह्रि में होन करने से पशु स्वर्ग को जाता है। तो वहमान बाने जिला है। को सारक स्वर्ग में क्यों नहीं भेजने ॥ १॥ जी सरे हुए सञ्चयों की सिन के लिये आहे. हो ही होता है भी निक्त ने क्यों नहीं भेजने ॥ १॥ जी सरे हुए सञ्चयों की सिन के लिये आहे. होना है हो दिश्य में आदेवाले महाच की मार्ग का बाद हुए महाच्या की होन के लिय बीधना सर्व है। वर्रें अर मृत्य को आद तर्पण के क्या जल पहुँचता है तो जीते हुए परदेश में रहतेवाले या मार्ग के कर हारों को एर में स्कृति कर कर जल पहुँचता है तो जीते हुए परदेश में रहतेवाले या मार्ग के कर हारी को यर में रसीई बनी हुई का पलल परोपता होता आते हुए यरदेश से रहतवाल वासान हरी को यर में रसीई बनी हुई का पलल परोस, लोटा भर के उसके नाम पर स्त्रों के सूच स्त्रों सर्वे बनारे को सीने स्त्राम्क र्षे बना है जो जिने हुए कूर रहा स्थापन परास, लोटा घर के उसके नाम दर स्थापन है। इस के जान हुए कूर रहा स्थापना रहा दिया हुए बड़े हुए को दिया हुआ नहीं बहुँवनाहीं इस के जान किया हुए कुर रहा स्थापन हुर के राम किसी अकार नहीं पहुँच सकता। अनके ऐसे युक्तसिय उपरेशी को मानते नहीं पहुँच सकता। हरका सन बहुने सता। अब बहुनमां राह्या सूमियति उनके यस में हुत तब गोपकी भी करही है मुद्दे, करोंक इनको किया गार्टिंग कर साम स्थापनी अने के सन में हुत तब गोपकी भी करही है कुरे, क्योंक इनकी जिल्लार गण्या आपाया वनक सन से जूर तह पायती सा कार्य कुरे, क्योंक इनकी जिल्लार जाएता अच्छा तिले वहीं चाले आये। अट जन बसने चले। तेन हैं भी के कहार की क्योंकि अचार की रीननीका बहुन है सी दुन समझास में लिलेंग। बहुनों ने इतका मन कि अरह परम्युहिन ने पहीं जो पर्यंत, काशी, कथीस, पश्चिम, देखिन । वहूनों सहस्वा स्व विश्वस्य करी हिन्दु कि ने पहीं जो पर्यंत, काशी, कथीस, पश्चिम, देखिल नेश्याने भे उन्होंने सेनी का सर्वाहित न्यों दिका था ने केनी नेट्र का कार्य न कानकर नाहर की पोपतीला धारित से वर पर माने करें की की निकार कार्य ने केनी नेट्र का कार्य न कानकर नाहर की पोपतीला धारित से वर पर माने करें की की निकार कार्य के की भी दिल्ला कार्ने क्षेत्र । असके परनगारन बाहर का पांत्रसाला भ्राप्ति स वर पर सन्ता कार्ने क्षेत्र । असके परनगारन बहायबीतादि कीर सहस्वस्वदिह निवसी की भी नाम दिल कर किनने बुधनक कर दि के पान कर किया । आपनी नार कोर बहुनशी राज्यस्था की साम का सा कर उनको जब गुंका व नहीं जब कारने प्रत वाले गृहका और सामुक्षी की प्रतिशा भी वहाँ। का करून कीर प्रकाश में दशह मी देने सगे । और साथ सुक्ष आशाम और यमगह में वा दर्श रिवर्ड करें कारणान में दशह मी देने सगे । और साथ सुक्ष आशाम और यमगह में वा दर्श

रियमें अर्थ । ऋष्यत्वेत्र से बेट प्रदार्शन वर्षम्य आग्न आग्न साथ सुख्य आगाम कार प्रमाण न गर्म के करनेत् कारण हो सुनियुक्त की कर्तु के नियों से अवस्थित हो । शर्माश्वर की मानना न्यून ही गणपादि मूर्णिपुका में छते । येसा तीनसी वर्षे पर्यन्त कार्यावर्ष में जेनी का राज्य रहा । माया वेदार्थ हन से राज्य दोगये थे । इस बात को कानुसान से ब्राहाई सहस्र वर्ष व्यतीत हुए होंगे ।

बारिसती थर हुए कि यक शंकरावार्य द्वविदृदेशीत्पन ब्राह्मण ब्रह्मचर्य से प्याकरणादि तर शास्त्री को पढ़कर कोचने लगे कि आढड़ सिल्य आस्तिक येद मत का ह्रूटना और जैस ालिक मन का सलना बड़ी दानि की बात दुई है इनकी किसी प्रकार इटाना चाहिये। शहराचार्य गत्य तो पड़े ही थे, परस्तु जैन सत के भी पुस्तक पड़े थे और उनकी युक्ति भी यहुत प्रयक्त ी। बन्दोंने विचारा कि इनकी किस मकार इटावें! निश्चय हुआ कि उपहेरा और शास्त्रार्थ तरने से वे लोग इटेगे। पैसा विचार कर उन्होंन नगरी में आये। यहां उस समय सुधन्या राजा था, ने जीतियों के प्रमथ क्योर कुछ संस्कृत भी पड़ा था। वहां जावर वेद का उपदेश करने लगे कोर ाता 🖹 मिलकर कहा कि आप स्टेस्हल और जीनियों के भी शन्थों को पड़े हो बीर जैन मत को लिने हो, इसलिये चापको में कहता हूं कि जैनियों के परिवर्तों के साथ मेरा शासार्थ कराहये, इस तिया पर, को द्वारे सो जीतने वाले का मत स्थीकार करले, और आप भी जीतने वाले का मत शैकार की क्रियेगा । यद्यपि सुधन्या जनमत में ये तथापि संस्कृत मन्य पढ़ने से उनकी पुछि में कुछ पा का प्रकाश था। इससे उनके मन में आयान पशुता नहीं छाई थी। क्योंकि जो विद्वान होता है इ सलाइसल्य की परीक्षा करके साथ का प्रदृत्त और असल्य की छोड़ देश है। जर तक सुधन्या का की बड़ा विद्वान उपरेशक नहीं मिला था तकतक संदेह में थे कि इतमें कीतसा सत्य और ीनसा असला है। जब शहराचार्य की यह बात सुनी और वड़ी असलाना के साथ बोले कि इस ालार्षे बराके सत्याऽसत्य का निर्णय क्षयक्य करावेंगे। जैनियों के परिदर्श को दूर २ से युक्ताकर मा कराई। उसमें शहराधार्य का वेदमत और जैनियों का वेदविरद्ध मत था। अर्थात् राहराचार्य र पद्म वेदमन का स्थापन स्रीट जैनियों का काइडन स्रोट जैनियों का पद्म स्थपने मत का स्थापन स्रीट र का करहन था। शास्त्रार्थ कई दिनों तक हुआ। जैनियों का मत यह था कि खंडि का कची अमादि लर कोई नहीं, यह जगत् और औव कानादि हैं, इस दोनों की उत्पत्ति और साछ कभी नहीं होता। तसे पिरुद्ध शहराचार्यका मन था कि कामादि सिद्ध परमात्मा दी जयस्का कर्ता है। यह जात् दि जीव भूता है, क्योंकि इस परमेश्वर ने अपनी आया से जगत् बनाया, यही धारण और प्रतय रता है, और यह शीय और प्रपञ्च स्थानवत् है। परमेखर आप ही सब रूप होकर लीला कर रहा । यहत दिन तथा शास्त्रार्थ होता रहा । परन्तु शन्त में युक्ति और प्रमाण से जीनेयों का मत श्रविहत र राहराबार्य का मन अक्षीयहत रहा। तब बन जैनियों के परिष्टत और सुधन्या राज्ञा ने उस मत रे स्वीकार कर किया, जैन मत की छोड़ दिया। पुनः यहा इला गुला हुआ कीर सुधन्या राजा ने न्य अपने इष्ट प्रित्र राजाओं की शिसकर ग्रहराचार्य से शासार्य कराया। परन्तु जैन का पराजय मप द्वीने से पराक्षित होते गये, पदाात् शहराचार्य्य के सर्वत्र वार्वावर्त्त देश में घूमने का प्रदान भन्यादि राजाओं ने कर दिया, और उनकी रहाा के लिये साथ में गौकर चाकर भी रहा दिये। उसी मय से सब के यहीपयीत होने लगे जीर वेदों का पडनपाटन भी चला। दश वर्ष के भीतर सर्वश्र पावर्ष देश में घुमकर जैतियों का खश्टन चौर वेदों का मग्रहन किया परन्तु ग्रहराचार्य के समय जैन विश्यंस भाषीत् क्षितनी मूर्तियां जैनियों की निकलती हैं वे शहराचार्थ के समय में इटी थीं र जो बिना हटी निकलती क्षेत्र में जीनयों ने मूमि में बाद दी थीं कि तोड़ी न अपें। वे सहतक कहीं मि में से निकासती हैं। ग्रहरावार्य के पूर्व ग्रैवमत भी योड़ा सा प्रचलित था उसका भी सहहत किया। ममार्ग का स्वरूचन किया। इस स्वाय इस देश में धन बहुत था और स्वरंग मजि भी थी। जीतियों

कर इसमें विचारमा चाहिय कि जो जीव बड़ा की एकता जगत् मिथ्या गुइगवार्य हो लि मन चा तो यह भाषाम मन नहीं भीर को जीनवीं के संगठन के सिये उस मत का स्वीकार है। तो पुरा भारता है। नवीन वेशनितवों का सत पेसा है—( प्रश्त ) अग्रत् स्वत्वत, राज् में साही वारी, मृत्यानिका में कत्र, गम्ध्येनगर इन्द्रकालयत् यह संसार भूठा है। एक प्रम है। सर्व (गिद्धार्ग) भूरत तुम फिलाको कहते हो ? (क्योंन ) को वस्तु न हो छोर मतीत होते । [क्रिकी हो बन्तु दी नहीं उत्तरी प्रतीत होते । ।।। हो बन्तु दी नहीं उत्तरी प्रतीत केंस हो सकती है (नहीन) कथ्यारोप से । (सिदाली) इन्हों। हिमाडी कर ने हो । ( तरीन ) ''बस्तुन्यवस्त्वारीयल्याध्यासः'' ''अध्यारीयचावाध्यानिध्यक्तवस्त्रं' पहार्ष हुम और हो बनाने भाग वस्तु का आरोपक करना अध्यारी वाचवाओं निवास किया करना अध्यारी कर बना के राम करना करना करणाह, अध्यारीय और बना किया करना अध्यार करना करणाह, अध्यारीय और बना किया करना करना करना करना है। इस दोनों से अर्थन रहित बना में अर्या में अर्थन रहित बना में अर्थन रहित बना में अर्थन रहित बना में (शिक्षण) नुसराह द्वार वाना ना अपंच रहित बहा में अपंचक्य जाता (स्तार कार्य) तुम राज्य के शत्र को शत्र की अपरतु मानकर इस अमत्रात में पहें हो। कार्य कर करी है है के लगा कर कि कार्य के कि कार्य के कि कार्य के कि कार्य के कि बानु नरी है। शे बही कि राजु में नहीं तो देशमार में श्रीर बसवा संस्थारमात्र हरा है। है। बानु नरी है। शे बही कि राजु में नहीं तो देशमार में श्रीर बसवा संस्थारमात्र हरा है। है। बहु सार्व में मान्याल नरीं बह सारे भी करानु नहीं रहा। यसे ही व्याप्त से चुल्य, सीप में बांदी बादि की शहरा साम है। की साम भी करानु नहीं रहा। यसे ही व्याप्त में चुल्य, सीप में बांदी बादि की शहरा साम है। ा । १६। । यस हा न्याल से युरन, सीप से वांची बादि की शर्यक्रा समन के करण से भी दिनका आग होना है ने रेशामार से हैं और बनके रोनकार सामा से भी हैं। हो के करण में ने नाम में बंद करन भी बहुत से अब कार्यों है वे देशांश्यर में हैं भीर बनवे रहेन्सर सामा में भी हैं। बंद करन भी बहुत में अबरुत के सारीशरण के हामान नहीं। (नवीन) जी नामी न देवा, न सुरा, जिल्हा के स्थान करें चि करना दिन करा के भारतान कहांगा नहीं। ( तथीन) जो नामी न ह्या न एक्क्स चि करना दिन करा है भीन भारतीना है, जल की भारत उत्तर करी जाती है, जो बारी न हर्षान हेका जरन है कर स्वतन्त्री हेला क्रेन्स है, यह अन्य भार दाना है, अब की धारा अपर यही जाती है, जो बमान है हेला क्रेन्स है, यह अन्य क्यों वह हो तहे हैं (सिक्षान्ती) यह भी बद्धाना मुख्यते पछ की तित्र सहित्य करों है दिया हेते नार्ज में मान करींद रिवा शेरा कुर तर्मा कर हा सक्त ! (शिक्षालती) यह भी रहात तुरहारे यक को शिक्ष करींद करींद रिवा शेरा कुर तर्मनार बही होता। बांग्यार के विवा वर्गन, और वर्गन के दिना करी कर्म कर करों होता। अब विश्वी से सुरा बा देशा। बॉल्कार के विशा बसूनि, कीर बसूनि के स्वान पर कर्म कर करों होता। अब विश्वी से सुरा बा देशा कि समुक्त का शिर करा और बसरे मार्ट को करों के बहुत्वे के नत्त्व करने देशा की कोहारे का बल उत्तर सबूने देशा या सुना बन्धा होता करों के बन्दा में करने  काराण्याः चवतः है । तथ बसस्या नहीं बहुता कि की मैंने अस समय देखा, सुता हा किया था बसी ही हैएला, सुमना दा करना हूं जिला जातन में बसरम् करना दि येगा ब्यूप्त में निषमपूर्वक सहीं होता। हैंथी हिम्मान्त्र की क्षेत्र का बदान नहीं काला। इत्स्तिये तुत्रहारा आध्यास क्षीर कार्यारीय का लक्षण मुत्रा है। क्रीत को बेदारती स्टोस वियम्पेयाद कार्यातु वक्तु में दार्यादि के आन दोने का दशानत, प्रद्रा में बत्त के भाग होते में हैंने हैं, यह भी डांक नहीं। (नदीन) काविष्ठान के विना काण्यस्त मतीन नहीं रीता। जेरी राज्य न दो को सर्व था। धी धान नहीं हो सवना र असे राज्य में सर्व सीन काल में नहीं पानु बारश्वार की वृद्ध प्रवास के शेल में कावत्याम् वत्रज्ञ को देशने हैं। सर्प का धम झीकर अप विषयना है। जब सरावों दोन क्यादि के देन्य जेना है इसी समय धम कीर मय निमृत्त होजाता है। में बढ़ में हो जात की बिल्ला ब्रवीति हुई है यह ब्रह्म के लाग्नारकार दीने में बस [जात] की मैर्रीच कीर सात की समीति [ होसानी है ] जैसा कि सर्व की निष्टुचि कीर रवजू की सरीति होती है। ( शिद्यार्ता ) गतः में जगन् था बान बिगको हुवा ! ( नवीन ) तीय को । ( शिदार्ती ) जीय दिंगे द्विमा ( नर्गन) ब्राष्ट्रात से । (शिक्षान्ती) ब्राप्टान वर्दा से दुवा कीर कर्दा रहता दि है न दीन ) कहान रामादि और बाध में बहुता है। (सिद्धान्ती) ग्रहा में ब्रह्म का कवान गुआ या किसी ार का, यह श्रद्धान किराको हुआ ! (नदीन) चिद्रासास को ! (सिद्धान्ती) चिद्रामास का स्परूप पा है ? (नदीन) मान, मान को अझ का कामन कार्यात् कापने स्वक्षप की आप ही मूल जाता है। सिद्धान्ती) इसके मूलने में निधित क्या है? (नवीन) कविद्या ! (सिद्धान्ती) कविद्या सर्वेत्यापी पंत्र का गुण देवा करुश्य का है (जवान) करुग्य का। (सिद्धान्ती) तो तुम्हारे मत में विना एक लभा सर्वेष्ठ योगन के हरररा कोई केतन है या नहीं किया बारवड कहा से आया है हो, जो अन्यव तिन महा से भिन्न मानो तो टीक है। अब एक दिकाने महा को अपने स्वरूप का बग्रान हो तो सर्वत्र दान पान कथ। जैसे छरीर में कोड़े की पीड़ा सब छरीर के अवयरों को निकस्मा कर देती है। इसी चार ध्रम भी यहा देख में बाहाती चीर वलेखुका हो हो सब वटा मी। बाहाती चीर पीड़ा के अनुमय-क दोशय। ( नदीन ) यह तरव वयाधि का धर्म है, यहा का नहीं। (सिद्धान्ती ) उपाधि जड़ है या वन कीर साय देवा कासाय ? (नर्वाम) वानिर्वकतीय दे वार्वाव जिसकी जड़ या चेतन सस्य वा मन्य नहीं बाह सकते। (सिद्धान्ती) यह मुख्यारा कहता "वदती व्यापाता" के तुस्य है, क्योंकि दते ही कविया है जिसकी जब, रोतन, सन्। कसल् नहीं कह सकते। यह देशी वात है कि जैसे नि में पीतल मिला ही उसकी सराफ के पास परीक्षा करावे कि यह सीना दे या पीतल तिर यही दोंग कि इसको हम न सोगा न चीनल कह सकते हैं किन्तु इसमें दोनों धातु मिली हैं। (नधीन) मा अति घटाबाग्, महावाग्, मेवाकाग् और महदाकाग्रीवाधि अर्थात् घड़ा, घर और मेघ के होने से

्षों को क्याधियों से प्रद्रा कार्जानियों को पूषक् २ मनीत हो रहा है, वास्तव में एक हैं। देखो पिम ममाण में क्या कहा है— क्यानियंपैको सुबनं प्रविधों कई कुपं प्रतिक्षों बभूष । एकस्तवा सर्वभूतान्तरातमा कुपं कुपं निक्षों प्रदिश्च ॥ [ कुठ उठ बद्धी थे। मंं ९ ६ ]

नम ६ मर्वात होने हैं, यास्तव में महदाकाश ही हैं, वेसे ही माया, अविधा, समिए व्यक्ति और अन्त:-

ारत ॥ १५० ०० २४: त्रीत सामित स्वर्ण, बीड़े, गोला झीटे, बड़े सब ब्याहतियाले पदायों में व्यापक दोकर तदाकार क्वित स्रोर बनसे पूचर है, वेसे सर्वव्यापक परमातमा व्यन्तःकरणो में व्यापक दोके व्यन्तःकरणाऽऽऽ-

कार हो रहा है परन्तु उनसे कालग है। (सिद्धान्ती) यह मी नुम्हारा कहना स्पर्य है। मठ, मेचों और श्राकाश को भिन्न मानते हो वैसे कारण कार्यक्रप अगत् बीर बीर को मझ को इनसे भिन्न मान को। ( नयीन) जैसा ऋक्षि सब में प्रविष्ट होकर देखने में तदाहार दीवना है मकार परमातमा जड़ और जीय में व्यापक दोकर आकारवाला अज्ञानियों की आकारयुक क वास्तय में प्रहा न अइ और न जीव है। जैसे अल के सहस्र कृडि धरे हो उनमें सूर्य के सहस्र पिन्य दीक्षने हैं बस्तुत: सूर्य एक है। कुंडों के तए होने से जल के सलते य फीलने हैं मूर्य

होता, न चलता और न फैलता, इसी प्रकार अन्तः करणों में यहा का जामास जिसकी विद्यामस हैं पड़ा है। जयतक शन्त करण है तमीतक जीय है। जय अन्तःकरए झान से नष्ट होता है व मझस्यक्रप है। इस चिदामास को अपने महास्यक्रप का अहानकर्ता, मोका, सुली, उर्क, पुरुपातमा, अन्म, मरण अपने में आरोपित फरता है तबठक संसार के बन्धनों से नहीं लुटता।(स्थि यह दशान तुम्हारा ध्यये है, क्योंकि सूर्य आकारवाला, अल कृढि श्री साकार है। हा कुँदें से भिन्न और सूर्य से जल कुँदे भिन्न हैं। तमी प्रतियिक्त पड़ता है। यदि तिराकार वनका प्रतिविक्य कभी न होता और जैसे परमेखर निराकार, सर्वत्र आकाग्यवत् व्यापक होते से कोई पदार्थ वा पदार्थों से ब्रह्म पृथक नहीं हो सकता श्रीर व्याप्यव्यापक सन्दर्भ से एक भीन सकता। अर्थात् अन्यवव्यतिरेकसाथ से देवने से व्याप्यव्यापक सिले हुए और सदा पृथक् वहर्ने पक हो तो अपने में व्याप्यश्यापक भाव सन्दर्भ कभी नहीं घट सकता । सी पृहदारएवक के अन मालयु में स्वय किसा है। और व्रह्म का आमास मी नहीं पड़ सकता, क्योंकि विना आकार के क्र का होना असम्भव है । जो अन्तःकरखोपाधि से ध्रह्म को जीव प्रानते हो सो तुम्मरी पालक के समान है। अन्तःकरण चलायमान, लएड २ कीर प्रस अचल और अवरड है तुम महा स्रोर जीव को पृथक् २ व मानोगे तो इसका उत्तर दीजिये कि जहाँ २ झन्तः करण चना यहाँ र के प्रहा को आहानी और जिल र देश को छोड़ेगा बहाँ र के प्रहा को ज्ञानी कर देशा वा जैसे छाता प्रकाश के थील में जहां २ जाता है यहां २ के प्रकाश को आवरणपुक स्रीर जहां २ से है यहाँ २ के प्रकाश को आवरण रहित कर देता है, वैसे ही अम्तःकरण महा को चण २ में बाती। यद्ध और मुक्त करता जायगा। अवगृह ब्रह्म के यक देश में आयरण का प्रभाय सर्वदेश में होते हैं मझ अस्तानी हो जाएगा, क्योंकि यह चेतन है। और मसुरा में जिस काला करएसा प्रकार है देशी उसका समरण उसी जन्ताकरणस्थ से कागी में नहीं हो सकता । क्योंकि "क्रायरप्रामी" रतीति स्थायात्" और के देशे का समरण और को नहीं होता। जिस चिदामास में प्रथा में हैं। चिदामास काशी में नहीं रहता किन्तु जो मधुरास्य अन्तः करण मकाग्रक है [यह] कागीर्य नहीं होता। जो महा ही जीय है। पृथक् नहीं तो जीय को सर्वत होना चाहिये। यदि महा का प्री प्रथक है तो प्रत्यभिन्ना अर्थात् पूर्व दए. शुत का ज्ञान किसी को नहीं हो सदेगा। जो कही कि पक दे इसलिये स्मरण होता दे तो पक ठिकाने श्रवान या दुःश होने से सब प्रधा को श्रवान वा हो जाना चाहिये । और वेसे र दशन्तों से निस्य, शुद्ध, शुद्ध, शुद्ध, श्रद्ध को तुमने अशुद्ध, भीर बद्ध मादि दीवयुक्त कर दिया है और अलएड को लएड कर दिया।

(भवीत) निराकार का मी ब्यामास होता है जैसा कि देगेल वा जलादि में बाकार्य सामास पहता है यह मीजा वा किसी सन्य मकार गम्मीर गहरा दीखता है, येसे ग्रह्म का भी क्षान्तःकरती में सामास पड़ता है। (सिद्धान्ती) जब काकाग्र में क्य ही मही है तो उसकी क्षी कोई मी नहीं देल सकता। को पत्रामें दीलता ही नहीं यह दुर्गण और उत्तरि में हैंसे दीहेगी।

विदरा साकार पस्त दीवता है, निराकार नहीं । ( मधीन ) तो फिर को यह ऊपर नीला सा दीवता वहीं बादर्शवाले में भान होता है, यह क्या पतार्थ है ! (सिद्धान्ती) यह पृथिषी से उड़ कर जल, थिवी और क्रांग्नि दे जसरेश हैं। जहां से वर्षा होती है वहां जल न हो तो यर्षा कहां से होवे ! रिलये जो दूर २ तथ्यु के समान दीधाता है, यह जल का चक है। जीसे कुद्दिर दूर से घनाकार सना है चीर निकट से छिदरा चीर डेरे के समान भी दीवता है वैसा चाकारा में अल दीवता है। वित)क्या हमारे रज्जु, सर्प्य और समादि के दशन्त मिथ्या है। (सिद्धान्ती) नहीं, तुम्हारी त्म मिय्या दे, सो इमने पूर्व लिख दिया। अला यह तो कही कि अधम झड़ान किसकी होता दे ! ्र लिया है, सा देमने पूर्व सिका देया। यहा यह ता कहा के वस नहीं होत न कर्यंच है, त्रियोंने) महा को। (सिद्धान्ती) महा सर्वेच ही या अस्पन्न हैं, त्रियोंने) महा को। भिक्ष संवेदता और अदयक्षता उपाधिसहित में डोटी है। (सिद्धान्ती) क्याधि से सहित कीन है। वर्षने ) ग्रह्म। (सिद्धान्ती) तो ब्रह्म डोटी क्ष्मण हुन्या। तो मुनने सर्वेद्र और अस्पद्ध का विषय क्यों किया था है जो कही कि उपाधि करियत कार्यात् मिय्या है तो करवक क्रमांत् करवता करते मला कीत है ? ( नवीन ) जीय प्राप्त है या अन्य है (सिद्धान्ती ) अन्य है, वर्षोंक जो प्रदासकर है तो सने सिच्या करपना की यह प्रस्त ही नहीं हो सकता। क्रिसकी करपना मिच्या है यह सच्या कर ी सकता है ! ( सर्वात ) हम साख कोर कासत्य को भूठ मानते हैं और वाली से बोकना भी मिच्या [ (सिद्धान्ती) जय तम भुठ कहने और मानने वाले हो तो भूठे क्यों नहीं ? (नवीन) रही, भूठ भेर संच इमार ही में कल्पित के और इम दोशों के साची अधिष्ठात हैं। (सिदान्ती) जय तुम साव मीर भूते के बाधार हुए तो साहकार और चोर के सहय तुग्हों हुव । इससे तुम प्रामाणिक भी नहीं वि क्योंकि प्रामाणिक यह होता है जो सर्वदा सस्य माने, साथ बोले, साथ करे, भृठ न माने, भृठ न ति कोर भूठ कदाचिम् न करे। जय तुम कापनी बात को काप डी भूठ करते डो तो तुम कपने माप निष्यायादी हो। (नदीन) अनादि भाषा जो कि प्राप्त के बाध्य और प्राप्त ही का कायरण करती वसकी मानते ही या नहीं ? (लिखान्ती) नहीं मानते, क्योंकि तुम माया का कर्य पैसा करते ही के जी बात्य को बीर आसे हैं तो इस बात की यह मानेगा जिसके हरव की कांग्र पूट गई हो है पींकि जी यस्तु नहीं उसका भारमान होना सर्वथा कसम्भव है जैसा बाध्या के पुत्र का मितिकिक मी नहीं हो सकता । स्रोट यह "सम्मूला: सोव्येमा: प्रमा!" इत्यादि दाग्दोग्य वर्शनपरी व दयमी विरुद्ध कहते हो । ( तथीन ) क्या तुम विशेष्ठ, शहराचार्य कादि कीर विश्वकृत्त पार्यान हो तुमसे धिक परिवत हुए हैं उन्होंने लिला है उसकी करवन करते हो है दसकी तो बाँग्छ, राहुरावार्य कीट रवतदास कादि अधिक दीतते हैं ! (सिकास्ती) तुम विद्वान हो या कदिवान ! ( नदीन ) हम भी य विद्वान् हैं। (सिद्धान्ती) अच्छा ती वशिष्ठ, शहरावार्य और तिश्यवदास के पक्ष का हमाटे सामेत्रे गपन करो, हम खगुदन करते हैं। जिसका पछ सिद्ध हो वही बड़ा है। जो उनकी कीर मुद्दारी ते असएडतीय दोती तो सुम उनकी युक्तियाँ सेकर हमारी वानको सएडन वयों न कर राक्ते । तक दारी कोर उनकी बात माननीय होते। अनुमान ही कि शहरावार्य कादि ने तो अनियों के यन के रदम करने ही के लिये यह मत स्वीकार किया हो, क्योंकि देश काल के कानुकृत कपने एश की लिय रने के लिये बहुतारी स्थार्थी विद्वान कायने कालमा के द्वाम से विरुद्ध भी कर संते हैं। कौर को स्थ नों को कार्यात् जीव देशवर की यहता जगत किया कादि व्यवदार दावा नहीं मानते थे, तो दसकी " सची मही हो सकती । और निधालवास का पारिष्ठाय देशो येता है । "श्रीको इह्नार्टासप्राधेनन-प्" उन्होंने "सुलिप्रभावार" में जीव हास की एवरा वे लिये कतुमान किसा है कि धेरन होने से व महा से समित्र है यह बहुत बाम समाम पुरव [की बात ] के सहश बात है। करों का सामार्थ-

मात्र वि एक दूसरे के साथ एकता नहीं होती वैध्यर्थ भेदक होता है। जैसे को कहै कि जाताऽभिन्ना प्रश्त्याम्" जड़ के होने से पृथियी जल से अभिन्न है। जैसा यह वाक्य हो सकता वैसे निध्यलदासजी का भी लच्च वर्ष है। क्योंकि जो अहप अरपता हो सकता वैसे निध्यलदासजी का भी लच्च वर्ष है। क्योंकि जो अहप अरपता धर्म जीव में में स्वार संवंग्रत सर्वेज्ञता और निश्चोन्तित्वादि वैध्यर्भ ग्रह्म में डीव मध्यवस्य कितनव्य आदि यूमि के धर्म स्ववस्य प्रयवशि अधि स्वार होने से पृथियी और जल एक नहीं। वैसे जीव और ग्रह्म के धर्म स्ववस्य प्रयवशि अधि स्वार के वैध्यर्भ होने से जैत स्वार के विभाग होने से जीव स्वर्ण प्रयावशि की समम्भ कितना पारिवल्य था, और जिसने योगव्यसिष्ठ पनावा है वह कोई आधुनिक वेदानारी थी, विस्त और रामचन्द्र का वनावा था कहा सुना है। क्योंकि वे सब वेदानुवार्य थे के सन सकत और न कह सुन सकते थे। (प्रश्न) ब्यासजी ने जो शारीरिक सूर्य जीव प्रस्त की प्रक्ता शीरती है देखी—

सम्पद्याऽऽविर्मायः स्थेन शुरुदात् ॥ १ ॥ आहेख जीमिनिश्वन्यासाहिस्यः॥ २॥ तै न्मात्रेष्ण तदासमकत्यादिस्योडुलोशिः ॥ २ ॥ एवमप्युवन्यासात् पूर्वभावादविरोधं वादरावद्यः॥ सत्र एव चानन्याधिवतिः ॥ ४ ॥ [वेदान्तदण झण ४ । पण ॥ स्० १ । ४-७ । ६)

चर्यात् जीव अपने स्वक्ष को मात होकर प्रकट होता है जो कि पूर्व महत्यक्ष की स्य ग्राप्त् से प्राप्ते प्रसारवस्य का प्रदश् होता दे॥ १॥ "स्यामारमा स्याहतयात्मा" स्याहि पेरा व माति पर्यान हेनुसों से महास्वरूप से जीव स्थित होता है पेता जैमिति आधार्य हा है॥ २॥ और स्रोहुसामि सायायं त्रशामकस्यक्य निक्ष्यणादि युददारव्यक के के प्रान्यसात्र रवक्य में जीव मुक्ति में शित रहता है ॥ ३॥ व्यासजी हम्ही पूर्वीक्त बनायासारि मातिकप हेतुओं से भाव का ब्रह्मानुकप होते में अविरोध मानते हैं ॥ ४ ॥ योगी देशवंशाहित हरी स्दरूप को मान हो कर अन्य अधिपति से रहित अर्थात् स्वयं आप अपना सीर संवता हासरदार से मुक्ति में लिन रहना है।। है। ( क्यर ) इन सुत्रों का अर्थ इस प्रकार की 1 हनका यवार्य कार्य यह है सुनिय ! अनुनक्त श्रीय कार्यने स्थकीय शुक्रमकर को बात सब महा है। हो कर परित्र नहीं होना तहतक थींग से देखवें को प्राप्त होकर अपने अन्तयामि प्राप्त को हुन कानस्य में स्थित नहीं हो सकता ॥ है ॥ इसी प्रकार जन पापादि रहित वेशवर्षपुका योगी होता ह म्हा के साथ मुक्ति के बातन्द की भीग सकता है। येसा जीमिन बायार्थ का मत है॥ ३॥ कार्द् रोगों से लूट राज वेनन्यमात्र न्वकप से जीव लियर होता है तभी "तरागमकरव" सर्वार् कर वे साथ मारान्य को प्राप्त होगा है।। है। प्रश्न हांगा है तमा विस्तर्य कीर साथ देशा है। हैं रामुच होता है। तर कारने निर्मेख पूर्व स्वक्षण को प्राप्त होकर खानस्थित होता है। देखा का मन है। ५ ॥ जब योगी का सत्य सञ्चल होता है तक स्वर्ण वरमेखर को प्राात होकर पूर को राना है। वहां स्वार्थन स्वत्मन बहुना है। जैसा संसार में एक प्रधान हुसा। देसर मुक्ति में नहीं । दिन्तु सब मुक्त बीब एकसे रहते हैं ॥ ४ ॥ जो येसा न हो ती-

नेरले प्रत्याचे ।। [१।१।१६]१॥ मेरप्यारेशम्ब ॥ [१।१।१७]२॥ विशेष्य नेरप्यारेशस्यां च नेत्री॥ [१।२।२२]१॥ क्षतिमक्षस्य च नयोगं शासित ॥ [१।१।१६] ४॥
क्षत्तरुद्धमेष्ट्रयात् ॥ [१।१।२०] ४॥
पदच्चपदेशारचान्यः ॥ [१।१।२१] ६॥
पुरां प्रविश्वस्तान्त्रात् ॥ [१।२।११] ७॥
क्षत्रपचेष्तु न शासितः ॥ [१।२।३] = ॥
क्षत्रपचेष्तु न शासितः ॥ [१।२।३] = ॥
क्षत्रपचेष्तु वद्धवेष्यपदेशात् ॥ [१।२।१=] ६॥
शासिरवीययेऽवि हे सेदेनैनस्थीयते ॥ [१।२।२०]१०॥

स्थातसूनिकृतपेदान्तस्य होता ।

स्थातसूनिकृतपेदान्तस्य होता ।

स्थातसूनिकृतपेदान्तस्य होता ।

स्थातस्य होता । इससे और सह नहीं ।। १।। 'ससे होवायं कारणानादी अवित' यह उपरेप्ट्र का प्रकार । शिक्ष को सह किया है, स्थोकि इन दोनों का भेद सविष्य हा किया है । ओ पेसा न

होता होता है । श्रीय को सह किया है, स्थोकि इन दोनों का भेद सविष्य हा किया है । ओ पेसा न

होता होता सम्बोद्ध का समन्द्रस्थल सह को सास दोकर और कासन्द्रस्थल होता है यह सासिधिय सहा

सि सास दोनेवासे और का निक्रपण नहीं यह सकता। इसलिये और कीर सहा यक नहीं।। २।।

दिच्यो समुचैः पुरुषः स बाद्याज्यन्तरो सज्ञः । अत्राची समनाः शुओ सचरात्परतः परः ॥ <sup>पदको</sup>पनिपदि [ हुँ० २ । खँ० १ । मँ० २ ]

दिव्य, गुद्ध, मृत्तिमस्वरद्वित, सब में पूर्ण बाहर मीतर निरन्तर व्यापक, बाज, क्रम मरण रीरधारणादि रहित, श्वास, प्रश्वास, शरीर कीर मन के सम्बन्ध से रहित, प्रकाशसक्प इत्यादि माला के विशेषण और असर नाशरहित प्रकृति से परे अर्थात् स्वा जीव उससे भी परमेश्वर परे पांत मझ सरम है। महति कौर जीवों से ब्रह्म का भेद प्रतिपादनक्य हेतुओं से महति कौर जीवों से म सिंस है।। ३।। इसी सर्वध्यापक ब्रह्म में जीव का योग वा जीव में ब्रह्म का योग मतिपादन करने से व भीर मझ मिस्र है, क्योंकि योग भिन्न पदार्थी का दुका करता है ॥ ४ ॥ इस मस्र के भारतयीमि सादि में कथन किये हैं और जीव के भीतर स्पापक होने से स्पाप्य जीव स्पापक ग्रहा से भिन्न है, क्योंकि ाच्यमापक सम्बन्ध भी भेद में संघटित होता है।।। असे परमासा जीव से भिन्नसक्य है येसे न्द्रप, अन्तःकरण, पृथिवी सादि भूत, दिशा, वायु, स्यादि दिम्यगुर्थों के मीग से देवतायाच्य विद्वानी मी परमातमा भिद्य है ॥ ६ ॥ "गुद्दां प्रविष्टी सुष्टतस्य खोके" इत्यादि उपनिषदी के बचनी में जीव र परमात्मा भिन्न है। चैसा ही उपनिवदों में बहुत ठिकाने दिखलाया है।। ७ व 'शरीरे मदः शारीरः" रिरधारी जीव प्रहा नहीं है, क्योंकि प्रहा के गुल, कमें, स्त्रमाय जीव में नहीं घटते ॥ = ।। ( क्रिवेदेव ) र दिव्य मन आदि इन्द्रियादि यदार्थी (अधिभृत) पृथिव्यादि मृत (अध्यातम) सर जीवों में पर-त्मा अन्तर्पामीक्रप से श्यित है, क्योंकि उसी परमात्मा के व्यापकत्वादि अमें सर्वत्र उपनिपदी में ध्या-गत है ।। ६ ॥ शरीरधारी जीव प्रक्र महीं है, क्योंकि ग्रख से जीव का भेद करूप से सिज होता है ॥ १०॥ यादि शारीरिक सूत्रों से भी स्वरूप से ही शहा और जीव का भेद सिद्ध है। वैसे ही वेदान्तियों उपक्रम और उपसंहार भी नहीं घट सकता, क्योंकि "उपक्रम" अर्थात् बारस्म ब्रह्म से और पसंदार" अर्थात् प्रवय भी प्रव्र ही में करते हैं। जब दूसरा कोई बस्तु नहीं मानते तो उत्पत्ति र मलय भी बहा के धर्म हो जाते हैं और उत्पत्ति विकाशरहित बहा का प्रतिपादन वेदादि सरस्यास्त्रों

में किया है, यह मशीन वेदानितयों पर कोप करेता। क्योंकि निर्देशन, अपिएप्रीत, एड. निर्मान्तरवादि विरोपण्युक प्रदा में विकार, उत्पत्ति और कद्यान कार्ट का संभव किसे <sup>प्रम</sup> हो स स्ता। तथा उपसंदार (मलय) के होने पर भी प्रदा कारण्यामक जड़ और और रहते हैं। इसलिये उपक्रम और उपसंदार भी इन वेदानित्यों की करना मुठी है। वेसी खग्नस पार्ट हैं कि को शाल और मलखादि प्रमाणी से विरुद्ध हैं।

ससे पथात् कुछ नैतियों थीर कुछ ग्रद्धायार्थ के अनुयापी लोगों के नांग आपायं में में ले थे शीर आपस में स्वष्टक मगरक मी जलता था। शहरानाय्य के उत्तेन नगरी में विमानादित राजा कुछ मतापी हुआ, जिसने सव राजाओं से मगर महत्व हैं। जिसाकर गारित स्थापन की। तत्यधात् मग्र्डिर राजा काव्यादि ग्रांत और कार्य में जे इंड किंदाकर गारित स्थापन की। तत्यधात् मग्र्डिर राजा काव्यादि ग्रांत और कार्य में में इंड हुआ। उसने वैराययान् होकर राज्य को छोड़ दिया। विक्रमादित्य के पांचती वर्ष के मोज हुआ। उसने वोहासा व्याकरण और काव्यावहुरादि का दतना मवार विचा कि किंद में कालिशस वकरी चराने याता भी रचुर्य काव्यावहुरादि का दतना मवार विचा कि किंद में कालिशस वकरी चराने याता भी रचुर्य काव्यावहुर हुआ। राजा भीज है के खोत काव्यावहुर हुआ। राजा भीज है के खोत काव्यावहुर की थी। उसके और मिलाइ होती थी। उसके और अमिता ने पड़ना ही छोट हुआ। या उसके वह का प्रमाना ने क्यावहुर के स्वाम्य प्रमान के प्रमान कि काव्यावहुर विचा या प्रमान के सम्मानियों के स्वाह्म स्वाह्म के सामानियों के सामानियों को भी मिलात रहे। बाममानि, देशे श्रीष्ठ कर स्वाह्म के स्वाह्म के स्वाह्म के स्वाह्म के स्वाह्म के स्वाह्म के सामानियों के सामानियां के सामानियां

चित् धिक् कवालं भस्मरुद्राचित्रि।नम् ॥ १ ॥ रुद्राचान् क्यरदेशे दशनपरिविवान्सस्तके विश्वति हे, पद् पद् क्येत्रदेशे वस्मान्यत्ववानान् द्वादशान्द्रादशैन । माह्येतिन्दोः कलाविः प्रयोगति गदिवमेकवेषं शिलायाम्, वस्स्याः धिक्तं कर्षा कर्षावा श्वतः स्वयं नीलकवाः ॥ २ ॥

ह्रायादि यदुत प्रकार के इसोक [इन कोशों ने ] बनाये और कहते हमें कि इसके की संस्त और करते पर द्वारा नहीं है जरको विकार है। "तं स्वतेद्वरायां या"। उसके वाल में सस्त और करता वाहिए ॥ १ ॥ ओ करत में से १ , शिर में ४०, दा हा कार्तों में, तादर देवरों में ७ , दा हा कार्तों में, तादर देवरों में ७ , दा हा कार्तों में, तादर देवरों में ७ । इस स्वाम में में १ , तादर देवरों में ७ । इस स्वाम करना चाहिए ॥ १ ॥ ओ करत में १ ० च्हारा आप्या करता है वह सामति करते मा कि इस देवर मा ति हो ए आप हर सामायित करते मा कि १ । इस हम सामायित के हो देवर मा ति हम सामायित करते मा कि इस हम सामायित करते मा कि इस हम सामायित करते में १ हो हो हम सामायित हम सामाय

एपर क्रांके कीर कर्राच, क्रयरोध की काले अपने अपने नार्य तक तर्थे इन घोषों के खेले भी जीतसन्दिर में जाते प्रे को शीर क्षर शीरम्या में पुच हुन्सी के सन शीर स्थन कीम भी कारवांवर्ण में साने अने स्रोते से s viel f ein amin unique-

म दर्रदार्की भारो प्रारीश व्यवस्थित । इतिका लाडचमानोऽदि च मब्द्वेश्नीनमन्दिरम् ॥

यारे विजना हो मुख्य प्राप्त हो कीर प्राप्त करतमन वार्योन् मृत्यु का संवयं भी नयों स काया ो मी भी कारनी आसीत क्रेन्स्स्थाया मुख से न क्षेत्रजी क्रीव क्यांन इत्यी मान्ते की क्यों न दीवा माना हो कीर क्रेंज के मन्दिर में जाने की मांगा कवाता हो तो भी जैनमन्दिर में भवेश म करे किन्तु जैन िहर में प्रदेश कर सकते के शाही के स्थापने जाकर मन्त्रामा सब्द्वा है। येथे र सपने सेशों की रिरंग करने असी। इन्द्र करने कार्य प्रायाण प्रमुता का कि जुस्हारे यन में किसी मानगीय प्रथम का भी माण है। तो बहने थे कि हो है। इब वे पूर्वने थे कि दिणताओं है तब मार्च रहेय पुराणाहि के यसन व्हर्ण और सुनांग के जिता जि: दुर्गाताह में दंबी का बर्लन लिया है । राजा भीत के राज्य में ब्यासमी । श्राम से मार्चार्ट्स भीर शिवर्षणण किसी ने बनाकर बढ़ा किया था, बसका समाचार राजा भीज को विदिन होने से इन परिष्टनो को हरनदीरनादि दल्ड दिया चीर उनसे कहर कि जो कोई काम्यादि मन्य बनावें तो आर्थन ताल से बनावे, अर्थि शुनियों के नाम से मटी । यह बात राजा भोज के बनाये मंद्रीहर्वी मायका इनिहास में किसी है कि जो स्वाजियर राज्य के भूतेह" नामक नगर के तिवाड़ी महारों के घर में है। जिसकी लगुना के शबसाहब क्योर उनके गुमाइने शमद्याल कोवेजी ने अपनी कांक में देवा है। इसमें १९ए किया है कि स्वाराई। ने बार शहरा चारती छीर उनके शिष्यों ने पांच सहस्य द शी इलीव तुत्त क्रयांतु शब दश शहस्य इलीकों के प्रमाण आत्त बताया था। यह महाराजा विज्ञमाहित्य के स्थापय में बीतर शहरत, महारामा भोज कहन हैं कि मेरे विलाजी के समय में पृष्ट्यीस भीर श्रव मेरी भाषी बसर में तील सहस्र प्रजीक मुक्त महासारत का पुस्तक मिलता है। जो देसे ही बहुता सका तो महामारत का पुरतक एक उंद्र का बीक्षा होतायता। कोर आदि मृतियों के नाम से पुरावादि प्रम्य बनावीं। तो बात्यां लीय लीग धमशाल में पड़ के विद्वाधमीयदीत होके छए हो जायने ! इसते विदित दोना है कि दोना मात्र की बुद्ध दे वेदी का दौरकार था। इनके श्रीत्रवस्थ में लिया है कि-

पटपैरूपा कोश्यदशैरमधः सुरुत्रिमी गच्छति श्वारुगत्या । शर्खं ददाति व्यजनं सुपुष्कलं

विमा मन्त्रयेख चलस्यभसम् ॥

राज्ञा सीज के टाज्य में स्तीर ससीय येसे २ शिल्पी लोग थे कि जिन्होंने घोड़े के स्माकार पक यान यह इस बायुक्त बनावा था कि को यक बच्ची गड़ी में स्वरह कोख कीर वक घट में साहै सकारम कोछ जाता था। क अपने स्वति संजी चलता था। बोट दूसरा पंचा देमा कार्या सकारम कोछ जाता था। वह मृति कोट कार्यास्त्र में भी चलता था। बोट दूसरा पंचा देमा कार्या पाकि पिता मनुष्य के चलाप कलापन्त्र से बल से नित्य चला करता और पुष्कल पायु देता था। भे मी क्षोग जाने लगे। जीनयों के योध दल पुराखियों के योगों के थेलों को बहकाने लगे। तब ्रकाश आत सता। आनया क पार को उत्पाद करता साहित, बहाँ तो अपने चेले जैती हो जाये। प्रधात पुराणियों ने विचारा कि हसका कोई जाव करता साहित, बहाँ तो अपने चेले जैती हो जाये। प्रधात ्राण्यान । वधारा ।क इसका वार्षे के सहस्र अपने भी अवताद, मन्दिर, सूर्वित और कथा के पुस्तक पापी ने पदी समाति की कि अनियों के सहस्र अपने भी अवताद, मन्दिर, सूर्वित और कथा के पुस्तक ारण पढा समात का कि आवर्ष पराच्या अराजा ज्यापन नायुक्त सूच्य आर क्या क पुत्तक वनाव । इन लोगों ने जीनयों के खोलीस सीर्थकरों के सहय चीतीस अवतार, मनिदर और मूर्तियाँ यनाई। और जैसे जैनियों के ब्रादि और उत्तर पुराणादि हैं गैसे बाटारह पुराण बनने लोगा मोज के डेड्सी वर्ष के प्रधात विष्युवनन का आरम्भ हुआ। एक शहकीय नामक दंशकी है हुआ था, उससे थोड़ामा चला उसके प्रश्चात् मुमिनाइन संगी कुलोन्यत्र सीर तीसा प्रशासन

यवनकुलोरपम्न आचार्य हुआ। तरपश्चात् प्राह्मण कुलज न्त्रीधा शामानुज हुआ उसने प्रार्थ फैलाया। शेवों ने शियपुरासादि, शाकों ने देवीमानयनादि, र्यनमुत्रों ने वित्रपुरासादि बनारे। अपना नाम इसितिये नहीं घरा कि इमारे नाम से बनेंगे तो कोई प्रभात न करेगा। हिं

स्यास चादि ऋषि मुनियों के नाम धरके पुराण बनाये। नाम भी इनका वास्तर में ना रखना चाहिये था परन्तु जैसे कोई दरिद्र अपने येटे का नाम महाराजाधिरात और कार् पदार्थ का नाम सनातन रस दे तो क्या आर्चर्य है ? अब इनके आयस के जैसे मगड़े हैं वैसे 🗓 में भी धर हैं। देखों ! देवीमागयत में ''श्री'' नामा एक देवी स्त्री जो श्रीपुर की स्वामिनी तिस्त्री है उसी हे जगत् को बनाया और ब्रह्मा विष्णु महादेव को मी उसी ने रचा। अब उस देवी की इच्छा हूर्। तर

अपना हाथ विसा। उससे हाथ में एक जाता हुआ। उसमें से प्रद्धा की उत्पत्ति हुई उससे ही है क कि तृ सुम्म न विवाह कर। ब्रह्मा ने कहा कि तू मेरी माता सगती है। में तुम ने विवाह नी स सकता ऐसा सुनकर माता को कोध चढ़ा और सड़के को सस्य कर दिया। और किर हाय कि के उसी प्रकार दूसरा लड़का उत्पन्न किया। उसका नाम विष्यु रक्त्रा उससे भी उसी प्रकार का उसने = माना तो असको भी भस्म कर दिया। युन: उसी मकार तीसरे लड़के को अस्पन्न किया। नाम महादेव रक्ला और उससे कहा कि तू मुक्त से विवाह कर। महादेव बोला कि मैं तुम्स से महीं कर सकता। तृ दूसरा की का शर्मार धारण कर। वैसा ही देवी ने किया। तर महारे संबाधि

यह दो ठिकाने राख सी क्या पड़ी है । देवी ने कहा कि ये दोनों तेरे भाई हैं । इन्होंने मेरी आड़ी न ना हमिलिये भ्रश्म कर दिये। महादेव ने कहा कि मैं श्रकेला क्या करूंगा। इनको जिला दे श्रीर हो सी डग्पन्न कर तीनों का यिवाह तीनों से होया। ऐसा दी देवी ने किया। फिर तीनों का तीनों है स वियाह हुआ। वाहर ! माता से विकाद न किया और बहिन से कर किया ! करा सकी बिबर सम्ब चाहिय । परचात् रन्द्रादि को उत्पन्न किया शार बहित से कर खिया । क्या रसका अवि कहार बनाया. इत्यादि गयोड़े लम्बे चांडे मनमाने लिखे हैं। कोई उनसे पूछे कि उस देवी का गरे क संय गञ्जन्य यस्तु है यह अनादि कभी मही हो सकती। को माता पुत्र के विवाह करने में हरें हो से

षहिन के थिशह में कीनसी अच्छी यात निकलती है हैं जैसी इस देवीमागवत में महादेग विश्व है मसादि की खुदता और देवी की बहाई लिखा है इसी प्रकार शिवपुराण में देवी आदि की बहुत हैं। जिस्से हैं ! अर्थान में यह को लिस्रो है ! द्यापात् ये सब महारेप क दास ब्रोट महारेप सबका देश्वर है। जो रहार क्यांत् एक ( के पाल को गायली और राख धारण करने से मुक्ति मानते हैं तो राख में लोटनेहारे भवता आहे। कोर पुंचनी सादि के धारण करने से मुक्ति मानत हैं तो राख में लोटनहार गर्ध भीत होते हैं। सात में लोटनेशाओं को करनेवाले मील कंत्रर आदि मुक्ति को आवें भीर सुमर, कुत्ते गर्भा की राध में लोटनेवाओं की मुक्ति क्यों नहीं होती ? ( प्रश्न) कालाशिरुद्रोपनिषद में मस्म लगाने हा कर्जा तिका है। यह क्या भूटा है है और "उगायुर्व जमदन्ने०" यजुर्वेद्ययन । इत्यादि वेदमन्त्रों से भी श्रा धारण का विधान और पुरालों में कह की आंख के अधुपात से जो वृत्त हुआ उसी का नाम देही है।

इसीलिय इसके धारण में पुष्य लिखा है। एक भी रुद्रां धारण करे तो सब पापों से हुट हार्ग काय । यमश्रक्त भीर तरक का कर न रहे । ( कत्तर ) कालाजिक्द्रीपनिषद् किसी रहोड़िया मुद्रेष ्रीत धारत करनेवाहो ने वनाई 🕏 क्योंकि "बस्य प्रथमा देशा सा भूलोंकः" इत्यादि वचन [ इसमें ] मनर्थक हैं। जो प्रतिदिन द्वाध से बनाई रेखा है यद मुलोक वा इसका वाचक वैसे हो सकते हैं। बीर ्मी "ज्यापुरं जमदरते:" इस्यादि मन्त्र हैं, से भस्म वा त्रिपुंड् बारत से वाची नहीं किन्तु "चलुर्व जमदियः" शतप्य। हे परमेश्वर ! सेरे नेत्र की ज्योति ( ज्यायुषम् ) तिगुला बर्धात् तीनसी वर्ष पर्यन्त रहे और में मी देसे धर्म के काम करूं कि जिससे इष्टि नाश न हो। शका यह कितनी बड़ी मूर्छता की बात दें कि , भांस के अधुपात से भी युक्त उत्पद्म हो सकता है ! क्या परमेश्यर के खुरिकम की कोई अन्यथा कर सकता है ! जेसा जिस युद्ध का बीज परशास्त्रा ने रचा है उसी से यह पृक्त उत्पन्न हो सकता है भ्रत्यथा न्दी ( उससे जिनमा रहादा, अस्म, तुलसी, कमलादा, घान, चन्द्रम बादि की कराउ में धारल करना है वह सब अंगली परायस मानुष्य का काम है। पैसे वासमानों और रीव बहुत मिध्याचारी चिरोधी और क्संद्रम करों के त्यागी होते हैं। उनमें जो कोई थेष्ठ पुरुष है यह इन वानों का विश्वास म करके अन्छे कमें करता है। जो रहाक्त सस्य धारण से बसराज के हूं। डरते हैं तो पुलिस के सिपाई। भी बरते होंगे। जब रुद्रान्त अस्म धारण करनेयाकों से कुत्ता, सिंह सर्थ. विस्तू मक्सी चीर मचड़र चादि भी नहीं उत्तर तो साथ अरुप आरुप अरुपयाना रा कुरामा ता का प्राप्त कर है। नहीं उत्तर तो साथाश्रीय से राग्य क्वों इस्ति हैं एका वायामार्गा जोर श्रीय तो बादलें नहीं पानु वंश्वय भी बादलें हैं हैं (इस्तर) बाद भी वेदविदोधीं होने से उनव भी व्यक्ति हुई हैं। (महन) "नामले रह मन्दवे"। "वैरल्वमिस"। "वाजनाय च"। "गलानां त्या गलगित्रः हवामहे"। "ज्ञगयती भूया "। "स्वर्य कातमा जगतस्मरशुपश्च" । इत्यादि वेद प्रमाणों से शैवादि मन सिद्ध होन हैं, पुनः क्यो नगहन करने हो ? (इतर) इत बचनों से श्रीयादि संग्रदाय सिद्ध नहीं होते क्यों क ' रुद्व" परवेश्यर, प्राणांद बायु, अंब, अप्रि कादि का नाम है। जो क्षीधकत्तां कद्र अर्थात् दुष्टों की रुवाने वाले परमान्मा की नमस्कार करना, पाल कोर जाटराप्ति को कास देना, (नाम इति कासनाम निर्मं० २।७) जो संगलकार सक् मंसार का अत्यन्त करुयाण करवेदाला है उस परमात्मा की नमस्कार करना चाहिये । "शिवस्य परमध्यास्थार मकः श्रीयः"। "विष्णीः परमासनोऽयं भक्तो वैष्णुवः"। "गलुपतः सवःसञ्जात्स्यामिनोऽ । सेवको गाणु-पतः"। "भगवत्या वावृवा कर्य सेवकः भागवतः"। "स्पेश्य चराचराममोऽयं रोवकः सीः।"। च भर ब्दः शिवः विम्छः, गणपतिः सर्वादि वरसेश्वर के और भगवती सरवभाषणपुक्त वावी का नाम है। इसमें विना समझे वेसा अगहा मचावा जैले-

यक किसी पैरागी के हो देखे थे। के मितिहन गुरु के पग दाश करने थे। यक ने शाहिन पैर मीर दूसरे ने बांचे पग की दोवा जननी बांट की थी। यक दिन देखा हुआ कि पन पंता के बात की बाद हाट को घरता गया कीर दूसरा काने दोखा पग की दोवा जर दहा था। इतने में गुरुसी ने का उट जेश हो उसके पाग पर दूसरे गुरुमाई का दिस पग पढ़ा। उसने ने प्रदूष पग पर घर शारा। पुट ने कहा कि में दूसरा पेता, जो कि बजार हाट की गया था, का पदुँचा। वह भी काने देखा पग की घर पहा पहुंचा गया की में दूसरा पेता, जो कि बजार हाट की गया था, का पदुँचा। वह भी वाने दोश पग की दोश करने में दूसरा दोता जो पग प्राम पड़ा है। कीला कि गुरुमी यह मेरे देखा पग में क्या दुका? पुट ने सर कमा। देखा ठो पग प्राम पड़ा है। कीला कि गुरुमी यह मेरे देखा पग में क्या दुका? पुट ने सर पुषान गुणा दिया। वह भी मूर्यं व कोला न पहान। वह दोनों ये त्यारा के एं की गुट ने पत्ते पत्ते माता। ठो गुट ने उचकर दे दुकार समाई। तह दोनों ये त्यारा के एं की गुट ने पत्ते पत्ते माता। ठो गुट ने उचकर स्वाह का साई। तह दोनों ये त्यारा के पह को पत्ते हो। से पिटने को। तह तो पड़ा कोलाइक सप्या और कोग गुणकर कार। कहने लो कि सापुत्री करा दुका? उनमें देत ने किसी पुत्रिमान पुरन ने सापु की हुना के प्रसाद वह मूर्य पेता की रहता देवे देवों ये मोने पन मुन्दरे ए ए के हैं। वह बोनों की सेवा करने की उसी की सुख पहुंचना कीर दुन्त देवे देवी ये मोने पन मुन्दरे करा की दिस सेसे एक शुरु की सेवा में चेलाओं ने लीला की इसी प्रकार जो एक समय, लेक्न मन्तरवार परमाराम के विष्णु, रद्वादि स्थनेक नाम हैं, इन नामों का स्वर्ध जैसा कि प्रका मकाश कर साथे हैं, उस सरायां को ने सानकर श्रीन, शाक, वेष्णुवादे संतरागी लोग परम करें के नाम की मिन्दा करते हैं। मन्दमति तिक्क भी स्वयत्ते सुद्धि को फैला कर नहीं विचारते हैं विष्णु, रद्ध श्रिन स्वादि नाम एक स्वदितीय, सर्वनिक्यना, सर्वान्तर्वासी, अगुरीसर के स्वरूप

स्यभावयुक्त होने से उसी के वाचक हैं। मला क्या ऐसे मूर्खी पर ईश्वर का कोप न होता होता

देखिये चक्रांकित वैष्णुयों की अद्भुत माया— तापः पुषर् तथा नाम माला मन्त्रस्तयैत च । अमी हि पञ्च संस्काराः पर्तेकालोका अत्ततन्त्रे तदामो अरनुते । इति श्रुतेः ॥ [ रामानुत्रपटलपद्धती ]

अर्थात् (तापा) ग्रंथ, चक्र, ग्रदा और यह के चिह्नों को अग्नि में तपा के मुझ के सूर्व के दिल्ला के सुझ के सूर्व के देवत पृथ्व को जीत में तपा के मुझ के सूर्व के किया त्र प्रधान हैं और कोई उस दूध को पी भी लेते हैं। इस देखि क्र में अपने मान की मान हों के किया करते हैं और कार्य के मान को जीत हों के स्वार करते हैं और कार्य के स्वर करते हैं कि दिला ग्रह चेकादि से शरीर तपाये और प्रधान की ग्राम की की किया करते हैं कि दिला ग्रह चेकादि से शरीर तपाये और प्रधान की ग्राम की की किया है किया करते हैं किया कार्य के स्वर कार्य की स्वर की

दोहा-माना पड़ा दयाल का, तिलक छाप और माल ! यम डरपे कालू कहे, मय माने भूपाल !!

च्यांत् भगवात् का वाना तिलकः छाप भीर साला धारण करमा वहा है। क्रिसे वर्ण भीर राज्ञा भी दरता है। (पुण्डम् ) त्रिग्रल के सदय सलट में चित्र निकालना (बास) आवस्य विभ्युत्तर भ्यांत् दासगुण्याम्त नाम रचना (माला) कमबगुट्टे की रखना भीर पांचर्या (सर्व) है

कों नमी नारायद्याय ॥ १ ॥

षद रण्डीने साधारण मनुष्यों के क्षिय मन्त्र वजा रणस्य क्षि तथाः— स्थानमारायप्यस्यं शरस्यं प्राथ्ये ॥ श्रीमते नासायणाय नवः ॥ २ ॥ श्रीमते समानुत्राय न<sup>वः॥ १</sup>

हरपादि मन्त्र धनान्य बीर माननीयों के सिये बना रकने हैं। देशिये यह सी यक नुकार में से सा मुख येसा जिल्ला है वन यांच स्टेंडकारों को खड़ांकित मुक्ति के हेंगु मानते हैं। इन मनो डाल मैं नागारण को नामकार करता है है है। बोर मैं सम्मीयुक्त नारावण के खरणारियार देशों है इन होना है व और श्रीयुक्त नारावण को नामकार करता है बायों ने या को छोभाइक नासे बनको से। नामकार होता जिल्ले बातमानी यांच मकार मानने हैं येने बासीकर पंच गोहरा माने बेर करने रहा करते होगा देने के सिये जो वेद्यन्त्र का मामार स्वाने हैं

रिति है दिवेन प्रयम्पनि बृक्षपायीनि व्यति विषतः। धर्तमनपूर्व नदामा प्रीति विषतः। धर्तमनपूर्व नदामा प्रीति विष्

है तहा व की करों के पालन करने बाते वसु अर्थतामर्थपुक, शर्थमिलामन सामने अपनी ह हहा है हो कहा के पालन करने वाल मानु संपन्नामध्यमुक्त स्थतानामण्या आर्थन है उसने हैं उसने हैं उसने हैं उसने ह के स्थान के सर मानवारों को स्थान कर क्षणा है। यस आपका जी स्थानक विश्वसम्बद्ध है जातानामण्या है। केंग्स काश्वरपुत्र है यह बार तेरे श्वकष की प्रात कही होता कोर को पूर्वेत तय से ग्रह है दे हैं। सता वा सावान बाने हुए उस मेर बाहरप का बात कहा हाना कार आ प्रथान एक र शत अपने सावान सता वा सावान बाने हुए उस मेर बाहरप की बालों सदार बात होते हैं त है त जो सतान केटर परितर को प्रति है शिष्ट्य पुडियायरपट्य तय बतते हैं वे ही प्रसामा को मास होते हैं। कर प्रधानकर का सांग्रं के विश्वास पांच्यावश्याकर तथ करत के कर प्रधान के विश्वास होता हिन्स किय होने हैं ह है के स्थव विश्वास की त्रिये की शामा मुझीवाहि स्थेत इस मान है ' 'वामाहित' होता हिन्स भीतर वर्गते हैं। अस रावधार का जान का रामानुकाधाद लाग इस अपने दें भीतर वर्गते हैं। असा वर्गिर के विद्वान से वा कावदात हैं जो बढ़ी कि विद्वान से ती स्वास्त्राचित लाकर बनने हैं। अला बहिये के विद्वार थे वा खिबडान, जो कही के विद्वार थे ता प्रशासनाथत । हो इस प्राप्त बनने हैं। अला बहिये के विद्वार थे वा खिबडान, जो कही कि ता "अताम्य करें। कि हो है

करी | पुन, "सत्तातन्" यह मधा विलायर्थन समुद्दाय वर्षे है। दस प्रमण करहे प्राप्ति है है पर अबा । श्रामान्य पर अबा । श्रामान्यक्त समुद्दाय अध ६ । इस मार्थ पर को जात है ती। रात्रा बार्सीकन कोग स्टीकार वर्रे भी अवने २ ग्रारीर को आह में आँक के सब गरीर को जात के ्राचा वक्षाचन लाग स्वाचार कर तो कावन न ग्रहार का आह अ अथव व स्व वस्ता तर किया है। है दन मन्त्र के कार्य में दिर के है वयोकि स्व मन्त्र में सायमायगादि पवित्र कर्म करना तर किया है। न्द्रतं हदा महर्ष ( तपः शुतं हदा शान्तं ) तपो इमस्त्रपः स्वाध्यायस्त्रपः ॥ तीवशीयाः

श्यादि तप बहाता है। अर्थाय ( जाते तप ) वधार्ष ग्रस्ताव, साय मानता, साय योजना, ्यात् तय कहाता है। अवात् आतं तयः । यथाय स्थ्यायः वाय साम्यायः वाय सामयः ्राःसाः भर का स्थलस से न जाते हता. बारा शान्यवा का कल्यापाध्यस्था न जात वाहुना पहाना शिर हिन्द्रय क्षीर सन हेर शुभ कर्त्री का क्षावाच करता. देशहि साथ विध्यासी का पहुना पहाना

ारुवार सावरण करना सादि वत्तम धर्मपुकः कर्मों का नाम सपि है। धातु की तयारे वानहीं स ्रायुक्तार आवरण करना आहि वजम धमयुक्त कमा का नाम तथ है। आहे का तथान थमहै व आना तर सही कहाना। है जो समावित लोग अपने को बहु नेत्याय आने हैं प्रान्त अपनी परन्यत से ्राची पर महा कहाना । इता खबाकत लाग अपन का वह प्राच्याय आता क परणा भागा प्राप्त का वह प्राप्याय आता क परणा भागा प्राप्त को कोर प्रयास मही होते कि प्राप्ता इसका सुम्बयुक्य प्रश्नुत होते हुआ कि जो खबाकितों ही सम्बो कोर हारती कोर सकताल सम्य की लागा दूध के बनाया है बनामें किया है...

हरवादि बचन खन्नीकती के मन्यों में किये हैं। शहकीय बोती वय को बना, बंधकर, विव बरवाद व्यवन व्यक्षाकृती के सत्या मालका का गठकार वाता विकास वाहा है। या क्योन् कंतर आति में अनल हुआ था। अने उसने प्राप्ता से व्यक्ता वा सुन्ना व्यक्ता है। ा ज्यान् वाहर जाति में जापण हुँचा था। जय जनम आलया च प्रमाण हुँचा थाति काहि आहे हिस्स हाज्या तिसक वाहितत साहित ज्ञारती ने तिनक्तार किया होगा। जसने आहरती के बिरुद्ध स्वत्याय तिसक व्यक्तित साहित ाक्षणा न तरहरूर किया होया । बसने झाझणा क तबस्य स्वत्वनाथ । त्यान वर्ष में बसल हुने हिस्स सामीय कार्ने क्षण हुन विरुद्ध सामीय कार्ने क्वार्स होती, असका दोसा ग्रीतियाहर्स को कि सावशास वर्ष में बसल हुने हैं । तस्यानाथ सामीय सामानीय कार्ने क्वार्स होती, असका दोसा ग्रीतियाहर्स कार्य मान्य के कार्ने हैं । तस्यानाथ राध्य भावनाय बाने व्यवादे होती, उसका देशा "मुनव्यस्य जा ावः व्यवस्य वयः भ वरण हुन्। देशवा येका "प्यादनाचार्य" जो कि यवनहत्त्रीयस्य या सितका साम यहत्व के कोरे २ "प्यापनाता किन्ने ४ न्यत्व। यजा 'यावनाचार्य' जो कि व्यवकृतात्त्वक या साध्याः नाम यदव पः वाह र आधुनाजा स्थान है। इनके प्रजान स्थानाजुल जावण्डल जे जपप क्षेत्र व्यतिक हैं जा। इसके पूर्व के कि सम्ब ्या था बनाव प्रधान् 'दानातुम् माह्यपुरुल म् अप्याच कार कोर संस्थान साथ स्थीर शादित र विस्तान वनाव प्रधान् 'दानातुम् माह्यपुरुल म् अस्टित में नरोपना साथ सीर शादित र अपन्य बनाव था। सामानुबन न कुल संस्कृत वह क स्वस्था भारत गुंकराबाद की बहुत ही सिं नितिस्त्री की देशका श्रीकरावाद की दीका से दिया बनारे। की गुंकराबाद की बहुत सी सिं ्रामपद्म का टाका संवदायाये को टीका सायद्य वनाक । आर एका वाय का बहुत सा स्था जिसा ग्रह्मायाये का सन है कि स्पर्धत क्यांत्र की प्रस्त कर की है दूसरी कोई यह वास्तिय जिसा ग्रह्मायाये का सन है कि स्पर्धत क्यांत्र कि अन्ति क्यांत्र कि अन्ति क्यांत्र की ्रान् पर्वत सब मिल्या मायाक्य समित्र है। इससे विरुद्ध सामानुका को प्रस्त सामाने का भीय ग्राम होरा । जिल्लानु पर्वत सब मिल्या मायाक्य समित्र है। इससे विरुद्ध सामानुका को प्रस्त होरा । जार प्रवद सब मिथ्या सायाच्य जातर्थ ६० १००६० वण्य हो। आहेत था श्री था स्वत सावता सा तिस्त हैं। यहां ग्रहराचारे वा सत छह से जीतिश्व श्रीय जीर कारण यहां का सावता स ार्थ्य द । यहा चडराचार का मुद्र झुंड का आता है. कीर स्तापन का रस खुंड है, जो कि विविद्यादित आप और मायारित परामेश्वर पह है. ार प्रसिद्ध का इस ब्राप्ट म<sub>ें</sub> जा का भागत है और सर्वेचा है कर कारीन परतात्र और भागता कीर करत का कहना सर्वेचा स्पर्व है और सर्वेचा है कर के कारीन परतात्र और फरती, तिलक, माला, मूर्चिप्डनादि पाधरुड मत चलाने खादि बुरी बार्ते वक्रोंकित बादि । चर्माकित बादि पेदियरोधी हैं वैसे शहराचार्य के मत के नहीं।

( प्रश्न ) मुर्तिपूजा कहां से चली ! ( उत्तर ) जैनियों से । ( प्रश्न ) जैनियों ने कां से क्ली (उत्तर) अपनी मूर्खता से। (प्रश्न) जैनी क्षोग कहते हैं कि शान्त प्यानावश्यित देती देश के अपने जीय का भी ग्रुम परिशाम बैसा ही होता है। (उत्तर) जीय चेतन कीर फ्या मूर्ति के सदश जीव भी अड़ हो जायगा ? यह मूर्तिपूजा केवल पावएड मत है, जीतर्रों है इसलिये इनका खएडन १२ वें समुक्षास में करेंगे। (प्रश्न) ग्राक आदि ने मूर्तियों में डैनियों रख नहीं किया है क्योंकि जैनियों की मृचियों के सहस वैच्छवादि की मृचियां नहीं है। यह डीक है। जो जिनियों के तुल्य बनाते तो जैनमत में मिल जाते। स्वितिये जैने की मूर्तियाँ है पनाई परोक्ति जेती से विरोध करना इनका काम और इनसे विरोध करना मुख्य इतका काम है। अन्य २ - म जैनों ने सूर्तियां नही, च्यानायस्थित स्त्रीर विरक्त मनुष्य के समान बनाई हैं, उनसे यपेष्ट श्रष्टारित हमी के सहित रह राग मोग विषयासकि सहिताकार खड़ी चीर वेती हैं। तिनी सीग पहुत से शहु ग्रेटा घरियाल सादि याते नहीं बताते। ये लोग वहा कोलाहत हरते पैसी लीता है रचने से पैण्यादि सम्प्रदायी पोषों के खेले जैनियों के जात स्वतं है इतही मा कैंसे मोर बहुत से व्यासादि महर्षियों के नाम से मनमानी असरमद वाषायुक शर्य नाम ''दुराय' स्थकर कथा भी सुनाने लगे। और फिर पेसी २ विचित्र माया रखते तमे कि मूर्तियां बनाकर गुप्त कहीं पहाड़ वा जंगलादि में घर झारे वा भूमि में गाड़वी। प्रशाद करे मसिद्ध किया कि मुमको राजि को स्वप्न में महादेव, वार्वती, राधा, छच्छ, सीता, राम वा हर्ण भीर भेरत, हतुमान भादिने कहा है। कि हम अमुक २ ठिकाने हैं। हमको यहाँ से हा, स्यापना कर बीर तू ही इसारा पुजारी होये तो इस समीयांशित फल देवें। अर क्षेत्र है गांड दे पूर होता है यो पश्ची की लीला सुनी तब तो सच दी मानली। चौर उत्तरे पूछ हि सूर्ति कहां पर है, तब तो (पोपन्नी बोले कि असुक पहाड़ था जंगल में हैं। हातो मेरे सार्यः तर ती वे अन्धे उस घूर्स के साथ चलके वहां पहुंच कर देवा। आर्घये होकर उस कर कहा कि आपने करार इस देवता की वड़ी ही कृता है, अब आप के चालि की हम करार हेर्जे । बसर्वे इस देवना की द्यापना कर आप ही वृक्षा करना। और हम नीम भी इस हमी दे दुर्शन पर्सन करके मनोबांदिन फल पार्थेंगे। इसी प्रकार जब एक ने सीला वही तर सर पीर ने भो में कारनी जीविकार्य हाल कपट हो मूर्तियाँ स्थापन की । ( शहन ) प्राप्तियाँ बह दरात हैं नहीं आश्वकता, इसलिय अवश्य स्थित होती चाहिये। सला श्री हाई सी नहीं की है सामुख का, हाय केंद्र पर्यक्षय का स्थाय करते और माम सेने हैं। इसमें दया हार्य केंद्र अब परमेश्वर निराधार, सर्वश्रापक है तब इसकी शूर्ति ही नहीं वन सकती और है। आप से परमेश्वर निराधार, सर्वश्रापक है तब इसकी शूर्ति ही नहीं वन सकती और ही मुस्स साथ में परमेश्वर का कारण होते तो परमेश्वर के बनाय पृथियी, जल, क्यांत, बायु करेक परार्थ, किन है हैतर ने कर्मुन रेपना की है क्या वृक्षी रचनायुक्त श्रीति वार्ष कार्य होतन प्रकारिक हैं कि से कर्मुन रेपना की है क्या वृक्षी रचनायुक्त श्रीवती वहाँ कार्य रिचन महामूर्तियाँ कि जिन पहाड़ आदि हो सनुष्यकृत सूर्तियाँ वननी है उनकी देसकर करण नहीं सक्ता है से तुम कहते ही कि सुनि के देखते से परमिश्र का समर्थ है। नम्पन करा मर्कण मिला है से तुम कहते ही कि सुनि के देखते से परमिश्र का समर्थ है। हुन्दरण कथन सर्वया निरुत है। सीर बह बह सूर्ति सामने स होगी तो परमेश्वर है आ है सनुत्य रहान कहर बारी हारी बादि कुछमें करने में प्रकृत भी हो सबता है ) क्योंहर वर्ष कि इस स्टबर करों हुने कोई नहीं देवता । उसकिय वह सनमें करे दिशा नहीं गुरुता। इस्ति।

र प्रयाजादि मुस्तिगुजा करने से सिद्ध होते हैं। अब देखिये । जो प्रयाजादि मुस्तिगों को न मानकर दा सर्वेम्मयक सर्वान्तवांमी, न्यायकारी प्रयाज्ञक से सर्वेष जानता बीर मानता है यह पुठर सर्वेष, ति परमेश्वर को सब के युरे भक्षे कर्मों का द्वरा जानकर पर एक एक्सम्य भी पराज्ञाता से व्यये को हंन मान से, इक्तों करना तो बंद देखा किन्तु मन में कुलेश भी नहीं कर सकता। प्योक्ति यह नता हैं. जो में मन, पचन कौर कर्म से भी कुछ सुग काम करूमा तो इस क्षान्तवांमी के स्थाय से पिना द गर्वे कार्यिन व वर्षेमा। कौर नाम स्मरण्याक से कुछ भी फल नहीं होता जिला की हा कार्यका । अपना स्वार्थ का कार्यका (आना जाता है। (मसन) क्या नाम स्वर्थ मही होता किन्तु जीभ से जायने ही से मीता य वह का हात्मय विकास है। (अक्त) काम सेने की मुहामारी सीति उक्तम नहीं। जिस मकार तुम नामामरण करते हात्मय किन्ता है। (अक्त) कामारि कैसी नीति हैं (उक्तर) वेदिक्तम (असन) मता बढ़ कार्यक । वेदीज नासस्मरण की रीति बतकारों (उक्तर) मालस्मरण दस अकार करता लाहि । अंतर कार्यवाद कार्यक कार है ऐसे असको महण कर स्थायणुक स्वयंद्वार स्वर्थ हरेश करता, क्ष्याय कमी का स्वराद करता है है से असको महण कर स्थायणुक स्वर्ध स्वर्ध सर्वेश करता, क्ष्याय कमी का । इस सकार एक नाम के भी सनुष्य का करवाश है। सकता है।

(बहत ) इस भी जानते हैं कि पत्मेखर तिराकार है परायु असते रियन विषयु, गर्देश, संदे देवी जादि के ग्रापेर धारण करके राम, हरणादि अवतार किये। इससे असकी मूर्त कमते हैं। यह भी बात भूती हैं ? (असर ) हां रे भूती। वसीका "अज वस्त्राणु" "अकावस्त्र" सार्थादि विरोटरी रोमार को जम्म मारण और धरीवाधावादित केशे में कहा है तथा पुर्वेण से भी पर्राध्यक्ष का अक्तान । नहीं हो सकता। क्योंकि जो काकाग्रध्य सर्वेष्ट अधायक कानत कीर सुक्त, इस्त्र हरणादि गुर्वार्शन ह एक होटे से पीरी, मार्गाय्य कीर ग्रापेर में क्योंकर सात्रकता है है काल काता वह है कि ह यह कहा है से पीरी, मार्गाय्य कीर ग्रापेर में क्योंकर सात्रकता है है काल काता वह है कि ह पीय हो। कीर जो सात्रल, अपन्य जितके विना यक परमाणु भी काली वहीं है. असन। अकार ग जानो वनस्त्र के पुत्र का विवाद कर असके पीज के दशेन वरते की बात करका है। (बहन) कर जार स्वापक है तो मुक्ति में भी है। पुत्र: बाहे किसी पहारे में मांबना वरते पुत्र करका करना

न कार्ष्टे विचते देवी न पापायी न स्वमये । आंबे हि विचते देवश्तस्माद्रापे हि कारणस् ।।

परमेखर हैव न काछ, न पापाण, न मुलिका से बनाये पशाबों में है किन्तु परमेखर हो आप में साम है। जहां आप करें वहां ही परमेखर दिख होता है। (कबर) अर परमेखर सांव स्वाप्य है हो सी पर पहने में परमेश्य की आपना करना आपन क बता वह येशी बात है कि जिसो वह की राज्य सी पर पहने में परमेश्य की आपना करना आपने क बतायी सामता है कि। पर है किन तम हो सर राज्य की सत्ता में सुना के बच्च मुद्देशी ओपड़ी का स्वामी सामता है कि। पर ही किन तम हो साम है दिखा हुम परमेश्यर का औं अपनात करने हैं अब स्वापक सामते हो बादिया में से पुष्प मान है दिखा हुम परमेश्यर का औं अपनात करने हैं अबरो के का से क्यों दें हैं? में प्रदास मेंने ह क्यों बहाने हैं वन्ता दिखाने क्यों करायों हैं हुम्हारे हामों में हैं करों में हुन है हिन्द के या पाणों को सकड़ी से बुटता, प्रदास क्यों स्वापक की पुशा करते हैं वा साम क्यों का मेंने हैं है की क्यों पिर मताते हैं कर, अवादि में है, बाते किया अरते कि अत है है काल क्यों का मन्त कर है वहां में परमामा स्वापक है कीट हुम स्वापक की पुशा करते हैं वा साम क्यों का स्वाप्य की है है साम क्यों स्व तो इम परमेश्वर की पूजा करते हैं, पेसा भूठ क्यों बोलने हो है इम पायापादि के पुजरी हैं ख़िल क्यों नहीं बोलते हैं

अब कहिये "भाव" सबा दै वा मृता है जो कही सबा दे तो तुम्हार भार परमेश्वर यद हो आपना और तुम मृचिका में सुवर्ण रजनादि, पायाल में हीना पत्रा मादि, पत्र मोती, जल में घृत दुश्थ दिध ऋदि और छुक्ति में मैदा शकर ऋदि की भाषना करके उनहीं के नहीं बनाते हो ? तुम लोग दुःख की मावना कभी महीं करते, यह क्यों होता ? ब्रीर सुव की सदैय करते हो, यह क्यों नहीं प्राप्त होता है बन्धा पुरुष नेत्र की भाषना करके क्यों नहीं को भारता नहीं करते, पर्यो मरकाते हो ? हसलिये तुम्हारी भावता सधी नहीं। क्योंकि उत्तरे करने का नाम भायना कहते हैं। जैसे ऋदि में ऋदि, जत में जल जानना और जत में ऋदि, क्री समभता स्रभायना है। क्योंकि जैसे की येसा जानना द्यान और सन्यया जानना श्रवान है. तुम समायना को भायना स्त्रीर भावना को समायना कहते हो। (प्रश्न) सन्नी अवतक आयाहन नहीं करते तब तक देवता नहीं बाता और आवाहन करने से सट आता और हिस्हर से सक्ता जाता है। (उत्तर) जो मन्त्र को पढ़कर आधाहन करने से देवता आजाता है तो मूर्व नहीं हो जाती है और विसर्जन करने से खता क्यों नहीं जाता है और वह कहां से झाता और ही है ! सुनो अस्यो ! पूर्व परमात्मा न श्राता श्रीर न जाता है । जो तुम मन्त्रदत से परमेश्रद की हो तो उन्हों मन्त्रों से अपने मरे हुए पुत्र के शरीर में जीव को क्यों नहीं दुला हैते ! और गई में जीवात्मा का विसर्जन करके क्यों नहीं मार सकते। सुनो माई मोले माले होती। ये येपजी ठगकर सपना प्रयोक्त छिद्ध करते हैं। वेदों में पायावादि मूर्तिपूजा और परमेश्वर के आवारी करने का एक असर भी नहीं है। ( प्रश्न )-

प्राचा १६१गच्छन्तु सुखं चिरं विष्ठन्तु स्वाहा । ब्यात्मेहगगच्छतु सुखं चिरं विष्ठन सर्वे. इन्द्रियाचीहगच्छन्तु सुखं चिरं विष्ठन्तु स्वाहा । ब्यात्मेहगगच्छतु सुखं चिरं विष्ठन्तु स्वाहा ॥

सन्यन्तवाः प्रविद्यान्ति येऽसम्भृतिष्ठ्यामते । ततो भूय इव ते तमो य उ संभूत्यार्थताः । यतुः ॥ भ्रष्ट ४० ॥ मे० ६ ॥ न तस्य प्रतिया भ्रमित ॥ [त्] यतुः ॥ भ्र० ३२ ॥ मे० ३१ यदायानम्पृत्ति येन वायम्युवने । तत्व महा स्वं विद्धि नेदं यदिदश्चपानते ॥ १ ॥ सन्यनता न मतुने येनादुर्धना सतस् । तदेव मझ स्वं विद्धि नेदं यदिदश्चपातते ॥ २ ॥ त न रायोवि येन थोत्रानिदर धुतम् । करेव महा त्वं विद्धि नेदं यदिद्युपासते ॥ ४ ॥ न न प्राप्ति येन प्राप्ताः प्रचीयते । तदेव प्रक्र स्वं विद्वि नेदं यदिदमुपासते ॥४॥ केनोपनि०॥ ्रा सरोप्ति व्यात् क्रजायर व्यवस्थित कारि कारण की व्यव के स्वात में उपायता करते हैं हर कृतियी कादि भूत वायाय कोट मुदारि सवयय कीर मनुष्यादि के सुरीर की अपावता प्राप्त के र राज्या आद मृत यात्राच कार पूचााद शवयव आर अनुमान म स्वरूप निरकाल घोर पुरस्करण महे कार है, वे दश कालदार से भी बाजिक सावकार सर्घात् महामूल निरकाल घोर पुरस्करण ्र प्रता का व चत्र काणकार स्ट मा काथक कावकार अथाय तथाय है उस निराकार परमासा की ता परिमाण सारत्य वा सूनि कही है। देश को वाणी की दवला झगाँद पह जल है लिलिये ा परमाण सारह्य वा सून्य नहा हत र ग का वाला का व्याप्त अधाय अव काण है आगा है आगा है आगा है अही की महा जात हा रियय नहीं। फोर हिसरे छाएए कोर सजा से वाली की प्रवृत्ति होती है उहीं की महाजात ा १०५५ नहा । फार । असर धारण आर सका संबंधा का अधार काल धार करें का से रे ब्यासनी कर कीर जो जसने शिव्य है वह जसनीय नहीं ते ते जो प्रमुख अस्ति शिव्या के काल ्र वर्षांत्र वर सारका अस्ति। सम्बद्ध वर्षास्त्राथ लहा गृहां का लगच्य १५५०। प्रश्ने तर्म वर्षा साता, जो सन को जनता है, उसी को प्रश्न सूज्ञात की दे वसी को उपासना कर को त्र न न वा काता, जा मन का जनता है, उसा का मध्य प्रधान में सत कर ॥ ए ॥ जो कांत से ससे तिस्त जीव सीर कास करता है उसकी उपासना सत्र के स्थान में सत कर ॥ ए ॥ जी कांत स्थान तार अपन कार कार्याकरण हु उसका उपाधना मध्य का प्रधान मध्य की उसी की उपासना कर। भी हैं त्व पहला कोर जिससे सब कार्स हेयारी हैं वसी की यू गर्द जान कीर उसी की उपासना कर। व शव परता कार । जसस सब काल दयता ह उसा का यू मध्य काल वाज वात तर है । है। जो भीर वो बससे प्रिय पर्ये। सिपुर्य कोर क्षति कारि कर प्रस्थ है उसकी उपासना मत कर । है। जो भीर को बससे प्रिय पर्ये। सिपुर्य कोर क्षति कारि कर प्रस्थ है जन जन्म काल कीर नसी की वपासना ा अ अस्त भाग रात, त्यात कार काम काव अन् प्राथ व कारण वार उसी की उपासना विष से नहीं सुना जाना कोर जिससे कोन सुनता है उसी को सूमार जन कारण है वारामाण ार चन्द्र। सुना जारा कार । इसस काम सुनवा द इसा का सुनवा को माने से बसाया। हर | बोर इससे मिल्र श्रव्यारि की बपासमा इसके स्थान में मत कर है थे है जो माने से बसायमा ्रा भार बसस नम्प्र श्रण्ताद का अपासना बसक स्थान भ सव कर म का आपानाया व अपासना मिर्दे होता, क्रिससे माय शमन को प्राप्त होता है उसी महाको यू जान और उसी की उपास के ाक्षेत्र इससे निम्न वायु है इसकी उपासना सर करा है है तमा देन कर करा है निम्न हैं है करा है है करा ह े. नाथह बसस अन्य बातु है बसका बयासना अय कर व रूप वर्षाय बहु कर तथा है। विष्य मात कोर क्यान का भी होता है। "आम" का जैसे कोर्र कार्र कर उसकी वर्षा अपने मात कोर क्यान का भी होता है। "आम" का जैसे कोर्र कार्र अपने वर्षाय गत भार अध्यास का आ हाता है। आह का जाय कार कहा गण है। अता कार कि साम कि जा कि है जब दि चोरी कभी सत करता है है सत हिस्सी । उस है साम कि जा जेते है जब दि चोरी कभी सत करता है है साम कि जा के है . का दुना। क्रयात का जल हे पुना द चारा कथा थर करना कुणा है। हो सहस्राहित हो हो सहस्राहित है। हो सहस्राहित कर करना। विचारित वर रहना। इत्यादि ब्रामा का भी निर्वेष होता है। हो सहस्राहित कर करना। विचारित वर रहना। इत्यादि ब्रामा का भी निर्वेष होता है। हो सहस्राहित वर रहना। इत्यादि ब्रामा का भी निर्वेष होता है। हो सहस्राहित वर रहना। इत्यादि ब्रामा का भी निर्वेष होता है। हो सहस्राहित वर्ष करना। कर मा क्या मत करता । विवादित मत रहता । हत्या व क्षाम का आ शत्य विवाद है। इससिय वाकावादि मूर्तिकृता सरक्त कार्य के बमात परिमाद के बाह है आम का तियेश किया है। इससिय वाकावादि मूर्तिकृता सरक्त कार म क्यांत, परमावर क बान व जान का त्यांव (क्यां व । क्यांवम मारायाय द्वापाल कारण निरित्र है । (बार) मुर्तिपूर्वा में पुष्य वहीं वी वाय की नहीं है ? (बार) करें ही ही सकार के होते क्षेत्र करें कि स्वारंग में पुष्य वहीं वी वाय की नहीं के 1 अपने क्रिक्ट को खानसीत्रका के मापद ट।(अल) मृतिपृत्रा में युग्य नहां वा वाय वा नहां है। १००८/ मन प्रकृति का कार्यायवा है है-विरिक्त के कर्यायवा से वेद में सत्त्वमायवादि मतिवादित है। दूसरे मिदिक का करना कार्य ब-14/40-का बच्चपता से बंद में सावमायवाद माठपादित के हुम्पर 1914-का अपने का अपने किया क्षाप्त का क्ष्मपत्त का स्वीत का का स्वीत का का स्वीत ्राच्यामाच्याद वर् म शिक्ष है। अत्व शिवत का कामा धर्म भाग व्यापा के अपने के किया मिल मार्थिक में प्रतिक का कामा धर्म के का कामा धर्म के अपने किया कामा धर्म का कामा धर्म कामा धर्म का कामा धर्म कामा धर्म का , अभा का तुम करते हो तो वादी क्यों नहीं। (प्रका) वृद्धा। वर अलाव के को दूपायों से कही हैं काम या क्योंकि परते तो देवता जावज के। यह रीति तो पीछे से तम्ब को स्थान में नहीं जानके को स्थान विकार या क्योंकि परते तो देवता जावज के। जानके सम्प्रेशन को स्थान में नहीं जानके को ाल था। क्यांकि परते तो देवता आवार था यह शाव या पाय स्व यान कार पुराया स्व याता है । बह मनुष्यों का बान कीर सामार्थ स्वृत्व हो गया तो परतेश्वर को प्यान में नहीं जाता है, और किस मनुष्यों का बान कीर सामार्थ स्वृत्व हो गया तो परतेश्वर की ब्योकि मीशी मीलो के ्रधा अन मनुष्यों का बान कोर सामध्ये म्यून हो गया वा प्रथमित को है। क्योंकि सोड़ी सीची से होती को प्यान को बान कोर सामध्ये म्यून हो गया वा प्रथमित मुल्लिया है। क्योंकि सोड़ी सीची से हिंचे को प्यान तो कर सकते हैं, इस कारण स्वानियों के लिये सूर्तिया हो। तही जा वाकता हमित्रे कि को प्यान तो कर सकते हैं, इस कारण स्वानियों के लिये सूर्तिया साहे तो नहीं जा वाकता हमित्रे कर ने भ्यान ता कर सकते हैं, इस कारण काशावया का तथ शुरू प्रमान का नहीं हो। साहत सहित है। साहत सहित है। साहत सहित कर ने भयन पर पहुँच जाय। परिकी सीही बीवकर उत्तर जाना चार ने गरी जा सकता, स्वित्य मुक्ति मान करते हैं. पुरु पा भयन पर पहुंच जाय। पहिंची साहा बाहकर अपर आता थाए पा जा अकता स्वावय मुस्ति प्रथम सीही है। इसको पूरते दे जब बात होगा और जरतः करण मोती या गोला मानि गायक ्राप्त्रभवन साहा है। इसको पूजते २ जब बान होना आहे. अन्यत्व प्रशास को क्षान कर सहेता। जैसे बहुय का आदतेवाला अध्य स्थल लहुय में तीह, गोली या मीला आदि मारता है प्रमान कर सहेता। जैसे बहुय का आदतेवाला अध्य स्थल लहुय में तीह, गोली या मीला आदि मारता है और अपन मार्थ के ने न प्यान सर सहता। जैसे बहर का बारनेवाला प्रधम स्वत् करव म तार, पाना वा पाना आहा मारत। प्रधान सहस्य । जैसे बहर का बारनेवाला प्रधम स्वत् करव म तार, पाना वा पाना आहे मारत। प्राप्त नेवन के ्याप प्रस्ति में में निकास स्ट स्ट्या है वस स्टूब स्ट का पूर्ण करता र प्राप्त स्ट स्ट सहस्र स्ट पति को ग्राप्त सार बोला के। केले क्लिक्स निकास का रोज तबसक करती है कि जातक संख्याति को ग्राप्त स होतीं दरवादि प्रकार से सूर्विपृता करना नृष्ठ काम नहीं । ( वनर ) तर नेरिस्टिंग वर्षे हैं र भरण में बाधमें दि तो पुनर हुरदारे कहने से भी सूर्विपृता करना वार्वा दरहा ! मे ? हैं बन २ का प्रमाण करना जानी मान्जिक होना है । रहनी—

नास्तिको वेदनिन्दकः ॥ १ ॥ [ मनु० २ । ११ ] या वेदयाद्याः स्मृतयो यात्र कात्र क्वष्टयः । त्रयोस्ता निष्कलाः वेत्य तमोनिष्टा हि वाः मृतः चरसदन्ते ष्ययन्ते च यान्यतोन्यानि कानिमिन् । तान्यत्रीक्तनिकतमा निष्कतान्यदृतीते ही

सनु॰ झ॰ १२।[हर।हर]

मनुत्री कहते हैं कि जो देशें की निन्दा अर्थात् अपमान, त्याग, विरुदावरण गास्तिक कहाता है ॥ १ ॥ जो धन्य बेरबाल कुरिसन पुनर्यों के बनाय संसार े हैं वे सब मिण्डल, बासाय, बान्धकारकप, इस लोक बीट परलोक में दु बादायक है। २१ श्री. से पिरुद्ध प्रम्थ उत्पन्न होते हैं वे आधुनिक होने से शीध नए होजाने हैं। उनका मानना मूता है ॥ ३ ॥ इसी प्रकार प्रह्मा से संकर जीमिनी महार्थ पर्यम्न का मन है कि वेदविद्य की किन्तु येदासुकृत ही का बाचरण करना धमें है। क्यों ! वेद सत्य बर्ध का प्रतिपादक है जितने तत्त्र और पुराण है वेदविरुद होने से भूठे हैं। जो कि वेद से विरुद्ध पुन्तकें हैं, इसी मृचिप्ता भी अधमें रुप है। मनुष्यों का धान जह की पूजा से नहीं बढ़ सकता कि गुजी ... वह भी नए हो जाता है। इसलिय झानियों की सेवा सह से बात बढ़ता है। पाषाणादि मुस्तिपूजा से परमेश्वर को ज्यान में कमी ला सकता है। नहीं र मूर्तिपूजा संही ती. पक बड़ी खाई है जिसमें गिरकर चकनाचर हो जाता है। पुनः उस बाई से निकत नहीं वसी में मर जाता है। हां छोटे थार्मिक विद्वानों से लेकर प्रम विद्वान योगियों के संग से सत्यमावणादि परमेश्वर की माति की सीहियां है। जैसे उत्तर घर में जाते की निःश्रेरी हेती है, स्तिप्जा करते २ हानी तो कोई न हुआ प्रत्युत सब सूर्तिप्चक श्रहानी रहकर महास्त्र बहुत २ से मरगये और जो अब है वा होंगे वे भी शतुष्यक्रम के धर्म, बर्ष, काम और मीर रूप फलों से बिमुख होकर निरमें नष्ट होजायेंगे। सृचिपूजा ब्रह्म की प्राप्ति में स्पूल धार्मिक विद्वान और एप्टिविया है। इसकी बढ़ाता ? ब्रह्म की मीति में स्पूर्ण ' बत् नहीं किन्तु प्रमाप क्यार विद्या है। इसकी बढ़ाता ? ब्रह्म की मी पाता है। और मूर्षि गुण्य यत् नहीं किन्तु प्रथम अस्तराम्यास सुशिक्षा का होना गुड़ियों के सेलवत् प्रसं की सुनिये । जब अच्छी शिद्धा और विद्या को शाम होया तब सम्बे स्थामी परमामा की मी जायता। (शक्ष) साकार में मन स्थिर होता और निराकार में स्थिर होता कठिन है। सिर्विय रहनी खाढिये। (उत्तर) साकार में मन स्थिर कमी नहीं हो सकता, क्योंक उसकी करने उसी के एक २ अववष में धूमता और दूसरे में होड़ जाता है। और निराकार में यायरसामध्ये मन अत्यन्त दोहता है तो भी अन्त महीं पाता ! निरंधयं होने से धश्री रहता किन्तु उसी के गुण कमें स्थमाय का विचार करता २ आनन्द में मन होकर

साकार में स्थिर होता तो सब अगम् का भन स्थिर होजाता, क्योंक जगम् में मुन् व्यादि साकार में फंसा रहता है, परन्तु किसी का मन स्थिर नहीं

. क्योंकि निरवयब होने से उसमें मन स्थिर होजाता है। इसलिये | दूसरा—उसमें कोड़ों रुपये मन्दिरों में स्थय करके दृद्धि होते हैं और उसने प्रार्थ तीवरा-की पुरवों का मन्दिरों में बेला होने से व्यक्तिवार, समूर्त बरेका और रोगारि ातरा—आ पुरुष का मान्द्रा म मला द्वान स व्याभवार, कहार च्यार आर. रोते हैं। चीया—बसी को धर्म, क्वर्य, काम क्रीर सुक्ति का सावन मानदे पुरुषाधैरीत स्ता हा वाया — उसा का धम, अय, काम आह शाल का सावन नागा उजारास्य सत्यक्षम व्ययं गमाता है। पांचर्या — जाना प्रकार की विद्यासक्य नाम वारित्रपुक स्थिपक्षम व्यव गमाता है। पांचवा-ताना प्रकार का स्थवस्थक आप सान्यप्रकार है। पांचवा-ताना प्रकार का स्थवस्थ है कि मी के प्रकारियों का देक्यमत नह होके विक्तमत में खलकर आपस में फूट वहा के का नाग करते हैं। एउंग-जरी के भरोते में गयु का परावय और शपना विश्वप्र मान पेठे रहते

ानाय करत है। एउं -- उसा के अरास में यह का प्रशास कार अथना प्यापन करते हैं। इनका प्रसास होकर पान्य, स्थातन्त्र्य कीर धन का स्थ बनके गुड़ुयों के स्थापीन होता है कारा परामय हाकर राज्य, स्वातन्त्र्य कार धन का सुख उनक ग्रनुधा करणाया हाता ध र खार पराक्षेत महिवारी के टस्टूट चीर कुरहार के शब्दी के समान श्रनुधी के यह में होकर सरीक ् आप पराश्चान सांटवारा क टटट कार जुरहार क शहर क समान शहुआ प पर न कार्या पर परार है डुख वाले हैं। सालशं- जब कोई किसी को कहे कि हम तरे देहते के कार्यम वा नाम पर परार 1.2.25

न दुन्न पात ह। सातवा - जब कार किसी का कह कि हम तर यहन के जायत था आहे. तो हेरे यह वह पर मोधित रोकर भारता या गाली मदान देता है चेरे ही जो परमेश्वर के उपासना ्वा बल पह इस पर ज्ञाधित होकर मास्ता या गाला प्रदान दता ए वस है आ प्रमाण परनेपर साह हवर कोर नाम पर पापाणारि मूर्तियां धरते हैं उन उपद्वियाली का सत्यानाग परनेपर ल्यान हदय कार नाम पर पांचाणांदे मुश्तियां धान है वन पुष्टबुद्ध्याला का स्वत्यानाध परमायर मैं न करे ? कारवां - स्वान्त होकर मन्दिर २ देशदेशालार में धुमत २ पुरुष पाने, धर्म देशदेशालार सार्प का बाम नष्ट करने, खोर कादि दे पीक्षित होने, उन्नों से उनाते वहने हैं। नयां - पुष्ट काने हैं हैं। इन सेने केंद्र ्रमापं का बाम नष्ट करते. चोर बादि से पीवित होते, ठता स ठतात रहत ह : नवथा प्रश्न कारते हैं ी बन देते हैं दे उस धन को वेत्रया, परस्रीममन, सर, संसाहर, लड़ार्र वरेड़ी से स्पर कारते हैं नो के प्रश्न कारते हैं दे उस धन को वेत्रया, परस्रीममन, सर, संसाहर, लड़ार्र किंग बाहि साननीयों का बार-नो के ं बन देते हैं वे उस धन को वेशया. परस्तीतमान, जय, मांसाहम, लड़ाह पराई! में अपने पराय ने से से होते हैं वे उस धन को वेशया. परस्तीतमान, जय, मांसाहम, लड़ाह पराई! में आपनीयों को स्वार ने से से दोशा का सुख का मूल तए होकर पु:ख होता है। दशबी—आत दिला का सिंगों की कोई तोड़ 

ार प्राथावाद माचवा का मान करक छताम दामात है। व्यादवी प्रातियों है सेन और मान प्राथावाद माचवा का मान करक छताम दोने हैं। बारववी प्रातियों र सेन और सेन और सेन और सेन और सेन और सेन और सेन ..... च चार ल बाता है, सब हा हा करक शत है। बाध्यम पूर्वा प्रत्य के से हिन हैं। सिरें परपुरतों के सीन से जाया दृषित होकर की पुरंप के सेन से बानव की हाय से को चेत्र हैं। मार्थ प्रमुख्या क स्था स आयः द्वापत हाकर स्था मुख्य क अभ व मार्थिय पात्र स्था प्रमुख्य का अभ व मार्थिय स्था स स्थान स्थामी सेवक की झाडा का पालन यथावत न होते से प्रस्तर विरस्ताय होतर नष्ट स्था भाग स्थान का आंग का पालत वंघावर महात सं प्रत्य । अवस्थान का का तर शह शह आ महिन को स्थान का बाल का पालत वंघावर महात से अवहींत होजाता है, क्योंकि रोप का ्रवात ह । बाहरवा -- कह का व्यान करनेवाले का स्नाता आ नहअव ह :वाता था न्याक अवव का वित्व वर्ष करने करने का स्थान करनेवाले का स्नाता आ नहअव ह :वाता था न्याक पुष्पाहित्य पुष्पाहि ्रश्य बस अन्तःकरण द्वारा आत्मा से अवस्य आता ए । यद्भवया प्रश्ति हो अन्ते प्रशासित तीइनाइ कर र सर्व बायु कल के दुर्गम्य निवारण और आरोग्यत के किये बनाये हैं। बनको प्रशासित तीइनाइ कर ्राप बायु बल के दुर्गान्थ तियां ए कीर कारात्मता क स्वयं काराय थ। वन के विदेश वाहरण वाहरण कर मि को बन पूर्ण की चित्रण देश एक सुगीन काकार में जहकर बायु जल की स्नीय करता और ्रांबन बन पुत्तों की वितने दिन एक सुराशित बाकारा म बहबर बाधु बन्द की सुन्त करता और भी सुनाधिय के समय तक उसका सुनान्य दोता, बदका नाय मत्य में ही कर देने हैं। पुत्ताहि कीय दे प्रथान्य क समय तक उसका सुगन्य होता, वसका बाद्य वाच न क्षा कर प्रथा का प्रभाव का प्रथा है। प्रभाव कार के या किय या प्रिक्त सक्कर वक्षता सुगन्य बल्पा करते हैं। व्या परमाला के परयर पर बढ़ते के किय पुणावि ाथ । भक्त सङ्कर उत्तरा प्रयोग्ध अस्पर करते हैं । क्या परमात्म न परधर पर बहान के । क्या प्रणाहि किरामुख पदार्थ रखे हैं ? रहोजक्यों परावर पर बहे दूर पुष्प वान्त्व कीर कारत काहि सह का अन शाम्यत्व पदाये रवे हैं। सोलहयां व्यायर वर वह दूप अपन्य आता साव काह सव हा हव ति अधिका के संघोग होने हैं भोरी वा दुपड़ ≣ आवर वह के दशत इससे स्थाय काह ग्रा ह गर मुस्तिका के संयोग दीने हो सोरी वा कुपड़ ≅ काकर सह क दतना कसल तुरान्य काक्या है हिना है कि जितना मनुष्य के सब का कीर सहस्त्री जीव वससे पहले वसी है माने किर सहने हैं।

स्ता है कि जिल्ला मनुष्य के मन का कीर सहस्या जाय काम पहर कथा म साम कार सहने हैं। सि र कोक मुक्तिया के सब को कीर सहस्या जाय काम प्रकृतिया पाषाणारि मृतिहर सजन कोगी स र सनेस सुर्विष्मा के बरने में शेष झाते हैं। इसामय शयका पायकार मृत्यूश सम्म कोगों में निवस्ता है। मोर जिल्होंने वावावाय मूर्ति की वृता की है, करते हैं कोड करेंग, वे यूर्वेक दोगों हैं (प्रस ) किसी प्रकार की सुरित्रज्ञ करनी करानी नहीं कीर को कपने काव्यांत्रण में रखें (अस ) वितरी अकार की गूर्तपुत्रा करना करना कान कार का करन काव्यावणे से पत्रों (आ गुरू प्राचीन परश्यार की गूर्तपुत्रा के बतन चारी पत्रायनन्तुत्र हो कि ग्रिन, विवय, कांत्रक र वसे, न बचते हैं कोर न बचेंगे ह ्रिमा राष्ट्र प्राचीन परम्परा हे जला काता है अस्य । यहा प्रमाणनवृत्र को कि हिन, विष्णु, क्रीज़रू अपनेश कोट पूर्ण की सूर्ति बताकर कुले के बह प्रमाणनवृत्र है वा करें? ( रशर ) किसी अ अंति कोट पूर्ण की सूर्ति बताकर कुले के असी कहेंगे वक्को पूर्व कर्यन्त स्वत्र अस्ति ाह्रा मूर्पितृता न करना किन्तु 'शांशास्त्र का नाथ अवस्य वस्ता पूरा करोन् सन्त्रार करना वस्त्र हर प्रभारतृता, पश्चापतन्त्रम्म शब्द बहुत करका करोवाला है पान्तु विद्यार्थन मुद्दी है क्लोक भूकिय प्रभारतृत्या, पश्चापतन्त्रम्म शब्द किया। जो बाजवन्त्र रिपार्थ र जो की मृतियाँ वस्त्रम

सत्याचै प्रकारतः

वनका सप्टन तो अभी कर चुके हैं। यह जो सभी पश्चायतन वेदोळ और वेश्तुकृते के

मा नो वयीः पितरं मोत मातरम् ॥ १ ॥ यजु० ॥ [अ० १६ । मं० १४ ] मानार्थे प्रसन्वर्षेष प्रझनारिकमिन्छते ॥ २॥ अवर्षे० ॥ [कां० ११ । व० ४ । वं ७

मानार्यो प्रसानर्थेया प्रझानारिक्षमिन्छते ॥ २॥ अवर्ष० ॥ [कां० ११ । व० १ मतिथिपुरानागन्छत् ॥ २ ॥ अवर्ष० ॥ [कां० १४ । व० १३ । मं० ६ ] भर्षेत्र प्राप्तत नियमेषासो अर्षेत ॥ ४ ॥ खायेदे ॥

भवत प्राचत प्रयमघासा अवत ॥ ४ ॥ ऋगवेदे ॥ स्वनेद प्रस्पयं प्रज्ञासि स्वामेव प्रस्पयं प्रज्ञा वदिष्णामि ॥ ४ ॥

तैचिरीयोपनि० ॥ [बद्गी० रे । मनुः ।

बन्द पड़ो देव इति स मग्न स्वादिस्वाचवते ॥ ६ ॥

रातप्य० काँ० १४ । प्रपाठ० ६ । प्राञ्च० ७ । केंद्रिका १०

कार्ट्रको सद निर्देशो सद कार्चार्यदेशो सथ कातिथिदेशो सव ॥ ७ ॥ केल्नियोल ॥ [ •

200

तेचिरीयो० ॥ [ स॰ १ । अतु॰ ११

को रूपण रचना दिया करान्त तावृत्ता वाभी म करमा । बुसरा जिता साक्तां सेवा देश है सेवा वै वे करण केता करके । १ ॥ जीराम कालार्थ को निया का वेनेवाला है उसकी तत सम कर्त से बरबी ह द बोता कर्निय को जीरान्त, वाधिक, जित्कारी, साब की उसनि सावते वाथा, कारप करण कुल ल्लाब कार्य विद्या की संबंधी करता है उसकी रोगा करें है है विवाह कि दे की वीत वृदय के जिता पत्री नुकारी है।। अ ह से गोल सुनियान वेट जिनके सीत से मुक्क

हिंड घों कोत बुधन के जियं सकी नुकारीत है। ध को भीच झूर्तिमान देश जिसके सीनों स्वा को कमांच नाम व अगरितामा, दिवास कोत सम्मोगरीत की माशि दोशी है। ये ही सर्वेशनर देशे होत में कोईड्स हैं। इससे मिसा सर्वाद में माशितास सुद्धि सुकी हैं। ये ब्रामीय सामर अपन्य हैं। जिस्से जिल्ला किया करी की सेवा को सीन सुर्तिनुका मी करें तम सी मोड़े दोग नहीं हैं।

ों हैं है क्षेत्रों के के ने कार्र्या पिकाया कार्या क्षाने हो क्षत्र वनाने के कार्य होंगे. वैसे ही मिनी हैं ने मिरों कत्यान दूस नाम क्ष्माय के हे मुच्छी था है . सूर्यों की स्पष्टक सरक, सबस, होंगाई, हॉक्सी क्ष्म क्षान केटला का उन्हान के मुन्य कर करने कियानों कि होईना कार्यानी का साम सार्व के क्षान हैं। में . कार्य कार्यक राम्ना वाला में इस मारान्त्रीमती की समान बोबी, बमाने की रीमी नि करते हैं समाने, माने पीते को देना, निर्माद कराता। ( प्रदा) और स्त्री कादि की पाणाणीद मूर्ति, ्र का म लगार रात पान का रूपा, गायार कराता : । मध्य । आर का लाग का अवस्थान करियार की मारि की मारि की स्थापित की साथि की स्थापित की साथि की साथ की साथि की साथ की साथि की साथि की साथ की रेंगी ( करा ) नहीं दो शकारी, वर्षीक यह शृशि के जहात अमें बातम में आहे से दिवस्यांक हा अपनि है किया के विचान विस्ताय कीर विस्ताय के विश्वा विद्यान के विचान कीरिया शास्ति नहीं कार के शादवर का बना न सरास्य कार परास्य का बना श्ववान श्ववान का स्थान है। स्थान के देशने से होता है. मेंगी कोर के इस होता है हो बबके होता, उपरेण कीर उनके हतिहासादि के देशने से होता है. करा। कार जा इस दाता ह का बलद करा, बनाए कार बनक शतकारामा क का प्रकार कराया था। इसीरि क्षित्रका मुख्या दीव न जानके बरावती सूचिताम हैस्त्रने से सीति नहीं दीती। सीति होने की कारत प्रश्न प्रथम व जानक ब्रावा मूल्यान दश्त स्थान प्रशास कार्य आप कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य क कारत प्रश्नम है। येते मूलिएका सादि पुरे कारणी है। से सार्यवर्ग में निकास प्रजारिम्युक सास्त्री

अपने दिल्ला है। एस स्वित्व स्ति है वह होते हे सब संसार से शहता कही ते देखा है । अह बु भी बहुतता प्रेला है। ( यहा ) देखी काशी में "क्षीतालेव" बादगांद की 'लाटभरव" कादि में बहु द करणा प्रसाद । ( यहर ) वृक्षा काला संस्थानस्य काल्याक काल्याक होता होता आहि। करणार दिल्लाचे से । कर मुसलसान उनको तोवृत्ते गये कीर अस्टीते जब उन यर तीय तीला आहि करों, तर बहु ये धमरे निकल कर तब दोता को प्याप्तक कर आगा दिया। (उत्तर) यह पायाय का मानार वह व धमर निकल कर सब कोत्र को स्यापुत्र कर समा १५०० । १००० । १०० । १००० व कारा प्राप्त कर समा १५०० । १००० व की उनकी कार्य स्थाप की सर के कार्य समा कर सुन कर साम कर सुन कर समा कर सुन कर समा कर सुन कर सुन कर समा कर सुन कर समा कर सुन कर समा कर सुन कर परामा पराटम का दावम है। बार जा हुए का थान पर असमार के जिले की की देखी माध्य एक मास्य भीता परी। (महन) देखी महादेख को देखें को हुए में देने के लिये कुए में कीट के शिमाध्य एक मास्यय के करने लानाचा। (महत ) देवा महारेख श्लेरां को दशन न दम का लिय क्षार नधाना की हमान कहा की हमान कहा हो है। देवा महारेख श्लेरां को दशन महारेख स्थान कहा है। (उत्तर) सका जिल्ला की हमान कहा है। अब

कार अंग वाद्य । बता यह आ बातकार महा है । उत्तर अंग । अवशः काटनार अंगा अस्त्रीय सादि भूत मेंत कोर शरह सादि गण, उन्होंते मुसलसाती को सह के बची महराये ! जब कारभाव बारि मृत प्रेत कोर शहर कारि शव, बादां मुस्तामाना का नह चार्च प्रवास कर कर स्थाप कर कर कर कर कर कर कर कर मारोव कोर विष्यु की पुराकों में कथा है कि क्षेत्रक जितुराहर कारि बढ़े सवहूर हुए की असम कर िरात मार विषयु का पुराका में कथा है कि समक विषयित साथ वह नवक है कि वे विचारे पायाय क्या है कि वे विचारे पायाय क्या कि कि विचारे पायाय क्या कि कि विचारे पायाय क्या कि कि विचारे पायाय क्या कि विचारे क्या क्या कि क्य ्राप्त । शुरुकताना को प्रस्त क्यों में इंड्रिया इस्तर वह सिंद होता है कि ये एवंटर पानच स्थान है किने कहते हैं जब शुरुकतान प्रस्ति कीर मूर्तियों की तीनते लोगे हुए कार्यों के किला किला है किला किला ्राः बहात । जब मुत्तलमान मोन्ट्र कोर मुल्लयों का ताहत काहत हुए काश्य के बाद में दिया दिया। देवारियों के क्य प्रयास है किह की हुए में काल कीर देवीमायत की मालय है कर में दिया दिया। ्याच्या न वस वावाय के बिहु को हुए में बाल झार वयामाव्य का आलय के यू न ता क्या राष्ट्रा कारण में कालमेर के बहु के बार वमसूत नहीं जाने और प्रवय समय में भी कायों का नाम हुए हैं कारण में कालमेर के बहु के बार वमसूत नहीं जाने और प्रवय समय में भी कायों का नाम हुए हैं कारण में के ्र कराया म बालमरव के कर के मार धमहूत तहा कात कार अवय क्षम म भा काया को तथा का कराया है की हिया है यह का करी कार होते हिया है यह का कराया का कराया है कीर सावने रामा के प्रतिदेश का करी तार होते हिया है यह कराया है कीर सावने रामा के प्रतिदेश का करी तार होते हिया है यह कराया है कीर सावने रामा के प्रतिदेश का करी तार होते हिया है यह कराया है कीर सावने रामा के प्रतिदेश का करी तार होते हैं कीर सावने रामा के प्रतिदेश का करी तार होते हैं की सावने रामा के प्रतिदेश का कराया है कीर सावने रामा के प्रतिदेश कीर सावने रामा के प्रतिदेश कीर सावने रामा के प्रतिदेश कीर सावने रामा का तथा का तथा का तथा का तथा कराया है कीर सावने रामा के प्रतिदेश कीर सावने रामा कराया है कीर सावने रामा कराया है कीर सावने रामा कराया है कीर सावने रामा के प्रतिदेश कीर सावने रामा कराया है कीर सावने रामा है कीर सावने रामा है कीर सावने रामा कराया है कीर सावने रामा है कीर सावने (अस) अपा में भास करने से शिवारों का बाद बुदकर बार्र के आस के पुग्य समाय से पिता संब पोपमाया है ॥

्राथर । नाया म स्राप्त करन सा प्रवारा का बाथ मृद्धा प्रशास का अध्य म उत्तर नाम करन सा प्रवारा का बाथ मृद्धा स्व वर्षी वह स्थित है? ( उत्तर प्रवार की कार स्थार करन सा प्रवार का बाथ मुद्दा से हैं हैं कार की कार स्थार करने कि अध्या कर की कार स्थार के कि अध्या कर कि अध्या कर की कार स्थार के कि अध्या कर कि अध्या कर की कार कार की कार कार कार की कार कार की कार की कार की कार की कार कार कार की कार कार कार ्या भ जात चार थितर करना हाच निकाल कर ।यरह लत स च्या पह भा बात पूरा है। १ उपर करोगा मुद्द जी वहां पिएट देने का पढ़ी ग्रसाय है तो जिन परहों को दितों के सुन के लिए लाग स्वारा मुद्द जी वहां पिएट देने का पढ़ी ग्रसाय है तो जिन परहों को दितों के सुन के लिए लाग रिपये देते हैं इनका स्वय नाथावाले वहचातमानादि ताच में करते हैं वह पाप क्यों नहीं हिंदता है के करते हैं के करते हैं कर पाप क्यों नहीं हिंदता है के करते हैं कर पाप क्यों नहीं है करता है के करता है कर निरुद्धा सा वनका स्वयं गयाचालं वश्यासम्माद् थाय अ करत व वक अप ज्या गया गया गुरुता। आर स निरुद्धा साम कर्म करी वहीं दीलता, वित्रा युद्धों के सार्यों के। यह कसी किसी पूर्ण से सुर्वित्य प्रकार करते कहा नहा बालता। त्वता प्रकार कहाना कर प्रकार करते हुए वह तिया है।।। इस होता है। ं देश बाद उसमें एक मतुष्य बंठा दिया होता । बकाय बादव गुंव पर पुर विश्व राज्य होता होता है स्वाहर होता है से साम सम करते हैं देश किया होता किसी कांच के सामे गाँठ के पूर्व को इस मकार हाता होती सामार्थ के केने करें

ा रुपटा न उठा क्या होगा |श्रहा काल क अन्य व्याव के दे ना रूप ने हो | कलकर्त की काली पेस ही पेक्रमप को रायण क्राया था, यह भी सिच्या कात है । (अरून) हैले | कलकर्त की काली 

. जन्म तान अह क तुत्व यक क पाछ हवर चलत क, रूप जान म तारत क, रूट नहा सकत । से पक मुखे से पीते हुसले बलकर मृश्विपता कर गड़े से स्तंबर उन्हा पाते हैं । ( महत ) महा य ार्यः भूत व पातं दूसरं बलकर मृत्युक्ता कर गृह व कतंवर वस्ते के समयवन्त्र का सर्वा को से परना आपाताओं में मयत बमाकार है। एक क्षेत्र वस्ते के समयवन्त्र का सर्वा नार प्रवरति जाताचित्रा सं प्रवरण जन्मकार है। यून कलवर वर्तन के संसवधान्त का संकर्ष में से स्वयतिक स्नाता है। बल्हे वर जन्मर २ स्तात इपहे धरने से जन्म र पहिले २ पहाने हैं। इ में के स्थापन स्नाता है। बल्हे वर जन्मर २ स्तात इपहे धरने से जन्म र पहिले २ पहाने हैं। इ ्र च स्थयमय ब्राता है। बृहह पर अपर ्र राज वर्गन करण जरार् । ब्राय से ब्राय घतरा पर्य कोर्ट यहाँ अगदाय की यरसादी न जावे हो डिग्री की जाता है ब्रोर रच्च ब्राय से ब्राय घतरा पर्य दर्शन नहीं होता है। इन्द्रदमन के राज्य में देवताओं ने मन्द्रिर बनावा है। कलेवर बरुलने हे समाह राजा, पक पएडा, एक बढ़ई मरजाने श्रादि चमत्कारों को तुम मूठ न कर सकीमे ! (उत्तर) जिले पर्य पर्यन्त जगन्नाच की पूजा की बी वह विशक्त होकर मधुरा में आया था, मुससे मिला था। मह बातों का उत्तर पूछा या उसने ये सब बातें भूठ बतलाई । किन्तु विचार से निध्य वर है तह क्लेयर बरलने का समय जाता है तब नीका में चन्दन की लकड़ी ले समुद्र में डालते हैं। स की सहरियों से किनारे सब जाती है। इसको से सुतार स्रोम मुख्यां बनाते हैं। जर स्तो स्क्री तव कपाट बन्द करने रसोइये के विना कल्प किसी को न जाने न देशने देते हैं। मूर्नि पर कार्रे छ: बीर बीच में एक चकाकार जुल्हे बनते हैं। उन इएडों के नीचे बी, मिटी बीर राष पर चायल पका, उनके तले मांज कर, उस बीच के इग्रुट में उसी समय खायल डाल हां चुती है सोहे के तवों से बन्द कर, दर्शन करनेवालों को, जो कि धनाद थ हों, बुला के दिसकाते हैं। इस इंग्डों से बायल निकाल, यसे हुए खायलों को दिखला, नीचे के कथे खायल निकाल दिवा के कहते हैं कि कुछ इत्हों के लिये रखदो । आंश के अन्ये शांठ के पूरे रुपये अग्रकी बरते और हैं। मासिक भी बांच देते हैं। यद नीच लोग मन्दिर में नैदेश लाते हैं। जब नैदेश हो सुकता है तर है नीय कोग जुरा कर रेते हैं। पद्मात् जो कोई कपया देकर हएडा लेवे उसके घर पहुँचाते और रेने कीर सायु रांगी को लेरे ग्रह्न कीर काम्यम पर्यात एक पंक्ति में बैठ जुठा यक इसरे कामीजन करी कर बद पॉल करती दे तब करों पशकों पर दूसरों को येशते आते हैं। महा समाचार है। से सू मनुष्य बहुँ क्रकर, उनका जुड़ा न कार्य, अपने द्वारा का बड़ात कार वले आते हैं। कुछ औ हुँहैं। करों होते । और बग आप्राध्यपुरी में भी बहुत से परसादी नहीं खाते । बनको भी कुछारि होते होरे। कोर बात का का आधारपुरा म भ्रा बहुत से परसादी नहीं शाते। बनको भी कुछार का होरे। कोर बात कामापपुरी में भी बहुत से कुछी हैं, नित्यमित जूडा शाने से भी रोग नहीं हैं कोर बाद कामापा में बातमार्गियों ने मेरियोशक बनाया है क्योंकि सुमहा, मीहप्स कीर बनारे की कि स्पर्ण है। बर्गी को दोनों माहयों के बीच में छी छोर माता के स्थान में पेडाई है। से भीरदीवर है। ली बहु बान कार्यों न बोली। कोर बंध के पहियों को साथ काला बनाई है। जा बनको पार्थी प्रती पुनर्ग है, तन रच चतुरा है। जब मेने के बीज में गर्दुचरा है तमी बसकी कील को उन्हां हुन रथ क्या रह जला है। मुजारी शीम पुकारते हैं बात देखी, पुरुष करो, जिससे जावाय मार्च हैं करण रह करता है। मुजारी शीम पुकारते हैं बात देखी, पुरुष करो, जिससे जावाय मार्च हैं करण रह कर्क में, क्याना धर्म रहें। जननक सेट जाती जाती है तबनक देसे ही पुकार्त के कर चन्यु वर्ग है तब यह प्रकारणी करने कराई तुमाला कोशकर कारो बड़ा रह के हार्य श्री बारता है कि पार पार अन्यासा काद्य कराई तुमाला कोइकर आगे बड़ा रह के हाय है। हैं बारता है कि पहें कालाय स्वामिन ! बाय क्या करके रथ को चलाईये हमारा धर्म रक्यों। हमारी साराज १९४० च प्राप्त १ जान करा। कर को यहा रेथ को यहा १४ द्वारा घर देश है। है। हैं हैं हैं हैं हैं हैं हैं हैं स्पर केश्व, महरी बजुब इसी खीं कर है, १४ यहार है। वह बहुत ही होग सुर्या है। इसर केश्व, महरी बजुब इसी खीं कर है, १४ यहार है। वह बहुत ही होग हर्ग है। प्रतान क्या करिया है कि जिसते दिन में भी करवेदर दहता है और दिएक क्यांना पहता है। इन है दे अप्ये पहरे केल कर समाने के वहें होती और नहने हैं। वहदे वृह्मारी प्रीतर सहे देते हैं। वहदे कोर बाले ने करें को क्षीना कर मुल्लि काष्ट्र से बाजाशी है तक सब पहरे कीर पृथ्वी हैं हैं। सब पिर करें को क्षीना कर मुल्लि काष्ट्र से बाजाशी है तक सब पहरे कीर पृथ्वी हैं। रें पर पर्छ करें जिनकरून हो बसे करने हैं है हमार में होता है तह सब संप्र होता है कि सिन के स्वर्ण करें कर से कि कथब के हैं है। यह कराइप राज्य कीर देश का वासका वही है कि जिसके पुत्र के बेंगी कथब के हैं है। यह कराइप राज्य कीर देश का वासका था। कारे बाओं वसरे बागांव ही हैं राज्य का स्मोपने कि कम्पांवर्ण देश के सीजन का वर्षश्र इस श्रीत के सुन्ने। वसर्ग के हैं

ीदते हैं। देव मानो तो उन्हीं कारीगरों को मानो कि जिन शिटिपयों ने मन्दिर बनाया। राज्ञा पण्डा ीर बढ़र बस समय नहीं मरते परन्तु वे तीनों यहां श्रधान बहते हैं, छोटों को पु:च देते होंगे । बग्होंने म्मिति करके उसी समय कार्यात कलेवर बदलने के समय वे तीनों उपस्थित रहते हैं। मूर्ति का हुद्य का [रक्ता] है उसमें एक सोने के सम्बुट में एक सालगराम रकते हैं कि जिसको प्रांतदिन धो है बनाते हैं। उसपर राजि की श्रवन आसि में उन लोगों ने विप का तेजाय लपेट दिया होगा। विका को करें तीनों को पिलाया होगा कि किससे वे कभी मर गये होंगे। मर तो इस मकार कोर

जनमहों ने प्रसिद्ध किया होगा कि जगन्नाधनी अपने शरीर बदलने के समय तीनों भक्तों को भी साध ैगये, ऐसी भूठी वार्ते पराये धन ठगने के लिये बहुत सी हुआ करती हैं।

(महा) को रामेश्वर में महोचारों के जल चड़ाने समय शिह वह बाला करने हैं। (बचर) भूठी, क्योंकि वस मनिवर में भी दिल में आप्येश रहता है। दीवक राम दिन जला हैं। जब जल की धारा छोड़ते हैं सब उस जल में विज्ञली के समान दीपक का प्रतिविम्य सलकता ्व । ज्य जल का धारा जाड़त हु तब उस जल अल १ १२० जा १० ०००। भीर इन्हें भी नहीं। न पापायु घट, व बड़े। जितना का उतना रहता है पेसी जीता करने दिनारे

की ठगते हैं। (प्रश्न) रामेश्वर की रामचन्द्र ने स्थापित किया है जो मूर्तिपूजा देशदिरद ती तो रामचन्द्र सुर्तिस्थापन क्यों करते जीर वास्मीकिती रामायण में क्यों कियते ((इसर) निवन्द्र के समय में इस लिंग वा मन्दिर का नाम चिद्र भीन था, किन्तु यह टीक दिकि बण रेपस्य रामनामक राजा ने मिन्दर बनवा, लिङ्ग का नाम रामेश्वर धर दिया है। कर रामकन्द्र तिहाती की से इनुमान आदि के साथ लद्धा से [चले ] आकाशमार्ग में विमान पर बैठ अयोध्या की ति ये तब सीताजी से कहा है कि-

वि पूर्व महादेवः प्रसादमकरोद्धिश्वः । सेतुबन्ध इति विख्यातम् ॥

यास्मीकि रा॰ II सङ्काकां॰ I [ सर्व १२४ | भ्होद २० ] हे सीते । तेरे वियोग से इस ध्यानुक होकर धुमते थे कोर इस स्थान म जानुना है सहारे र परमेक्टर की बपासना प्यान भी करते थे। वहीं को सबैन विमु (ध्यापक) हैवी वा हैन सहारेन कि क्यानिक्टर की बपासना प्यान भी करते थे। वहीं को सबैन विमु हमाने मंथियर कहा े वसकी रूपा से इसको सब सामगी वहाँ मान हुई। और देल यह रोजु इसने बांधवर कड़ा कार्य, बस रायण की मार, शुभको से खांच। इसके सिवाय वहां वास्मीकि में कांच कुछ मी नहीं व्या। (प्रश्त)-

"रङ्ग है कालियाकन्त को । जिसने हुनका पिलाया सन्त को" ।।

देशिय में एक काशियाकाल की असि है। यह अब तक हुआ विया करती है जो मुलिपूटा होती तो यह समरकार भी भूठा होताय। (बतार) भूठी २। यह सब पोपक्रीका है। क्योंकि वह रिका सुद्ध पोला होगा। उसका दिन पूछ में निकान के भित्ती के पार दूसरे सकान में नह करा िया। जर पूजारी हुका सरवा पेचवान कथा, मुख में नली जमा के, पहरे दांक निकल काता होया भी पोदेशका आनुमा मुख से खीचता होगा तो हभर हुद्धा गढ़ र बोकता होगा । इसरा हिन्न कार तिर मुख के साथ कता होता। अब पीते फूर्जे बार बेता होता तब नाक बौर मुख के हिंदूरी में पुक्रों तिब-

ता होगा इस समय बहुत से मूड़ों को अवादि पहायों से सुट कर अवरहित करते होते !

(धरम) देशो । बाकोरजी की सूचि ब्राटिका दे आगत के साथ खड़ी कारें। एक सदारची शिने में बार्ड मन की मूर्ति तुल गई। क्या यह भी बमाकार बड़ी है (उत्तर) नहीं, यह मक भूति को गर से भाषा दोगा भोर सवारची के बरावर सूर्ति का तुलका किसी शहक आदशी में सन्य सारा दोगा। दर्शन नहीं होता है। इन्द्रदमन के राज्य में देवताओं ने मन्द्रिर बनाया है। कलेवर बदलने के समय पर

राजा, एक पएडा, एक यद्दें मरजाने आदि चमरकारों को तुम भूठ न कर सकोगे ? (उत्तर) जिसने शप

पर्प पर्वन्त जगम्राय की पूजा की थी वह विरक्त होकर मधुरा में माया था, मुमसे मिला था। मि ए

यातों का उत्तर पूछा था उसने ये सब बातें मूठ बतलाई । किन्त विचार से निध्य यह है कि अ

कलेयर परलने का समय बाता है तब मौका में चन्दन की लकड़ी ले समुद्र में डालते हैं। वह समुद्र

की लहरियों से किनारे लग जाती है। उसको ले सुतार लोग मूर्त्तियां बनाते हैं। जब रसोई बनती तव कपाट बन्द करके रसोइये के विना अन्य किसी को न जाने न देखने देते हैं। भूमि पर खारों और

छ: और बीच में एक चकाकार पृश्हे बनते हैं। उन इराडों के नीचे थी, मिट्टी और राग्न हगा छ: प्रां

पर चायल पका, उनके तले मांज कर, उस बीच के हरहे में उसी समय चायल बाल छ: च्टहें के मुख

लोहे के तथों से बन्द कर, दर्शन करनेवालों को, जो कि धनाड ध हों. बुला के दिखलाते हैं। जगर १ के इएडों से खायल निकाल, पके दुप चापलों को दिखला, भीचे के कब दायल निकाल दिखा के, उनले

कड़ते हैं कि क्षुछ हएडों के लिये रखदो। आंल के अन्धे गांड के पूरे रुपये अग्रफीं धरते और कोर्र मासिक भी बांध देते हैं। शहूर नीच लोग मन्दिर में नेवेश लाते हैं। जब नेवेश हो सुकता है तर वे सह

मीच लोग जूडा कर देते हैं। पश्चात् जो कोई रुपया देकर हराडा लेवे उसके घर पहुँचाते और दीन गृहस

भार साधु संतों को लेके ग्रह और जलयत्र पर्यन्त एक पंक्ति में बैठ जुठा एक दूसरे का भोजन करते हैं।

जय यह पंक्ति उठती है तब उन्हीं पसलों पर दूसरों को यैठाते जाते हैं। महा अनाचार है। श्रीर गुरीर मतुष्य यहाँ जाकर, उनका जुडा न बाके, अपने दाध बना खाकर चले बाने हैं। कुछ भी कुछादि रोष

महीं होते। और उस जगन्नायपुरी में भी बहुत से परसादी नहीं खाते। उनको भी कुछादि रोग ली

दोते। स्रोट इस जगवापपुरी में भी बहुत से कुछी हैं, निस्तमित जुठा खाने से भी रोग नहीं बहुता

तो यह बात कभी न होती। और रध के पहियों के साथ कला बनाई है। जब उनकी सूधी प्रमाते

धूमती है, तब रथ चलता है। जब मेले के बीच में पहुँचता है तभी उसकी कील को उत्तरा धुमा 👫

ा . जात। है। पूजारी स्तीम पुकारते हैं दान देखी, पुत्य करो, जिससे जगसाय प्रसन्न होतर यसार्वे, अपना धर्म रहे। जवतक भेट आती जाती है तवतक देसे ही पुकारते आते हैं। दितव एक प्रज्ञयासी करते कपड़े दुसाला कोड़कर कार्य खड़ा रह के हाथ जीड़ खुंब

, कि "हे जनसाथ स्वामिन ! आप कृपा करके रथ को चलार्थ हमारा अमें रक्सी" ह्लाहि के दरस्वत् प्रचाम कर रथ पर खड़ता है। उसी समय कील को सूधा घुमा देते हैं और अर्थ क्षण बोब, सहसी मनुष्य रस्सी बॉयते हैं, रथ बबता है। जह बहुत से लोग वर्शन की जाते हैं रतना बड़ा मन्द्रिर है कि जिसमें दिन में भी अन्धेरा रहता है और दीवक जवाना पहता है। उन मूनि के झाते पढ़दे संख कर लगाने के पर्दे दोनों जोर रहते हैं । पएंडे पुजारी श्रीतर कहे रहते हैं । अन्य कोर वाले ने पर्दे को करिया मट सृचि बाड़ में बाजाती है तब सब पराहे कोर प्रजारी पुकारते तुम भेट घरो, तुन्हार पाय सूट टार्पम, तब बर्गन होगा । शीम करो । वे विवार मोले मनुष्य पूर्व के हाय पर अपने हैं। और मट पर्श कुसरा संख सेते हैं तथी क्षांत होता है तब जय शाद कोत के अल होडर धर्क खाँद निरस्हत हो यह जाते हैं। इन्त्र्यम वही है कि किसके कुछ के होग हरा कसवासे में हैं। यह धनाइय राज्य और देवी का क्यासक था। उसने बाखें रुपये सगाकर मिन्द मा बादा या इसिविदे कि आयावर्ष देश के मोजन का बधेहा इस रीति में तहातें। परातु वे मूर्व वर्ग

स्रोर यह जगप्राध में वाममार्गियों ने भैरवीचक बनावा है क्योंकि सुभद्रा, श्रीकृष्ण स्रोर स्वदेव सी वि सगती है। उसी को दोनों भाइयों के बीच में स्त्री और माता के स्थान में येदाई है। जो भैरवीसक नहीं

होगते हैं। देव मानो तो दन्हीं कारीमधी को मानो कि जिल ग्रिटिक्यों ने मन्दिर बनाया। राज्ञ पगरा मेर दर्दर देस समय नहीं मरते परन्तु वे तीनों बड़ां अधान बड़ते हैं, दोटों को तुःख देते होंगे। उन्हींने उन्मीठ करके उसी समय क्षायोंनू कावेदर बड़ते के समय वे तीनों उपस्थित बढ़ते हैं। मूर्गिठ का हुन्य के क्षायों करके उसी समय क्षायोंने के समयुट में एक साहायाम करते हैं कि जिसको मितिय के रायों क्षायों कावेदर की की कि साम के सामय की माने की स्वाय को साम की की क्षाय करेट दिया होगा। सकी भीके उन्हीं तीनों की पिलाया होगा कि जिससे वे कभी मर वर्ष होगे। जर तो इस मकार कीर ग्रेयमयूटी ने मसिद्ध किया होगा कि जायशायत्री क्षाय ग्रेयस बढ़तन के सामय तीनों सकों की मी साम ग्रेय, पेरी मुस्ति बातें पराये थन उपने के लिये बहुत ही हुसा करती हैं।

(भाग) जो रामेश्यर में गङ्गोचारी के जल चड़ाने समय लिड़ वड़ जाता है क्या यह भी बात भूजी । (किस ना मा दिन मा ति मा जिस में है। किस ना मा दिन मा ति मा ति

ना पूर्व महादेवः प्रसादमकरोद्धिसः । सेतुवन्ध इति विख्यातम् ॥

बाहमीकि शा | लिक्काकी | सिर्म १२४ | स्रोत २०] दे सीते | तेरे वियोग से इस ध्यावल होकर पूमते थे कीर इसी स्थाव में बातुमीव किया था मेरे परोक्षर की बारसना ध्यान भी करने थे। वहीं जो सर्वक कियु (ध्यावक) देवी वा देव महाचे प्यागत कि समकी क्या से इमको सब सामग्री यहाँ प्राप्त हुई। बोर देव यह सेनु हमने बांधवर कहा के कोरे, वह स्वयुक्त मार, तुमको से काये। इसके सिवाय बहाँ बास्सीरि में काय कुन्न भी नहीं किया। (बहन)—

''रह्न है कालियाकरत को 1 जिसने दुक्का विश्वाया सन्त को'' !!
देखिए में एक बालियाकरत की मूर्णि है। वह कात कहार दिया करती है को मूर्णिक्स मुझे दोती तो यह समस्कार भी भूछा होजाय । उक्कर) भूछी २ । वह सब पोजलीजा है। करों क बहु पूर्वि का मुख जीवा होगा। इसका दिद्र पूछ में विकास के जिस्सी के पार दुसरे समान में नह का प्रीमा प्रोमा। अब पूजारें दुका अरका पेक्सन काता, जुल में नहीं ज्ञात के, पहरे बाल विकास काग होगा सेंसी पोदेशका आदमी मुख से जीवता होगा तो हथार हुका गढ़ य होताता होगा। हस्या हिट नह केंद्र मुख के साथ कमा होगा। अब पीतु कुके बार देता होगा तक नाक जीर मुख के हिट्टा से पुरूपी दिक्क

का होगा इस समय बहुत से पूर्व को कादि पहार्थों से सूद कर करादित करते होते। (मान) देसो दिस्तीतिक की मूर्ति हो होते वादिका है स्वता के साथ कादी कार्र । एक स्वरूपले कोर्न से करें सन की सुर्ति तुल सहै। क्या वह सी बयमकार कीर्ति (क्यार) करें, यह सफ सूर्ति को कोर से कार्य होगा सीर स्वाप्त्यी के बसकर सूर्ति का सुनना किसी सहक कादमी ने स्वयु सन्तर होगा।

( प्रश्त ) देखी ! सोमनायजी पृथियी से ऊपर रहता था और बड़ा चमत्कार या क्या यह में मिच्या बात है ? ( उत्तर ) हां मिथ्या है सुनो ! नीचे ऊपर जुज्यक पायाण लगा रक्छे ये । उसके आह पीए से यह मूर्चि अधर खड़ी थी। जब "महमूदगज़नवी" आकर लड़ा था तब यह चमत्कार हुमा

उसका मन्दिर तोड़ा गया और पूजारी मकों की दुर्दशा होगई और लाखों फीज दश सहस्र फीज से मार गई। जो पोप पूजारी पूजा, पुरश्वरण, स्तुवि, प्रार्थना करते थे कि "हे महादेव! इस म्लेच्छ को तूं म

डाल, हमारी रहा कर" और वे अपने चेले राजाओं को समस्राते थे "कि आप निश्चिन्त रहिये। महारेषी भैरय ऋथवा वीरभद्र को भेज हेंगे। वे सब क्लेच्छों को मार डालेंगे वा ऋग्धा कर हेंगे। असी इमार

देवता प्रसिद्ध होता है। हनुमान, दुर्गा और भैरव ने स्वप्न दिया है कि हम सब काम कर देंगे"। विचारे भोले राजा और सुत्रिय पोपों के बहुकाने से विश्वास में रहे । कितने ही ज्योतियी पोपों ने का

कि सभी तुरहारी चदाई का मुहुचे नहीं है। एक ने झाठवां चन्द्रमा वतलाया। दूसरे ने योगिकी साम दिखलाई, इत्यादि यहकायट में रहे। जब म्लेच्छों की फीज ने आकर घेर लिया तब दुर्दशा से मार्ग

कितने ही पोप पुतारी और उनके चेले पकड़े गये। पुतारियों ने यह भी हाथ औड़ कहा कि तीन हो रुपया लेको मन्दिर और मूर्जि मत तोड़ो । मुसलमानों ने कहा कि हम "वृतपश्स्त" नहीं किन्तु "इन शिकन" अर्थात युतों के तोड़नेवाले [मूर्तिमंतक] हैं। जा के सह मन्दिर तोड़ दिया । बढ उत्र की छून हूटी तथ सुम्यक पापाल पृथक होने से मूर्चि गिर पड़ी। जब मूर्ति तोड़ी तब सुनते हैं कि बहाप कोड़ के रस निकले। जब प्रजारी और पोपों पर कोड़ा पड़े तब रोते लगे। कहा, कि कोड बतवाकी

मार के मारे मट बतला दिया। तब सब कोय सुट मार कुट कर पोप और उनके चेलों की "गुड़ाम" दिगारी बना, पिसना पिसवाथा, घास खुदयाया, मल मूत्रादि बडवाया, और चना बाने की रि हार ! क्यों परघर की पूजा कर सत्यानाश को प्राप्त हुए ! क्यों परमेश्वर की मित न की जो सिक् के बांत तोड़ डालते ! और अपनी विजय करते । देखो जितनी मूर्तियां हैं उतनी ग्रुरवीरों की पूर्व करते तो भी कितनी रक्षा होती । पूजारियों ने इन वाषायों की इतनी मक्ति की वरन्तु मूर्ति वक मी कन [ शतुओं ] के शिर पर उड़के न लगी। जो किसी यक ग्रूखीर पुरुष की मृति के सदश संबं करे

ती वह अपने सेवकों को यथाशकि बचाता और उन शतुओं को आरता। (प्रकृत) द्वारिकाती के रखछोकुत्री जिसने "नर्सीमहता" के पास देही भेतरी श्रीर स्थल दिया इत्यादि बात भी क्या मूठ है। (बचर) किसी साहकार ने रुपये दे दिव होंगे।

बिस्सी में भूटा नाम उना दिया होगा कि थीं हुन्या ने भेज । अब संबद्ध १६१४ के बर्प में तीयों है मरे प्रतिदर मूर्तियां बाहरेशों ने उड़ा दों थीं तब मूर्ति कहाँ गई थी है प्रायुत बाधेर लोगों ने जिननी बीतन की भीर सह राष्ट्रभी को मारा परन्तु मूर्ति एक मक्की की टांग भी व तोड़ सकी। को भीड़ सरग्र कोई होता तो इनके पुरें बढ़ा देता और वे आगते फिरते । अला यह तो कही कि जिसका पर मार काय इसके श्रद्धागत क्यों न पीटे आयें ?

(प्रदम ) क्याकामुर्जा तो प्रत्यक्त देशी है सब को का जाती है। स्रोर प्रसाद देने तो क्रा काजनी कीर स्थादा स्मृत देती है। सुसलकान शादशादी ने इस पर जल की नहर सुदगार और होते हैं तरे जहबार थे तो भी ज्याचा न सुभी और न दकी। वैसे हिंगलाम भी आधी रान को सवारी पहार पर दिखाई देती, पहारू को गर्जना कराती है, चन्द्रकूप बांसता और धोतियंत्र से तिक करें है

पुनकेत नहीं होता, रमरा बांबते से पूरा महापुरव कहाता है जब तक हिरालात न हो आने तह लं क्षाका महायदय बक्ता है हत्यादि शव बार्वे क्या मानने योग्य नहीं ? ( क्लर ) नहीं, क्योंकि वर ली बानु में पदाइ से झामी निकलती है। उसमें पूजारी लोगों की विचित्र लीजा है जेते बचार के सी के निवंदी ने उसात का आगारी कलाय करने हैं वा पूर्क मानने से बुक्त जाती बोर योजाता भी को बाजाती के हो हो का ती है, उसी के साम बदां भी है, जैसे पूर्व है की उचाला में जो दाला जाय हम समस दें। में जो डांग जो पर समस दें। में जो डांग जो पर समस दें। में जो डांग को पर सम की है अपने का मान के सबकों जो जाती है इससे बच्च वेचे पर है पिना एक मोत दें इस सब पेंग वेचे पर है पिना एक मोत है उस सब योग दान के लिए के साम के स्वाद कर का कुछ होता है वह सब योग दानी के लिए से से हमान के साम के सा

( प्राप्त ) हरहार स्वर्ध का द्वार हर की पैकी में स्वान करे तो पाप सह काते हैं । और तपोक्षम <sup>है र</sup>हते से तपस्थी होता, देवप्रयाग, गहीसरी में गोमुख, उत्तर काशी में गुगकाशी, वियुत्ती नागवाए के र्णित होते हैं | वेद्यार और व्हीनाशायण की पूजा सुः अहीत तक अनुष्य कीर सुः अहीते तक देवण इति हैं। अहादेव का मुख्य नेपाल में पशुपति, शृतक वेदार कीर तुक्षमध्य में असु कोर पग कमानास् में। रनके दर्शन स्पर्शन स्नान करने से मुख्य होजाती है। वहां बेदार कीर बदरों हो स्वर्ग जाना बादे वों वा सकता है, इरवादि बातें केसी हैं। (उत्तर) इरहार बत्तर पहाहों में जाने का एक मार्ग का भारम है। इर की पैढ़ी एवा स्तान के लिये कुएड की सीड़ियों को बनाया है। सच पूढ़ी तो "हाक्पेर्ड" विगेषि देशदेशास्तर के सृतकों के हाबू उसमें पड़ा करते हैं। पाप कभी नहीं कही हुट सकता विमा मोर्ग क्रमचा नहीं कटते । "तपीवन" जब होगा तब होगा । कव तो "त्रिणुक्वन" है। तपोवन में क्राने रहेंने से तप मही होता, किन्तु तप तो करने से होता 🖫 क्योंकि बहां बहुत की दुकानदार भूठ बोकन्वाले भी रहते हैं। "हिमवतः ममयति गहा" पहान के अपर से जल गिरता है। शामुख का काकार योग-कीना से पनाया होगा और यही यहानु योग का स्वर्ग है। वहाँ उत्तर काणी आदि स्वान व्यक्तिये के विये अच्या है परन्तु तुकालदारों के लिये वहां भी तुकालदारी है । देवप्रधान पुरुष के नापोड़ी की कांका मयांत् महां भलवानात्रा और गहा मिली है इसलिये वहां देवता बसते हैं देसे वायोह न अपें तो बहां कीन जाए ! कोर टका कीम देवे ! गुप्तकाशी तो नहीं दि बह तो मसिल काशी है । सेन पुरा की चूनी वों नहीं दीनती परस्तु पोपों की दश बीस पीड़ी की होशी जेसी काकियों की घूनी कोर पासियों की भाषारी सर्व अलती रहती है। तत्तु एवं भी पहाची के भीतर अच्या गर्मी होती है असदे तप

मिष्या बात है ! ( दसर ) हां मिष्या है सुनी ! नीचे ऊपर चुम्बक पावाण सता रक्से थे । उसके भाव

पंत से यह मूर्ति अधर सही थी। जब "महमूदगज़नवी" आकर सहा था तब यह समस्तार हुमा इस का मन्दिर तोड़ा गया और पुजारी मक्तों की दुर्दशा होगई और साखों कीज दश सहस्र की से स्व गई। को पीर पूजारी पूजा, पुरक्षरत्, स्तुवि, प्रार्थना करते थे कि "है महारेव ! इस मोद्य की तूं म डाय, हमारी रहा। कर " और वे चएने चेले राजाओं को समसाते थे "कि जाए निश्चित रहिये। महाविक्री भैरव क्रयपा वीरभद्र को भेत्र देंगे। वे सब क्रीवर्तों को बार प्रार्थेंगे वा क्रम्था कर हेंगे। क्रमी स्मर्थ हें इता प्रसिद्ध होता है। हलुमान, दुर्गा कीर भैरव ने स्वप्न दिया है कि हम सब काम कर देंगे"। हिमारे भोने राजा और गुजिय योगों के बहुकाने से बिश्यास में रहे । कितने 🗗 उद्योतियी योगों ने वर्ष कि कवी नुखारी चड़ाई का मुहले नहीं है। एक ने बाउवां जानूमा बतलाया। दूसरे ने वीगिनी सार्व हिलडार्ग, हम्यादि बहकावट में रहे। जब म्लेटब्रों की कीज ने आकर घेट शिया तब पुरंशा से मने डिन के ही पोप पूकारी कीर कनके पेले पकड़े गये । पूजारियों ने यह भी हाथ जोड़ कहा कि तीन की बण्डा लेको सन्दिर कीर सूचि मन तोड़ो । मुसलमानी से कहा कि हम "सुतपरस्न" नहीं किन्तु "है" शिषण सर्वात युगों के तोड़नेवाले [स्तिसंकक ] हैं। जा के सट सन्दर तोड़ दिया। अब करा की ख र हरी तर जुम्बक पायाल प्राक् बोने से मृत्ति गिर पड़ी। जब मृति तीड़ी तर मुनते हैं कि बराय मंपु स बझ विकत । अर पुतारी चीर योगों पर कोड़ा पड़े तब रोने लगे । बाहा, कि कोर बातामी क्षण के बारे बाद बनता दिया। तब सब कीय लुट बार कुट कर पीए कीर अतरे चेती की "गुनाम" विकारी बना, प्रसापा विस्ताया, बास रायुवाया, मल मूत्रादि बहुवाया, सीट यना साने की पिरे हार ! करें पन्पर की पुत्रा कर सन्यानाश को प्राप्त हुए ! क्यों वस्त्रीश्वर की सक्ति न की जो शीक के पांत लोगु कन्यते । धीर कायती विजय करते । तेथी जितनी मुस्तियों हैं अतती ग्रासीरों की क् करने को यो किन्दर रक्ता होती। पुत्रादियों ने इस वाचायों की इसनी मिति की वराना मूर्ति वर्ष में सर्व दिल्ड करें दे के जिन वर उन्हें में सारी। को किसी युका शुरुवीर युदय की सूर्ति के रावध शेरी करें

हो का कारने सेनाकों को बयायानित बचाना क्षीत इस शानुकों को सारता।

(कान) हार्गर काली के व्याप्तेनुकों जिसके "सर्वास्त्रमा" के यान हुंदी सेवारी कीर सम्बद्ध का करणा है। यान हुंदी सेवारी कीर सम्बद्ध का करणा है का याने के रिटियों के व्याप्त के सार्थ के पूर्व के वार्थ के रिटियों के विकास के मान्य नहार क्या के या कि की किया के किया का वांचन का करणा के सित्रों के किया के किया के स्वाप्त के सार्थ के स्वाप्त के स्वाप्त के सार्थ के स्वाप्त के सार्थ के स्वाप्त के सार्थ के स्वाप्त के स्वाप्त के सार्थ के स्वाप्त के सार्थ के सार्य के सार्थ के सार्य के सार्थ के सार्थ के सार्थ के सार्थ के सार्य के

ं प्राय | स्वाकाम्मी तो जलाय तेवी है सब को आ जाती है। कीर प्रमान देने वो स्वाकारों कोर काला दोन तेने हैं। मुख्यसाय बारतायों ने दम पर कर की सहर सुद्वारों की हैं। सबे अपनार ने मी भी स्वाकाय मुख्ये कीर व कथी। वेदे हिमानाव भी सारी राज को सारी राज भी सार्था होती जाएं की सहेना कालती है, सारताया का कोर कोश्या के विस्ता है दुवर्जन नहीं होता दूसर सोवा के सुरा का पुरुष कहाता। का तक हिमान व हो बाते ही सार्था कामा नहानुवार बक्ता है हामारि का कोर्न कमा सामत संग्य सही है (कसर) वहीं, सोवान बामुनी पदाइ से आमी निकलाती है। उसमें पूजारी लोगों की विचित्र लोला है जीने बचार के की क्षेत्र में उनका बाज़ाती कालम करने हो वा कुंक मानने से बुक्त जाती बोर प्रोक्षासा भी को जाज़ाती रेग एक होन जाती है, उसी के समान बादों भी है, जीने पुन्ते को जवाला में जो डाला जाय सम सम्म हो जता। अंगत बा पर में लग जाने से समान बादों भी है, जीने पुन्ते हैं के जवाला में जो डाला जाय सम सम्म हो जता। अंगत बा पर में लग जाने से समको बात जाती है इससे बादों का विचित्र की हिंग को कर को हुए होता है पह सम प्राप्त का काल बचान के दिसलाज में न कोई सवादी होती कीर जो कुछ होता है यह सम प्राप्त की लीला से पूसरा कुछ भी नहीं। एक जल कोर दसरा का कुछ होता है पर सम हो ही किस में में से पुरुष्टे उठते ही उनको समको बाज होता मुद्दे मानते हैं। जीत का पण्य पोज के प्रकार कोर के लिए बनाय रक्ता है कोर दुसरे में उसी प्रकार पोपर्ज ला के हैं। उससे महापूरय हो तो एक पुत्र देश के लिए बनाय रक्ता है जोर दुसरे भी उसी प्रकार पोपर्ज ला के हैं। उससे महापूरय हो तो एक पुत्र देश की हो सक्त लाह है, तो क्या महापूरय हो जायगा। अहापुरुष वो वो है उससे महापूर्य की वा स्वर्म होता है।

٠,٠

झाता है। उसके पास दूसरे कुराह में ऊपर का जक्ष या जहां गर्मी गर्ही वहां का आता है। हसे रहता है, ऐतार का स्थान यह भृमि बहुत अच्छी है। परन्तु वहां भी यक जमे हुए एरयर एर पोप गोर्स के चेलों ने मन्दिर यता रक्ष्मा है। वहां महत्त्व पूजारी पढ़े आंख के करने गांउ के पूरों से मात हेरर पिपपानन्त्र करते हैं। चैसे ही बदरीनारायण में उत्त विचायाले बहुत से देठे हैं। ''शायकां' वां के सुक्य हैं। एक हमी छोड़ झानेक स्त्री रख बेठे हैं। पशुपति एक मन्दिर और पम्चमुखी मृत्ति का नाम स

रक्ता है। जब कोई न पुत्रे तभी पोपलीला यलवारी होती है। परन्तु जैसे तीर्य के लोग पूर्व धनारे होते हैं वेसे पहाड़ी लोग नहीं होते, वहां की मूभि बड़ी रमबीय कीर पवित्र है। (मन्न) विज्ञाव मैं विज्ञ्येदयरी काली अप्रभुषा मत्यल सत्य है। विज्ञ्येखरी तीन समय में तीन कर बदलती है और इसके बाहे मैं मफबी एक भी नहीं होती। प्रयान तीर्यराज वहां शिर भुएडाये सिद्धि गहा पहता के संगम में स्नान करने से इच्छासिद्धि होती है, वैसे ही अयोच्या कई बार उड़ कर सब बसी तीत

संगम में स्नान करने से इच्छासिद्धि होती हैं, येसे ही अयोच्या कई बार उड़ कर सब बसी सीतें स्वर्ग में चली गई। मध्या सब तीयों से अधिक, चुन्यावन झीसास्वान झोर गोयर्टन मध्याम से मान्य से होती है। स्वेयस्वण में कुच्छेय में लाखों मनुष्यों का मेला होता है, क्या ये सब बातें मिम्पी हैं (उचर) प्रस्यक्त तो आंखों से तीनों मुर्चियां दीकारी हैं कि पात्राल की मुर्चियां हैं और तीन काह में तीन प्रकार के रूप होने का कारख यूकारी लोगों के यहर आदि आमुच्छ पाहराने की सतुराई है की

मिष्वयां सहस्तों बालों होती हैं। मिन खपनी खांकों से देखा है। प्रवाग में कोई मापित रुप्तोंक बेगतेशा कापपा पोपती को कुछ धन देखे अुग्रहन कराने का माहातम्य बनावा वा बनावाया होगा। प्रवाग में शन बरके स्वार्ग को जाता तो बोटिकर घर में बाला कोई भी नहीं दीवता, किश्तु घर को सब खांते हैं दीवते हैं खपपा जो कोर्द वहां दूब मरता जोर उसका जीव भी खाजाग्र में पासु के साथ पूनकर उस बेता होगा। सीर्यराज भी नाम पोपों ने धरा है। जड़ में राजा प्रजासाय कभी नहीं हो सकता। ब्र्

बड़ी कसम्मय बात है कि क्रवीच्या नगरी बस्ती, कुछ, यही, मही, बमार, आग्रह सिंहत तीन वार सर्व मैं गई। स्वर्ग में तो नहीं गई बही की वहीं है परन्तु घोषणी के मुख गयोड़ों में स्वयोच्या स्वर्ग की उद्गारी यह गरोड़ा राष्ट्रकप बहुता फिरता है। देसे ही नैमियारएय काहि की भी योपलीला जानती। "सपुरातीन के से निराती" तो नहीं परन्तु उससे तीन करनु बड़े कोलाआरी है कि जिन के भारे जल, स्वल और कार्ती मैं किसी की सुख मिलना कठिन है। यक योप को कोई स्वान करों साथ स्वयंत कर नेते की कोई स कर बकते रहने हैं। लाभी यममान ! मांग मधीं कोर कहत जायें, योगे श प्रकान की अब र मनार्थे। इसे इस में कहते वाद दी जाने हैं जिनके मारे स्वान करना भी घाट पर कठिन पहला है। तीसरे साडाई के

करर बात मुख के बन्दर प्रमानी, टोगी, ग्रहने और जूति तक भी न होनें, नाई धारें, भी है है सिरा मार्शन के भी में है है सिरा मार्शन के पति भी सिरा मार्शन के भी मार्शन के पति भी सिरा मार्शन के भी मार्शन के पति मार्शन के पति मार्शन के पति मार्शन के पति मार्शन के मार्श के पति मार्शन के पता मार्शन के पति मार्शन के पति

ा होगों ने भी बना सिंदे । जो कोई इनके झारमा की परीचा करना साहें वे पंडों की पुरानी से प्राप्त करी की। जो को के पत्र आहि होना हैना ने निवाद होजावागा कि वे सब तीई पांचरी झपवा स्थापता है के स्थापता है जो स्थापता है जो स्थापता है जो स्थापता है से स्थापता है जो स्थापता है से से स्थापता है से स्थापता

गङ्गागङ्गाते यो स्यायोजनामा शारीरणि । सुच्यते सर्वेषापेश्यो विष्णुलोकं स गण्छति ॥ १॥ सिर्देशते पापानि इसिरिस्यसम्बद्धयः ॥ २ ॥

शराकाले शिर्ष रहवा निशिपारं विनरवति । भाजन्मकुर्वं मध्याद्वे सायाद्वे सञ्चलमामु ॥ ३ ॥

इम्बारि क्रोक पोक्टराव के हैं को सैकड़ों सहकों कोश हर से भी गद्रा २ कहे तो उसके पाव <sup>म</sup>र दोकर यह विष्णुलोक कथांत् बेकुवर को जाता है ॥ १ ॥ "इटि" इन दो आहारों का नामीबारण सर पापों को हर लेता है, येसे 🖷 राम, कृष्ण, शिव, धरायती आदि मामों का माहारम्य है ॥ २॥ और जो मनुष्य भातःवाल में शिष भाषांत् लिंग या उसकी मूर्ति का दर्शन करे तो रात्रि में किया हुमा, मण्याह में दर्शन से जन्म भर का. सावशाल में दर्शन करने से सात जन्मों था पाप सट जाता है। यह दर्शन का बाहारस्य है ॥ ६ ॥ क्या भूता होजायगा १ (उत्तर ) मिथ्या होने में क्या शहा ! क्योंकि यहा २ या हरे, राम, कृष्ण, नारायण, शिव और अगवती नामस्मरण से पाप कभी नहीं सहता। जो छटे तो तुन्नी कोई म रहे और चाप करने से कोई भी म करे। जैसे बाजकल पोपसीला में पाप बढवार हो रहे हैं पहों को विश्वास है कि इस पाप कर आमस्मरण वा तीर्चयात्रा करेंगे तो पापों की निवृत्ति हो जायगी। रेसी विभ्यास पर पाप करके इस जीक और परलोक का नाग करते हैं। पर किया हुआ पाप भीगना री पहता है। (प्रदुन) तो कोई तीर्थ नामस्मरण सत्य है वा नहीं। (उत्तर) है-वेदादि साय गास्त्री रा पढ़ना पढ़ाना, धार्मिक विद्वानी का संग, वरीवकार, धर्मानुष्ठात, योगान्यास, निर्वर, निरकपट, सण्यमापण्, सत्य का मानना, साथ करना, ब्रह्मचर्य, आचार्य, ब्रतिथि, बाता, रिता की सेवा, पर-मेम्बर की स्त्रुति प्रार्थना उपासना, शान्ति, जितिन्द्रयता, सुशीलता, धर्मयुकः पुरुपार्थ, वान. विकास मादि शुभगुण कर्म दुःकों से कारनेवाले डीने से तीर्य हैं। कीर को अल स्थलमय है वे तीर्य कभी नहीं रो सकत, क्योंकि "जना गैस्तरन्ति तानि सीर्घानि" मनुष्य जिन करके दुःखों 🗓 तरें उनका नाम तीर्प है। जल स्थल सरानेवाले नहीं किन्तु हुवाकर मारनेवाले हैं। प्रत्युत नीवत बादि का नाम तीर्य हो पकता है, क्योंकि उनसे समझ बादि को तरते हैं ॥

समानतीय वासी ॥ २०४। पा० ४। १०८॥ नमस्तीप्याय च ॥ वहा० २०१६। [मं० ४२]

जो प्रस्तवारी एक आवार्य कीर एक शारर को साथ २ पड़ते हो वे सब सतीच्ये प्रधान संपानगोर्थ सेवी होते हैं। जो वेशहि प्राज्य और संप्यभाषकादि वर्ग करायों में सायु हो दसको क्रांपादि प्रापं देना और कार्य दिया केनी स्त्यादि तीर्थ कहाते हैं। नामस्यरण दसको कदते हैं कि—

पस्य नाम महद्यशा ॥ यज्ञा [ बा॰ ३२ । मं॰ ३ ]

ार पान नह्यत्वा ११ प्रधान के वह अवशिष्ठ अर्थेषुक्त आयों का करना है जैसे प्रक्र, परमेश्वर, र्श्वर, परमेश्वर का नाम बड़े यह अवशिष्ठ अर्थेष्ट्रक आयों का करना है जैसे प्रक्र, परमेश्वर, र्श्वर, प्यायकारी, क्यासु, सर्वेद्यक्रियाल आदि जान परमेश्वर के गुख कर्मे रक्षमाय से हैं। जैसे प्रक्र शर से के चेलों ने मन्दिर बना स्कला है। यहां महस्त पूजारी पढ़ आरंश के अस्त्र गांठ के पूरों से माल तेका

सम्यायेष्रकाशः भाता दे। उसके पास दूसरे कुण्ड में ऊपर का जन्न था जहां गर्मी नहीं वहां का भाता है। इसने रहा दै, केदार का स्थान यह भूमि बहुत अब्छी है। परन्तु वहां भी यक जमे हुए क्यर पर पोर मा पोर्ग

विषयानन्द करते हैं। येसे ही बदरीनारायण में उम विद्यायाले बहुत से वेडे हैं। "शवलडी" वार्ष मुख्य हैं। एक स्त्री छोड़ अनेक स्त्री रख बैठे हैं। पशुपति एक मन्दिर और पञ्चमुद्यी मृत्ति का नाम अर रक्या है। अब कोई न पूछ तभी पोपसीना बलवती होती है। परन्तु जैसे तीर्य के होग पूर्व धनर

होते हैं यसे पहाड़ी लोग नहीं होते, वहां की मूमि वड़ी रमखीय और पवित्र है। (प्रत्र ) विन्यानह में विन्ध्येश्यरी काली अप्रभुक्षा प्रत्यदा सत्य है। विन्ध्येश्वरी तीन समय में तीन क्रय वदलती है और उसके बादे में मक्सी एक भी नहीं होती। प्रयाग तीर्थराज वहां शिर मुण्डाये सिद्धि गङ्गा प्रमुण है

संगम में स्नाम करने से इच्छासिदि होती है, यैसे ही अयोध्या कई बार उड़ कर सब बली साहित स्पर्ग में चली गई। मधुरा सब तीथों से श्रधिक, वृन्दावन सीलास्थान और गीवर्द्धन ब्रज्यात्रा वह मान्य

से होती है। स्पंत्रहण में कुरुक्षेत्र में लाखों मनुष्यों का मेला होता है, क्या ये सह वार्ते मिया है! (उत्तर) प्रायक्त तो ब्रांखों से तीनों मृत्तियां दीखनी हैं कि पाषाल की मृत्तियां हैं और तीन कार में

तीन प्रकार के रूप होने का कारण पृथारी लोगों के वस आदि आभूषण पाईराने की चतुराई है और मिष्यपां सहस्रों साखों होती हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा है। प्रयास में कोई नापित नहीन बनानेहार। अथवा पोपत्री को कुछ धन देके सुएडन कराने का माहात्स्य बनाया वा बनवाया होगा। प्रयाग में लान

करके स्वर्णको जाता तो लौटकर घर में आता कोई भी नहीं दीलता, किन्तु घर की सर आते 🔄

दीवते हैं अध्या जो कोई वहां हुव मरता और उसका जीव भी आकाश में यायु के साथ धूमकर जन वेता दोगा। तीर्थराज भी नाम पोपों ने धरा है। अड़ में राक्षा प्रजामाय कभी नहीं हो सकता। यह वड़ी असम्मय यात है कि अयोध्या नगरी यस्ती, कुछे, राघे, मही, अमार, जाजक सहित तीन बार स्त्रा

में गई। स्वर्ग में तो नहीं गई वहीं की वहीं है परम्तु योपत्री के मुख गरोड़ों में झयोच्या स्वर्ग की उड़ गरी यह गपोड़ा शम्बसप बढ़ता फिरता है। येसे ही नैमियारएय आदि की भी पोपलीला आनगी। "मधुरावीन मोड हैं निराली" तो नहीं परम्तु उसमें तीन जन्तु बढ़े कीलाधारी हैं कि जिन हे मारे जल, श्वल और अलिए

कल में कछुवे काट ही खाते हैं जिनके मारे स्नान करना भी घाट पर कठिन पड़ता है। तीसरे बाकाए के कपर जाल मुख के बन्दर पगड़ी, टोवी, गहने और जूते तक भी न खोड़ें, काट खार्वें, धक्रे हे गिरा मारहाने

स्त्रीर ये तीनों पोप स्त्रीर पोपसी के चेलों के पूसनीय हैं। मनों खना श्रादि सन्न कहुने स्त्रीर कन्त्री हो धना गुरु श्रादि क्रीर चीबों की दिखेला क्रीर खहुडुओं से उनके सेवक सेवा करते हैं और बृरदायन अब था तब था, अब वेरयायनयत् लल्ला लल्ली और गुरु चेली आदि की लीला फैल की

में किसी को सुख मिलना कठिन है। एक चीचे जो कोई स्वान करने जाय अपना कर सेने की वह रहे कर बकते रहते हैं। लाओ यजनान ! भांग मधीं और खड़ह सार्वे, पीवें। यजनान की जय २ मनावें। दूसरें

है। यसे 🖍 दीपमालिका का मेला योगर्दन और यज्ञयात्रा में भी पोर्ग की बन पहती है। कुरहेर में मी यही जीयिका की लीला समक्त लो। इनमें जो कोई धार्मिक परोपकारी पुरुष है इस पोपलीला है पृथक् हो जाता है। (प्रज्ञ ) यह मूर्तिपृशा और तीर्थ सनातन से ससे झाते हैं भूठे क्योंकर हो सकी हैं ((उत्तर) तुम सनातन किसकी कहते हो ? जो सदा से चला खाता है। जो यह सदा से होता ते वेद और शासकादि ऋषिमुनिरुत पुस्तकों में इनका नाम क्यों नहीं। यह मूर्सिप्ता अदार तीन साह वर्ष के इधर २ वाममार्गी और अैनियों से चली है, प्रथम आर्यावर्श में नहीं थी। बीर ये तीर्थ मी नहीं

इम्मान्यस्थितात्रे ५ ॥ १ ॥ मञ्जू ॥ मिरानदुरादः रेपमा बेदानां बेदा ॥ ४ ॥ हान्दोग्यः । मः ७ । सं० १ ॥ इसम्बद्धाः देपमा बेदानां बेदा ॥ ४ ॥ हाराविया बेदा ॥ ६ ॥ सूत्र ॥

करार पुरानों के बच्चां त्यासाठी है। त्यासवयन वा प्रमाय कवर्य करना वाहिये हैं है है कि स्वास्त कर्या वह पूरारों से केरी का कर्य पड़े पहाँचे क्वीकि तिहास कार पुरान दें। हैं दें के अपूत्र के हो का कर्य पड़े पहाँचे क्वीकि तिहास कार पुरान दें से के अपूत्र के अपूर्ण के अ

क्रियानीतिहासान् प्ररायानि करपान् गायानाराहोसीरिति ॥

यह ब्राह्मल चौर सुद्रों का बचन है। येतरेय, शुनवस, साम चौर गोपय ब्राह्मल घन्यों ही के विदास, पुराद, करूप, गाया और नारायंशी ये पांच नाम है। (इतिहास) जैसे जनक और याह-दस्य का संबाद। (पुराय) जगदुरपत्ति कादिका वर्णन। (कल्प)वेद ग्राप्ती के सामर्प्य का रेंन कर्यात् निकपत् करना । ( गाया ) किसी का दशान दार्शन्तकप कया मसँग कहना। (नारमांशी) दुष्यों के प्रशंसनीर सा क्षावशंसकीय कर्मी का कचन करना। इन्ही में बेदार्थ का बीध होता है। राज्ये अर्थात दानियों की प्रशंना में कुछ सुनना, अर्थ्येथ के अन्त में भी रुखी का सुनना सिवा े क्योंके जो स्पासहत प्राप्य है उनका सुनना, सुनाना व्यासती के जन्म के प्रधाद हो सहता है पूर्व हीं। जब ब्यासर्जी का जन्म भी नहीं था तब बेदार्थ की पड़ते पहाते सुवते सुवाते थे। इसलिये सब । मार्थान प्राह्मयु प्रन्यों ही 🖹 यह सब घटना हो सकती है। इन नवीन कपेलकरियत श्रीमझागदत एवपुराकादि मिथ्या वा दुधित झन्धी में नहीं घट सकती। उन ब्यासबी ने देश पढ़े और पड़ाकर देशाये जाया इस सिये उनका शाम "वेद्रम्यास" हुका। क्योंकि व्याप कहते हैं बार पार की मध्य रेखा को म्पांत अन्वेद के कारम से लेकर कववेवेद के पार पर्यमा खारों वेद पड़े थे। क्रीर शुक्रीय तथा मिनि सादि शिक्षों को पहाँच भी थे। वहाँ तो उनका उन्स का नाम "हण्डी पापन" या। जो सोई ह कहते हैं कि देही की क्यासजी ने इकट्डे किये यह बात मूठी है, क्योंकि स्यासजी के पिता. . ... पिनामह, पराग्रर, शक्ति, बसिष्ठ कीर बड़ा कादि ने भी खारों बेद पड़े थे। यह बान क्योंकर वंद ! ( परन ) पुरातों में सब बातें मूठी है वा कोई सब्बी भी है ! ( उत्तर ) बहुतसी बातें ीर कोई प्रदासाम्याप से . े जो सक्वी है वह बेहादि सत्यग्रासों की कार ज े क्षा चीवों में दिव को परमेक्टर र पोरो क बराइकप घर

परमान्या माना और शिव बादि को विष्तु के दास । देवीभागवन में देवी को परमेश्वरी कीर हिस

विष्णु कादि को उसके किकर बनाये। गरीशवयह में गरीश को ईम्बर शेष सबको दास दगरे। भन यह बान इन सध्यदायी पोपों की नहीं तो किनकी है ? एक मनुष्य के बनाने में ऐसी परस्पर निध्य रात नहीं होती तो विदान के बनाये में कभी नहीं का सकती। इसमें यक बात की सची माने ते हुमरी भूती और ओ हुमरी को सची माने तो तीसरी भूती और ओ तीसरी को सची माने ते कन मह भूटी होनी हैं। शिवपुरायपाले शिव से, विश्वपुरायपालों ने विष्यु से, वेरीपुरायपाने तीर्व गरिएक हराने ने गरिए में, स्पेतुरायपाले ने सूर्य से कीर वायुपरायपाने ने वायु से पृष्टि औ करीन प्रवय नियके पुना यक यक से यक यक श्रे श्राप्त के कारण किने उनकी उनांत यह श में बिनी। कोई पूर्व कि जो जगन् की उत्पत्ति स्थिति प्रलय करनेवाला है यह अपन क्षीर जी राज होना दे बह गाँव का कारत कमी दो सकता दे वा नहीं है तो देवल गुप रहते के शिवार पुष है करी कह सकते, चौर हन सब के शरीर की उत्पत्ति भी हसी से हुई होगी जित वे कार स्विक्त के के क्षेत्र के किया निर्माण क्यात है। बन्दी है जो कि सर्वेगा बासस्वय है जैसे-गित्रपुराण में शिव ने दशता की कि मैं रहिंद कहां तो एक नारायण जलाशप को इणाव वर्ष हालकी कार्य के कारण, कारण में हो हामा उत्पाद कुमा । उसने देशा कि सब जलमय है। इब ब क पूर्ण करा देख क्लामें पटक दी। असमे यक बुदुबुद्दा उठा और बुदुदुरे में से यक बुद्द अपन प्रभार अगरे क्रमा में अबा कि हे तुम ! श्रृति जाया बर । सामा ने बमने नहीं कि मैं तेन पुर पर रेंब क्लू मू हेरा बुक्क है। बनने विकाद हुआ और दिस्माइट्स क्येपरेन्स दोनों जला पर सहते रहे। तर श्र रद के रिचल दिशा कि जिनको मैंने सृष्टि करने के लिए भेजा था वे बोनों कापन में लग्न प्रमान है हैं। कर तन वंभी के बीक में से क्या मेशिया जिंगा कराजा हुआ कीर वह शीम आकार में भाग सर्वे रूपको देख वे वीजी सम्पर्धि हो गये। विवास कि हमका झादि वाम लेता वाहिये। हो आदि अर्थ ক্ষ্ঠিত হ'ল জণা কৰা পিল জীল মান পৰি বা আহ জীত ন আৰু বছ বুক আহাই। বিন্যু কুলি আ প্ৰচ कर कर कर को लाग को का अपना हाल का शाहरीत कारण का बाद पुत्र का हात । विषयु का माने कर कर कर को लाग को काना हाल का शाहरीत कारण का बेंके उत्तर को बच्चा होनी समीवेग से संबंध विकास का को को की की की की रिक्षकर्थ वर्षर्यान्त्र कीती वाषा की ती सामा बाला मानक करार का बहुत काला सामा है। इसकार्थ वर्षर्यान्त्र कीती वाषा की ही ती सी समका बाला मानारा ता मीथे ही कार दिला के इक्त से कर के कहा में दिखाना कि हो। बहु होना से साथा होगा तो मुख्यों पुत्र बना पर्देगा दिसे क्षेत्र करा का कि उसी समय वक्त साथा की कर केराकी का कुछ उत्पर से उनमें बाता हमी अपने करा करा का कि उसी समय वक्त साथा की करा कि करा है। पुत्र कि अब वहां के कारण है कन्दीने कहा हुन सहस्त्र क्या है। हुन कि साथार ही बात कारण क्या में प्रशास किंव का गाड है का महीं है कर्न्दिन सद्दा कि सही । झ्या ने प्रशास क्षापार गा हमार काप अमा की तेवीं कापूरी देखी कि में इन्य दिश के लिए यह बूच की धारा वर्षीती थीं के हुन कर कि दे पृष्ण कर्यान्य वर्ष वर्षा आर्थ नेका तो में मुसको दिकाने पर से शाही वर्षाते करादित हैं करी कार्य नहीं हैंप शतक बड़ा वृद्धित बोचन बोता जो शतकी वहीं देशीरी सी मैं सुपत्री करें कर हें न का ने वे कर के बादा कि इस केरी मूझ करने ही वैधारी मा में मूनकों पर अपने हें ने का ने वे कर के बादा कि इस केरी मूझ करने ही वैधी शासी वेशी रे मा मूस हैं दां कार अप्रतिष्णु स्टार वे कारण हत स्थान्य कहते ही वेशी साथी वर्गन । तत प्रति कारण स्थान । तत प्रति कारण स्थान इति कर तिक्तु वक्षा सुन्धि स्थान के स्थान सिंदी विकास सिंदी है। विस्ता सिंदी हिन्दी इति कि तिक्तु वक्षा सुन्धि स्थान कारण सही सिंदी, स्थान के दहा सिंसी स्थान । हिन्दी बड़ा बंदे कार्र रचा तब ताल कीर कुछ में कार्यों देश दूस बोती निता के लिए ता दे अब तिर है में राज रिवजा की वृक्ष की स्थाप किश्व के शिव के शिव के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थापित है में राज रिवजा की वृक्ष की स्थाप दिशा किश्य के सुन्त के बार क्षांकी ने

पैसे ही धातपत में विष्णु की नामि से कमन, कमन से प्रह्मा और प्रद्वा के शहिने प्रम के कंगूडे से स्थावंश्व कोर वार्षे कंगूडे से सरवरूपा राणी, लखाट से रह कीर मरीचि काहि दश पन दासे दश प्रशापति, उनकी सरह अकृषियों का विवाद कश्यप से, दनमें से दिति में देख. दन से शास्त्र. मिरिति से आदित्य, विजता से पछी, कह से सर्प, सरमा से कुछ, स्वाब आदि और काम कियों ने प्राची. घोरे, अंट, राधा, मेंसा, शास, प्रस्त कीर बन्द कादि क्या कांट्रे सहित बरुप्र हो गर्व। बाहरे बाह ! मागवत के बताने बाले लालवसायद ! क्या कहना नमकी, वेसी २ विथ्या काने लियने में तनिक भी केमा और शहस न आई, निवह अन्धा ही बन नवा। अला की पुरुष के रजवार्व के संबोग से मनुष्य वो बनते ही हैं परन्त परमेश्वर की स्विष्टक के विरुद्ध प्रमु, पत्ती, सर्प कादि कभी बन्दम नहीं हो सकते । भीर दाथी, जंट, सिंद, कुला, गथा और पूछादि का हती के गर्यायय में स्थित होते का अवकारा भी व हां दी सकता है । और सिंह बाहि रापस होकर अपने सा बाप की क्यों व लागरे । और मनुष्य स्पीर से परा पत्ती बुद्धादि का होना क्योंकर संग्रव हो सकता है ! शिकार है पीप कीर पीपरियन इस महा मसरभव कीका की क्रिसरे संसार की कभी तक भ्रमा रक्वा है। भ्रमा इन महा भूठ बानों को वे भ्रम्ध पीप कीर बाहर शीतर की फूटी कांकी वाले उतके देले शुक्त कीर मानने हैं। वह ही काक्ष्य की बात है कि ये मतुष्य हैं वा धान्य कीई !!! इन भागवतादि पुरावी के बनाने वाल क्यी नहीं गर्भ ही हैं नए ही गर्व ! या जन्मत समय धर क्यों न गर्व ! क्योंकि इन पार्थों से क्यते तो कार्याक्न देश पुकी श बस काता । (अहन) इस वाती में विरोध मही का सकता, वचींका 'क्रिसका विकाद क्षरी का गीन' अब विचलु की सुनि करने लगे तब विचलु की चरमेलर क्रम्य को दास, अर टिक है गुए गाने तमें तब दिव की परमात्रा काच की किकर बनाया। कीर परमेश्वर की सन्दा है सर दम सकता है। प्रमुख से प्रमु आदि और प्रमु से प्रमुखादि की बल्पनि परमेश्वर कर सहना दे देशो ! विना कारण अपनी माया शे सब खाँछ अबी कर वी है। उसमें कीनशी बान क्रमाँटन है है मो करना चाहे सी सब कर संबता है। (बचर) बारे भोते कोगी ! विवाह में किसवे शीन गांव है बसको सबसे बड़ा कीर हुसरों को छोटा वा निन्दा कराया बसको सब का बार तो नहीं बशके? करी योशशी तुम आर कीर पुराशकी कारणी से भी बहुबत वारणी हो आपका नहीं कि किसरे पंत्र करो योशशी तुम आर कीर पुराशकी कारणी से भी बहुबत वारणी हो आपका नहीं कि किसरे पंत्र क्यों करी की सबसे बहुर बगाओ और क्रिसने बिसोब करी असको सब से श्रीव टहराको । तुमको सार भीर भर्म से क्या प्रवीक्षण है किन्तु तुमको तो कार्यके स्थार्थ ही से काम है। सारा सतुन्द से हो सकती है। जो कि एकी कपटी हैं अर्थों को जायादी कहते हैं। यरकेश्वर के इक कपटारि हंग्य म

सत्याचे प्रकाराः

210 प्रमा, रम्द्र, गरीश और सुर्वादि को उनके वास ठहराये । वैष्एकों ने विष्णुपराण आहि में रिण्

बात नहीं होनी तो विद्वान के बनाये में कभी नहीं का सकती। इसमें एक बात को सबी मार्ग हुमरी भूती और जो हमरी को सधी मार्ने तो तीसरी भूती और जो तीसरी को सधी मने ते क सर मूटी होती हैं। शिवपुराख्याले शिव से, विष्णुपराख्यालों ने विष्णु से, देरीपुराल्याले नि गरें एक इशने ने भरीम में, सूर्यंपुराखवाने ने सूर्य से और वायुपराख्या है बाबु से सूर्य इंग्रॉन प्रथय विमारे पुता एक एक से यक एक को जगत के कारण विगे अनकी उर्णात दह । में बिसी। कोई पूर्व कि को जगन् की उत्पत्ति स्थिति प्रकथ करनेवाला है यह हागन और की रण केंटा है वह गृदि का कारत कभी हो सकता है वा नहीं। तो देवल गुप रहते के शिवार हुए न्द्री पद सकते, और इत सब के शरीर की उत्पत्ति सी इसी से दुई होगी फिर वे आए सुंदितर कीत प्रविश्वक होकर संसार की उत्पत्ति के कर्या क्योंकर होसकते हैं है और अल्लिस भी विकास इत्रत से हर्जा है जो कि सर्वता बसस्मद है जैसे-विष्णुगान में शिव ने प्रच्या की कि मैं स्टि कर्क तो यक नारायन बनागय को प्रणा प हानारी कार्य के फाराना, कामन में हो महा। उत्पास सुधा। उसने देशा कि सब अन्नाय है। इन के कहान दश रेक अन में पटक दी। बसमें यक बुदुबुदा बड़ा और बुदुदों में से यक बुद्द श्री हुवा : कारे क्रमा के बढ़ा कि हे तुव ! काष्टि अगस कर । ब्रामा के उसम कहा कि में केत तुव श

परमान्मा माना छीर शिव आदि की विष्णु के दास । देवीभागवन में देवी की परमेश्वरी और लि विम्सु क्यादि को उसके किकर बनाये। गरीग्रङ्ग्व में गरीग्र को ईश्वर शेप सबको दास बनारे। मध यद बान इन सम्प्रदायी पोपों की नहीं तो किनकी है ? एक मनुष्य के बनाने में ऐसी परसर सिन

वि म् लू देना कुत्र है। तमदे विवाद बुझा और विध्यतहरूम वर्षपर्यत्त वीमी जल पर तहने रहे। तर म रेट के र्रावण दिवस कि जिनको है ने कृष्टि करने के लिये भेजा या वे दोनों आपान में लड़ माड़ रहें है लय कर दोनी से वेल में के लक्ष नेत्रीमान किया कराम सुधा और वह सीम आकार में बना म केर दोड़ कले बहु पिश की में गीर्दे ना शाद केरू म कार्य कहा था। देश हैं के स्वार्य कर के बीट को काल की बारा हुन का शहर का का का वाद वह पुत्र कहार । १४ मा है। की बी प्रिकालक कर राज्य करने अपने रही तो भी अनका भारत अगर को बहुत वाला सामा प्रति है। प्रकालक कर राज्य करने अपने रही तो भी अनका भारत स पाया । तम तीचे से आर दिण्य है करण संस्था के करण में पितारा कि की बहु हैना से सारा होगा तो सामको पुत्र बनता गीता है। के सहस्य के करण में पितारा कि की बहु हैना से सारा होगा तो सुम्रको पुत्र बनता गीता है। के ज रहा का कि उसी अन्य वक्त बाद कीर बेतती का मुख्य होंगे हों। के ज रहा का कि उसी अन्य वक्त बाद कीर बेतती का मुख्य करार से कार आया, दूसने होंगे करा कि उस करारी करा कि नुस बहाँ से कार्य है उन्होंने बहा हम सहस्य वर्षों में हम शिंग के साधार है। जैने के हैं है क्षणा में कुरर रण किया का पांच है जा नहीं है क्योंनि कहा कि गहीं। प्रधाने कार्या का वहा है। इयार आया बना केर रेजी आर्जी देशों कि मैं दस दिना के सिर यर दूध की धारा बर्गीनी मी श्रीत है। ब रू हि है पूज बजीना का नेहीं मार्थी देशों भी मैं मुगको दिवाने पर में मार्थ पे हरी है है। असे असी की जाता की मार्थ देशों मार्थ देशों भी मैं मुगको दिवाने पर में मार्थ है स्वीते स्वाह स्व करी कारणे कहीं हैंगे । तब कहा ज़िल्ह होचा हो साझी वह से साही । हाई ते कहीं कहीं की साही कहीं हैं की साही हैं है कर दन हुं भव जानों ने प्रत्य करा कि इस निवास का शाधी नहीं देशाया तो संतुत्रका प्रत्य कर दन हुं भव जानों ने प्रत्य करा कि इस निवीस्त्र करते हो। देशी सादी देशी । तद तै नी हैं यो कार जात रिक्ता जनक ही कार्या के कार्या हो किसी सादी स्वर्या स्वर्या के कार्या के कार्य के कार्या के कार्य के कार्या के कार्य के कार्या के कार्य कार्य के कार् हर्। रे तर रेराक्ष व कर अवस्थि इन का बाद अर्थ रिका, अपने के कर है कि अर्था। है है है कड़ की नार्रोडिया त्रव नाम कीत वृत्त ने अल्ली दीर इस की विश्व के हिंदू वर्ष कर दिन में संस्कृति पर को प्रश्न के साम दिन के हैं? " कर दिन में संस्कृति पर को प्रश्न के साम दिना कि जिल्ला सून्त के जो दर्गा के

क्ता के घर में से बार सिरे ? म पैसे ही भागपत में विष्णु की नामि से कमल, कमल से प्रहा। कौर प्रहा। के दाहिने एए के केंगुडे से स्वायंभव और वार्षे अंगुडे से सत्यक्या राष्ट्री, लखाट से बद्द और मरीवि आदि दश पृत्र, क्षेत्र दश प्रजापति, वनकी तेरह सहकियों का विवाह कश्यव से, इनमें से हिति से देख, दन से शतक. मिरिति से ब्राहित्य, विनदा से पत्ती, कद से सर्प, सरमा से कुके, स्वात ब्राहि कौर ब्रान्य निवधों से हाथी. भेंदे, ऊंट, तथा, ग्रेंसा, वास, फूस और बहुर बादि खुद्ध कांट्रे सहित उत्पन्न हो गये। बाहरे वाह ! यागवत के बनाने वाले सासदामाजह ! क्या कहना सुमकी, वेसी २ विष्या बाते लिखने में तनिक भी बचा चौर शरम न चार्र, निपट कामा ही बन गया। मना स्ति पुरुष के रखवां वे के संबोध से सन्ति ती बनते ही हैं परम्त परमेश्वर की छाएकम के विरुद्ध पहा, पत्ती, सर्प ब्रादि कभी बार्य नहीं हो सकते। भीर दायी, औट, सिंद, कुला, गथा सीर वृक्तादि का स्त्री के गर्बायय में लित दोने का सबकारा भी कहां ही सकता है ! और सिंह साहि रुपन्न होकर अपने मा शप की क्यों न कार्य ! और मनुष्य शरीर से गरा पत्ती युक्तादि का होना क्योंकर संभव हो सवता है। धिवार है योव और योपरियन इस महा मसम्मय सीता को जिसने संसार की अभी तक अमा रक्षा है। मला इन महा भूठ बानी को वे करथे पीप कीर बाहर सीतर की फुटी कांकी वाले उनके येले सुनते कीर मानते हैं। वह ही काध्ये की ा ला बाहर सागर का फूटा आजा वाल इनक यह चुनत आव शावन है। वह है किये विदे वह है कि वे सानुष्य हैं वा साम बाहें हैं। 12 समामवाति हुएताई वे बनाने वाले क्यों तहीं वर्ष है। है नट हो गये है या उन्मत समय मर क्यों ह गये हैं क्योंकि इन वारों से बयने हो व्यावस्त हैग्र दुन्हों नट हो गये है या उन्मत समय मर क्यों ह गये हैं क्योंकि इन वारों से बयने हो व्यावस्त हैग्र दुन्हों ्या पार्टिक स्थाप स्थाप कार्या क्या का विश्व किया है। विश्व से विश्व क्या है। विश्व किया किया है। विश्व किया ह सब बन सकता है। मनुष्य से पगु आदि और पश्च से मनुष्यादि की बन्पत्ति परमेश्वर वह सकता ्रिया हिला कराय आपना अध्याप अध्याप अध्याप अध्याप करा व्याप प्रदानक दिया है है। उससे बीटिया वा का कार्यटित हैं दे रेगो हिला कराय आपनी माणा से सब पछि व्यक्ति कर बीटिश उससे बीटिया वा कार्यटित हैं की करणा पाटे सी सब कर सकता है। (अवार) अपने भीते लोगो है विवाद में जिससे पाँउ साने हैं इसकी सबसे बड़ा और कुसरों की होटा वा जिल्हा आध्या उसकी सब का बार मो नहीं बसाने हैं न्धारा सदस्त बहुत और कुसरों को दुष्टा वा तनवा कराया उसका सब बने करा तो नहीं दक्षांते हैं को पोर्थती मुत्त आर कोर पुरामिश बारणों से भी बहुबर गाणी हो कथा नहीं ? कि उसके रे पूर्व कमो देशी को सबसे बहुत बनाओं कोर किससे दिशोज करी उसको सब से जीव बहरायों । मुत्यते सत्त कोर क्षारे से क्या प्रणोजने हैं बन्दी सुप्रवों तो कपने स्वार्थ ही से बाम है। मारा मनुष्य से हो एक्सी है। जो कि दुब्दी कपरी हैं उनहीं को मारावी कहते हैं। परमेशन से बुक्त कपराई होत से सोसे

परमात्मा माना और शिय आदि को विष्णु के दास । देवीआगवत में देवी को परमेश्वरी और हिंग विष्णु श्रादि को उसने किंकर बनाये। गणेशक्यह में गणेश को ईश्वर शेष सबको दास बनाये। मह

यह यात इन सम्प्रदायी पोपों की नहीं तो किनकी है ? एक मनुष्य के बनाने में पेसी परस्पर कि थात नहीं होती तो यिद्वान् के बनाये में कभी नहीं आ सकती। इसमें एक बात की सबी मने हैं दूसरी भूठी और जो दूसरी को सची मार्ने वो तीसरी भूठी और जो तीसरी को सची मार्ने हो इन संय भूठी होती हैं। शिवपुराणवाले शिव से, विप्लुपुराणवालों ने विप्लु से, देवीपुराणवाले ही है गणेग्रखगडवाले ने गणेग्र से, स्पंपुराखवाले ने सर्च से और वागुप्राख्याले ने वागु से संह र उत्पत्ति प्रतय तिसके पुनः एक एक से एक एक जो जगत् के कारण सित्ते उनकी अविष एक प से लिएती। कोई पुद्धे कि जो जगत् की उन्पत्ति स्थिति प्रलय करनेवाता है यह उत्पन्न और जो रण होता है यह सृष्टि का कारण कभी हो सकता है या नहीं है तो देवल सुप रहते के सियाय हुन महीं पह सकत, और इन सब के शरीर की उत्पत्ति भी इसी से हुई होनी किर वे आप द्वीए पर

और परिच्छित होकर संसार की उत्पत्ति के कर्चा क्योंकर होसकते हैं ! और उत्पत्ति सी विवहर्ण

प्रकार से मानी दें जो कि सर्वथा श्रसम्बव है जैसे-शिषपुराल में शिव ने इच्छा की कि मैं सृष्टि कर्क तो यक नारायल अलाग्रय को उपन्न प दसकी नामि से कमल, कमल में से प्रशा उत्पन्न हुआ। उसने देखा कि सप जलमप है। इन ह धत्रति उटा देव जल में पटक ही। उससे एक बुदुबुदा उठा और बुदुदुरे में से एक पुरुष वि दुषा । उसने प्रद्रा से कहा कि हे पुत्र ! सृष्टि उत्पन्न कर । ब्रह्म ने उससे कहा कि में तेरा पुत्र अ बिन्तु तु सरा पुत्र है। इनमें विवाद हुआ और दिव्यसहरा वर्षपर्यन्त दोनों अल पर लहते रहे। तर अ देव में विकार किया कि जिनको मैंने स्तृष्टि करने के लिये भेजा या वे दोनों आपस में लड़ अगई रहें तक दानों के बीच में से एक तिशोमय लिंग बत्यस हुआ और यह शीम आकाश में धना म उसको देव दे दोनों साध्ये ही गये। विचारा कि इसका स्त्रावि सन्त्र लेता चाहिये। जो साहि सेंद्र शीम् कारे यह पिना और को पीट्से या बाह से के न आवे यह पुत्र कहारे। विष्णु हुई ही ही से धर के तीचे की कक्षा और प्रद्रा हुंस का शरीर धारण करने ऊपर की उड़ा ! दोनें प्रतीशा से तर्क दिध्यमदस्य वर्षयर्थन्त्र दोनो शतते रहे तो मी उसका ऋसत क पाया । तप नीचे से अपर विषय करर से मीचे प्रदान दिनारा कि सी बंद होड़ा से साथा होगा तो मुमस्त्री पुत्र बनता प्रोणा है। सीच रहा या कि उसी समय यक गाय और देतकी का वृत्त उपर से उत्तर आया, इसते हमा पुष्त कि तुम कहां से बाय ? उन्होंने कहा हम सहस्र वर्षों से इस क्षिम के आधार से बात कार्य

हरारे साम करो कीर येमी साम्ही देशों कि मैं इस लिंग के हिर पर दूध की धारा वर्षाती थीं के ही कट हि मैं पूज बर्दांग था, पेसी साची देशों तो मैं तुमको दिकाने पर ते चतुं। उद्देति बहा हिंदें अर्थी साची करी की ्रभूटी साधी नहीं देंग । तक बहा। कृषित होकर बोजा को साधी नहीं देशोगे तो मैं तुमकी क्या कर है। अपने के क्या कर कर है। जा की कार्या कर है। जा की कार्य कार्य कर है। जा की कार्य कर है। जा कार्य कर है। जा की कार्य कर है। जा कार्य कर है। जा की कार्य कर है। जा कार्य कर है। जा की कार्य कर है। जा की कार्य कर है। जा कार्य कर टेग हैं तह दोनों ने इट के कहा कि इस प्रैसी मुख कहने ही देशी साही देशों। तह ती हैं की र्षा कोर कमें ! दिण्यु प्रथम ही सामये ये ब्रह्म हो। यहने हो। येसी साही द्वर्था । ये स्वाह से स्वाह से स्वाह से अपने के से ! दिण्यु प्रथम ही सामये ये ब्रह्मा श्री पहुंचा । विण्यु से गूंडा कि मू चाह से स्वाह है . महिंदर दिन्दु वजा मुमची दमका यह मही शिक्षा, क्या ने कहा शिले साथ। दिन् बहा कोई साफी देखों: तब साथ कीर बुख में साखी है। इस दोनी सिंग के लिए पर श . अर किए में में रेज्य निष्का और वृक्त के सादी है। इस बोनी किया के प्राप्त अर किए में में रेज्य निष्का और वृक्त को साम न्द्रिया कि क्षित्रमें सू भूठ बोसा इसकि के

महाने पुरादस सिंगका बाह है वा नहीं है उन्होंने कहा कि नहीं। प्रहा ने उनसे हरा हि है

पकादशसमुद्धास:

बहने से यह सिद्ध होता है कि यहां पुछिषी न होगी। आकाश, वायु, अप्रि और कल होगा तो ऐसा हार मन्दिर बीर जल किसके बाधार थे हैं पूनः जय विजय ने सनकादिकों की स्तुति की कि महाराज है पुनः इस में दुरुष्ट में कर कार्येन । उन्होंने उनसे कहा कि को प्रेम से नागायण की मिक्त करोगे ती सारवें क्रम और जो विरोध से अक्ति करोगे तो तीसरे क्रम बंकुएउ की प्राप्त होबोगे। इसमें विकारत सहिये कि अप विजय नारायण के नीकर थे। उनकी रक्षा और सहाय करमा आगयण का कर्माम हाम था। जो अपने नीकरों की विना अपनाध दुःख देवें उनकी उनका स्वामी दृहह न देवे तो इसके भीटरों की हुर्देशा सब कोई कर आले । भारायण को उवित था कि जय विजय का सरकार समकाहिकों की पूर्व दशक देते क्योंकि उन्होंने मीतर आने के लिये हुठ क्यों किया कीर नीकारे से लड़े क्यों है हार दिया उससे बदले सनकादिका को पृथियों में बाल देना नारायण का न्याय था। जब दनाना करचेर नारायण के बर में है तो उसके सेवफ जो कि वैष्णय कड़ाते हैं उनकी जितनी नुष्टुंग डो इतनी छाड़ी है। पुनः वे हिरएपाल और हिरएपकाव्यपु अत्यक्ष हुए । अनमें से हिरएपाछ की धराह ने मारा । असकी च्या इस प्रकार से लिखी है कि वह प्रांचरी की खटाई के समान क्रपेट शिराने धर सी शया। विक्य विवाह का स्वक्रप धारण करने उसके शिर के नीचे से प्रांधवी की शुस्त में धर लिया। बह शहा रेंगी की लड़ाई हुई। यराह में द्विरएयाल की सारशाना। इस पीपों से कोई पुछे कि पृथियां गोल 🕏 पा पटार के समाम ! तो कुछ म कह सकते, क्योंकि वीराविक लोग भगोलविका के शब है । मना इब मेरेंद्र कर शिराने धरकी काप किस पर सीया ! बीर बगढ़ किस यर यह घर के बीह बाव ! प्रिकी भी तो धराहबी ने सूत्र में रखली फिर दोनी किस पर लड़े दोने लड़े । यहां तो और मोर्ड टहरने की रेगर नहीं थी किन्तु आगश्तादि प्राण बनानेवाले योपत्री की खाती पर दर्व दीक कई दीने र परन्तु पीपती किस पर सोवा होगा। यह बात इस प्रकार की है असे "गव्यी के बर गर्या काये बीस गर्यात्री" क्व विष्यायादियों के घट में इसटे गच्ची जीग आते हैं फिट गच्च भारने में क्या कमती ! अर रहा हिरदच रदया उसका लड़का को प्रहाद या यह भाग हुकाया। दलका पिना पड़ामें को पाष्ट्रयाना है भेजाया। तड यह क्रास्पापकी से कहताथा कि सेदी पहासे बाद यस किय देसी। का दसके कप ्या था। तब यह आरपापका सा करता था। का प्रता थहा मात्रा शास व्या क्या हमा। कब देशन वस्त के सुत्ता वस्त करता करता के सुत्ता वस्ति करता मुद्दानोर शुकु का मात्रक करते करता है दि के स्वता हमा करता करता करता करता करता करता करता संबंध के प्रदाष्ट्र के तिराया, कुट में साक्षा, परन्तु वसको कुरता कहा हो। तब वसके एक कोई वा करता मार्गि में तथा के उसने योजा को तथा इप्टोब शास तथा हो तो तु दसको पकड़ के सा करता महित पकड़ के सी करता। असरे शास हमा करता के स्वता का करती करता करता करता करते कर होंगा करता करता करता करता करता में देंसिर निकला चीर उसके बार को पकड़ पेट काड़वाला। यथाल महार को लाई से कारने स्ता। महाद से कहा यर मांता। असने अपने पिता का सद्गति होनी शांती। एसिंह ने वर दिया 

कारिये। जा यह म जहें तो जानी वह मां न जना होगा भीर मुसिए माः क्यों न जहां ! प्रध्य तीवर

सरकार्य प्रकाशः રશ્ર

से उसको मायाची नहीं कह सकते। को कादि सृष्टि में कश्यप कीर कश्यप की हिरवों से प्यु. एकी सर्प, बृद्धादि दुप होते तो आजकल भी यैसे सन्तान क्यों नहीं होते ! स्पिक्स जो पहिले हिस सरे वरी ठीड है। श्रीर श्रममान है कि पोपनी वहीं से धोखा बाकर बके होंग-

तस्मातु कारयप्य इमाः प्रजाः ॥ [ शत० ७ । ४ । १ । ४ ]

शतरथ में यह लिखा है कि यह सब सृष्टि कश्यप की बनाई हुई है।

करयपः करमात् परयको भवतीति ॥ निरु० [ अ० २ । सं० २ ]

सृष्टिकर्ता प्रमेश्वर का नाम कर्यप इसलिये है कि पश्यक अर्थात् "पश्यनीतिपश्य प्रश्र

पराकः" को निर्म्न दोकर खराजर जगत सब बीय और इनके कर्म, सकल विद्यामी की वरण्य देकरा है कोर "बायस्तविषयंग्रध" इस अहामाप्य के वचन से बादि का अदार अन्त बीर बान ब

बर्ग काहि में काने से "पदयक से "कत्यप" दन गया है। इसका कार्य न जान के भाग के लोडे वा कारण क्रम रहिद्दिरुद्ध कथन करने में नय किया।।

हैंसे मार्चरदेवपुरात के पुर्यापाठ में देवों के शरीनों से तेज निकत के एक देशी स्वीतनी क्षा हुणापुर को सारा । वक्त बीज के शारीर से यक चिन्दू भूमि में पढ़ने से बसके सहस रक्त बीज के प्राप्त

होंने से तरह जानू में रक्ताचीक भरकाता, दक्षिर की तदी यह खबानी कादि समेह बहुतरे क्रिस रक्ते हैं। कर रखारी के राय कारत अरगता था तो नेवी और नेवी का सिंह और उसकी सेना कहां सी

थीं कि बड़ो कि देवी में हुत दे रत्नदीत से तो सद असत् दत्तवीत से नहीं भरा सांत्री मां अन को पद्म पर्या, अपूच्यादि मानी कीर कलल सगर, मच्छा, सब्द्युप, सस्यादि, यतन्यति साहि बुध सा

रहणे दियां बढ़ी विधित आनमा कि नुगांगड बनानेवाले योग के घट में मागकट बले गये होंगे [] रे कर कर ही समामक कथा का गारीवा मन की सहरी में बढ़ाया जिनका ठीर म डिकामा II

कर्ष डिलको "धीनद्वागपन" कहने हैं उसकी सीसा द्वारो । ब्रसाशी को गारावर्ग ने बतु सी की सम्बद्ध का क्योल किया-

क्षार्व परमणुष्टं में याद्विकानसमन्त्रितम् । सरहत्वं तदक्कव्य ग्रहास्य गरिनं मया ॥ [गा॰ स्कं॰ २। घ॰ ६। स्रोक्त ३०]

कर स्थापकर का सूच ही भूता है तो बसका बना करी म भूता होगा है कर्य - दे अग्रन्त ! मू मेरा परमन्त्र क्षान को विकास कीर रहस्तपुत्त और वर्ष सर्थ देव

माण का कर है दर्भी को मून में संदर्भ कर 1 कर दिवानपूर्ण झान करा तो परम संपत्ति वाल ही रिरोधक नकता क्वर है कीन नृत्र विशेषक की नहत्त्व की वृत्रदल है। अब सूब नहीं के कार्य है है तो हमी ware of se' ! speft at er fem fe ...

मरान कार्र्य करेलू न विष्टित करिनियु ॥ साग॰ (क्रं॰ २। ध॰ ६। सेन्द्र २१) कार करन महि कीर विकार अथव में भी मीं हु की बादी में आतहोत, वेशा विश्व के दूर नार्व

क्राज दे सोंधर हाथ स्थापराण विका १ इप वोशों है से तक बात सबी जुनती भूती। हैसा ईवर से सोंधर हाथ स्थापराण विका १ इप वोशों है से तक बात सबी जुनती भूती। हैसा ईवर होत्रों बान मही। अब चेतुरह में बचा होत्र कार्य हंग्यां, गुन्त सही है मी सरकारकी को वेहन है हुल में बाद करें हुका है से बाद हुआ तो नह अर्थ है। नहीं ह तब अर्थ दिना है नार्थ

थे। सानी की कावा पालती अवस्य थी। उन्होंने सनकादिकों को शेका तो क्या अपराध हुआ। हम पर दिवा क्राप्ताध छाप हाँ महीं लग सकता । जब छाप लगा कि तुम पृथियी में तिर पड़ी इसके करने से यह विक्ष होता है कि यहां पृथियों न होती। आकाय, यायु, व्यक्ति और जल होता तो पैसा हार सीरह को र क्रम कि रहे के स्वाप्त के पुत्र कर किया है हमक कि स्वाप्त की की स्वाप्त की कि महाराज ] इस रम पेहण इस किराने सामार्थ के पुत्र कर हिला के समकादिकों की स्वाप्त की मिछ करोगे मी सान्वें क्रम कीर की विरोध में असि करोगे ती तीसरे क्रम वेकुएउ की प्राप्त दोक्षोगे। इसमें विकारना वादियं विजय विजय नारायण के श्रीकर थे। उनकी रह्या क्रीर सद्वाय करना सारायण का वर्सम्य काम था। जो क्षपने मीकरों को यिना कायराध्य दुःश्य देवें उनको उनका स्थामी द्राष्ट्र म देवे तो उसके भीररों की दुरेशा सर कोई कर काले। नारायण की उचित था कि जय विजय का सरकार सनकादिकों को शुक्ष श्रम बंगे क्योंकि अक्टोंने भीतर काने के लिये हठ क्यों किया है और गोकाों से सब्दे क्यों है हार दिया उनके सदले सनकादिकों को पूछियी में डाल देना नारायण का न्याय था। जब इतना झाणेर नाएए के घर में है तो उसके सेवक जो कि वैष्णव कडाने हैं उनकी जितनी दुईशा हो उतनी धाड़ी है। पुत्रः वे हिर्दायात और हिरायजारुणु अपन्न पुत्रः। अगर्ने हैं हिरायात को बराह है सार। उसको है। पुत्रः वे हिरायात और हिरायजारुणु अपन्न पुत्रः। अगर्ने हैं हिरायात को बराह है सार। उसको है। प्रसाद सामार से सिसी है कि यह पूर्वियों को चटाई के समान सपेट ग्रियने घर सो गया। विष्णु वराह का श्वक्त भारत करके उसके शिर के नीचे से पूचियी की मुख में भर लिया। यह उठा। नि की लड़ाई हुई। बराद ने दिरत्यास को मान्डाका। इन पोपों से कोई पुछे कि पृथियां गोत है त घटाई के समान है तो कुछ न कड सबोंने, क्योंकि पीराधिक लीग भूगोस विद्या के शुप्र हैं। भना जब िट कर शिरात भासी बाप किस पर सोया है और बराइ किस पर पर भर के होड़ बाय है पृथियी ों नो पराहर्ता में सन में रखली फिर दोनों किस पर लड़े होके लड़े ! यहां तो भीर कोई ठहरने की हैपर नहीं थीं किन्त आगयनादि बराख बनानेवाले पोयत्री की खाती पर उदे होक सबे होंगे र परश्त गेपत्री किस पर स्तेया होता है यह बान इस प्रकार की है जैसे "सच्ची के घर गच्ची झाये बोले गण्नीता" अब मेण्यावादियों के घर में इसरे राज्यी जीग आते हैं फिर गज्य मारने में क्या कमती ! अव रहा हिरएय-न्दिय उसका लक्का की प्रदाद था यह अन्त हुआ था। उसका पिता पढ़ाने की पाठशाला में को था। तब यह सरपापकों से कहता था कि मेरी पहा में राम राम किया देशो। जय असके बाप सुना उससे कहा तु हमारे शत्रु का अतन क्यों करता है । श्रोकरे ने म माना । तब उसके बाप ने उसकी र्शिय के पहाइ से गिरावा, कृप में डाला, गरन्तु उसकी कुछ न हुआ। तव उसने पक लोहे का बन्मा मानी मैं नपा के उसने बंदा की तेन इष्टरेंद राम समाही ती तू इसकी पकड़ने से न क्रतेना दिए पकड़ने की खला। अनम ग्रहा हुई जलने से बन्देगा या कहीं निरायण ने उस लाओ पर अर्थ २ क्रियों की पंक्ति करताई । उसकी निराय हुआ सट सहसे को जा एकड़ा । यह फट गया उसमें उत्तिह निहला और उसके याप को पकड़ पेट काड़वाला। पश्चात् प्रहाद को लाह से चाटने त्या। प्रह्वाद् सं कडाबर सांग। उसने अपने पिना कासद्गति होती सांगी। प्रसिद्ध ने वर दिया के तरे श्राप्ति सुरुष सद्दाति की गये। अब देखी ! यह भी दूसर गयोड़े का भई गय'ड़ा है। किसी ा कार्य पुरुष सहिमात का गया कर पूर्वा पुरुष के प्रति है । विकास निवास कर पाय है । विकास निवास कर प्रति है । विकास निवास कर प्रति है । विकास कर प् हिंद् ऐसा सूर्य पढ़ना होड़ वैशमी होना बाहता था। जो जल र हुद सम्मे ले कीड़ी सहने छना स्थीर प्राप्त प्रति होते के ताला इस बात को जो सबी साते उनको सी राडधे के साथ सता देश वादिय । जा यह m जहे तो जानो यह भो न जला होना कोर नृसिंह मा क्यों न जला गिरम तीसर

जन्म में चेकुएट में आने का यर सनकादिक का था। क्या उसको तुरहारा नारायण भूल गया र प्राथक की रीति से प्रक्षा, प्रजापति, कश्यप, हिरण्यास और हिरण्यकश्यपु सौधी पीड़ी में होता है। शि पीदी महाद की हुई भी नहीं पुन: इसीस पुरुष सद्यति को गये कह देना कितना प्रमाद है! श्री किर व ही हिरग्याच, हिरग्यकम्यपु, रायण, कुम्मकरण, पुन: शिशुपाल, दन्तवक श्रव हुर है मुसिंह का यर कहां उड़ गया है पेसी प्रमाद की वाते प्रमादी करते, सुनते, और मानते हैं विहाद की

श्रीर श्रद्धरजी:---

रयेन वायुवेगेन ॥ [मा० स्कं १० । घ० ३६ । स्रोक ३८ ] जगाम गोकलं प्रति ॥ [ मा० स्कं० १० । प० म० ३८ । श्रोक २४ ]

अकूरजी कंस के भेजने से वायु के वेग के समान दौड़ने वाले घोड़ों के रथ पर बैठ के सर्पे से वले और चार मील गोकुल में सूर्यास्त समय पहुँचे अधवा घोड़े भागवत बताने वाले की परिम करते रहे होंगे र या मार्ग भूलकर भागवत बनाने वाले के घर में बोड़े हांकने वाले झीर सक्रूपी आ स्रोगये होंगे ?

पूतना का गरीर छः कोरा चौड़ा और बहुतसा सम्मा बिक्य है। मधुरा स्नीर गोकुल के प में उसको मारकर श्रीष्ठप्युत्ती ने डाल दिया। पेसा होता तो मयुरा और गोकुल होना इवकर इस पीप

का घर भी दद गया होता ॥

और अजामेल की कथा ऊटपटांग लिखी है—उसने नारद के कहने से अपने लड़के का ना "नारायय" रक्त्रा था। मरते समय अपने पुत्र को पुकारा। बीच में नारायण कृद पड़े। क्या कार इसके अस्ताकरण के माय को नहीं जानते थे कि यह अपने पुत्र को पुकारता है मुसकी नहीं शिक्षा ही नाम माद्दारम्प है तो आजकल भी नारायख के समरख करनेवालों के दुःख छुड़ाने को क्यों नहीं बार्व यदि यद बात सब्बी हो तो केदी लोग नारायण २ करके क्यों नहीं छूट जाते ? ऐसा ही द्योतिए गा से पिरुद्ध सुमेर पर्यत का परिमाण किया है, और प्रियमत राजा के रथ के बक्र की ही की सह हुए, उद्यास कोटि योजन पृथिवी है। इत्सादि मिथ्या बातों का गरोड़ा आगयत में शिला है जिसका ह पाराचार नहीं ॥

स्रोर यह भागयत बोरदेव का बनावा है जिसके माई अवदेव ने गीतगोविग्द बनावा है। देवी इसने यह रही क अपने वनाये "हिमादि" वामक अन्य में लिखे हैं कि श्रीमद्वापवतपुराव हैने क्षाण इस होल के क्षीन पत्र द्वारे पास थे। उनमें से एक पत्र कोगया है। उस पत्र में महोकों का ही कार या उस बाग्रुप के हमने दो नही क बना के कीचे क्षित्र हैं जिसकी देखना हो यह हिमादि प्रन्यमें देख हैं।

हिमाद्रेः सचिवस्यार्थे स्चना कियवेऽधुना । स्कन्धाऽध्यायकथानां च यहप्रमार्थं समावतः ॥ री भीमद्भागवर्त नाम पुरार्थं च मयेरितम् । विदुषा योवदेवेन श्रीक्रप्णस्य यशोन्वितम् ॥ २॥

हुसी प्रकार के सम्पन्न में नहीं के थे अर्थात् राजा के स्वचित्र हिमाद्रि ने प्रोवदेव परिहत से ही कि सुमको तुरक्षर कार्य श्रीमद्भाषत के स्वत्य राज के सचिव क्षिणाहि न वावत्य वाकाः स्वत्य सुमको तुरक्षर कार्य श्रीमद्भाषत के सम्पूर्व सुकते का श्रवकाय नहीं है स्तितिये तुम संत्रा रहोत्र यह त्यांपत्र बनायो जिलको देव के मैं शीमद्रागयत की क्या को संदेप से जान है। हो व खिला हुता सूनी नत्र इस बोवर्स ने कारणा। इसमें से उस नशुपत्र में १० स्त्रीक सोरांप है स्वार्त स्वोक से मिनने के त्र की से सिंग की प्रभाक से सिसते हैं, ये नीचे सिर्छ इस्रोक सब बोबरेय ने बनाये हैं वे-

न्तिने वि प्राष्ट्रः पीमसागवने सुनः । बुज्ब प्रक्षाः शीनकृत्य बनस्याजीवरं त्रिषु ॥ ११ ॥ गरनायोपेर स्वामम्य निर्वेतिः कृतात् । जारतस्यात्र हेत्विः प्रतीरयर्थं व्यवनम् न ॥ १२ ॥

तुल हीएयामेमवरनदरानपार्द्धा चनम् । भीत्मस्य स्वत्दमामिः कृष्णस्य द्वारिकागमः ॥ १३ ॥ न्तुः वोतिनो क्रम्य प्रतापृत्य निर्ममः । कृष्णमप्तिसमायना ततः परिमहापयः ॥ १४ ॥

करणाराम् । करणाराम् । करणाराम् । करणाराम् । विषयमित्रकार्यः वर्षातः सहस्यं जही तृषः ॥ १४ ॥ इति प्रथमः स्वन्धः ॥ १ ॥

रायादि बारड स्कान्यों का स्वयोगन रही प्रकार बोवांच पविष्ठत है बनाकर डिमादि संविध की

शयारि वारह रक्त्यों का स्कायक रहा प्रकार वायर पायरत म यनाकः । अनाद मान्य प्राची हिता । को विकार वेगना कादे यह बाबोद के बतादे हिमादि प्रकार में देन होते । हवी प्रकार सम्म पुराची (था। जाः विस्तार वृत्तवा व्याद वाद वावाय व वावाय । वावाय अवयय स्वयय व ै नी श्लीता समामनी चरम्मु बसीस वीस रक्षीस चर्क दूसरे से बहकर हैं ॥ हेजो ! श्रीहरणकी का रनिहास महासारत में कायुसम है। उलका ग्रुण, कर्म, श्यमाय बीट

रणा: आहत्त्वका का सन्दान कहालात्म अध्युत्तन हा अवका हुए। काम स्वभाप आह रेक साम पुरुषे हे सहस्र है। लिल्ली कोई सक्त का सावत्त्व औरत्वजी के काम से सत्वज्येत ा बाम जुरुवा के स्टट्ट है। हतस्य काइ अध्य का आवर्ष अहिंद्य सत्तमाने होय लगाये हैं। में दही, महाम आदि की कोई और है ज्यादाही से समामा वर्षास्त्र हैं रासमाहत में मोड़ आहे । में की प्राप्त का अपना का प्रत्या आर दल आमातावाल ने महानद मानाव वर्षा सहा आहे । ्रावदा भवनम् आर्थः का मार्थः का कार्यः कार्यः कुर्वे वहः सम् स्वातं के काय मतवारे श्रीहत्यामी की बहुमही। अपना भवनम् आर्थः का मार्थः कार्यः कार्यः कुर्वे वहः सम् स्वातं के काय मतवारे श्रीहत्यामी की बहुमही। ाजा पाप आरुप्यामा अवसाध हा इसका पह पश सुन सुन सहस्य महासम्ब्री को भूठी दिन्दा क्योंकर मिना बरने हैं। जो यह भागवन म होता तो श्रीहरणुको के सहस्य महासम्ब्री को भूठी दिन्दा क्योंकर ान नदम हा जा वह आमावन महाता ता बाह न्यान व सहय अहातामा का नूंवा तावा क्यावद होनी शिववुराय में बाह उपीतितह स्त्रीर जिनमें प्रकाय सालेग्र भी नहीं रामि की विना यीप ्नाः । ग्रवनुगाय प्र वाह व्यातात्त्रं आर । अन्य अक्षाय का क्षय सा नहां राज का समान्य विदे कि भी अन्येर में नहीं हैं जाने ये सब लीला पोयझे की है। ( प्राप्त ) जब वेद पहुने का सामन्य

ाणम था काथर म नहा दाखा च स्व नाला पामम का छ। (अस) अव वर्षकृत का साम्यं हिंग हरा नव स्मृति क्व स्मृति के वहने की बुद्धि नहीं रही तव ग्रास्त्र जय ग्रास्त्र पहने का साम्यं ... . हा तथ रहाता जब हमात वा धवन का पुरव महा रहा तव ग्रास्त जेव प्राप्त का आपका ता साथ प्रका का स्थिकाद मा अ। तब पुराण बनाव, वरत स्वा आर ग्रह्म या अव क्यांक रनका वर्ष पढ़न होता है और वह पढ़ने सुनने ा अनार ) यह बान मारवा है, क्यांक सामस्य यहन यहार हा स हाता है आ दे वर पहन प्रमान सामस्य यहन यहार हो से ही है है क्यों गामी आदि जिया की सामस्य यहन यहार है। के भी है के प्रेय मार्गित तार पहा या झार पत्रपूर के हुई वे सरवाय के ३ हे स्टब से स्वय लिखा है कि वेशे के पहले छोर छ ार पहा जा क्यार वज्यवर के देव व कारवाव के द र अन्त्र म श्वर शाल वा घे क वदा क वहन आर छ का क्यार वज्यवर के देव व कारवाव के द र अन्त्र म श्वर शाल वा घोणों को लखमण्यों से विमुख उ

हैरते मही का चक्र केला चलावा है कि जिलके विचारील महायों को प्रस ितवा है। 'व ्रपैता अपने प्रयोजन को सायत है हे महत्त्वारी क्यी नहीं है है

दरात सही की चंद्र केला संक्षाण है कि असन स्वयाहमा अनुवाकत मस सायाह। प्रमुख र असालें। हो सर्वे की सन्त्र । प्रमुख स्वयाहमा अनुवाकत मस सायाह। प्रमुख र असालें। हो सर्वे की सन्त्र । प्रमुख स्वयाहमा अनुवाकत स्वयाहमा असी ्र श्रीता । १। स्टब्स् का मन्द्र। प्रस्त व्या अस्त्यमध्य स्वयम् । प्राप्त कातिव्योः । विद्रा स्वयम् । प्रस्ति कातिव्योः । विद्रा स्वयम् । प्रस्ति कातिव्योः । ब्रह्मतीत्रः । हो महल । "जुबुक्त्यामण । ४ । तुम्र । "स्टर्शले स्रोत्यव्यक्ति। अनुस्ताताः । हो महल । "जुबुक्त्यामण । ४ । तुम्र । "स्टर्शले स्रोत्यव्यक्ति। रारवात। "मुक्तमप्रवर्तः" | १ | ग्रहा च्याचा दवारासवदः । ।। शत् । "कवा मध्यत्र आ । दा राहु । और "वेट्रो दुवारवदेतवः " ।। इसको केट्रा की केट्रियका करते हैं ॥ कार्ट्

्राराष्ट्र। ज्ञार व्यानु क्रवस्थकतकः । १ दसकः व्यान् विभावतः । २ तीलरा स्रोतः । स्रोते क्रीरं मृति का आवर्षणः ११ दूलरा सम्बद्धाः । १२ तीलरा स्रोतः । ्त त्य क्यार सूर्यिका आकर्षण ११ इत्यत सम्मूष्ण विभावक १२। शासरा क्यार । भीषा यममत्र १४। पांचवी विकाद १४। छुन सुर्विकाय १६। सातयो आज मार्घ क्योर ाण बक्तमत । क्षेत्र पंचवा विद्याल है। एश वाय अस्य है। हो के सायक नहीं १०। झाठवा मित्र । हो सबसे खालसहण को निजायक सन्त्र हैं। हो के सायक नहीं ा भारता कित्र । टो जनवा बालसब्य का स्थापक होना है वा नहीं ( उत्तर) जीता पोपकी अलगे के समाजान ने पट्टें हैं। ( जन) मही का पत्न होना है वा नहीं ( उत्तर) जीता पोपकी कारत स अवसात में पहें हैं। (प्राण) महा का भाग हागा है या महा। (बचा) असा पायते पेसा मही किसने असा पूर्व बारूमा की किरवादारा कप्यता महिना सपया मातुरासावयक क कहने हैं 'सुनो महाराम पेटजी ! यहमानो तुम्हारे आज आठवाँ चन्द्र स्पाटि मूर घर में आहे हैं। इन्हों पर्य का शर्मेशन प्यासे आया है। तुमको बहुत विम्न होगा। घर हार हुड़ाकर परेट्र में सुरुक्ता। परन्तु सो तुम मदों का दान, सब, पाट, पूमा कराश्रीय तो दुस्स से बसोगे"। इनसे कहना वाहिये हैं, सुनी पोपसी ! तुम्हारा और महीं का क्या सम्बन्ध है ? मह क्या परन है ? (पीरबी)—

दैवाधीनं जगत्सर्वं मन्त्राधीनाथ देवताः । ते मन्त्रा ब्राह्मखाधीनास्तरमाद् ब्राह्मखरैकवर् ॥

देखों कैसा प्रमाण है। देवताओं के जाधीन सब जगत्, मन्त्रों के आधीर मब देवना और है मन्य बाह्मणों के आधीन हैं। इसलिये बाह्मण देवता कहाते हैं। क्योंकि वाहें जिस देवता की मन के वता से बुला प्रसन्न कर काम सिद्ध कराने का इमारा ही ऋधिकार है। जो इम में मन्त्रशक्ति न होनी ती तुम्हार से नाहिनक इसको संसार में रहने ही न देते। (सरवयादी) को संर, डाकू, कुकर्मी होग हैं। भी तुरहार देवनाओं के आधीन होंगे ? देवता ही उनसे दुए काम करात होंगे ? को वसा है तो तुमारे देशमा भीर राक्त में कुछ भेद म रहेगा। को तुम्हारे आधीन मन्त्र हैं उनसे सुम चाड़ी सी करा सकत हो तो उन मन्त्रों से देवताओं को बसु कर राजाओं के कोप उठवाकर अपने घरमें भरकर के स्रातम्द क्यों नहीं सोगते । घर २ में ग्रनेश्वरादि के तेल आदि खायादान तेने की मार २ क्यों किते हो । श्रीर जिसको तुम कुचेर मानते हो उसको यश में करके खाही जितना धन लिया करो। विवार पर वो को क्यों लुटते हो ? तुमको दान देने से शह प्रसन्न और म देने से क्रमसन्न होते हो तो हमने स्वयंदि महों की प्रत्यता अमसम्रता प्रत्यक्त दिखलाको। डिसको व यां स्वयं चन्द्र और दूसरे को तीसरा हो उन दोनों को ज्येष्ठ महीने में बिना जुते पहिने तपी हुई भूमि पर खलाओ। डिस पर प्रसद हैं बनके पग, शरीर न अलने और जिल पर क्रोधित हैं उनके जल जाने खाहिएँ तथा पीप माल में होने को मंगे कर पीर्णमाली की गांच भर मेदान में रक्खें। एक को शीत लगे दूसरे की नहीं तो जाती कि मा मूर और सीम्यर्डाए बाले होते हैं। श्रीर क्या तुम्हार ब्रह्म सम्बन्धी हैं ? श्रीर तुम्हारी बाह वा तार वर्ष पास चाता जाना है ! अथवा तुम उनके वा वे तुम्हारे पास चाते जाते हैं ! जो तुम में मन्त्रग्री हैं तो तुम स्वयं राजा या धनाटच क्यों नहीं दन जास्त्रों श्वा शृत्रुकों को अपने यश में क्यों नहीं कर की हो ! नाहिनक यह द्दोता है जो यद ईखर की आशा वेद्विकद्ध पोपलीक्षा खलावे। अप मुमको प्रद्रात देने किस पर प्रद दे यही प्रहदान की भाग तो क्या खिन्ता है ? जो तुम कहो कि नहीं हम ही को हेने है वे प्रसन्त होते हैं अन्य की देने से नहीं, तो क्या तुमने प्रहों का ठेका के लिया है ? जी ठेका लिया होती स्वादि की अपने घर में युक्ता के अल मरो। सच तो यह है कि स्वादि लोक उड़ है। वे न किली को दुःच बीर म सुन्न देने की चेष्टा कर सकते हैं किन्तु जितने तुम श्रहदानीयजीवी हो वे सब हुम मा का मृतियां हो, क्योंकि शह शह्द का अर्थ भी तुम में ही घटित होता है। "ये गृह्मित ते प्रहा" मध्य करते हैं उनका माम मह है। जब तक तुम्हार खरख राजा रहेंस सेड साहुकार और वित्री पास नद्दं पर्दुचनं तथनक किसी को नयमह का स्मरण भी नहीं होता जब तुम साहास सर्प ग्रनेमा म्मिमान कर रूप धर उन पर जा चड्त हो तब विना बहुल किये उनको कभी नहीं होहते बीर क कार तुम्हार मास में न चार्य उनकी निन्दा नास्तिकादि शक्तों से करसे फिरते हो। (पीपनी) हैं उपोतिय का प्रत्यक्त पता । बाकाश में रहतेवाले सूर्य चन्द्र और राहु केतु का संयोग रूप प्रहण की पीर्ड ही कह देन हैं। जैसा यह प्रत्यक्त होना है वैसा महीं का भी फल अत्यक्त हो जाता है, देशो धनाइय, हिए राजा. रहू, मुखा, दुनी महीं ही से होते हैं। (सत्यवादी) जो यह महणुक्षप मायदा पान है सी गरि विया का दे पत्तित का नहीं। जो गणितविया दे वह सभी छोर फॉलतविया स्वामादिक सम्बन्ध

को हो है वे शुरी है। तीरे कम्लोम, प्रतिलोध सुमनेवाले वृधिवी स्रोत वस्त्र के गणित से स्पष्ट विदित होता है कि शमुक्त समय, समुक्त देश, समुक्त अववव में सूर्य था चन्द्र ब्रह्ण होगा, जैले-

छादयस्यर्रामिन्दार्विषं भागिषाः ॥

यर विद्याननशिरोधिन का बचन है और इसी प्रकार सर्वविद्यान्ताहि में भी है बर्गात अब सर्व पूमि के प्राप्त में बालूमा काता है तक सूर्व बहुत और जब सूर्व और बाहू के बीच में भूमि जाती है तर पन्द्र महाम होता है। कार्यात बन्द्रमा की दावा मुनि पर स्वीर भूमि की सावा सन्द्रमा पर पहली है। मुर्ग मकाग्रहण होने कर असके अव्यक्त छावा किली की नहीं पहती किन्तु जैसे प्रकाशवान सूर्य वा पीए में देशदि की छाता करती जानी है चैसे की बहुत में समझी। जो बहाहुत, दिल्हा प्रजा, राजा, रहा दीते हैं वे मपने कामों ने होते हैं सहीं से नहीं। बहुत से ज्योतियी लोग अपने लड़का लड़की का विवाह महीं की गरित [ विद्या ] के अञ्चल्यर करते हैं युक्त क्वमें विशेध वा विश्ववा अध्या सुताबीक पुरुष होताना है। को जल सका होता को वेचा वर्षों होता है इसलिये क्या की गति सकी कोर यहाँ की गति एन द्वान भीग में कारण नहीं। भना बढ़ चाकार में और पृथिकी भी काकार में बहन दर पर हैं रनका सरक्ष्य कर्त्ता और कर्यों के साथ साधात गरीं। करमें और करमें के कल का कर्ता भीता जीव भीर कर्मी के पान भोगानेद्वारा परमास्मा है। जो तम बढ़ों का फन मानो तो इसका उत्तर देशी कि जिस एए में एक मनुष्य का जन्म होना है जिलको नय भ्रश ब्रिटि मानकर जन्मपत्र बनाने हो उसी समय में मुगोल पर इसरे का जन्म होता है या नहीं है जो कही नहीं तो अठ और जो कही होता है तो एक परदर्शी के सदश भगोल में इसरा चलवर्ती राज्ञ क्यों नहीं होता है हां इतना तम कह सकते हो कि पर लीला हमारे उदर भरने की है तो कोई मान भी लेवे। (शहा ) क्या शहबपराण भी भूत है है (बत्तर) हां असत्य है। (बहन) फिर मरे हुए अवि की क्या गति होती है ! (बत्तर) असे उसके कमें हैं। ( महन ) की वमराक्ष हाका, विश्वगृत मन्त्री, उसके वह अवहर गया कक्क के वर्वत के तुख्य शा ीर-पाले जीव को पहार तर से जाते हैं। पाप पहन के बानसार महक स्वर्ग में शासते हैं। उसके क्षिण दान, पुरुष, भारत, तर्पण, गोदानादि वैतरकी नदी तनने के लिये करते हैं। ये तर बातें भूठ क्य कर हो सकती हैं! (उत्तर ) ये सब कातें पीपलीला के गपीड़े हैं ! जो सम्यत्र के जीव वडां जात हैं उनका धर्मराज वित्रपुप बादि स्वाय करते हैं तो वे वसलोक के जीव पाप करें तो इसरा वसलोक मानना चाडिय कि पदां के ज्यायाधीश उनका ध्याव करें, बीर पर्यंत के समान यमगर्थों के शरीर हों तो दीलते क्यों नहीं है भीर मरने याल कीय को लेने में छोटे द्वार में उनकी एक खंगुली भी नहीं जा सकती और सहक गली में क्यों नहीं दक्त आतं ! जो कही कि वे स्टम देह भी धारण कर लेते हैं तो प्रथम पर्यतवत् शरीर के पहें र हाइ पोपन्नी विना अपने घर के कहां घरेंगे । अब जहन में आगी लगती है तब एक इस पिपीलि-कादि जीवों के शारीर शुटते हैं। उनको पकड़ने के लिये क्रसंक्य यम के गण आवें तो यहां क्रम्यकार होजाना चाहिये और अर आपस में जीवों को पकड़ने को दौहेंगे तर कथी उनके शरीर ठीकर खाजायेंगे वी असे पहाड़ के बड़े र शिक्तर ट्रटकर पृथियी पर विश्वे हैं वैसे उनके बड़े र झयरव शब्द्रपाण के अंतरे दुन्ध्याला के आधार में विष्य क्रिकेट में हुव मरेंग था घर का क्रार कारात सरक उक्त जा गरी वों वे केसे निकल और यल सकेंगे ! थाद, वर्षण, पिएडवदान उन मरे हुए कीवों को तो नहीं पहुंचता किन्तु मृतकों के प्रतिनिधि योगजी के घर, उदर और द्वाथ में पहुँचता है। जो पैनरणी के लिये गोतान सेते हैं यह तो पोपत्री के घर में अथवा कसाई आदि के घर में पहुँचता है। वैतरली पर गाय नहीं जानी पुन: हिस की पृंह पहड़ कर तरेगा है और द्वाध तो यहाँ जलाया वा गाड़ दिया गया फिर पृंह को हैसे पकड़ेगा ! यहां एक द्रशन्त इस बात में उपयुक्त है कि-

पक जाट धा। उसके धर में एक भाष बहुत अब्ब्ही और बीम सेर दृष्ठ देने वाली सी। दृष्ठ उसका यहा स्वादिए होना था। कभी २ पोपजी के मुल में भी पहता था। उसका पुरोहित यही प्यान कर रहा था कि जय जाट का बुड्ढा बाप मरने लगेगा तब इसी गाय का संकल्प करा लुंगा। कुछ दिनों में देवयोग से उसके बाप का मरण समय आया। श्रीम वन्द हो गई और बाट से मूमि पर ले तिया प्रणंत् माण छोड़ने का समय का पहुँचा। उस समय जाट के इष्ट मित्र कीर सम्यन्धी मी उपस्थित हुए है। तय पोपजी ने पुकारा कि यज्ञमान ! ऋव तु इसके द्वाय से गोदान करा । जाट (०) रुपया निकात रिना के हाथ में रखके योला पढ़ी संकल्प! पोपजी योला बाह २ क्या थाप हार्रगर मरता है! इस समय तो सालाल् गायको लाम्रो जो दूथ देनी हो, बुध्दी न हो. सब प्रकार उसम हो। देसी गीका यह फरामा चाहिये। (जाटजी) हमारे पास तो एक ही गाय है उसके विना हमारे लड़केवालों का निर्वाह म हो सदेगा इसिलिये उसको न हुंगा। लो २०) रुपये का संकल्प पढ़ देखो और इन रुपयों से इसी दुधार गाय ले लेना। ( पोपजी ) यादजी बाद ! तुम अपने वाप ही भी गाय को अधिक समलते हो ! स्वा अपने बाप को वैतरणी नदी में हुधाकर दुःच देना चाहते हो दुम अब्दे सुपुत्र हुए! तब तो पोडी की कोर सब कुदुम्बी होनये क्योंकि उन सब को पहिले ही पोपजी ने बहका रक्का धा और उस सम्ब भी दशारा कर दिया। सथ ने मिलकर इठ से उसी गाय का दान उसी पोपजी को दिला दिया। उस समय जाट कुछ भी न योला। उसका पिता मरगया और पोपजी बच्छासहित गाय और दोहने की बटती को ले अपने घर में गो गांध बटलोई धर पुन: जाट के घर आया और मृतक के साथ शमग्रानमूर्ति है जाकर वाहकरमें कराया। बहां भी कुछ कुछ पोणलीला चलाई, पश्चात दशगात्र सर्पिडी कराने बारि में भी उसको मूंडा। महाप्राक्षकों ने भी लुटा कौर मुकड़ों ने भी बहुतसा माल पेट में भरा अर्घात् जा स मिया हो खुकी तय जाट ने जिस किसी के घर से दूध मांग मृंग निर्वाह किया। चैदहर्वे दिन प्रातकाल पोपनी के घट पहुँचा । देशे तो गाय हुद घटलोई भर, पोपनी की उटने की तैयारी थी। इतने ही मैं जहाँ एट्टैंचे । उसको देख पोपनी बोला साइये ! यहमान बैटिये ! (जाटली ) तुम मी पुरोहितजी हार सांवी (पीपजी) अच्छा दूध धर आर्ऊ। (आरङी) नहीं २ दूध की बरलोई इधर लामी। पीपजी विचार जी पैठे झौर बटलोई सामने धर दी। (जाटजी) तुम बड़े भूठे हो। (पोपजी) क्या भूठ किया। (जाटजी) कही तुमने गाय किसलिये ली थी ! (पोपजी) तुम्हारे पिता के बैतरणी नहीं तरने के लिये।(जटकी) बच्छा तो तुमने यैतरणी नदी के किमारे पर गाय क्यों नहीं पहुंचाई हम तो तुम्हारे प्रगोत पर री स्त्रीर तुस स्रपने घर बांध बैठे। न जाने मेरे साथाय ने बैतरकी संकितने गोते चार्य होंगे (योग्डी) नहीं २ यहां इस दान के पुगय के प्रमाय से वृक्षी शाय बनकर उतार दिया होगा। (जाटजी) बेतरण मनी पहाँ से फितनी दूर और फिछर की ओर है ? (पोपधी) अनुमान से कोई तील कोड़ क्रिया े हैं, क्योंकि उज्ञान कोटि योजन पृथियों है। और इत्तिश नेर्जुन्य दिशा में पैतरणी नदी है। (आर्ज) रतनी दूर से तुन्दारा चिट्ठी या तार का समाचार गया हो उसका उत्तर आया हो कि वहाँ पुष्प है गाय वन गर्र अमुक के पिता को पार अतार विया दिखलाओं। (पोषत्री) हमारे पास गरहपुरात सेंस के विना डाक या तारकर्की दूसरा कोई नहीं। (जाटजी) इस गरहपुराय को हम सरवा केंसे मार्ग (पोर्ग्या) जैसे सथ मानने हैं। (जाटजी) यह पुत्तक तुम्हारे पुरुषाओं ने तुम्हारे जीविका के लिये बनाया है। क्वोंकि विना को विना स्नानं पुत्रों के कोई त्रियकहाँ। सन्योग्ध पुरुषास्त्रा न तुत्रहार आध्यका कारण से सेता हती न विकास को विना स्नानं पुत्रों के कोई त्रियकहाँ। सन्य मेरा पिता मेरे पास चिट्ठी पत्री वा तार सेता हती. में पेतरही नरी के किनार गाय पहुंचा हूंना और उनकी पार उतार पुनः गाय की घर में से आ हु। की जीर मेरे सहकात पिण करेंग, लाखी ! कुम की मरी हुई बटलोई, गाय, यहहा लेकर जाटनी मने घर को चला। (पोपक्ष) तुम का देकर लेते हो तुम्हारा सरवानाग्र होजायमा। (जाटकी) पुर्व वी

मोरे मो ने नहीं हिए को कुछ के दिशा दिलाग पूर्व्य इतने यादा है। अब कसन निवास हुंगा । नह पोपत्री पिर नहें की। भए में आप करावा से कार्यन यह यहींये ।

# धमेन, बापुना । मरपरामन् [ य० २० । ४ ]

रायारि वेरवसमों से निरुवय है कि "धम" नाम वायु का है । शरीर छोड़ वायु के साथ कास-िए में ब्रीब बहुते हैं और जो शत्यवन्त्री वस्त्वानरहित वरमान्मा "धर्मशक्ष" है वही सब का स्वायकर्त्ता है। (प्रश्त ) मुखारे बादने से गोदानादि दान बिस्सी को न देना और न कुछ दान एएए करना पेसा लिह होता है । ( बनार ) यह तुम्हारा बहना रायेथा स्वयं है, नयोकि रायात्रों को, परीपकारियों की परीप-धार्म रोशा, वांदी, दोशा, मंती, मालिक, बाब, उल, क्याब, वस्तादि दान बायरय करमा अधित है कित हैं पात्रों को बाओं न देश काहिये। (प्रदेश) बुचात्र कीर शुपात का लचाए क्या है। (उत्तर) जो छुजी, रपटी, स्वाधी, विषयी, जाम क्रोध क्रोम मोह से बुक्त, परदर्शन करनेवाले, लंपटी, मिश्यायादी, कविद्वान, बुश्रेगी, कालारी, को कोई दाना हो करके पास बारश्वार श्रीयता, धरना देना, मा किये परचान् औं हटना से सांगते ही जाना. सम्तोच न होना, जो न दे उसकी निन्दा करना, शाप कीर गाली मरामादि हेता, क्रांनेक बार की दोवा करे कीर एक बार न करे तो उसका श्रप्त वनकाता, ऊपर से साध का वेश बना कोगों को बहुबा बार देशना कीर कारने वास पदार्थ हो तो भी मेर पास कुछ भी नहीं है बरमा, सरको पुसवा पुसल कर स्थार्थ शिद्ध करमा, बात दिम श्रीक शांगने ही में मपूच रहना. निमन्त्रम दियं पर यथेष्ट अझादि मादवः ह्रस्य का पीकर बहुतसा पराया पक्षणे काता, पुनः उन्मत्त होकर मगरी हाना, सत्य मार्ग का विरोध और भूठ मार्ग में अपने प्रयोजनार्य चलना, येसे अपने चेली की करता आपनी ही सेवा बारने का उपरेश करना, जन्य योग्य पुरुषों की सेवा करने का नहीं, सक्षियादि मपुणि के विरोधी, जगत् के व्यवदार कार्यात् स्त्री, पुरुष, माता पिता. सन्तान, राजा, प्रजा, इप्र मित्री में कामीति कराता कि ये सब कासन्य हैं और जगत् भी मिथ्या है, इत्यादि तुष्ट उपरेश करता आदि उपात्रों व सदाय हैं। और जी महाचारी, जितेन्द्रिय, वेदादि विधा के पहने पढ़ानेहारे, सुरील, संख-बार्स, परोपकारितम, पुरवार्धी, बदार, विद्या धर्म की विश्नतर उद्यति करनेदारे, धर्मात्मा, शानत, निन्दा रति में इचे शोकरहित, निर्मय, उत्साही, योगी, बानी, खुण्किम, वेशवा, देश्वर के गुण कमें, स्वाभाषा-पुरुष वर्तमान करनेहार, स्थाय की दीतियुक्त पक्षपातर्गाहत सत्योपदेश और सत्यशाखों के पहने पदानेहार के परीक्षक, किसी की क्षक्षों पत्तों न करें, महनों के यथार्थ समाधानकर्ता, अपने आसा के

सुन्य सम्य का भी सुन्य, पून्न, हानि, लास समसने वाले, कविषादि वसेग हर. प्राण्याधीमाणीट. अमृत के समान कपमान कीर विष के समान मान की समसनेवाले समनेवी, हो कोई जीति में पित्र देवे उत्तरे ही से मसल, वक वार स्वाप्ताल में मांचे भी न देने वा वसेने तर भी पुन्य वा पूर्व के करता, वहीं से मर सन्दे जाता, उपकी निन्दा क करता, सुन्धी तुन्तों से साथ वित्रता हिल्मीयों क करता, पूर्वी तुन्तों से साथ वित्रता हिल्मीयों क करता, पूर्वी तुन्तों से साथ वित्रता हिल्मीयों क करता, पूर्वी तुन्तों से साथ वित्रता हिल्मीयों क करता है स्वर्णा कार्यों कार्यों कार्यों वाच्या करता है स्वर्ण करता है साथ कार्यों कार्यों कार्यों कार्यों के सामन की प्रतिकृति करते हैं साथ कार्यों के साथ करते साथ वित्र साथ की साथ करता है साथ साथ करता है साथ करता है साथ साथ करता है साथ साथ साथ करता है साथ साथ साथ करता है साथ की साथ वित्रता है साथ साथ करता है साथ करता है साथ की साथ वित्रता है साथ साथ करता है साथ की साथ वित्रता है साथ की साथ वित्रता है साथ करता है साथ की साथ वित्रता है साथ करता है साथ की साथ वित्रता है साथ की साथ वित्रता है साथ की साथ की साथ करता है साथ करता है साथ की साथ की

(मध्य) दाना कितने प्रकार के डोने हैं। (उत्तर) तीन प्रकार के-जनमा मण्यन ग्रीर निष्ठए। बत्तम वाना असको कहने हैं जो देश कान और पात्र की आनकर सम्यविद्या धर्म की उपनि इत परीपकाराये देवे ! मध्यम यह है जो कीति या स्वार्थ के लिये नात करें । शीय यह है कि आनावा पराया कुछ उपकार ॥ कर सके किन्तु वेदवागमनादि वा मांड माट मादि की देवे, देते समय निरस्कार क्रपमातादि भी प्रथेष्टा कर, पात्र कुपात्र का कुछ भी भेदत अने किन्तु "सर अन बारह पसी पेखनेपालों के समान दियाद लड़ाई, दूसरे धर्माम्मा की तुःश्च देकर सुन्नी होने के लिये दिया करें वह बाधम दाता है। अर्थात् जो वरी छापूर्वक विज्ञान् धर्माग्याओं का साकार कर यह उसम बीर जो हुन परीक्षा करे वा म करे परन्तु जिलमें अपनी प्रशंसा हो उसकी सच्यम और जी अन्धायुन्ध परीक्षारि निण्यल दान दिया कर यह नांच दाता कहाता है। ( प्रश्न ) दान के कल यहां होते हैं वा परक्षांक में! (असर) सर्वत्र होते हैं। (अवन) स्वयं होते हैं वा कोई फल देनेवाला है? (उत्तर) फल देनेवाला ईस्पर है, जैसे काई खोर डाकू स्वयं बन्दीयर में जाना नहीं खाहता । राजा उसकी अयरथ भेजता है, धर्म स्मामों के सुख की रक्ता करता, भुगाता, बाकू झादिसे बचाकर उनको सुख में रखता है देता है परमारमा सबको पाप पुराव के दुःख और सुकारण फलो को बधावत सुवाता है। ( प्रश्त ) जो वे वस्त पुरावादि प्रत्य हैं वेदाय वा वेद की पुष्टि करनेवाले हैं वा नहीं ? (उत्तर) नहीं, किन्तु वेद के विरोधी स्रीर उनदे सनते हैं। तथा तंत्र भी येसे ही हैं। जैसे कोई मनुष्य एक का मित्र सहसंसार का गुरु वैसा ही पुराया और तंत्र का माननेवाला पुरुष होता है, क्योंकि वक दूसरे से विरोध करानेवालें थे प्राय है। इनका मानना किसी मनुष्य का काम नहीं किन्तु इनको मानना पशुता है। देशे! शिन्तुपार्व में त्रयोदशी, स्रोमवार, आदित्वपुराण में रवि, चन्द्रकएड में सोमप्रह वाले महत्त, बुद्ध, बृहस्पति, शुक् श्रुतिहार, राहु, केतु के वेच्छात्र प्रकारही, वामन की हादशी, नृसिंह वा अनन्त की चार्दशी, चार्ट्रण की पुणानाती, विक्णालों की दशमी, दुर्मा की नोकी, वसुकों की अष्टमी, मुनियों की सप्तमी, कार्तिकस्थानी की पष्टी, नाग की पंचमी, गर्येश की चतुर्थी, गौरा की क्तीया, ग्राध्वनीकुमार की द्वितीया, भाषाही की प्रतिपदा और पितरों की अमावास्या पुराण्टीति से ये दिव उपवास करने के हैं। श्रीर सर्वत्र गरी लिका दें कि जो मनुष्य इन बार क्रीर तिथियों में अध्यान ब्रह्म करेगा वह नरकगानी होगा। अर वर्ष मोर पोपत्री के चेलों को चाहिय कि किसी बार मध्या किसी तिथि में मोतन न करें, क्यें कि ही भ्रोज्ञन था पान किया तो नरकनाभी होता। ज्ञव "निर्णयसिन्धु" "धर्मसिन्धु" "मनार्क" आदि प्रत्य प्र कि प्रमादी लोगों के बनाये हैं उन्हीं में एक र बत की ऐसी दुर्देश की है कि जैसे एकाइशी की हैं द्रमुमीविद्धा, कोई हाद्शी में एकाद्गी मत करते हैं अर्घात् क्या बड़ी विचित्र पोपलीला है कि मूले सर्वे

है मी बार विवाद की करने हैं जिसने यकावती का मत बसाया है उसमें कापना स्वामेपन 🛍 है कीर रेंग इन्द्र मा नहीं, वे कहत हैं:---

### एकादरपामचे पापानि वर्मान्त ।

जिनने पान हैं ने सम पत्नाव्छी के दिन आज में सकते हैं। इस योगकी वे पुत्रता आदिये कि किसरे पान सकते हैं। मेरे का तेरे पिता कारिये कि किसरे पान सकते हैं। मेरे का तेरे पिता कारिये के ! को तान के तथ पान पत्कारणी में जा वसे तो न्यापी के दिन किसी को मुख्य न पह्नता आदिय तो तो नहीं कोता किस्तु क्रवार सुधा कारिय से दिन किसरे के प्रतिकारण के पत्कारण के पत्कारण

प्रहातोक में एक वेहवा थी। उसने कुछ कवराथ किया। उसको शाव दुधा। यह प्रिकी पर िर उसने न्युत्त को कि से पुना स्वां में क्योंकर कासकृती किसने कहा जर कभी पकादगी के मत का कल तुक्ते कोई देगा सभी लूक्यते में काजायारि वह विमान सदित (कसी नगर में गिर पड़ी) कों के राजा ने उससे पूछा कि सू कीन है ! तब उसने सब युक्तानत कह समाया कीर कहा कि जी कोई मुसको यकाव्यी का फल अपण कर वो फिर भी स्वर्ग की जा सकती है। शता में मगर है बाज चाता। कोई भी प्रकारणी का अव करनेवाला मिला। किन्तु एक दिन किसी ग्रष्ट को दुरव से बार्र हुई थी। कोध से स्वीदिन रात खूबी रही थी। देवयोग से उस दिन प्रकारणी थी। उसने कहा कि में प्रवाहती जामकर तो नहीं की अवस्मात उस दिन भूगी रह गई थी। येथे राजा के सिपाहियों है। द्वा । तक तो वे इसकी राजा के साम में बावे । उससे राजा के बढ़ा कि सुक्स विमान की छ । देसते हृत्या । देवो । दसी समय विमान ऊपर की वह गया । यह ती विमा आने प्रशासी के मन का देव है, जो जान के करे तो अबके पाल का क्या पारावाद है ! ! बाहरे कांब के बाफे क्या ! जो पेर बात साची हो तो हम एक पान की बोड़ी, जो कि स्त्रमें में नहीं होती, मेजना चाहते हैं। सब पेराहरीशके करना पत्र देही। जो एक पात्रीहर करर को कल करना तो पुनः लाली कोई पन पार्र केरेंग कीर इस भी एकाइशी विया करेंगे और को पेसा न होगा तो तुम सोगों को इस सृथे सामे-त्रा जना आहे हम से प्रवाहणां हुए करते हैं। ये करते करने वा लाता वागाता हुत सार्गा कर्या कर विश्व करते हैं। किसी वा 'क्षावहणां कर कार्य कर करते हैं। किसी वा 'क्षावहणां किसी का 'क्षावहणां करते कार्य कर 'क्षावहणां किसी का 'क्षावहणां करते कार्य कर के किसी का 'क्षावहणां करते कार्य कर के किसी का कार्य करते कार्य कर के किसी का कार्य करते कार्य कर कार्य वी मनुष्य काकुल ही आता है जात कारमेकाली की महादाल जास होता है। विशेष कर बहाले ने पहुंचा के साजा हु अस करनावार का नावहुत की साजा है। उस किरोज के बहुत के सा किया किया की एका हुआ के स्वाहत के सा किया की साथ की स महरे पा पुता पुरुषों को तो काशी अपनास म करना चाहिये । पान्तु किसी को करना मां हो तो किम ुप पुरुष का तो कथा उपवादन करूप ज्यापन परिवृद्ध होते हैं। देव समाये हैं सुन्ना करते देव दिन अर्फायात्व प्रवृद्ध वाहुंच प्रवृद्ध प्रवृद्ध कर का कर्माया का है। सामित्र कर्म क्रार वित्रा भूख के संज्ञन करते हैं दोनों रोगसागर से गोले का दुःक याते हैं। इन समादियों के परने जिलाद का प्रमाण कोई भी न करें हैं

(प्रज़) दाता कितने प्रकार के होते हैं। (उत्तर) तीन प्रकार के — उत्तम, प्रथम और निकृष्ट । उत्तम दाता उसकी कहते हैं जो देश काल और पात्र को आनकर सन्पविद्या धर्म की इसी हर परोपकाराय देवे। प्रथम यह है जो कीचि वा स्वार्थ के लिये दान करे। जीव यह है कि झरता ह पराया कुछ उपकार न कर सके किन्तु वेश्यानमनादि या आंड आट कादि को देवे, देते समय तिरस्त्रार स्रायनाहि भी कुचेद्वा करे, पात्र कुपात्र का कुछ भी भेद न बाते किन्तु "सर स्राय हाद परे।" भेचनेपालों के समान धियाद लड़ाई, दूसरे घमांचा को दुःख देकर सुखी होने के लिये दिया करें स स्थम बाना है। अर्थात् जो परीक्षापूर्वक विद्वान धर्मांग्वाचों का सरकार करे यह उत्तम कीर की इन परीक्षा करे या न करे परन्तु जिलमें अपनी प्रश्नला हो उसकी मध्यम और जी झम्बापुर्ध परीक्षाति निरुक्त दान दिया करे यह मीध दाता कहाता है। ( प्रश्न) दान के कल यहां होते हैं या पालोक रे (उत्तर) सर्वत्र होते हैं। (अवन) स्वयं होते हैं या कोई फल देनेवाला है! (उत्तर) एल देनेवाल र्रेसर है, जैने कार्र बोर डाकु स्वयं वन्दीघर में जाना नहीं चाहता । राजा उसकी झवरप भेजता है अर्थ साधी दे सुल की रहा करता, भुगता, उक्त कादि से बचाकर उनकी सुख में रहत है देता है परमाना सबको पार पुराव के दुःश कीर सुलकर फलो को यदायत् भुगाता है। (पर्रत्) हो दे पर् पुरादाहि प्राप्य है देशमें वा देश की पुष्टि करतेवाले हैं वा नहीं है ( उत्तर) नहीं, किन्तु देह देशों स्रोर डबरे पलते हैं। तथा तंत्र भी येस ही हैं। जैसे स्रोर मनुष्य यक्त का नित्र सब संसार का गई। वैसा ही पुराय और तंत्र का प्राप्तनेवाला युवय होता है, क्योंकि यक कुसरे से विरोध कारेवाले व हाय है। इनदा मानना किसी मञ्जूष का काम मही किम्तु इनको मानना पशुता है। हेनो ! शिवद्वात है सर्वादरी, सोमदार, स्मादिन्यपुगल में बलि, सम्मूखस्य में स्थानम् वाले महत्त्व, बुद्धारित हर्त श्रीतार, राष्ट्र, केन के वेच्छा व कान्युराज अ शब्द, कान्युक्ष हो स्थानमह वाले महत्त, बुद्ध, प्रशासन वाह्ममा की दुर्गमां, क्रिशाबी की दुरगी, तुर्मा की मोनी, वहुंबी की अवसी सी बहुरगी, प्रश्नेत सुर्गमां, क्रिशाबी की दुर्मा, तुर्मा की मोनी, वहुंबी की अवसी, सुनियों की सप्तरी, सानिक सने की वर्षा जा की संस्था हो बहुं, जा को पंचर्या, गराय की चतुर्यों, गोरा की स्त्रधां, मुश्यां को सत्तमा, कार्यों, की बहुं, जा को पंचर्या, गराय की चतुर्यों, गोरा की स्त्रीया, क्रांब्सीकुमार की दिलीया, क्रांबर्स की प्रतिवदा कोर निनती की कामशास्त्रा पुरावरीति से ये दिन अवशस करने के छैं। और सर्वत सी सिका है कि जो महत्त्व इन बार कोर तिविधों में कामधान शहरा करेगा यह ना कामों होता । इन हरें क्षर पोपत्री के येती को व्यक्तिय कि किसी बार क्षयता किसी निधि में भीतन न करें, क्षेत्रि हैं भीप पोपत्री के येती को व्यक्तिय कि किसी बार क्षयता किसी निधि में भीतन न करें, क्षेत्रि हैं भोजन वा पान विचा को नरकामधी होते । कहा बार कायदा किसी निधि में भोजन न करें, वर्षा कि भोजन वा पान विचा को नरकामधी होते । कह "निश्तिकामु" "अमेरिसमू" "मानाक" कार्र समाने कि कमारी कोमी के बचार हैं कहीं में तक र मन को देश नुरुषा को है कि मेरे दहार्शी कोई। इस्टर्स हिंदी, कोई ब्राइरी में प्रवाहर्शी मन करने हैं सर्वान् क्या बड़ी विविध्य पोरतीला है कि मूर्व हों।

रूपाई। धार राष प्राप्त शरी है। क्रांत्रित के बोने वस्त्र निय पड़े हैं। क्राप्त के सूना है सीर पुश् सीर जो हैंदे का क्या करा है बारे, कुछ अंदरी | कुटी | में बाट कुट बाले, देखिये ने यथा दिन अंदरी में पेसा कामध दिया कि रमको शांक की कियान के काम गये। बाब हुय मांकी की कांक म बना राके इसिसेय कीड़ी को सराही है। बारालीका कीर शासारहस भी बारवाते हैं, शीताराम शामाहामा मान रहे हैं राम क्रीर महान काहि बनने, शेएका कालाइ में बैठे हैं । मन्दिर में शितासामादि कई क्रीर पूजारी का महरूरते! काताव काराया कही पर मविया खाराय बंडले हैं, प्रश्लागती में भी सामा साग्र र्रें पर पर देने हैं कीर काच सुन्दर क्या में पश्चक्र विद्याबर सीते हैं। बहुतसे पुतारी हारी मनायल को करती है बल्दकर प्राप्त की कपहें बादि बांध गले में सहका लेने हैं जैसे कि बामरी कार करते को रुसे हैं सहका होता है वैसे पुतारियों के गरी में भी सहकते हैं। अब कोई मूर्ति की PYPI है तर शाव ६ कर सानी चीर करने हैं कि सीतारामत्री राधाकृष्णत्री स्वीर शिवपार्वती की तरी है है द सामा ! कब इसारी शांचि धानवा कर की कि करेंद्रे शिल्पी ने संगामरमर की बनाई ही स्थापन वर पुत्रमी काहिए । कारायण को भी के विका श्रोण कही कराता । बहुत वहीं हो भीका हा। बायूक्य श्रेश ि। दावाहि कार्ने दश वर हरूराने हैं । क्रीर वास्तावप्रत का बावलीका के कारत में सीताराम या राधा-रिष्य में आंक संगवात हैं। जहां मेला टेला होता है यहां छोकरे घर मुकट धर कार्टिया बना मार्ग में राचर श्रीम शंगवाने हैं। शाय दि बातों को काच लोग विचार लीजिये कि वितने बढ़े शोक की बात है। यहा बाही ही ली लीतारावादि वेगे दरिह कीट जिल्ला थे है वह उनका उपहास कीट निन्दा नहीं ही क्या है ! इराने बड़ी आपने बालनीय पुरुषों की निन्दा होती है। शका जिल समय ये विद्यमान से उल एमप क्षेत्रा, प्रविद्याती, सप्ती क्षीर पार्यती की सक्बा पर वा किसी मकान में खड़ी कर पूजारी कहते कि बाको रमका रहान बारो कीर बाह केट पता धरो हो सीनारामादि इस मस्तों के बाहते से ऐसा बाम िमी म करते कीर म करते हते. जी कीई प्रसा उपहास अनवा करता है अनकी विमा दशस दिये काशी दें रेते हैं हो, जह उन्हों के दरद न पाया तो इनके कार्यों ने युक्तियों की बहुतसी मुस्तियिरीधियों से प्रभारी दिलाडी कीट बाद भी मिलनी है बाँद जनतक इस कुकरों की व छोड़ेंगे तबतक मिलेगी। इसमें क्या गेरेड है कि जो बारवांवर्स की प्रतिदिव प्रष्टादानि यावालादि स्वित्वकों का पराजय इन्हीं कर्मी में होना है क्योंकि पाप का कल मुख्य है, शब्दी वावालादि सूचियों के विश्वास में बदुतभी हानि होगई। की म सीहेंगे की प्रतिशिक्ष काधिका ने होती जावशी। इन में से वाममार्थी करे भारी कारराधी हैं। जब वे वेशा करने हैं तब साधारण की-

दें दर्भाव नमः । मं मैतवाय नमः । में की की बामवहाये विशे ॥

रंगादि मन्त्रों का अपदेश कर देते हैं बीट बहाले में विशेष करने यकाश्चरी मन्त्रोपदेश करते हैं जैनर---

हीं, थीं, जी ॥ [शायातं • वं प्रयो • प्र॰ ४४ ]

रायादि और धनाद्वारों का पूर्णीश्रयेक करते हैं, येखे दी दश महाविचाओं के मन्त्र:---

हों ही है बगलापुरुषे पर स्वाहा ॥ [शा॰ प्रसी॰प॰ ४१]

ण हो र । व्हें पद स्थादा [कामरस्य तेत्र की अभैत्र ४]

अय गुरु शिष्य मन्त्रोपदेश क्रीर मतमतान्तर के चरित्रों का वर्समान कहते हैं। मृत्रिक सम्प्रदायी लोग प्रवन करते हैं कि वेद अवन्त हैं। ऋग्वेद की २१, यजुर्वेद की १०१, सामन्द की १०० कीर अध्येथेद की ६ शास्त्र मिलती हैं। इनमें से घोई सी शास्त्र मिलती हैं शेव सोप होतों हैं। स्त्री हैं मृतिपृज्ञा स्रोर तीर्थों का प्रमाल दोगा। जो न दोता तो पुराली में कहां से स्राता । अव कार्य ने इस कारण का अनुमान होता है तब पुराणों को देखकर मृचिपुषा में क्या शहा है ! (इसर) जैसे हान जिम सुक्त की होती हैं उसके सहस्र हुआ करती हैं विरुद्ध नहीं। चाहें शाधा होर्ट वर्षी हो ए हैं बनमें थिरोध नहीं हो सकता। वैसे ही जितनी शाका मिलती हैं जब इनमें पाषाणाहि मूर्ति करें अ स्पन विरोप तीर्यों का प्रमाख नहीं मिलता तो उन सुत शालाओं में भी नहीं था। भीर धार भेर मिलते हैं उमसे विरुद्ध ग्रामा कभी नहीं हो सकती कीर जो विरुद्ध हैं उनको ग्रामा की भी सिर्म की कर सकता। जय यह बात है तो पुराण वेदों की ग्राचा नहीं किन्तु सम्प्रदायी लोगों ने पन्हार विदर्श प्रमुप बता रक्ये हैं। वेही को तुम परमिश्वरकृत मानते हो तो "झाध्वतावनादि" स्वीत मुनियों वे इब से मिसदू प्रश्यों को देव क्यों मानते हो ! जैसे हाली और पर्छों के देलने से पीपक बढ़ और बाप हारे युद्धों की पहिचान होती दे येसे ही ऋषि मुनियों के किये वेशंग चारों माहाण, बङ्ग दर्गान क्षीर होने भादि से वेदार्थ पहिचाना जाता है। इसलिये इन प्रत्यों को शाखा माना है। जो देशों से विस्त बसका प्रमात और अनुकूत का अप्रमाण नहीं हो सकता । को तुम अरह शायाओं में मूर्त कार्र प्रमात् की कराना करोगे ही अब कोई ऐसा पण करेगा कि सुस ग्रावाकों में वर्षाप्रम स्वत्का हरी क्यांत् समयत्र भ्रोट ग्रह का नाम माग्रवादि श्रोर माग्रवादि का नाम ग्रह समयजादि स्रामनीवातक कर को प्र कर्माप्य, मिध्यामाण्यादि धर्म, सत्यमाण्यादि का वास ग्रह करवाहार, अवन्यात्र कर्माप्य, मिध्यामाण्यादि धर्म, सत्यमाण्यादि कावस कादि किया होगा तो तुम इतको की हन्द क्षेत्र को कि हमने दिया अधीत् वेद कोर प्रसिद्ध शालाओं में जैसा प्राक्षणीद का नाम कहेंद्री चौर सुद्राद् का नाम सद्भित निका येसा ही सक्य शावाओं में भी मानना चाहिये नहीं तो बर्च प्र व्यवस्याकाहि सद धारययाही जायेगा अला जीमिति, व्यास और पतडीत के समय पर्वत तील दाता विद्यान थी वा नहीं विदे नहीं थीं तो तुम कमी विषेध न कर सकोगे कीर हो है। ये तो जिर हाताओं के होने का क्या प्रमाण के हैं देशो जीविन के ग्रीमांसा में सह कर्मकाएं कराई सुनि वे योगाराम् में सब उरासमाकाय्व और व्यासमुनि ने शारीरिक सुन्ने में सब शानकाय केर् कृत किया है इनमें पाकानादि अर्निपृक्ष का यशासित संघी का नाम निरात भी नहीं किया। कि कहां से ! हो कहीं केरी में होना तो किमे दिना कभी नहीं छोड़ने इसनिय तुत्र हाथाओं है मी ! कुणिहुळाहि का ब्रजाल मही था। ये सब शाका देद मही हैं क्योंकि दमते ईआएत देशे की ब्राह्म के है करण्या चरित संतर्भा अभी के इतिहासादि किया है, इसलिय वेद में नभी नहीं हो संगत। देरी हों बेदल संदुष्तों को दिया का उर्देश किया है। किसी संदुष्ट का नाममान मी नहीं। इसिविदे मून दूज का सत्तर कारत है। देवा मिलाय से श्रीमायान्त श्रीहरण, तारावण सीर हिमार की म विल्ला कोर प्रदास बोला है। सब कोई जातते हैं कि वे बड़े महाराजाधियात और उनकी ही है। त्या यहिन्दी, स्थानी की वार्णनी साहि सहाराणियां थी, प्रश्तु कर बनकी मुलियां मिन्द कार्र हब से पुरुषी साथ उनके नाम से मील मॉलने हैं सर्थात उनको भाषानी पान है कि सामी महाना है क्षरपाक्षण ! सेन सहकारी ! दर्शन कीजिय, वितिष, वस्त्रामु बनका अवाश वनान हात सामान क्रीन्यरात. हु प्यू बिन्नद्री वा बावाहृष्या, बादमीमागायसु स्रीत प्रदर्शन पार्यभागी को तीन दिन है वर्ण मील वा राज्यीन कर्यान् अवश्व का कानात भी नहीं मिला है : ब्राज इन दे पात हुए भी नहीं है है करि को बहुनी करि गरीजी का छेटानीजी बनना देशिय, साम सादि मेंद्रों हो शाम प्राप्त हुए सी नहीं है। करि को बहुनी करि गरीजी का छेटानीजी बनना देशिय, साम सादि मेदी हो। शाम प्राप्ति की



मारय २, उचाटय २, विदेषय २, छिन्चि २, मिन्चि २, यशीकुरु २, खादय २, मचर १, ब्रोटय २, नाश्य २, सम शक्त्र वशीकुरु २, हुं फद् स्याहा ।। [कामरल तन्त्र स्वहरू प्रकरस्य मं• ४-७]

हरवादि मन्त्र जपते मध मांसादि यथेए खाते पीते, मुकुटी के दीव में सिन्दूर रेखां कि मी काबी खादि के लिये किसी भारमी को पकड़ मार होम कर कुछ २ उसका मांस ताते में हैं। जो की सी सिप्तिम में जाने मध मांस न पीये न जाने तो उसकी मार होम कर होते हैं। उनने से स्थापीर होता है यह मृतननुष्य का भी मांस जाता है। अजरी वजरी करतेवाले विद्या मूर्व व्याते पीते हैं।

एक वोलीमार्ग कोर दूसरे बीकमार्गों भी होते हैं। बोली मार्गवाले एक गुत स्थान वा , मैं पक स्वान कमते हैं। यहां सब की क्षियां, युव्य, लड़का, लड़की, बहिन, माता, युव्य, वारि रक्षेट्र से सब लोग मिर्कामला कर मांस काते, माय बीते, एक जी को नहीं कर स्वते ग्रा 4 की नुमा सब युव्य कार्य है और उसका नाम दुवारियी धरते हैं। एक युव्य को नहां कर सबसे ग्रा कि नुमा कर कार्य कराते हैं। यक उद्य की नहां कर सबसे ग्रा कि सुव्य अप कार्य कराते हैं। यक उद्य की प्रमा सब क्षियों के , के क्ष्य किस यो बोलों करते हैं यक वड़ी मही की नांद में सब वहां मिलाकर रख के यक वड़ी की वध्य कि साथ कार्य के साथ के प्रमा कीर पुत्रपूर्ण की स्वान वा वा की सुव्य कराते की हो कार्य की सुव्य की साथ की प्रमुख्य की स्वान कार्य की स्वान कार्य वा वा की स्वान कार्य की स्वान की सुव्य की साथ की सुव्य की साथ की सुव्य की साथ की साथ की सुव्य की साथ की सुव्य की साथ की सुव्य की साथ की की है ले कार्य कार्य की मिलाकर पीते हैं। यह प्रायत की सुव्य की साथ की सी साथ की है। है साथ साथ की सी है। है साथ की सी सी साथ सामन है। है साथ साथ साथ सामन है। है साथ साथ साथ सामन है। है साथ साथ साथ सामन साथ सामन है। है साथ साथ सामन सामन साथ सामन सामन साथ सामन साथ सामन साथ सामन साथ सामन सामन साथ साथ सामन साथ सामन साथ सामन साथ सामन साथ साथ सामन साथ साम

(बहन) ग्रेंच मन बाने को बाबदें होने हैं। इसर ) बाबदें बाने हैं। भीता मेरण देंगा पुरुष्य की बाना की बाने हैं। भीता मेरण देंगा पुरुष्य की बाना मार्ग मा

रिना रक्त प्रमारित का दिए काट काली में बाल उदावे धड़ पर वकरे का छिए लगा दिवा था। उसी क्षुकरण को बकरे के प्राप्त के तुरुष गाल बजाना प्रमाने हैं। शिवशांकि प्रदोप का प्रत करते हैं, सम्बद्धि से मुक्ति मानते हैं, दस्तिये जैसे बात्ममानी अनत हैं वैसे श्रीय थी। इस में विशेष कर कत्तकते, नाय, निर्दो पुरी, वस. क्षारव्य, पर्वत कोर समार तथा शुक्त्य भी श्रीय होने हैं। कोई र'दोनों भेगें पर चढ़ते हैं" क्षार्यात् यान कोर श्रीय दोनों मतों को मानते हैं कोर कितने ही वैप्लय भी रहते हैं उत्तका—

भन्तः शाका पहिरशैवाः समामध्ये च बैष्णवाः । नानारूपधराः कौला विचान्ति महीतले ॥

पद तन्त्र का रलोक है। मीतर शाक्त अर्थात् धाममार्गी, बाइर श्रीय अर्थात् बद्राक्ष मस्म वारण करते हैं कोर सभा में वेम्एव कहते हैं कि हम विष्णु के उपासक हैं ऐसे नामा प्रकार के कप धारण करके काममार्गी लोग पृथियों में विधानते हैं। (प्रश्न) वैष्णव तो अब्दो हैं। (उत्तर) क्या पूत घटते हैं। जैसे वे वैसे वे हैं। देखतो वैच्लवों की बीता कपने की विष्णु का दास मानते हैं। वनमें से शीयेच्याय जो कि समांकित होते हैं वे अपने की सर्वोपिट मानते हैं सो हाछ भी नहीं हैं! (मस ) क्यों ! सब कुछ नहीं ? सब कुछ हैं देखों ! सलाट में नारायण के चरणारिवन्द के सरश वित्रक और बीच में पीली रेका भी दोता है, इसलिये हम श्रीवेण्यय कहाते हैं। यह नागवण की क्षेत्र इसरे किसी की नहीं मानते। महादेव के लिख का दर्शन भी नहीं करते क्योंकि हमारे लकाड में भी विराजमान है यह लखित होती है। आसमन्दारादि स्तोत्रों के पाठ करते हैं। नारायण की मन्त्रपूर्वक पता करने हैं। मांस नहीं जाते न मच पीते हैं। फिर करते क्यों नहीं!(इसर)इस तिसक को हरिपदाछति, इस पीली देखा को शी मानमा व्ययं है क्योंकि यह ती तुन्हार हाथ की कारी-गरी और ससाट का चित्र है। जैसा द्वाधी का समाट चित्र विचित्र करते हैं। तुरहारे समाट में विष्यु के पर का खिन्द कहां से आया है क्या कीई धेनाउउ में जाकर विष्यु के पन का बिन्द समाद में कर आया ! (विवेकी) और श्री जह है था चेतन ! (वैज्यूव) चेनन है। (विवेधी) वो यह रेखा अबु होने से शी नहीं है। हम पूछते हैं कि शी बनाई हुई है वा विना बनाई हो बिना बनाई है तो यह थी नहीं क्योंकि इसको तो तम किया अपने दाय से बनाते ही फिर भी नहीं हो सकती। जो तम्हारे ललाट में भी हो तो कितने ही यैन्युव का बुरा मुख अर्थान् योभा शहत क्यों दीवता है ! सलाह में भी और घट २ भीय मांगते और सदावर्ष लेकर पेट मरते क्यों जिरमे हो ! पद बात सीड़ी और निसंज्ञों की है कि कवाल में भी और महादरिहों के बाम हो म

द्वारों एक "विकाल" नामक वैद्युष्टमक था। वह बोरी द्वारा मार द्वार कर दराना पन इस वैद्युष्ट नोई को ताम कि मिला के मिला कि मिला

श्रीर मारण, मोइन, उच्चाटन, विद्येपण, यशीकरण आदि प्रयोग करते हैं। सो मन से में कुछ भी नहीं होता किन्सु किया से सब कुछ करते हैं। जर किसी को मारने का प्रयोग करते हैंन स्थर करानेवाले से धन ले के झाटे था मिट्टी का पुराना जिसको मारना चाइते हैं उनका ना नो में हैं। उनकी छुती, माभि, करत में लुटे अर्थ कर देते हैं खोंख, हाय, पा में कीने ठीकते हैं। उनके छुत अर्थ कर देते हैं खांख, हाय, पा में कीने ठीकते हैं। उनके अर्थ पर प्राप्त के मार के में ठीकते हैं। उनके अर्थ में प्रयाभ के में ठीकते हैं। उनके अर्थ में प्रयाभ के मार के कि उनके साथ करते हैं हैं। अर्थ का हो से साथ करते कराने हैं और अर्थ कुछ करते हैं में अर्थ करते का प्रयाभ करते हैं। अर्थ स्थापने पुरान्य के भी स्थापने का अर्थ करते हैं। भी अपने भूतनाथखाँ स्थापने का प्रयाभ करते हैं।

सारय २, उचाटय २, विद्वेषय २, क्रिन्चि २, सिन्धि २, वर्शाङ्कुठ २, स्वादय २, सब्य २, त्रोटय २, नाश्य २, भम शक्त् वशीङ्कुठ २, हुं फद् स्वाहा ॥ [कामरत्न तन्त्र वबाटन प्रकरण सं॰ ४—७ ]

इस्पादि सन्त्र जपते सच सांसाहि वजेष्ट काते पीते, शुक्कटी के बीच में सिन्दूर रेबा है, कमी २ काली जादि के लिये किसी कादमी को पकड़ सार होस कर कुछ २ उसका सांस जाते सी है। जो कोई सैरवीवक में जाने मच सांस न पीचे न चाने तो उसको सार होम कर हेते हैं। उनमें से बी कमोरी होता है यह स्वतमञ्जय का भी सांस खाता है। अजरी बजरी करनेवाले विद्या सूत्र नी कमारी तो होता है यह स्वतमञ्जय का भी सांस खाता है। अजरी बजरी करनेवाले विद्या सूत्र नी

एक चोलीमार्ग क्रीर चूलरे बीक्रमार्गी भी होते हैं। चोली मार्गवाले एक गुर स्थान वा गृष्टि में एक स्थान बनासे हैं। यहां सब की क्रियां, पुरुष, लड़का, लड़की, बहिन, माता, पुत्रवयु आदि ल इकट्टे हो सब कीम मिलांमला कर मांस आते, मया पीते, एक उसी की नहीं कर उसके प्रत हैं पूर्ण कर के मूल कर उसके प्रत हैं पूर्ण कर प्रत हैं कि एक पुरुष को नहां कर उसके प्रत हैं पूर्ण सब पुरुष कर ले हैं और उसका नाम दुवादेशी धरते हैं। एक पुरुष को नहां कर उसके प्रत हिंगुय की पूर्ण सब कियों करती हैं। क्षा मार्ग कियों के हती हैं कि सह सह दिवार हिंगुय के पूर्ण मिलांकर रक्ष कर दिवार के किया के हती हैं कि साथ कि मिलांकर एक क्षा कर मार्ग किया कि साथ में सिक्षक करने करने कोर बहुत नहां बड़ते हैं इस साथ कर कियों के हती हैं। कर साथ की साथ के सिक्ष करने करने कोर बहुत नहां बड़ते हैं हात साथ के लिये बहु सहस्त्री की हो जाते हैं। अपने आपने से कुक्स करने कोर बहुत नहां बड़ते हैं कि साथ मार्ग के सिक्ष करने करने करने करने की आते हैं। साथ प्रत के साथ के साथ के साथ के साथ के साथ के साथ है। देशा विकार पीते हैं। ये पासर ऐसे कर्मों को मुक्ति के साथम मानते हैं। देशा विवार सम्मत्रीर दिशा विवार होने हैं। देशा विवार सम्मत्रीर दिशा विवार होने हैं। देशा विवार पीते हैं। ये पासर ऐसे कर्मों को मुक्ति के साथन मानते हैं। देशा विवार सम्मत्रीर स्थानतार रहित होने हैं।

(परन) श्रीय प्रम वाले तो कारते होते हैं ? (उत्तर ) करते कहाँ से होते हैं ! "जेता मेनमर्ग विसा मृतनाय" जैसे वाममार्थी सम्बोधरेमादि से बनका अन हरते हैं वेसे श्रीय भी 'भी नमा दिवा दे रामीदि पद्मात्तार करते के स्वाद अस्त करते हैं वेसे श्रीय भी 'भी नमा दिवा दे रामीदि पद्मात्तार करते हैं है कि ता वापावादि के तिह कराकर पूमते हैं और दर हर वे वे बीर वक्त के समाय करते हैं कि तह कराकर पूमते हैं और दर हर वे वे बीर वक्त के स्वाद के समाय वह वह वह मुख से वर्ष करते हैं। इसरा कारण वह करते हैं कि ता वी वक्त के बीर वे बं व्यवस्था करते हैं कि ता वी वक्त के स्वाद के समाय करते हैं कि ता करते हैं के समाय करते हैं कि ता वी वक्त के समाय से स्वाद के समाय करते हैं के समाय करते हैं के समाय से से व्यवस्था होते हैं क्योंकि वार्षी समस्त कीर महादेश समाय होते हैं क्योंकि वार्षी है वार्षी का समस्त कीर महादेश समाय होते हैं क्योंकि वार्षी है वार्षी



पुष्ता २ कडाग क्षणाय भीता ग्याङ् अभी गुरू एक भी नहीं किया। सक्षा देसे विधा के शुक्रों के कविद्या घर करके ठहरे नहीं तो कहा आयाँ ॥

ये सोमा विना सम्रा. ममाद, सहना, साना, सोना, आंस. पीटमा. घएटा पहिपाल गृंव दान पूरी चित्रा रचनी, नहाना, थोना, सब दिशाओं में स्पर्य धूमते किन ने के काथ कुछ सी कराइ कर मही करते। साहे की है पत्यर को भी विभास लेके, परना हन वासियों के आध्याओं को शेष डाम करित है क्यों कि बहुआ ने शुट्टवर्ग अनुन, किसान, कहार आहि अपनी अनुनी होड़ देवत वास इं करित है क्यों के महुआ ने शहर के लिए किसान करित आहि का महिताय नहीं आत पह तकते हैं दानी जानी आत पह तकते हैं दानी जानी आत पह तकते हैं को स्वार्थ का अध्यापन नहीं आत पह तकते हैं का महिताय करा " व समावती का "अपन समावती का अध्यापन करा " अध्यापन करा " अध्यापन करा महिताय करा अध्यापन करा " अध्यापन करा महिताय करा अध्यापन करा महिताय करा महिताय करा अध्यापन करा महिताय करा अध्यापन करा महिताय करा अध्यापन करा महिताय करा अध्यापन करा अध्यापन करा स्थापन करा अध्यापन करा स्थापन करा स्थाप

जन परितर मयल पहितर और पश्चितर कुछा । शिव कहे सुन पार्वती तुंवा परितर हुण ॥

सना देगे की बोग्या साचु वा विद्यान होने क्याया जात्यु के स्थारत करने की क्यों है एक्पी है विश्वती राज दिन क्यान साने (जहली करते) जलाया करते हैं। यक महीने में कई गरे कें क्यानं है है । सबसे शर्म सहीने की सकड़ी के मृत्य से काश्मादि तर होने तो शतीय घड़ के काशन है हो । सबसे शर्मी बुद्धि कहां से साने कीट काया नाम सभी मूनी में ताने ही से ताने कर रक्त है है। हो हम क्यान तामची होत्यों तो जहली मृत्यु दसरों भी क्यांक तामची होत्रों। के कर बड़ा है, राज क्याने, रिक्ट करने से तामस्थी होजाय तो सब कोई कर सके। ये अपर से सामवाद

(बाध) वर्षीरकृत्यों तो अन्ते हैं हैं (बल्ट) नहीं। (प्राध) वर्षी सब्दे नहीं वानावरि व्यक्तिक का अन्दर करने हैं, कवीर साहद कुली हो बगाय हुए और कात में भी कुल देनारे । क्र विष्णु क्यारे का अन्य नहीं चा तक भी कहीर साधक थे। बहे सिख, येगे कि किस बात की के कुरान्छ हो नहीं अन्य श्रवता असकी कर्षीय आतते हैं। सबसा रस्ता है सो सबीट हो ने दिश्वाणी हे क्या अन्य प्रस्तान कर हैता अपनि है । ( उत्तर ) यानामृद्धि को होत् प्रतान गरी. हिये, अपनि कर्ताः कर्णम् दौरा कर्तम् वा युक्ता योकालसूनि हो स्मृत सही। तथा करीर साथ सुनुता वा क प्रिय को क बुक्ते के अलक बुक्त है की है काल में तुन्न कर रहत करा क्या करार सार पर करों करने हमा दि वोई दुवाहा काजी में ददना था। इसके बहुते वालक नहीं थे। यह कार्य के अर्थ करने हमा दि वोई दुवाहा काजी में ददना था। इसके बहुते वालक नहीं थे। यह कार्य के को प्रतिक भी । यह प्रति में बाता जाना था तो ने ने प्रति भी के स्वति भी कि स्वति के स्वति के स्वति के स्वति के स है अनो र न था करा कावक था। यह उन्याहा देश सराया, सारती होती थी दिया, उसने पास र क्ष बहु कर हुआ तम पुष्पंद का बाम खरता ता किसी प्रतिकृत के पास संरक्ष महुने के विश्व कर करूप क्रमण अपान विकास करूप के बार प्रमाण करात है। विकास कर पान संरहत पहुर के कि हिंदर इसक् दिनों वे क पहुल्या। तप कर प्रकार का तहा पहुल । इसा प्रदार कर पर है। वर्ष कर कर किया वर्ष कर प्रकार कर प्रकार सत्त्र वस्त्र हुन है सादि तीन सीती की है। करा । त्या केवर राज्य साम वर्गना मा विशेष प्रतिक माना केवी की माना विशे करें क्षा । इ.च. कुल कुल दशहर कुल के साम संग । कुल सर समा संग संगति । वर्ष सा । वर्ष स्था । वर स्था क्लारे केण अर करावण का दशका कार्य में में बहुत नहीं करना को सूर्य के साथ पति सूर्य है क्षम को क्षमदन जानी रिकाशन करणाया कर की शास को शहर हो है। जानी की स्थान की स्

हवाना उसी को सन्त क्रीर परमेखर का च्यान बतलाते हैं। यहां काल नहीं पहुँचता। वहीं के गन तिवक क्रीर चन्दनादि सकड़े की कंढी यंध्येत हैं। ग्रला विचार [के] देशों कि इसमें क्रारमा की ती क्रीर द्वान क्या वह इसकता है ! यह केयल लड़कों के सेल के समान लीला है। (प्रम) पंजाव ते गनकभी ने एक मार्ग चलाया है क्योंकि यह मूर्ति का चल्डन करते के मुसलमान होने से बचाये अपु भी नहीं हुए विन्तु गृहस्थ को रहे। देशों उन्होंने यह मन्त्र वपदेश किया है इसी से विदित होता कि उनका क्याग्य क्षारम् ग्रहस्थ को रहे। देशों उन्होंने यह मन्त्र वपदेश किया है इसी से विदित होता

भों सरपनाम क्वी पुरुष निर्भो निर्वेर भकालमूर्त क्रजोनि सहमंगुरु प्रसाद जप मादि सच गादि सच है भी सच नानक होसी भी सच ॥ [जपनी पीड़ी १ ]

( मोधम्) जिसका सत्य नाम है यह कचाँ पुरुष श्रव और वैररदित म्रवाल सूर्ति हो काल में र मोति में नहीं माता मकाग्रमान है उसी का अप ग्रुव की हुण से कर, वह परमामा आहि में सब्द हुमों की सादि में सब्द वर्षमान में स्वय और होगा भी स्वय । (अवर ) मानकत्री का माग्रव को हुग वा परस्तु विद्या हुकू भी नहीं थी। हां भाषा उस देश की अधिक माग्रों की है उसे जानने थे। दे शास्त्र और संस्कृत कुट्य भी नहीं आनते थे। जो जानने होने हो "निर्मय" ग्राइ को "निर्मय" निर्मात कीर संस्कृत कुट्य भी नहीं आनते थे। जो जानने होने हो "निर्मय" ग्राइ को "निर्मय" निर्मात कीर संस्कृत केरान्त अक्ता बनावा संस्कृती स्त्रोत्र है, याहने थे कि कि संस्कृत के भी चया में परानु विना पढ़े संस्कृत कैसे का सकता है। हां इन मानीवों के सामने कि जिल्दोंने संस्कृत कभी में नहीं या संस्कृती बनाकर संस्कृत के भी परिवृद्ध वन नवे होगे। अज्ञा यह दान मत्रके मान

। और अपनी प्रक्याति की इच्छा के विना कभी न करते। उनको अपनी प्रतिष्ठा की इच्छा कथरव नहीं तो असी आपा आतने ए कहते रहते और यह भी कहा हैने कि मैं दरंहरून नहीं वहा। अब इस् भेमान या तो मानवतिष्ठा के लिये जुख इंच भी किया होगा है इसीलिये उनके प्रत्य में नदां नहां की निन्दा और स्तृति भी है क्वोंकि ओ देशा व करने तो उनते भी कोई देव वा करे पूरान कब माना तह प्रतिष्ठा नद्य होती इसलियं पहिले ही अपने हिल्लों के सामने कहाँ वहाँ येही के बिन्ट बोकने रे कहाँ न येह के लियं अच्छा भी कहा है क्योंकि जो कहाँ आच्छा व कहने नो लांग उनको

वेद पहत प्रक्षा मरे चारों वेद कहाति । सन्त [साघ ] कि महिमा वेद न काने ॥ [सुरुवक्ती ग्रीही ७ । ची॰ ८ ]

नानक प्रवाहानी आप परमेश्वर ॥ स्० पी॰ = । घो॰ ६ ॥

पया वेत् पहुनेवाल प्रश्नाव कीर नामकानी कादि कावने की कार सामने थे दिया है नहीं पी दिन तो सब दिवाओं का अंदार है, परन्तु जी चारों देही को पहालों कर उसकी शव दान पी दि जो मूर्वी का नाम सम्म दोना दि है दिवादें केंद्री की मर्दिया करी नहीं जन सकते थे पि ही जो मूर्वी का नाम सम्म दोना दि है दिवादें केंद्री की मर्दिया करी नहीं जन सकते हैं पानी देही दी का मान करने तो उनका सम्मदाय न चनता न वे पूर वन सकते थे करी कि गंगहरू या तो पहे ही नहीं ये तो दूसर की बहुकर हिएव देश बना सकते थे दि दह सच दि कि जिल सहस रुक्ती पंत्राप में हुए थे उस समय पंत्राप केंद्री की समय हुए अका सम्मदाव या बहुन से हिएव । पानय उन्होंने कुछ लोगों को बचाया। मानकानी के समय कुछ अका सम्मदाव या बहुन से हिएव पूर थे क्योंकि करियानों में यह बाता है कि तर पीचे बनकों तह बना हैने हैं। परचाद बहुन सा पुछना २ कटारा क्रध्याय शीता स्थड़ मध्ये गुरू एक भी नहीं किया। सला ऐसे विसादे रुदुर्घे हैं क्रथिया घर करके टहरे नहीं तो कहां आप है।

ये क्षोग विना नगा, प्रमाद, सहना, खाना, सोमा, मांम, पीटना, घण्टा प्रद्विपात ग्रंव दान, घृती चिना रचानी, नहान, धोना, सब दिशाओं में व्यर्थ धूमते किन के क्षम्य कुछ भी करही का नहीं करते। चाहें कोई परधर को भी पिश्रणा क्षेत्रे, परन्तु इन खादियों के आत्माओं हो हो के कान कित है स्वीक पहुष्पा थे स्पूद्ध के अपूर, किसान, कहार खादि का पत्नी स्पूरी होड़े देवह वात मां के देशारी खादी खाद होवाते हैं। बनको विद्या या सरसंग आदि का मादात्मम नहीं अन पर सहत। इसमें से नायों का मादात्मम नहीं आन पर सहत। इसमें से नायों का मात्र "नाम पिश्रणा नम्म"। जा वायों का "मान्य खाद का मादात्मम नमार प्रवास का "मान्य खाद का मादात्मम नमार प्रवास नमार "नमार प्रवास का माद्र का माद्र माद्र

जल पवितर सथल पवितर और पवितर कुआ । शिव कहे सुन पविती तुंना पवितर हुआ।

भना पेसे की योग्यता साधु वा विद्वान् होने क्षयवा जात् के उपकार करने की कारी है स्वाकी रात दिन लक्षक छाने [जहूली करने ] जलाया करते हैं । यक महीने में को राये की लकड़ी पूर्व नेते हैं। जो पक महीने में को लकड़ी पूर्व से कम्बलादि वका होने ही ग्रतींग्र धन के आनन्द में रहें। उनकी हतनी युद्धि कहां से आहे ? जीर अपना नाम उसी घूनी में तपने ही हे तरनी धर एपचा है। जो हत मकार तपस्यी होसाई तो जहूली मुख्य इनसे भी क्षिक तपस्यी होजार के जहूर पढ़ाने, रायत लगाने, विकास करने से तपस्यी होजार के अहा पढ़ाने, रायत लगाने, विकास करने से तपस्यी होजार थी सब कोई कर सके। ये अपर से लगावर की स्वीर के महासंगर्दी होते हैं।

(मन्न) कवीरपायी तो कच्छे हैं ( उत्तर ) नहीं । (मन्न) क्यों कच्छे नहीं । वापाती स्तित्य का सरहन करते हैं, कबीर साहब कुलों से उत्तव हुए बीर कात में भी फूल होगये। इसे विपन्न सहित्य का अगन नहीं या तब भी कवीर साहब थे। यहे सिन्ध, पेसे कि जिस बात को के पूराय भी नहीं कात सकता उसको कवीर साहब थे। यहे सिन्ध, पेसे कि जिस बात को के पूराय भी नहीं कात सकता उसको कवीर सावत है । सक्या रस्ता है सो कवीर हो ने हिक्काय है। इसका मन्त्र "सहस्ता मकरीर" आहे हैं । (उत्तर ) पायावाल के छो कुले हरेगा, गर्दी, तिक्षे, अगने प्रति ति क्यांत दीप आदि का पूजना पायावामूर्ति से स्थून नहीं। क्या कवीर साहब सुन्ता वात्र विकास से सिन्ध हों में हि अप का मन्त्र का साहब सुन्ता को विकास के सिन्ध हों को यह यात हुनी वात्र के सिन्ध हों में सिन्ध हों ने स्ता हुनी को के सिन्ध हों से स्ता करता है। कि को हिया, उसने मन्त्र वहीं सी शाति थी। एक ताली में सब्त जाता था तो देशा सहस अप हुने सालक नहीं थे। एक ताली में सब्त जाता था तो देशा सहस अप हुने सी राज कर रोज तो में सिन्ध है अप साम का का साम का स्ता अप की को दिया, उसने प्रत ति कि से सिन्ध है अप से साम का करता था, हिसी विकास के पास से सिन्ध है । इसने उसने उसने उसने का काम करता था, कि सी पहले हैं अप का साम करता था। कि से प्रकृत के साम का साम कि सुन्त के साम का साम का साम का साम करता था। कि से सिन्ध को सिन्ध है के साम का साम का साम का साम का साम कर साम कर साम का साम कर से पिड के साम का साम का साम कर साम कर

ं भी पुण्ये क्या गये। कार वेदादि ग्राव्यों वर्ष वाल वाले व्योक्कर 'बाह्यात द' से हो मुक्ति मानवी का सम्पोदराज करों होना तब येथे ६ से बगेंद्र जला काले हैं। चोड़े देल कुए कि वदा ''सासदेदी'' ५ १ में कहा है। बगों ने नाव बंदीना धर्म को बोड़ के ''साम दे'' कुमान काल्या मान से ति की देश हो। — मुक्ति मानवे हैं। वर्षात्र कर मून काली है तब ''सामवान' में दे नोड़ी ग्राह्म कार्यों कार्यों कि सता कि मानवान कारि तो सहस्यों के वर्षात्र में बहुत वही है कार्यों का शब्दी को ''सामके' के विकास सामवह की दिन्न वस्त्र में हैं। दिन्न विद्यान सामवी के सन दिवाम मिलवों है—

यक शारणकर सामक सामु दूबन है जिसका वात मुख्य कर "शाहपुर।" साम मेवाइ से बता 'वे "बाब र'' बहुते हैं। वो पारामात्र कीर इसी को सिद्यान्त वाली हैं। इनका यक्त प्रस्थ कि जिसमें ' को बादि को पाटी हैं येसा निकते हैं---

#### तमका सचन ॥

भरम रोग तथ है। बिटचा, स्टचा निरम्भन रहा। तथ जम का बागम फटचा, कटचा वर्म तब नाह ॥ साखी ॥ ६ ॥

कर पुरिस्तान कोग विकार केवें कि "राज़ रं" कहने से अस यो कि अवान है या पमरात का ८६ "गाम कापार किने हुए बार्स कसी सुरू सकते हैं या नहीं दे वर वेदक मनुष्यों को पारों में प्रसान मनुष्यक्षम को कह कर देना है ॥ सब दक्का को मुख्य गुरु हुआ है "राजकरण" उसके प्रका:---

. मौद प्रतार की, सुनी सरबद्य चित लाइ । रामचरण रमना रटी, कम सक्छ आइ ॥ . जिन सुमर्पी मौत हुं, मो सब उत्तरण चार ! शमचरण जी बीसची, सी ही जम के हुर ॥

#### राम पिना सब मूल बतायो ॥

गाम मन्तर कुटण सब क्रम्मा । चन्द कर छर देह परकरमा ॥ गाम करे निज कुंसे नाई। शीन लोक में कीरति गाई। ॥ गाम रहत जन कोर न लागे ।

राम नाम सिरत पथर छाड़ी। भगति होते जीनार ही पथरी।। ऊंच नीच इस मेद विवार। सो तो जनम चापको हारे।। संतों के इस दीने नाही। शंग रोम प्रमुख्य सम्बोरी।। ऐसो इस जी कीसीत गांवे। हरि हरि जन को चार न पाये।। सोम संतों का ब्रास्टन न नावे। ब्राय मायकी सदि सम गारे।।

### इनका सरहन ।

मध्यम तो रामधरण कारि के अन्य देखने से विदित होता है कि वह जासीण यक राशा शीधा था। न वह कुछ पड़ा था नहीं तो देखी गएडबीध करों विक्या रें यह केदन हमकी प्रस्न है कि 'करने से करों हुट आर्थ केवल ये कथना और दूसरों का जम्म शीते हैं। जम का भय तो बड़ा ते हैं, यानु रामदिवाही, और, इन्नुह, व्यादा, यहरें, औह बीर मब्बुद काहि का अब कमी नहीं हुटता। सनके चेलों ने "नानकचन्द्रोदय" और "कमाशास्त्री" आदि में बहे सिद्ध और बहेर देरवर्वन के तिन्या है। नानकती ब्रह्मा आदि से मिले. वड्डी बातचीन की, सब ने इनका मान्य किया, नानकी वियाह में बहुत से घोड़े रथ हाथी सोने चांदी मोती पद्मा ऋदि रह्यों से जड़े हुए और अमृत्य रह्यों ब पारावार न था, लिखा है। भ्रजा ये गवोड़े नहीं तो क्या है है इस में हनते चेलों का दोव है नातकी नहीं। दूसरा जो बनके पीछे बनके लड़के से बदासी मले और रामदास आदि से निर्मन । विशेष गद्दीवालों ने भाषा बनाकर प्रन्थ में रक्ती है अर्थात् इनका गुरु गोविन्द्रसिंहजी दशमा हुआ। उनके वीत स प्रन्य में किसी की माथा नहीं मिलाई गई किन्तु यहां तक के जितने छोटे २ पुस्तक थे उन सकते की करके क्रिल्इ पंथवादी। इन लोगों ने भी नानकत्ती के पीठे बहुतसी भाषा बनाई। किठनों ही ने तन प्रकार की पुराणों की मिथ्या कथा के तुल्य यना दिये परन्तु बद्धावानी झाप परमेश्यर वन के उस पर कर्मोपासना छोड़कर इनके शिष्य मुकत आय । इसने बहुत विगाड़ कर दिया, नहीं को नानकडी ने डुव भिक्त विशेष इंश्यर की लिखी यो उसे करते काते तो अब्द्या था। अब उदासी कहते हैं हम बड़े, निर्मा कडते हैं हम बड़े, अकालिये तथा स्तरहसाई कडते हैं कि सर्वोपरि इम हैं। इनमें गोविन्सिंह श्राचीर हुए, जी मुसलमार्गों ने उन के पुरुषाओं को बहुतसा दुःश्र दिया या उनसे घर तेना बाते परन्तु इनके पास कुछ सामग्री न थी और उधर मुसलमानों को बादशाही प्रचलित हो रही थी। ह्याँ यक पुरस्वरण करवाया। प्रसिद्धि की कि मुक्तको देवी ने वर और बद्दा दिया है कि तुम मुस्तक्षक है। साड़ी, तुरहारा विजय होगा । बहुत से लोग उनके साधी होगये और उन्होंने, जैसे बाप्रमागियों ने मकार" चकांकितों ने "पंच संस्कार" चलाये थे वैसे "पंच ककार" अर्थात् इनके पंच ककार युव उपयोगी थे। एक "केश" अर्थात् किसके दशके से लड़ाई में लकड़ी और तलवार से कुछ बतावट है दूसरा "कंपण्" को शिर के ऊपर पगड़ी में अकाशी लोग रखते हैं और हाथ में "कड़ा" जिसते हा सीर शिर वच सकें। तीसरा "कान्न" अर्थात् आनु के ऊपर एक आंधिया कि तो दौड़ने सार कुर्रे अच्छा होता है, पहुन करके अलाइमल और मट भी इसको इसीलिये धारण करते हैं कि जिससे हिं का ममेखान पचा रहे और अटकाथ न हो। चीधा "कंगा" कि जिससे देश सुधरते हैं। वांवर्ग का [कर्द] जिससे राष्ट्र से भेट भटका होने से खड़ाई में काम झावे, इसीलिये पह रीति गोबिन्हिंसी में अपनी बुदिमचा से उस समय के लिए [की] श्री अब इस समय में उनका दखता कुछ उपयोग महाँ है परन्तु अय जो युद्ध के प्रयोजन के लिये वानें कर्त्तरथ थीं उनको धर्म के साथ मान ली मूर्तिपृज्ञा तो नहीं करते किन्तु उससे विशेष प्रत्य की पृक्षा करते हैं। क्या यह मूर्तिपृज्ञा नहीं है हिली जड़ पदार्थ के सामने बिर मुकाना या उसकी पूछा करना सब मूर्तिपूजा है। जेसे मूर्तियाना ने अपनी हुई। अगलन जीनिक करने ने हैं अमाकर अधिका ठाड़ी की है थेसे इन लोगों ने भी करता सुद मूत्तवृक्षा है। असे मूत्तवाका व करण है भेर छहताते हैं गैरी जनकार है । असे प्रकार स्वाप करता है। असे प्रकार लोग मूर्ति का रहा है भेट चद्वाते हैं वैसे नानकपन्थी सोग प्रन्थ की पूजा करते, कराते, भेट भी चद्दवते हैं प्रपति गृन पूजा थाले जितना वेद का मान्य करते हैं उतना ये लोग प्रन्यसाहब वाले नहीं करते ! हां यह हां ज सकता है कि शरहीने वेदी को न सुना न देला क्या करें ! जो सुनने और देलते में आर्थ तो हुडियान लोग जो कि हुई। दुरामही नहीं हैं वे सब सम्प्रदायवाले वेदमत में श्राजते हैं। परन्तु हम सब ने मीन का बर्जेड्डा बहुतसा इटा दिया है जैसे इसको इटाया वैसे विषयासक्ति दुरिमान को भी इटाहर स्थान की उदाति करें तो बहुत शब्दी बात है।

( प्राप्त ) दादूरण्यो का मार्ग तो अव्हा है ? ( उत्तर ) अव्हा तो बेदमार्ग है जो पड़ा औ तो पडड़ो नहीं तो सदा गोता खाते रहोंगे ! इनके मत में दादूजी का अन्य गुजरात में हुआ शां है द भ्रवपुर के पास ''आमेर'' में रहते थे, तेली का काम करते थे ! ईश्वर की स्ट्रिंट की विधित्र होता है हैं हों भी पुकाने लग गये। घाव बेदादि द्वालों की सब बातें छोड़कर "दाहराम र" में हो मुक्ति मानती। इस सायोगरेफक महीं होना तक ऐसे र ही बचेड़े साला करते हैं। धोड़े दिन द्वाप कि यह "मानते ही" यापदुरा से साला है। उन्होंने साव देदोक धार्म को होड़ के "माम र" कुमाना करना माना है। उसी गात पाम मुक्ति मानते हैं। परन्तु जब मुख्त कामती है तक "मामनाम" में से गोड़ी छाल का मित्रकलों कि तक "मामनाम" में से गोड़ी छाल का मित्रकलों कि तक "मामनाम" में से गोड़ी छाल का मित्रकलों कि तक "मामनाम" में से गोड़ी छाल का मित्रकलों कि साव मानति हों। यह से मित्रकलों के साव खित्रकलों के साव खित्रकलों

यक रामघरण नामक साधु दुका है जिसका यत मुख्य कर "ग्राहपुरा" स्थान मेशा से चका वे "राम २" कहने दो को परमानत्र कोर इसी को सिखान्त मानते हैं। इनका यक प्रग्य कि डिससै नासकी कादि की वाणी हैं देसा तिकते हैं—

#### उनका वचन ॥

भरम रोग वब ही मिटचा, स्टचा निरञ्जन राह ।

त्तम जम का कागज फटया, कटया कर्म तब जाह ॥ सासी ॥ ६ ॥

क्षत्र पुष्टिमान लोग विवाद क्षेत्रें कि "दाम र" कहते के ध्रम को कि कड़ान है वा प्रसास का बुद्धल ग्रासन क्षम्या किये हुए कहते कड़ी बहुद सकते हैं वा कहीं यह देवल महुन्यों को गारी में दरामा महुम्यक्रम की पर कर देना है 2 व्यव हमका को मुख्य ग्रुप हुवा है "साम्यद्धण" सके व्यवस्म गानिय प्रसाद की, मुनी साम्यद्ध विश्व छाड़ 1 सम्बद्धा एनमा रही, इस्म संस्ता भड़ जाई। []

ो निवि प्रताप की, मुनी सरवळा चित लाइ। राभचरका रमना रटी, क्रम सकल अन्द्र जाह।। िनिन सुमर्पा नीव कूं, सो सच उत्तरणा पार। शायवरका जो वीसर्पा, सा है। जम के इतर॥

राम पिना सब भूठ बतायो ॥

राम भनत छूटण सब क्रम्मा ! चन्द कर बर देइ परकम्मा !! राम कहे तिन कूं भै नाहीं ! तीन लोक् में बीरांवे गाहीं !!

राम रटल जग जोर न लागै।

सम नाम लिस्त पथर तराई। भगति होते भौतार ही पगई। ।। फंच नीच इन्त मेद विचारे। सो तो जनम व्यापदो हारे।। संता के इन्त दोते नाई।। संग तंत्र वह सम स्पारंति। ऐसी इच्च जो कीति नाई। वह से किन की पार ॥ पार्वे।। संत्रों इच्च जो कीति गार्वे। होरे हरि जन की पार ॥ पार्वे।।

इनका स्तराहन **।** 

स्राम तो शासवरणु कादि के सन्य देकते वो विदित होना है कि यह सामील एक सारा स्रोधा रे पा। न वह कुछ पड़ा था नहीं तो देशी मण्डकीय क्यों किस्ता है जह वेकत हकते था है है रे कहते से कती हुए उनने देवल ये कथना की हुस्ती का अपने की ते हैं। उस का था भर ते हड़ है एकन सामिताही, और, जह, स्थाम, वर्ष, बीट्रू और सम्दार कादि का अस कमी नहीं है ? श्रीकृष्णः शरत् मम । बनी कृष्णाय गोतिनवाज्ञमाय व्यास ॥ [ गोतानगरमनम ] ये दोनी माधारण मण्ड हे परन्तु कणना मण्ड स्टामस्कार कीर सम्बन्ध करने हा है-

श्रीकृष्णः शुरुकं मम सहस्पारिवन्सर्गमन हाल् नानकृष्णवियोगननिननपरलेगानन्तिरासीर्थं भगवते कृष्णाय देहेन्द्रियवाणान्यः हरणनद्वसीच दारागाग्युवाहिषेहरणाय्यायन सह सप्तर्यक्री दासीर्थं कृष्णा सवासिन।

इस मध्य का बादेश करके शिव्य शिव्याओं की समग्रेग करते हैं। "हीं हजारित" नह "क्री" तस्त्र प्रस्य का है। इसमे विदित होता है कि यह वजन मन भी वाममानियों का केर्डी। इसी से स्मीसंग गुसार लोग बहुधा करते हैं। "गोपीयन्लभेति" क्या छम्म गोदियों ही की निवर्ष प्रमा को नहीं ! स्त्रियों को प्रिय यह दोना है जो सीण कार्यात् स्त्रीमोध में गंमा हो। क्या सी हजारी देने थे ! अप "सहस्र परिवासरेति"—सहस्र वर्षों की गणना व्ययं है क्योंकि वल्तम और उमरे विष कुछ सर्वं ह नहीं हैं। क्या कृष्ण का वियोग सहस्र वर्षी से दुआ और आज जों अर्घोत् जा जी यजन का मत म या न पहास अन्या था उसके पूर्व भगने देवी और्यों के उद्धार करने की क्यों न झार्या "ताप" भ्रीर "क्रीरा" ये दोनों पर्याययाची हैं। इनमें से एक का ग्रहण करना उचित या, दो हा नहीं। "अनन्त" ग्रान् का पाठ करना ध्यर्ष है, क्योंकि जो अनन्त ग्राप् रक्तो तो "सहस्र" ग्रान् हा पत न रखता चाहिए और जो सहस्र शन्द का पाठ रक्नो तो अनस्त शन्द का पाठ रखना सर्वधा व्यर्ष है और को अगन्तकाल लों "तिरोदित" अर्थात् आच्छातित रदे उसकी मुक्ति के लिये यहम का होता मी व्यर्थ है, क्योंकि अनत का अन्त नहीं होता। प्रला देहेन्द्रिय, प्राणान्तःकरण और उसके अर्थ की स्थात, पुत्र, मातधन का अर्पल छत्त्व को क्यों करना ? क्योंकि छत्त्व पूर्वकाम होते हे किसी है वैहादि की इच्छा गई कर सकते और देहादि का अपँज करना भी नहीं हो सकता क्योंकि देह के अपँक से नजिश्वाप्रपूर्वन्त देह कहाता है। उनमें जो कुछ शब्दी धुरी वस्तु है प्रक मुशाद की भी अर्थप हते कर सकोगे हैं और जो पाए पुरुषकप कमें होते हैं उसको कुम्लावल करने से उनके फल भागी भी हरा है दोंने अर्थात् नाम तो एम्प का क्षेते ही और समर्पण अपने क्षिये कराने ही। जो कुछ देह में मह मूजाहि हैं यह भी गोसाई ही के ऋषेण क्यों नहीं होता "क्या मीठा र गड़प कौर कड़्या कहा पूर और वह भी हैं यह भी गोसाई ही के ऋषेण क्यों नहीं होता "क्या मीठा र गड़प कौर कड़्या कहा पूर", कौर वह भी किया है कि गोसाई ही के ऋषेण करना मध्य मठ बाले के नहीं। यह सब स्वाय सिन्धुपन और पराये धनाह पदार्थ इरने और वेदीक धर्म के माश करने की सीला रखी है। देखी यह बज्जम का प्रवर्ध

transparent, रत्यारि अमेक गोम्मरवों के सिद्धान्तरहरूवादि धरवों में लिये हैं यही गोसाइयों के मत का [न तस्य है। भला दनसे कोई पते कि शीरूक्य के देहान्त हुए कुछ कम पांच सहस्र वर्ष कीते यह मिम से भाषण मान की बाधी रात को बेसे मिल सके ! ॥ १ ॥ जो गोसाई का चेला होता है जीर सही सब पटार्थी का समर्थण करता है उसके शरीर और और के सब दोवों की निवृत्ति हो जाती है, दी पत्नम का प्रपञ्ज सुर्खी को बहुका कर अपने मत में लाने का है, जो गोशाई के घेले चेलियों के विदोष निवक्त को जाने तो रोग दारिह सादि हु:कों से पीड़ित क्यों रहें ! क्रीर वे दीव पांच प्रकार के ति हैं ॥ २ ॥ एक-सटज दोष जो कि स्वामाविक सर्थात् काम क्रोधादि से उत्पन्न होते हैं। दूसरे— रसी देशकाल में माना प्रकार के पाप किये जायें। तीसरे—लोक में जिनको भर्याभरप कहते और रोच को कि विकास समानि हैं। चोथे—संयोगक को कि बुरे संग में बर्धात चोरी, कारी, माता, पिनी, बत्या. पत्रवधः गुरुपती आदि से संयोग करना । पांवर्वे--स्पर्धन अस्पर्धनीयों को स्पर्ध करना न पांच दोवों को गोसाई स्रोगों के मत वाले कभी न माने अर्थात् यथेष्टाचार करें ॥ ३ ॥ सन्य कोई कार दीवों की निजलि के लिये नहीं है बिना गोसाईजी के मत के। इसलिये बिना समर्पण किये रार्प को सोमाइंडी के चेले म मोर्ने। इसलिये इनके चेले अपनी खी. कन्या. पत्रवध और अलाह राधीं को भी समर्पित करते हैं परन्तु समर्पेण का नियम यह है कि जर कों गोसांक्षी की चरणसेका समर्थित न होने तह जो उसका स्थामी स्थळी को स्पर्ध न करे ॥ ४ ॥ इससे गोसालों के क्षेत्र मर्पल करके प्रधात अपने अपने पदार्थ का भोग करें क्योंकि स्थामी के भोग करें प्रधात समर्पल हों हो सकता ॥ ह ॥ इससे प्रथम सब कामों में सबबस्तकों का समर्पण करें मधम गोसाँजी को पर्विद समर्पण करके प्रधाद प्रहण करें पैसे ही हिर को सम्पूर्ण पदार्थ समर्पण करके प्रहण करें ॥ ६ ॥ सिर्देशी के मत से भिन्न मार्थ के बाक्यमात्र की भी गोसाइयों के चेला चेली कभी न सुने न महत्त् रियही उनके शिच्यों का ध्यवद्वार प्रसिद्ध है।। ७॥ यैसे ही सब बस्तकों का समर्पण करके सब के थि में प्रशाबद्धि करे। उसके प्रधात जैसे गहा में कल्प जल मिलकर गहारूप हो जाते हैं पैसे ही चपने ात में गुणु भीर दूसरे के सत में दीप हैं इसलिये अपने सत में गुर्यों का वर्णन किया करें।। 🛘 ।। अब विये गोसाहयों का मत सब मतों से कथिक. अपना प्रयोजन सिद्ध करनेहारा है। भला, इन गोसाहयों को कोई पुछे कि ब्रह्म का एक लखरा भी तुम नहीं जानते तो शिष्य शिष्याओं को ब्रह्मसम्बन्ध कैसे हरा सकीय है जो कही कि हम ही प्रख्न हैं हमारे साथ सम्बन्ध होने से ब्रह्मसरवन्ध हो जाता है। जो उस में बहा के गुलु कर्म स्वभाव एक भी नहीं हैं बुनः क्या नुम केवल भीग दिलास के जिये ब्रह्म कर रि हो ! भला शिष्य चीर शिष्याची की तुम अपने साथ समर्पित करके शुद्ध करते हो परन्त तम मोर तुम्हारी स्त्री, बन्या तथा वृत्रवधू आदि असमर्थित रह जाने से अगुद्ध रह गये या नहीं है स्त्रीर तम वस्तारित वस्तु को अगुद्ध मानत हो बुन: उनसे अवश्र हुव तुम लोग अगुद्ध क्यों नहीं है इसलिये तमकी भी बचित है कि अपनी स्त्री, कम्या तथा पुत्रवधू जादि की अन्य मत वालों के साथ समर्पित करावा

करी। जो कही कि नहीं नहीं हो तुम भी अन्य स्त्री पुरुष तथा अनादि पदार्थी को समर्पित करना कराना होड़ देशी। अला सब लो जो हुआ सो हुआ परन्तु अब तो अपनी सिच्या मण्झादि बुरास्पे को होड़ो क्रीर सुन्दर ईम्बरोक वेहबिडित सुचय में आकर अपने मनुष्यक्षी क्रम को सफस कर धर्म, अर्थ, काम, मीछ इन चतुष्टय फलों को बात होकर कानम्द मोगो। और देखिये। थे नेता अथ, काम, मार्च व "पुष्टि" मार्च कहते हैं सर्वात् खाने, धीने, पुष्ट होने सीर सप्त ाणा काम अपन सम्प्रदाय गा अपन करने को पुष्टिमार्ग कहते हैं घरन्तु इनसे पुष्टना चाहिये का क सम पण्ड आप प्रतिहरी होगमल दोकर देसे ग्रीक २ गरते हैं कि क्रिसको

आनते होंगे। सच पूछो तो पुष्टिमार्ग नहीं किन्तु कुष्टिमार्ग है। जैसे कुष्टि के ग्ररीर की स

धातु पियल पियल के निकल जाती हैं और विलाप करता हुआ शरीर छोड़ता है पेसी ही सीता इनकी भी देखने में ब्रावी है। इसलिये नरकमार्ग भी इसी को कहना संग्रहित हो सकता है, स्पारि दुःख का नाम नरक स्त्रोर सुख का नाम स्वर्ग है। इसी प्रकार मिथ्या जाल रखके विचारे भीने भारे मनुष्पों को जाल में फँसाया और अपने आपको थीकृष्ण मान कर सब के खामी बनते हैं। यह कारे र्षे कि तितने देवी जीव गोलोक से यहां आये हैं उनके उद्घार करने के लिये हम लीला पुरशोतर उने हैं, जब लो हमारा कपरेश न ले तब लों गोलोक की प्राप्ति नहीं होती। यहां पक श्रीकृत्य पुरण कर सप दिवां हैं। बाह जी बाद ! मला तुम्हारा मत है ! ! गोसाइयों के जितने चेले हैं वे सब गोपिय यन आवेंगी। ब्रव विचारिये भला जिस पुरुप के दो स्त्री होती हैं उसकी पड़ी दुर्दशा हो जाती है ती बहां एक पुरुर और कोड़ों रही एक के पीछे बगी हैं उसके दु:स का क्या पाराधार है ! जो करी है भी हत्या में पड़ा भारी सामर्थ्य है सक्को प्रसन्न करते हैं तो जो उसकी स्त्री जिसको स्वामिनीची कहते हैं बसमें भी धीरुप्त के समान सामर्थ्य होगा क्योंकि यह उनकी ऋडांही है। जैसे वहां ली पुरण की कामचेटा तुर्व अधवा पुरुष से स्त्री की अधिक होती है तो गोलोक में क्यों नहीं ! जो देता है ते काम्य क्रियों के साथ स्वामिनीजी की कत्यन्त लढ़ाई बखेड़ा मचता होगा, क्योंकि सपतीमाय 👫 पुरा दोना है। पुन: गोलोक स्वमं के बदले नरकथत् होगया होगा, अधवा जैसे बहुत झीगामी पुरुष मगम्दरादि रोगों से पीड़ित रहता है वैसा ही गोलोक में भी होगा। खि ! खि!! खि!! देसे गोलोक से मन्देशोच दी विचारा सला है। देशो जैसे वहां गोसाइँजी अपने को श्रीरुख मानते हैं और बहुत सिपी द साथ शीना करने से अगन्दर तथा प्रमदादि दोगों से पीड़ित होकर महादुःश भोगते हैं। प्रव करि द्विनका न्यक्त मोमाई पीड़ित दोना दे तो गोलोक का स्वामी श्रीकृष्ण इन रोगों से पीड़ित क्यी ह होता ! भीर जो नहीं है तो उनका स्वकृष गोसाइंजी पीड़ित क्यों होते हैं ! (बहन) मत्येतीक में लीतावनार भारत करने से रोग दोव होता है मोलोक में नहीं क्योंकि वहा रोग दोव ही नहीं है। (बतर) बोगमयम् हा मोग है यहां बोग अवश्य होता है और श्रीष्ट्रश्य के ब्रोबनकोड़ लियों से सस्तान होने या मही बीर हो होते हैं तो लहुके र हाने हैं वा लहुकी लहुकी है सचवा होने? सो कहो कि लहुकियाँ हैं अवृद्धियां होती हैं तो बनका विशव कितके साथ हाता होता ! क्योंकि यहां विना श्रीकृत्य के बृत्ता की पुरच नहीं को हमरा है तो तुम्हारी प्रतिज्ञाहानि हुई। जो कही सहके हो सहके हैं तो है तो भी यही होत्र क्षार पहुंचा कि उनका विवाद कहाँ और किलड़े साथ होता है । अथवा घर के घर ही में गरपट हर हैंने हैं क्यां कान किसी की अवस्थित वा सकते हैं तो भी तुम्हारी प्रतिक्षा "बोलोक में एक ही भी हैं।" भए ही संवर्गा और को कहा कि सन्तान होते ही नहीं तो शीहरणा में मग्राकाय और सिपी में हरणाहि रीय बार्यना । सना यह गाँहत क्या हुआ ! जानी दिस्ती के वादशाह की वादियों की रोना हुई। के बोम में साम जिल्ला कीर शिष्याओं का तन मन तथा धन अपने अपने असे होते हैं सो मी हरी, क्यों है तर मी विवाह समय में स्त्री और यनि के समर्थन हो जाता है पुना मन मी हता है सम्पर्य नहीं हो सकता, क्योंकि सब ही के साध तम का भी समर्थन करना वन राजाा भी मो कर स्प्री अपने कह ली ! कह रहा थन इसकी भी वही श्रीका सम्भा अर्थात मन के विवा उस भी अर्थ हरों हो सहता । इन मोन्याची का कांग्रामान यह है कि कामार्थ में केता कीर कानाव करें हमें। [st सहाय सावदर्श मोमाई साम है वे बाद मी तेवड़ी ज्ञानि में सही है बोट मो मोरे इनकी मूर्त में सर्को देना है वह भी क्रान्यिका होकर धार हो जाता है, वयेथिय से क्राति के पतित विधे गर्द कर विचार्याद कात दिन प्रमाद में बहुते हैं। भी र देखिये हैं जब कोई गोसाईडी की यधरायमी बहुता है औ

23.3

मारे शा पर प्रा क्यायाप कार की युगली वे समाव बेटा बड़ता है, व कुछ कोलता ज बालता 1 विचारा कोर ता तर हो शूर्ण ल होते "सुर्गाणां वलं सीलस्" क्योंकि सूर्गी का बल सील है जो बोले तो बसकी दीन निकास साथ परवार रिक्रपी की क्योर नमुब क्यान लगाकर शाकता गहता है और जिसकी क्योर रोमपंत्री होते को अली यह दी भाग्य की कान है और उसका पति, भार्ड, बन्धु, माता, पिना बड़े माफ होते हैं। यहाँ तक रिक्यों कोमाहेती के वस सुनी हैं जिलवर बोलाईजी का मन लगे या छापा हो दमवी कार्याको पर ते रथा देने हैं यह नहीं स्वीर करके पनि स्नादि सपना सन्वधाग्य रामभले हैं स्वीर उस र्दा है। इसके पति कारि बाब बादने और दें कि शु शोसाईती की वारलसवायें जा कीर जड़ां कहीं इसके पति कारि प्रसाप मही होने कहां हुनी कीर बुटनियों से काम सिद्ध करा सेते हैं। साथ पूछी तो पैसे काम वरनेयाले अनके प्रस्थिती में कीए अनके समीच बहुत के वहा करने हैं। अब इनकी दक्षिणा की सीला मयंत् इस प्रकार क्षांतरे हैं-काको भेट योसर्राजी की, बहुओ की, लालजी की, वेटीजी की, मुख्यियाजी की, गर्दा थार्थ था। प्रतिवाली की कीर छातुरकी की । इस साम दुवाओं से बचेए माल मारते हैं। जब कीई गोगार्डी का रोवक अरहे लगना है नव बसकी जानी में पम गोसार्डी धरते हैं और जो शुख मिलता र वसकी शोशाएँजी शक्का कर जाने हैं, क्या यह काम महामाहाल और वटिया या मुर्दायली के समान ?हीं है है बतेई २ केला विवाह में गोसाईओ को बुलाकर उन्हीं से सहके लड़की का पाणिप्रहण कराते हैं भी। कोई ६ रेसका अब वेशारिया रनान कार्याल कोसाईडी के द्वारीर पर की स्त्रीय केदार का उद्युतना रिदे नित यक वह पात्र में पहा बराके गोसाईओ की छी पुरुष मिल के स्नाम कराते हैं परानु विशेष भीवन बनान चारानी हैं। युना जब गोमाईजी पीतास्वर पहिर श्रीर कड़ाऊँ पर खढ़ बाहर निकल आते है कोर धोर्मा उर्मा में पटक देने हैं। फिर उस जल का कायमन इसके सेवक करते हैं और अब्दे मसाला वरने पाम बंधी गोलाएँ जी को देते हैं। यह खावकर कुछ निगल जाने हैं श्रेष पक चौदी में कटोरे किसकी बनका रेखर मुख के आने कर देता है उसमें पीक उनल देते हैं। उसकी भी मसादी बटती दे जिसको "द्यास" प्रसारी कहते हैं। कब विचारिये कि ये लोग किस प्रकार के मनुष्य हैं जी मुद्रता भीर कानाश्वार शोगा तो इनना दी होगा। वहत से समर्पण सेते हैं। उनमें से कितने ही वैप्णवों के दाध मा आने हैं कान्य बात नहीं। वितने ही बैयावों के हाथ बात भी नहीं आते ककड़े जो भी लेते हैं परन्तु मादा, गुद्र, क्रीभी, यी चादि धोये से बनका श्वर्श बिगए जाता दे क्या करें विचारे जी क्रकी धोवें ती रहायें ही हाथ में की बेटें। वे बाहते हैं कि हम टाइन्डी के रहा, राग, मीग में पहुतसा धम लगा हैते हैं परम्मु वे इह, हाग, भीग भाव ही करते हैं और सब यूदों तो बड़े र अवर्थ होते हैं सर्थात् होती के तमय पिसकारियां भर बार लियों के बारपर्शनीय समयव सर्थात् पुश रथान है उन पर मारते हैं 'भीर सिवश्य ब्राह्मणु के लिये निविद्ध कर्म है असकी भी करते हैं। (प्रका) गुसाईजी रोटी, दाल, कड़ी, मान, गावा कीर गटरी तथा लक्ष्ट्र कादि को प्रत्यक्ष दाट में बैठ के तो नहीं वेचते किन्तु क्रयने मीकरों चाकरी को पल्लों बाँट देने हैं वे स्रोग बेखते हैं गुसाईबी नहीं। (उत्तर) को गुसाईबी उनकी मासिक रुपंप देवें तो व पत्तलें क्यों लेवें र गुलाईजी कपने मौकरों के द्वाध दाल भात आदि नौकरी के बदले में पेय देने हैं। वे ले आकर टाट बाज़ार में बेनते हैं। जी गुलाईश्री स्थयं पाहर वेचते तो नीकर जो मास्त्रकृदि दें ये तो इसविकाय दोष से वस्त्र जाने क्योर क्यकेले गुसाईकी दी रसविकायहणी पाप के मागो होते। प्रथम तो इस पाप में काप हुये फिर कीरों को भी समेटा कीर कहीं २ माणदारा मादि में गुमार्रजी भी पेराते हैं। स्थिकत्य करना शीर्यों का काम है बसमों का नहीं। देसे २ लोगी ने स्त शार्यायलं वी श्रधीमति करवी १ (प्रथम) स्वामीनारायदा का मत केंसा है। (उत्तर) "वाहशी श्रीतसा देवी ताहशी वाहमः,

सार:" जैसे गुसाईं ही की धनहरणादि में विचित्र सीता है वैसी 🜓 स्वामीनारायण की भी है। डेविंगे! एक 'सहजानन्द' नामक अयोध्या के समीप एक प्राम का जन्मा हुआ था। यह ब्रह्मचारी होडर गुजरात, काठियायाङ, कच्छुमुज झाबि देशों में फिरता था। उसने देखा कि यह देश मूर्य ग्रीर ग्रेज भाला है चाहे जैसे इनको अपने मत में मुकालें वैसे 🗗 ये लोग मुक सकते हैं । वहां उसने दो सर शिष्य पनाये । उनने आपस में सम्मति कर प्रसिद्ध किया कि सहज्ञानन्द नारायण का अवतार और पड़ा सिद्ध है और भक्तों को चतुर्मुं व मूर्चि धारण कर साम्रात् वर्शन मी देता है। एक बार कारिया याङ् में किसी काठी अर्थात् जिलका नाम "दादाव्याचर" गढुढ़े का मूमिया (जिमीदार) था। उसकी शिष्यों ने कहा कि तुम चतुर्यु ज नारायण का दर्शन करना चाहो तो हम सहज्ञानन्द्ञी से प्रार्थना करें। इसने कहा यहुत अव्दुर्श बात है। यह मोला आद्मी था। एक कोउरी में सहजानन्द्र ने शिर पर मुकुट भारण कर और शंख चक अपने द्वाय में ऊपर की धारण किया और एक दूसरा आश्मी उसके पीछे खड़ा रहकर गदा पद्म अपने द्वाय में लेकर सहजानन्द की वगल में से आगे को द्वार निकार चतुर्भुत के तुल्य यत उन गये। दादाव्याचर से बनके चेलों ने कहा कि एक गार श्रांब का देव के फिर आंख मींच लेना और भट इधर को चले आना। जो शहुत देखोगे तो नारायण कीर करेंगे अर्थात् चेलों के मन में तो यह था कि हमारे कपट की परीक्षा न कर सेवें ! उसकी लेगये वह सुर्श नम्द कतायस् और चिलकते हुए रेशम के कपड़े धारख कर रहा था। अन्धेरी कोठरी में शहा था। डसके चेलों ने पक दम लालटेन से कोटरी के और उजाला किया। दादासाचर ने देशा तो घट्टी मूर्ति दीवी फिर सट दीपक को बाद में कर दिया। वे सव नीवे गिर, नमस्कार कर दूसरी मोर बन आपे और उसी समय बीच में बातें की कि तुम्हारा धन्य माग्य है। अब तुम महाराज के खेले होडाही। हसने कहा पहुत अञ्जी बात । अब लों फिर के दूसरे स्थान में गये तव लों दूसरे वह आप करके सहजानन्द गद्दी पर यैठा मिला। तब चेलों ने कहा कि देखी अब वृसरा स्वरूप धारण हार यहां विराजमान हैं। यह दादाखाखर इनके जाल में फैंस गया । वहीं से उनके मठ की जड़ जमी क्योंकि यह एक बड़ा भूमिया था। यहीं अपनी जड़ जमा ली पुनः इधर उधर घुमता रहा, सहहो उपि करता था, यहुतों को साधु भी दनाता था। कभी २ किसी साधु की कएउ की नाड़ी को मलडर मूर्जित भी कर देता या और सबसे कहता या कि इसने हनकी समाधि चढ़ादी है। येसी र युर्जी में काठियायाड़ के मोले साले लोग उसके पेंच में फँस गये। जब बद्द मर गया तथ उसके चेत्री है बहुतसा पाखरूड फैलाया। इसमें यह हप्टाम्त उचित होगा कि जैसे कोई एक खोरी करता प्रकृत गया था। स्यायाधीय ने उसका नाक कान काट डालने का दश्द दिया। जर उसकी नाक काटी गर है पूर्व माचने गाने और हँसने लगा । सोगों ने पूछा कि तू क्यों हँसता है। उसने कहा कहा कहा क बात महीं है ! लोगों ने पूछा पेसी कोनसी बात है हैं उसने कहा वही मारी झाझर्य की बात है, हार्य पेसी कभी नहीं देशी। लोगों ने कहा कहो, क्या बात है ? उसने कहा कि मेरे सामने साहाद वार्ड : मरायस सङ्गी देसकर बड़ा असम्र होकर मास्त्रता गाता अपने आग्य को अन्ययाद देता है है मारायण का साम्रात् दर्शन कर रहा हूं। लोगों ने कहा हमको दर्शन क्यों नहीं होता ! वह बोला मार् की बाद हो रही है जो नाक कटया डाओ तो नारायण तीले नहीं तो नहीं। उनमें से किसी मूर्व है चाहा कि नाक ज्ञाय तो ज्ञाय परन्तु नारायण का दर्शन झवश्य करना चाहिये। उसने कहा कि हेरी है नाय काटी नाराक्त को दिखलाको। उसने उसकी नाक काट कर कान में कहा कि तू भी देता। कर महीं तो गरा चीर तेरा बरहास होगा। उसने भी समभा कि काव माक तो आती महीं शि पसा क्षी कहना ठीक है तब तो वह भी वहां उसी के समान भावने, कुदने, माने, बजाने, हैंसने हर

वकादशसमञ्जासः

पहने लगा कि समको भी सारावण जीवान है। वैसे होते ने यह सहस्र मतस्यों का संग्रह होगया श्रीर का कीलाइल प्रसा क्रीर कारते कांगला कर लाग "बादावालवर्शी" इकता । कि.मी प्राप्त ने वाता रनको प्रकापता अप राजा असके वास्त शाया तथा तो वे बहत कार मानते, करते, हैं मने लगे । तर राजा में पास कि सह बना कार है हैं जनहोंने कहा कि सालास नारायल हजकी दीसता है। ( राजा ) हमको क्यों सर्वी लीवान है (कारायालकों ) जननक साक है नवनक नहीं दीरोगा चीर जुए नाक रदेवा स्त्रोग तब सारायण प्राथक शीसे । अभ राजा ने विस्तारा कि यह बात तीक है । राजा ने कहा । व्योतिपीची सहर्त हेक्किये । दिव्योतिकीकी ने उत्तर दिवा है हो हक्का, कायदाता, दशमी के दिल मात:-राष बाद बने मान करवाते बोर मारावण के बर्गन करने का बढ़ा सहसा मुहर्स है। वाह रे पोपत्री ! भएमी पोशी में लाक कारने कारवाने का भी भारते लिख दिया। जब राजा की रच्छा हुई बीर उम सरका नवाटों के सीधे बांध दिये तब तो वे बड़े ही प्रसान होकर नाचने करने और गाने सगे। यह रात राजा के दीवान कादि क्रांड २ वृद्धियाओं को अव्ही न सगी। राजा के एक बार पीडी का हैंदा रें वर्ष का दीवान था। दसकी जाकर उसके यरपीले में, जो कि दस समय दीवान था. यह बात सुनाई। तब उस युद्ध ने कहा कि वे धर्च हैं। तु मुसकी राजा के पास से सल, यह सेगमा। बैठते माय राजा में बड़े दुपित होके दन नाककरों की वार्ते समार्थ। दीवान से कहा कि स्तिष्ये महाराज ! पेते ग्रीमता न करनी खाहिये। विना परीक्षा किये पश्चाक्षाप होता है। (शक्ता) क्या ये सहस्र प्रस्प मेंद्र बोलते होंगे ! (दीवान ) भूद बोलो या सच विना परीक्षा के सक अत कैसे कह सकते हैं। (राजा) परीक्षा किस मकार करनी खाडिये ! (तीवान ) विचा सक्तिम प्रत्यक्ताहि प्रमाणी से ! (रामा ) जो एका म हो यह परीका कैसे करे ? ( दीवान ) विद्वानों के संत से मान की पुछ करके। (राजा) जो विद्वान् न दिले तो रैं (दीवान) पुरुवार्धी को कोई बात बुलंग नहीं हैं।(राजा) तो भार ही बादिये कैदा किया जाव रैं। दीवान ) मुंदुइडा और धर में वैठा रहता है और अब पोड़े दिन बीऊँगा भी । इसलिये बच्चम परीक्षा में कर लेऊँ तरप्रधात जैसा बधित समार्दे येसा कीकियेगा । (राजा) बहुत बादही बात है। उचोतियीजी दीवावजी के क्रिये मुहुचे देगी। (वचीतिथी) को महागाम े अपने अपने । यह प्रमुख्य के का मुद्रक्त का सुद्धक्त करहा है। अब रखारी आहे तब राजांत्री के पात बार प्रजे पुद्ध रे सुद्धि से राजांत्री से कहा कि सक्स दो सहस्य सेना लेके राज्य सामार्थि । (राजा ) पर्श सेना का क्या जाम है ! ( दीवान ) कापकी राज्यस्यवस्था की सबर नहीं । जेला में कहता है देला कीतिय । राज्य अवश्व जानी मार्च लोग को तैयार करते । साट्टे मी बजे सवारी करने राज्य सबकी सेकर वया । उनकी देखतर वे मार्च कीर गार्च लोग आकर वेटे । इनके यहन्त जिसने यह सामदाय अवाय या जिसकी प्रयुप्त नाव, कटी थी असको बलाकर कहा कि काज हमारे दीवानकी को नागयल का दर्शन बराबी । बसने कहा बाबता, हरा बजे का समय जब बाया तह एक वाली मनुष्य से बाक के नीचे पकड़ रेवर्गा। इसने पेना चपनु ले लाक काट शाझी में डाल दी कौर दीवानती की नाक से टॉबर की बार क्या पना चन्द्र ए नाक काट याका म कात वा कार वावावमा का नाक ना कर के की दिने सभी । बीवासभी का मुख्त मिसन पह सभा किए कहा सूर्ण में बीवासभी के बात में समितिस्त किया कि सारा भी देशकर सक से कहिये कि सुभक्तो सारावाय बीवना है। कब साक बटी हुई सही बारेगी। जो ऐसा म बाहोंगे तो तुम्हारा बहुत दहा होगा, सब स्रोग हैंसी करते । यह इतना कह असम हुमा भीर दीवानजी ने अब्रोहा हाय में से ताक की बाद में सवा लिया । जर दीवानजी से राजा है पुरा करिय मारायण दीकारा वा नहीं दीवानशी ने राशा के कान में कहा कि पुरत भी नहीं दीवान रेपा इस धूर्ण ने सहको प्रमुखी की सराव किया। राजा ने दीवान से कहा कि श्रव करा करना बाहिय है रीयान ने कहा इनको एकड़ के कठिन दश्ह देना चाहिये जर को जीवें तर सी बन्दीयर में रखना पक 'सहजानन्द' नामक अयोध्या के समीप एक आम का जन्मा हुआ था। यह प्रश्नवारी होता गुजरात, काटियावाडू, कच्छुभुज आदि देशों में फिरता था। उसने देखा कि यह देश मूर्व और भेड भारता है खाहे जैसे इनको अपने मत में मुकाल येसे ही ये लोग मुक सकते हैं । वहां उसने हो या शिष्य बनाये। उनने आपस में सम्मति कर प्रसिद्ध किया कि सहज्ञानन्द् शारायण का अवनार करे बड़ा सिद्ध है और भक्तों को चतुर्भुं ज मूर्चि धारण कर साम्रात् दर्शन भी देता है। एक बार कांडिंग

वाड़ में किसी काठी अर्थात् जिसका नाम "दादाखाचर" गढ़ड़े का मूमिया ( जिमीदार ) या। उसके शिष्यों ने कहा कि तुम चतुर्भु ज नारायण का दर्शन करता चाही तो हम सहज्ञानन्त्री से प्रार्थता हर बसने कहा बहुत अञ्जी बात है। यह मोखा आदमी था। एक कोठरी में सहजानन ने किर व सुकुट धारण कर और शुंख खक अपने द्वाय में ऊपर को धारण किया और एक दूसरा आशी उसे थीं है खड़ा रहकर गदा पद्म अपने हाथ में लेकर सहजानन्द की बगल में से आगे की हाथ निका खतुर्मु स के तुल्य पन उन गये। शादाचाचर से उनके चेतों ने कहा कि एक गार कांब स्ता रेड किर आांध मींच लेना और सट इथर को चले आना। जो शहुत देखीय तो नारायण कोप की अर्थात् थेलों के मन में तो यह था कि हमारे कपट की परीक्षा न कर होते ! उसकी लेगये वह हर अन्य कतापसु भीर चिलकते तुव रेशम के कपड़े धारक कर रहा या। अन्धेरी कीडरी में सहाया इसके चेलों ने एक दम लालटेन से कोठरी के ओर उलाला किया। दादाखाचर ने देवा हो चुन् मूर्णि दीवी फिर सट दीपक को झाड़ में कर दिया। वे सद नीचे यिर, नमस्कार कर दूसरी और व कार्य कीर उसी समय बीच में बातें की कि तुम्हारा धम्य मान्य है। बाब तुम महाराह के चेसे होता हराने कहा बहुत अच्छी बात। जब जो फिर के बुसरे स्थान में गये तथ जो बुसरे का अपन करके सहझानन गर्दी पर बेठा मिला। तब धेलो ने कहा कि देवो अब दूसरा स्वक्ष आता हार यहाँ दिराज्ञमान हैं। यह दादाव्याचर इनके जाल में फँस गया । यहाँ से कनके मत की अह अमी क्यों बह यद बड़ा मृतिया था। यही अपनी कड़ कमा ली पुन: इधर उधर घुमता रहा, सरही शर्म करता था, रहुनों को साधु मी बनाना था। कभी २ किसी साधु की करत की नाही की सर्वा मूर्तिन भी चर देना था और सबसे कहता था कि हमने हमकी समाधि बढ़ारी है। देती १ वृक्ष में कारिताबाह के मीने माले जोग इसके वेख में फैंस गये। जह यह मर गया वह बार है है बहुनसा पायवर प्रैमाया। इसमें यह च्छान्त बनित होता कि सेसे कोई एक थोरी करता पड़ां क्ष या । व्यापार्थिय में इसका नाक कान कार कालने का नृत्य दिया । जय उसकी नाम कारी नर्र वर्ष बात करों है ! सोयों ने पूछा वैसी कीनती बात है है इसने कहा वड़ी मारी सामर्थ की बात है। देखी करी करों कि ने किया में किया कि मार्थ की कार्य की साथ सामर्थ की बात है। देशी बची वर देशी । कीमी ने कहा कही, क्या बात है ! उसने कहा कि मेरे सामने सायान बना हराया कर में रेखबर बहुत जनक होकर नायता ताता है है बसने कहा कि मेरे सामने साधार 1975 हराया कर में रेखबर बहुत जनक होकर नायता ताता झपने मान्य की धामपार रेता है हैं अरहार का अन्यान नर्शन कर नहा है। सोगों में कहा हमको दर्शन क्यों नहीं होता है वह होती है की कन्द हो नहीं है जो माच करना दाना में नहीं हमका दशन क्यां नहीं होता। यह पान के किस करने हैं किसी किस करना हमके कि किसी किस करने के किसी किस करने हैं किस करने हैं किस किस करने हैं किस किस करने हैं हाना बड़ी नरश्यम् को जिल्लाको । उसके उसकी ताक कार कर बात में बड़ा कि ता है से कि कर की में कर महीं में भेश कोंट मेरा करेंद्रास होता है हमने भी सामग्र कि कर बाल में बड़ा कि ए में हैं कि देशा के बड़ार देन के कर करदास होता है हमने भी सामग्र कि कर बाल में कारी मही है है े पराण करना व किया है है। किया व कार्य भी समझा कि कार्य तो कारी है। है। देवर हो कहना हो के हैं हम तो वह भी वहाँ क्यों के सामक नास्त्रते, कृष्ट्ये, गाते, बनारे, हिर्दे

बहुरे लगा कि मुसको भी नारायल बीखता है। येथे होते २ एक सहस्र मनुष्यों का मुण्ड होगया और मा कोलाहत मचा और अपने संग्रहाय का नाम "नारायलहरीि" रक्या । किसी मूर्छ राजा ने सुना लकी बुकाया। जब राजा उनके पास बया तब तो वे बहुत कुछ बाखने, कुउने, हुँसने लगे। तब राजा ने पूदा कि यह क्या बात है है उन्होंने कहा कि साहात नाराधण हमको दीवता है। (राजा) हमको क्यों सही क्षीयता ? ( मारायणहर्शी ) अवतक नाक 🚡 तबतक नहीं दीरोगा कीर जर नाक करवा लोग तब मारायल प्रत्यक्त हीर्से । उस राजा ने विचारा कि यह बात ठीक है [राजा ने कहा] ज्योतियोशी सहतं देखिये । जियोतियोशी ने बच्चर दिया । को हुक्स, अधदाता, दरामी के दिन प्राता-हाब बाट बजे माक कटवाने कीर मारावय के दर्शन करने का बढ़ा बख्या मुहर्स है। वाह रे पोपत्री ! भवनी पोधी में माक्ष काटने कटवाने का भी महर्च लिक दिया। जब राजा की स्थला हुई सीर उन सारत नकटी के सीधे बांध दिये तब तो वे बड़े ही प्रसन्न दोक्षर बावने करने और गाने लगे। यह रेत राजा के दीवान बादि इन्छ २ वृद्धिवालों को अब्बड़ी न लगी। राजा के यक बार पीड़ी का र्मा १० वर्ष का दीवान था। इसको जाकर इसके परपोले ने, जो कि इस समय दीवान था, यह बात पत्र पर प्रदास का कराका आकर कराज पत्र कराज का वा वर देश प्रदास की वह बात इतार ! तह उस कुद्ध ने कहा कि वे पूर्व हैं! तु मुक्कती राजा है वास ते वह तह वह की प्रदास ! वेटरे स्वय राजा है वह दूरित होते उन नाककटों की बातें सुनार ! दीयान ने कहा कि सुनिये महाराज ! रेंपे सीमता न करनी चाहिये। यिना परीता किये धश्चासाय होता है। ( राजा ) क्या ये सहस्र पुरुष फूर बोलते होंगे ! (हीवान ) भूद बोलो वा सच विशा परीक्षा के सच भूद केसे कह सकते हैं! (राजा) प्रीक्ता किस प्रकार करणी खाडिये ! (दीवान) विद्या खडिनम प्रायक्तादि प्रमाप्ते से। (राजा) जो पड़ा 🛚 हो यह परीक्षा केसे करे ? (दीवान) विद्वानों के संग से बान की वृद्धि करके। (राजा) जो विद्वान न मिले तो है (दीवान) पुरुषार्थी को कोई बात उलेम नहीं है। (राजा) ती भाप ही कहिये कैसा किया जाय है (दीवान ) में बहुदा कीर घर में चैठा रहता है कीर अप चीड़े रिन जीईना भी। इस्तिबंध मध्य परीजा में कर बढ़े सरकार से अब बढ़िया है से परीजिया। रिन जीईना भी। इस्तिबंध मध्य परीजा में कर बढ़े सरकारत जेसा बविज समर्थ रेसा शीकिया। (राजा) बहुत अच्छी बात है। व्योतिबंधित दीवानकी के किये मुद्राचे देशो। (व्योतिबंध) को महाराह की साहा । यही राज्य पश्चमी १० वजे का शहरों कच्छा है। जब पश्चमी साई तह राजाजी के पास भाउ बजे पुरुदे दीवानजी ने राजाती से कहा कि सहस्र दो सहस्र सेना लेके यकना चाहिये। (राजा) वहां सेना का क्या काम है ? ( दीवान ) ज्ञापको राज्यस्यवस्था की खबर नहीं । जैसा मैं बहुता है बैसा की जिया । राजा पान हु 3 र कुमान । कार्या साम्याया । वार्या साम्याया । कार्या सामार्थ कर्यत राजा सम्बन्ध के बार की जिया । (राजा) सम्बन्ध आज्ञों आर्थ सेना की तैयार करो । साहूं नी बजे समार्थ करते राजा सम्बन्ध के बार गया । जनती देखतर वे नावने और गाने तमें। आकर बैंडे । उनके महत्त जितने यह सामहाय खनावा या जिसकी मध्म माक कटी थी उसको बुलाकर कहा कि आम हमारे दीवानको को नारायश या प्रश्नेव कराची । इसने यहा अच्छा, दश बजे का समय जब काया तब एक थाली मनुष्य में नाथ के शीप पवड रेक्सी । उसने पैना सक्का ले नाक काट शाली में बात दी और दीवानती की नाक से विश्वर की सार ा ब्रथन पना सक्यू ल नाक काट सामा न कान पर कार प्राचनका पर नाक स टायर का बार पूरने लगी। बीवानती का मुख मिलन पढ़ गया। पिर वह पूर्ण ने हीवानती दे बान में सम्बोधित दिया कि साथ भी हैसकर सब से कड़िये कि मुक्का नारायल दीवाना है। यह नाक वटी हुई नहीं भावती ! जो पेसा # कहोंगे तो शुम्हारा बड़ा ठट्टा होगा, सब स्त्रीय हैंसी करेंगे ! वह हतना बह कसरा इमा और शीवानती ने अलोहा दाय में ले माक की आह में लगा लिया। जर शीवानती से गांज है क्या आर प्रशासका न अकाषा काथ कर त्याचित्र कर निवास वा कार प्राप्तका से राज्य के पित्र करिये नारायण दीक्षना वा नहीं देशेवासकी ने राज्य के बान में वहां कि दुस् भी नहीं दीक्या पुषा इस पूर्व ने सहस्रों मुख्यों को खराव किया। राज्य ने दोवान से वहां कि कर क्या वरणा वाहिय है दीवात ने कहा इनकी पकड़ के कार्टन दण्ड देवा चाहिये जब को जीवें तब को बर्गायर में रक्का

भादिये कीर इस तुष्ट को कि जिलने इन सबको बिगाइंड है गये पर चड़ा बड़ी तुर्दशा के राय घरन भादिये। जब राजा कीर दीयान कान में बानें करने लगे तब बरहीने बरके मानने की तैरारी की प्रान कारों कोर फील ने घेरा दे रक्षा था न भाग सके। राजा ने बाहा दी कि सबकी पहनु पेंद्रा इन दी और इस दुए का काला मुख कर गये पर चड़ा इसके कएउ में फटे जूनी का हार परिण सर्ग पुना दोकरों से भूत राख इस पर दलवा चीक र में जातों से पिटवा कृतों से हाँ बवा प्राचा पन क्षत्र । को देमा म होते तो पुना हुसरे भी पेसा काम करते व करेंगे । जब पेसा हुका तब वाकडरे ह मागराच बार् हुआ। इसी प्रकार सब वेदविरोधी हुसरों के धन हरने में बहे बतुर हैं। वह सामान की कीला है। ये न्यापीनारायत् मत्र वाले धनहरे सक कप्रत्युक्त साम करते हैं। किनरे हो सूर्य । बहुबारे के विधे माने समय कहते हैं कि सकेर बोड़े यर बैड सहज्ञानस्त्री मुक्ति को लेजने के लि कर्ण हैं कीर विचार सम्मानित में यक बार भाषा करते हैं। अब मेला होता है तह महिर के मेण पुरुषी नदने हैं। भीर नीचे पुकान सता रक्ती है। प्रन्तिर में से बुकान में माने का सिन्न रहते हैं को कि मी के लारियस भड़ाया नदी चुकान में फ्रेंक दिया बाधीत इसी प्रदार एक नारियन दिन में सर्व कण दिहका है, देते ही बाद वदायों को बेमते हैं । जिस जाति का साधु हो उतसे पेता ही बात करने है। जैसे कारिए को उसके माजिल का, कुक्डार की कुक्डार का, खिल्मी में खिल्मी का, बाँगी से बंदी का केंग दाह में द्वाराहि का काम मेरे हैं। सपने सेमों पर पक कर (दिवाग) बीध श्वारी क्या या में बतार दत्त के पहला कर निर्मे हैं को करने वाला पर के कर रिकार निर्मे के हैं कि इस स्टार्स रिकार बरना है का-मुक्तार प्रतिनात है। इसों कही प्रथमकरी होती है वहां गोकृति के समात हार्स है है कहुरी काहि के साम को भेट पूत्रा लेने हैं। स्वाने को "सम्मीयाँ" सीर हमारे सरवाली की "स्वीनी करक हैं। करने जियान बुनान केना ही क्रमम क्रासिक विद्यान पुरुष क्यों में ही परापु बनका मान कीत अवन कथी करे बन्द, क्योंकि कान्य मतका की दीया करने में वाप तिनते हैं। महिश्चि में हर-महात्रा व बदा नहरे से करता है सर्वातन्त्री ने कहा कि नहीं काब दलकी वैकुतन में बहुत कावत के ला है इक्टें कर के कर है। इन्हें चाना का का कर कहा का महा का इसका प्रकृति न पहें करोहक के अपना दिनान के देश दिना प्रकृत को से का महास्तृति के की है तथा को दिना नहीं है करोहक के अपना दिनान के देश दिना प्रकृत को से स्वयं की नहीं की नवी करने गांदि की कों के पहुंच काण वनार है के ए तमा के बात कार कुशा की बार मार्ग कर गार्ग के के के कुशा के आगत कर है के ए तमा के किस की काशा नहीं होती गुन बहुता है कि मैं कहे राग के के कुशा के आगता : सुनर है कि उस रुख में का तमके माण न नहीं कीर मुनित हागा। होती हैं है क्रम राज्यां तक देवता क्रमण है क्रम क्रम क्रमें क्रमण है कि महामाहंती क्रांमा विकास कर गाउँ । बीरें ्रियों कार्य शानाचार प्राप्त कर करने कर कहन है कि मुख्याई के स्वा विश्वान कर है। सुभातें कार्य शानाचार प्राप्त कर कारण्य कर कर कर की है। प्राप्त कर साम के स्वाप्त कर है। कहार कारक है कि सार भरिकर में राहर कर के करोत में सीहता के सामानात है बनान हरा बावाने के प्राप्त THE STATE OF THE WAY OF STATES STATES AND STATES AND STATES AS A STATE OF STATES AND STATES AS A STATES AND STATES AND STATES AS A STATES AS A STATES AND कार के ब्राह्मिंग साम्बंधितक काम्बन्धार्था करते हैं। कार्यक इसकी विवास के विवास के स्थान की है। TEER RING UN SE MENN, SE SALL BE RING PARE SALLE BERING REINE BERING MEN BERING REINE BERING REIN BERING REINE BERING REINE BERING REINE BERING REINE BERING REINE BERING REINE BERING REIN करों है के दो कारों कर दाल है देवज करा चर्ता का कारत विश्व है कि कारत है जा कर देश की

के होते हैं कोर सारत थर्ड के से दिन के कार्याकत होने जाते हैं। वार्षाकत कपाल से पीली देखा कीर तेल कार्जा रेन्स लगाने हैं। क्का सारव पेटिन ने किसी एका सहामा का शामार्थ हुआ था। (सहामा) इसे दर कार्यों के कोर कोर कांद्रका (तिलका) क्यों लगाया ? (शामां) दशके लगाने के दम पैदावड से जाने कीर कोर कार्यों का भीत कोर कार्यों के सा शामार्थ के साथ हाला तिलक करते हैं। (सहामा) के कार्यों केना कीर कांद्रका लगाने के पैत्युष्ट से आते हो तो का शुक्त काला कर लेशों तो कहा आभीते ? या पैदावड के भी पार करत आस्पों है कीर जीना श्रीकृष्ण का सब साथित काला था पैसा हुम भी सहा मीर काला कर नियां करों। तब कोकृष्य का साहदय हो सकता है। शामिय क्या भी पूर्णी के सहस्र है।

(महन) लिहाहिन का मन कैता है? (जनह) जैसा चवांकित का, जैसे चमांकित चन्न से में इने कोर नारायण के दिना किसी को नदी मानने येसे लिहाहित लिहाहित से दामें जाने कोर शो महादेश के काम किसी को मही मानने १ इनमें विदेश यह है कि लिहाहित रायण का एक लिह में कच्या चाही में महाव के रानने में हाल रणने हैं। जब पानी भी वीने हैं तब उसकी दिवा के सीने हैं को भी साम दीव के नहरू कहता है।

## चप बाह्यसमाज भौर प्रार्थनासमाञ के गुस्दोप कपन ।।

( प्रदेश ) प्राप्तस्थात कीर प्रार्थमासमाज को कव्हा है वा नहीं ( क्लर ) कुछ २ वार्त प्रवर्धी ह रहुनसी बुरी हैं। ( बहन ) हाह समाज कीर प्रार्थनासमाज सब से बब्हा है क्योंकि इसके निवस उ थरते हैं। ( उत्तर ) नियम सर्वांश में भरते नहीं, क्वोंकि वेद्विधादीन सीगों की करवता सर्वधा प क्योंकर हो सकती है ! जो कुछ ब्राह्मसमात्र कोर प्रार्थनासमात्रियों ने ईसाई मत में मिलने से थोड़े [प्यों को क्याये और कुछ २ पाकाणादि सृत्तिपुता को इटाया क्रम्य जाल ब्रम्यों के फाने से भी कुछ रापे दरवादि करुदी वाते हैं । परस्तु इन लोगों में स्वरेशभक्ति बहुत न्यून है । ईसाधों के काचरण [5 मि लिये हैं । कानपान विवाहादि के नियम भी बदल दिये हैं । २-अपने देश की मशंसर m पूर्वजी विदार बारकी तो हर रही उसके बदले पट अर जिल्हा करते हैं। व्याच्यानों में ईसाई बादि बहरेज़ों । प्रशंसा भरपेट करते हैं। प्रकादि प्रहरियों का नाम भी नहीं लेते प्रश्युत पेसा कहते हैं कि विभा हरेज़ों के सुद्धि में साथ पर्यात कोई भी विद्वान् नहीं हुआ। आर्थावर्ती स्रोग सदा से मूर्ण चले आपे । इनको उस्रति कामी नहीं हुई। ३-वेदादिकों की प्रतिष्ठा तो दूर रही परश्तु निग्दा करने से भी प्रथक्त ीं रहते । प्राह्मसमाज के उद्देश्य के बस्तक में साध्यकों की संख्या में "ईसा" "मुसा" "महक्मह" गनक" और "यंत्रत्य" लिंगे हैं। किसी शायि महर्षिका नाम भी नहीं लिखा। इससे जाना ता दै कि इस सीगों ने जिनका माम लिया दै उन्हों के मतानुसारी मत वासे हैं। मला कर कार्यावर्श बारक हुए ही और इसी देश का अध जल धाया विया कब भी काते वीते हैं अपने माता, विता, हामहादि वे. मार्ग की सोड़ दूसरे विदेशी मती पर कथिक मुक जाना वाहासमाधी और मार्चनासमाधियों । एनहेरास्य संस्थान विधा से रहित अपने की विद्वाल प्रकाशित करते हैं। इहलिश भाषा पट के गरताभिमानी होकर महिति एक यत चलाने में प्रवृत्त होना मनुष्यों का स्थिर चीर बुद्धिकारक ाम क्योंकर हो सकता है ! ध-क्रक्ररेज़, यवन, क्रम्यकादि से भी व्याने पीने का भेद नहीं रक्छा। होंने यही समभा होगा कि बाने भीने और जातिभेद तोंकने से हम और हमारा देश सुधर जायगा। ानु ऐसी वातों से सुधार तो कहां, बलटा वियाक होता है। १-( प्रश्न ) जाति भेद देश्यरकृत है वा उपारत ( उत्तर ) ईश्वर कोर मगुम्पकृत भी जातिभेद हैं। ( प्रत्न ) कीन से ईश्वरकृत और कीन मनुष्यकृत ! ( उत्तर ) मनुष्य, पश्च, पद्मी, पृष्य, अल, अलु, आदि जातियां परमेश्वरहत हैं। असे

यकादि, जलजन्तुओं में मतस्य, मकरादि जातिभेद हैं वैसे मनुष्यों में ब्राह्मण, सत्रिय, धेश्य, ग्रह, सन्तर

जातिभेद ईश्वरकृत हैं। परन्तु मनुष्यों में ब्राह्मणादि को सामान्यज्ञाति में नहीं किन्तु सामान्य विशेषण जाति में गिनते हैं। जैसे पूर्व पर्णाथमव्यवस्था में लिख काये वैसे ही गुल, कर्म, खमाव से वर्णमस्या मानभी अयश्य है। इसमें मनुष्यकृतत्व उनके मुख, कर्म, खमाय से पूर्वीकानुसार प्राह्मण, संदिव, वैर्य, ग्रदादि वर्णों की परीचापूर्वक व्यवस्था करनी राजा और विद्वानों का काम है। मोजन भेद भी रित एत और मनुष्यकृत है। जैसे सिंह मांसाहारी और अर्था मेंसा वासादि का बाहार करते हैं। व इंशरकृत और देश काल वस्तु भेद से मोजनभेद मलुप्यकृत है। (प्रश्न) देखी यूरोपियन क्षेत्र मुख्डे जूते, कोट पततून पहरते, होटक में सबके हाथ का खाते हैं इसीतिये अपनी बड़ती करते हो हैं। ( उत्तर ) यह तुम्हारी मृल है, क्योंकि मुसलमान झल्यत्र लोग सबके हाय का काते हैं पुतः नकी उप्रति क्यों नहीं होती है जो यूरोपियनों में बाल्यायस्था में विवाह न करना, लड़का लड़की की किए सुधिसा करना कराना, स्वयंवर विवाह होना, बुटे २ बादमियों का उपरेश नहीं होता, वे विहात शेवर किस किसी के पाक्य में नहीं फेंसते, जो कुछ करते हैं यह सब परस्पर विचार और समा से निम्न करके करते हैं, अपनी स्वजाति की उन्नति के लिये तन, मन, घन ध्यय करते हैं, आतस्य की हैं। बचीग किया करते हैं। देशों! अपने देश के बने हुए जुने को आफिस और कशहरी में अने हैं। इस देशी जुते को मही । इतने ही में समझ लेकी कि बापने देश के वने हुए जुतों का मी कितन गर मितिहा करते हैं उनना भी अम्य देशस्य मनुष्यों का नहीं करते। देखी ! कुछ सी वर्ष से क्रपर हार तर में कार्य यूरोपियनों की हुए और आजतक यह लोग मोटे कपड़े आदि पहिरते हैं जैसा कि ल्में में पहिरत थे परन्तु करहोंने अपने देश का बाल चलन नहीं छोड़ा और तुममें हैं बहुत से होती है दनदी नदल करती इसीमें तुम निर्दु दि और वे बुदिमान् टहरते हैं। अनुकरण करता किसी इंड मान् का काम मही कीर की जिस काम पर रहता है उसकी यथीचित करता है । श्रावात्रकी दार्श रहते हैं। सरने देंग वाली को व्यापार सादि में सहाय देते हैं, हस्यादि गुणी और सबसे दे नहीं हमयी उपनि है। मुगडे जुते, कोट, पनतृत होटल में बाने पीने झादि साधारण कीर हरे कार्य नहीं बड़े हैं और इनमें जानि भेद भी है, देखें) ! जब कोई यूरोपियन खाहे कितने बड़े अधिकार पार्क सर्तिहरू हो किसी समय देश समय अगवालों की लक्ष्मी वा सुरोपियन की सहसी समय है। विस्त विदण्ड कर क्षेत्री है तो इसी समय उलका निमन्त्रण साथ बैंदकर आने और विवाह शाहि सून्य हुई बन्द कर हैने हैं। यह अतिमेद नहीं तो क्या है और तुम मोक्षे मानों को बहकाते हैं कि इस है जुन भेद नहीं ! तुन अपनी सूर्णना से मान भी होने हो ! इसक्षिय जो कुछ करना वह सोव विवार है क्षा बाहित जिल्ला पुत्र राज्ञालात करता त युर्व । देखी | येदा और और की आवश्यकता होती है | अ है संत्रेष के लिये कहीं। विश्वान्त श्रीरोण और विश्वाराहत अविश्वारोग से प्रश्न रहना है। इस रह दे हुनुमें के जिय सम्पर्विधा और सम्प्रेगीय है। वसकी श्राविधारीय से प्रस्त दहा। है। असमें हहना के जिय सम्पर्विधा और सम्प्रेगीय है। वसकी श्राविधा से यह रोग है कि बार्ने की स्वास अपने बहुता और अन्या है। जब किसी को सन्ते भीते में आवाचार करता देवते हैं तह बहुते के क्षान हैं कि बह कर्मभ्रद होगार। इसकी बात में श्रामायार करता रेक्ने हैं तह कर असे असे कर कर्मभ्रद होगार। इसकी बात में सुनना बीर स इसके मार बैटो, स इसकी असे क्षान क्षेत्र है है। क्षा कर्मभ्रद होगारी है के चन्छ बंदरे देने : क्य करिय कि नुकारी विधा स्वार्य के जिल्ला और स दसदे पास देखें, में इसके पुरुष बंदरे देने : क्य करिय कि नुकारी विधा स्वार्य के जिल्ले हैं क्यांचा पामार्थ के लिए हैं वार्य सर्था होन्स कि अब अनुमार्था विद्या से उन कहानियों को साथ पहुंचता। जो नहीं कि है सहि है क्रेन कर के बन्दर कीने की तुनने सहकों का बरावा नाम का व्यवस्था कावा साम की कर है। इस कर के बन्दर कीने की तुनने सहकों का बरावार नाम करने करना ही सुन्न किया सी वर्ष हैं हैं। न्। अपराध लगा, क्योंकि परीपकार करना धार्म कीर परहानि करना कथार्म कहाता है. इसलिये विद्यान को यदायोग्य व्यवसाद करके सदानियों को दाससागर से तारने के सिये मौकारूप होना वाहिये। सर्वया मधी के सदश कर्म न करने चाहियें किन्तु जिसमें इनकी चीर अपनी दिन र प्रति क्षति हो वैसे कर्म करने उचित हैं। ( प्रान्त ) हम कोई पस्तक ईखरमणीत वा सर्वाग्र सत्य नहीं मानते क्योंकि मनुष्यों की यदि निर्धात नहीं होती इससे उनके बनाये प्रम्य सब धान्त होते हैं। इसकिये हम सह से सत्य प्रहण करते कीर कासत्य की छोड़ देते हैं । चाहे सत्य वेट में, बाइबिल में या हरान में कोर क्रन्य किसी प्रत्य में हो हमको प्राहा है कसत्य किसी का नहीं। (उत्तर) किस बात से तुम सराप्राही होना चाहते हो उसी बात से क्रस्त्यमाही भी ठहरते हो, क्योंकि वह सब महाय क्रान्तिः रहित नहीं हो सकते तो तम भी मनस्य होते से सानितमहित हो । जब सानितमहित के बनाव मर्गन में मामाणिक नहीं होते तो सरहारे वचन का भी विभ्वास नहीं होगा। फिर नरहारे बचन पर भी सर्वेशा विसास न करता थाटिये । जब वेसा है तो विषयुक्त बाब के समान स्थाय के योग्य है । किर तारारे मास्यात परतक बनाये का प्रमान किसी को भी न करना चाहिये 'सले तो क्रोंबडी बारेडी बनने की गांठ थे हो लोकर दुवेशी दन गये"। कुछ तम सर्वह नहीं जैसे कि बाग्य मनस्य सर्वह नहीं है। हिर्देशिय अन से क्रम्प को बहुत कर सम्ब को लोह भी हते होंगे हमानिये सर्वत्र प्रायाना है। क्रम हैं। सहाय हम कारवर्षों को कारवय होता खाहिये। असा कि वेड के स्मारवात में जिल कार्य है के विको क्याप्य में मात्रता काहिये । तहीं तो "यतो ध्रम्मतो धरः" हो जाता है । हर महं क्रम केरे में बात होता है जिनमें बासन्य कुछ भी नहीं तो बनका चहुए करने में शहा करनी बाएं। की प्रशा विनिमान कर क्षेत्री है इसी शत से नमको बार्ग्यावर्त्तीय क्षोग क्षपना नहीं सरक्षत्र कीर नम बार्गावर्त की विति के कारत भी तहीं हो सके क्योंकि तम सब बर के भित्तक हहरे ही । तमने समस्य है कि इस बान में इस स्रोत चलता और पराया उपकार कर सकेंगे स्रो त बार सकोते । जैसे किसी के दो ही सना रिना My स्टेंगार के अवस्थें का पासन करने जारें सबका पासन करना हो। बसायक के बिएन इस बान से मपने सह को की भी नप्र कट बेटें पैसे MI बाप लोगों की गति है। शका बेटार सम्ब शासी को अने विना मुग्न अपने बखनों की सायता और क्रास्थता की परीचा और कारपंत्रने को उक्रीन भी करी कर सकते हो ! जिल देश को रोग हुआ है असकी कोपिश तुरदारे पास नहीं और सुरोपयन अंत देखारी कांपेला नहीं बरते और कार्यावर्तीय जीग तुमको काम्य शतियों के सहश समापने हैं। कह शी सममक्षर बेराहि के मान्य से देशीवति करने लगो तो भी करदा है। जो नुम यह कहते ही कि सब ा करने के प्रकारित होता है पुत्र जातियों के आपना है है इस से स्वर्गित है है कि स्वर्गित होता है है कि स्वर्गित संस्थ परिमेश्वर से प्रकारित होता है पुत्र जातियों के आपना है है इस से स्वर्गित हुए सम्मर्ग है हो को स्थों नहीं मानते हैं हो, वहीं कारण है कि तुम मोत के हन्हों यह कीर क यहने की हस्दा वसते हो। वृष्ट्युगिति और अतिम्बर की ब्याव्या में देख लीकिये । कारच के दिवा कार्य का होना सर्दया कार्य म भीर रुपप्र वस्तु का नारा न होता भी देसा ही असंग्रव है। ७-एक यह भी नुम्हाना होत है में क्या-चार बोर प्रार्थ में पायों की बिवृत्ति सानते हो । इसी बात से व्यात् से बहुत्स पार वह बार है, क्यों ह पुराको स्रोग तीर्थादि यात्रा से, बेनी स्रोग श्री नवकार सन्त्र कर कीर तीर्थाद से, ईर्र्ग संग्रा हुंसा है विश्वास से, मुसलमान लोग "तीवा" बरने से वाए का बुटकामा किया कोरा वे अपने हैं। इससे ान्यात हा, मुस्तक्रमत काम नावाः कान त्यान है। क्यों से सप न होकर पाप के महर्त्त बहुत होता है, इस बान है जाह कीर प्रारंत सम्मान है। कोर्र के समाव हैं। को बेरों को सावते तो दिवा भोग के पाप दुस्त की निवृत्त्व को होने के दम्ती से हरते

चौर धर्म में सदा मनुत्त रहते, जो मोग के विना निवृत्ति माने तो ईश्वर अन्यापकारी होता है। तुम भीव की क्षतन्त उप्रति मानते हो सो कमी नहीं हो सकती, क्योंकि ससीम और के गुर स्त्रमाय का फान भी ससीम होना अवश्य है। ( प्रश्न ) परमेश्वर द्यानु है मसीम कर्मी हा पर

बाहें किनने हो सूर बायेंगे पेसी बातों से धर्म की द्वानि और वापकर्मी की गृह्म होती है।

दे देता। ( उत्तर ) ऐसा करे तो परमेश्वर का न्याय नष्ट हो बाय और सरकर्मी की उग्नीत भी करेगा, क्योंकि घोड़े से भी सरकमें का कमन्त कक परमेश्वर दे देगा, और प्रधानाय वा पार्थमा

इम न्यानाविक बान को वेद से भी बड़ा मानते हैं नैमिसिक को नहीं, क्योंकि हो स्थामायिक है न र्यरद्श हम में न होता तो बेदों को भी कैसे पढ़ पड़ा समस्र समस्रा सकते ! इसकिये हम ले मत बहुत सब्दा है। ( इसर ) यह तुम्हारी बात निरर्धक है, क्योंकि जो किसी का दिया 👫 होता है यह स्वामाविक नहीं होता। जो स्थामाविक है वह सहज बात होता है और म 💵 सकता बसमें बंगति कोई सी नहीं कर सकता, क्योंकि बहुली मनुष्यों में भी स्वामायिक हात है " अपनी उपनि नहीं कर सकते ! और जो मैमिलिक झान है यही उन्नति का कारण है। देती है कालाकमा में कर्णधाकर्तव्य कीर धर्माधर्म कुछ भी ठीक न वहीं जानते थे। जर 🛤 विश्वानी नती कर्नावाकर्गम्य सीर समांत्रसे को समसने लगे । इसलिये स्थानाविक झन की संशीपि रें क कही। ६-जो काप कोगों ने पूर्व और युवर्जन्य नहीं माता है यह ऐसाई मुशलमानों से निया है इंगाचा मी इन्द्र गुनर्जन्म की व्यानवा के समग्र होना परक्तु इतना सम्मे कि भीप शारप ह रिन्य है केर प्रशंक कर्म भी प्रयादक्य हो नित्य है। कर्म और कार्मवान का शिय सामाध हैना क्य बर अंच कहीं निकाम वेडा रहा था या रहेगा? श्रीर प्रमेश्वर भी विकास तुम्हार कहते से 🕻 । दुशीश अन्य व मानने ने कतहानि और शहानाश्वासम नेपूर्वय और वैवस्य दीय भी रेलर है हैं, क्यों है जन्म म ही भी पाप पुरुष के पत्न भीग की हानि होजाय है वयोकि जिल सकार हुनी सुच मुच, हाँ व बाज गईबागा होता है येसा बसका प्राण विमा शरीर धारण किये मही है हुलना कृष्टिक के गान पूनवी के विना खुळ पूरण की मानि इस मान में क्योंकर होते ! में हा के कारपुरवारुमान म बेरे का पर्यात्रकर कामायकारी और विशा भीग किये काश के समाप्त करें क्ष इ इन केरे वह भी कान आप जोगों की बक्ती नहीं। १०-भी एक वह कि लि विषय रिध्य दूरा के यदावीं ब्रोन विष्यानी की भी देव मा मानमा दीवा मही, प्रयोक्ति पारीभार ही क्षेत्र हा है। व इंजा नी सब देशों का स्थामी हीने से सहादेश क्यों कहाना है शु-यह है द्वीप है दूर प्रवास्त वर्ण की क्षेत्रण म समामना क्षत्रण मही। १२-पाणि महीगी है है क्षण्यानी को अ बाजकर देखा कदि के चित्र मुद्रा चक्का क्रवदा नहीं। १३-कीर निगावन विकार देशों के क्रम्ब कार्य विकासी की प्रमृत्ति मानमा सर्वता सहस्वय है। १४-कीर मी शि चित्र बयोगर्वान की हिन्दा की बोब हुमलतान देशायों के सम्म का बान शर्म है। करण्य भागित करत प्रतिभन हो क्षेत्र भन्तरोग की त्रध्या कर सहस्य कार्य पर्या गर्म । सम्बद्ध भागित करत प्रतिभन हो क्षेत्र भन्तरोग की त्रध्या सहस्य हो तो क्या यहाँपरित क्षार्य की हरा सर हामक का ! अत्यक्षित प्रकार से संबद पांचु १ काम्यान में बहुत से विश्व (१०) क्षाची प्रश्नास के तक सुर्वाचित्रम हो की तर्मात से कार सकता सामान की करून से 1927 बद्ध सर्व है व्हेर्न्यास्त्रपुत के समान सह बेनन के योग से क्षेत्रिय सामग्र कर्त प्राचनका का सामाना को काला का बाज माना का वाता का आवाना का सामान की है। सह काल माना का सामान का का माना माना का का पुरावित विवस्य है। सो काली में मूर्व से संस्था कर रूपन संदर्भ में दीच नेष्ट में करणा कीर कार्याण दिस्साई दूसकी समीत में की नाम हो। दी ने दीक के वारण कार्याण केर कार्याण दिस्तार है कार्याण किस्साई क्षार है कार्या होती की समान हो। सो नी दीक के वारण कार्याण केर्याण दी है होन्द है बहरतू मान्द के पूर्व हेमान के दिन्ना पूर्व दिन्दी तरन कर के मानता नहीं में

सत्यार्थेप्रकाशः

व्यवं हो जायता । इसितये जो बन्नति करना खाही तो "बार्यसमाज" के साथ मिलकर उसके उद्देशा-उसार काचरत करमा स्वीकार कीतिये, नहीं तो कुछ हाथ म सगेगा, क्योंकि हम कीर कायको कति नेवत है कि जिस देश के पदार्थों से कापमा शरीर बना, कब भी पालन होता है, कारे होगा दसकी काति तन, मन, धन से सब जने मिलकर प्रीति से करें। इसकिये जैसा जार्ग्यसमाज जार्गावर्त देश की उक्रति का कारण है वैसा दूसरा नहीं हो सकता । यदि इस समाज की यथावत सहायता देवें तो प्त बन्दी बात है, क्योंकि समाज का सीभाग्य बहाना समुदाय का काम है एक का नहीं। (महन) कार सर का कएडन करने ही बाते ही परस्तु बापने २ धर्म में सब बाब्दे हैं। सएडन किसी का म करना चहिये। जो करते हो तो आप इनसे विशेष क्या बतलाते हो ! जो बतलाते हो तो क्या आप से विविक या तुहर कोई पुरुष न या धीर न है ? येसा ब्राधिमान करना आपको उसित नहीं, नयोंकि समाता की सुष्टि में एक एक से कथिक, तुल्य कीर स्यून बहुत हैं। किसी की धमएड करना उचित मीं। (इसर) धर्म सबका एक होता है वा अनेक है जो कही अनेक होते हैं तो एक इसरे से विकद होने हैं वा कवियन ! जो कही कि विदय होते हैं तो यक के विना इसरा अर्थ नहीं हो सकता भीर जो कही कविवद हैं तो पुषक २ होना स्वर्ध है। इसलिये धर्म कीर क्रथमें एक 🛍 है करेक नहीं। भी इस विशेष कहते हैं कि जैसे सब सत्त्रदावों के उपहेशों को कोई राज इकटा करें तो एक सहक्ष से कम नहीं होते परम्त इनका मुख्य आप देखों तो पुरानी, किरानी, जैनी और करानी खार की प्रे स्वीके इन बारों में सब सम्प्रदाय बाजाते हैं। कोई राजा उनकी सभा करके कीई जिल्लास होकर वयम बाममार्गी से पते हे महाराज ! मैंने बाजतक न कोई गुरु और न किसी धर्म का प्रद्रप्त किया है हरिये सह अहाँ में से उत्तम अमें किसका है ! किसको में ब्रह्य कहें । (बाममागीं ) इमारा है । (किहास ) ये जीती जिल्लातवे हैसे हैं है (बाजमार्गी ) सह अने और मरकगामी हैं, क्योंकि "हीजाह परतरं हि" इस वचन के प्रमाय से इसारे अमें से परे कोई अमें नहीं है। (जिहास) बाप का च्या धर्म है ? (बाममार्गी) भगवती का मानना, मद्य मांसादि पश्च मकारों का सेवन कीर रहवामल चादि चौसठ तन्त्रों का मानना इत्यादि, को त मुक्ति की इच्छा चरता है तो इमारा चेता हो जा। (क्यास ) अवदा परम्त और महात्माओं दा भी दर्शन कर पृष्ठ पाछ आई । पथाद किसमें मेरी क्या और मीति होगी उसका चेसा हो आईगा। (बाममार्गी) करे क्यों भ्रांति में पड़ा है। ये सीत उसको बहकाकर अपने जाल में फैसा हैंगे। किसी के बास मत जाने हमारे ही शरदागत हो जा वहीं ती पहतावेगा। देस ! हमारे मत में भीग और मोक्स दोनों हैं। (क्षितास ) कण्या देख तो बार्ड । कते बसकर धेव के पास जाके पूछा तो पेसा ही बत्तर उसने दिया। इतना विरोध कहा कि विका विष, रहादा, मस्मधारम् और जिल्लाचन के मुख्ति कभी नहीं होती। वह उसको दोड़ नदीन वेदासीजी के पास गया। (कियास) कही महाराज कापका धर्म क्या है ((वेदान्ती) इस धर्मावर्म कुछ सी वहीं मानते । इस सारात् ब्रहा है। इस में धर्माधर्म कही है ! यह जगत् सब मिध्या है और हो हार्ना इद चेनन हुआ चाहे सो अपने को ब्रह्म मान जीवमाद को दुगेद कित्यमुक्त होटायगा। (टिहास) मो तुम बक्ष निरामुक हो तो ब्रह्म के गुल, कर्म, स्थमाव तुम में क्यों नहीं है और ग्रंपीर में क्यों हैं है हो ! (बेरान्ती ) तुमती सरोट दीनने हें इसी से तु आग्त है । हमको कुछ नहीं दीवता दिना ब्रम्म से । (बिबास्) तुन देवतेवाले कीत कीर किसको देवते हो ! (बेदान्ती) देववेदाला हम कीर हम की म्बा देवता है। (श्रिवास) बया दो बड़ा हैं! (बेरान्ती) वहीं वापने आपको देवता है। (श्रिवास) न्या को है अपने करचे पर आप चढ़ सकता है ! तुम्झारी बात बुद्ध नहीं बेबल पामकरने की है ! बह कार्य करत करत पर मार्च करते पूदा । उन्होंने भी बेला 🗗 कहा दरन्तु हावा विदेश

33

दम सम्यक्त्वी अर्थात् सब प्रकार से अच्छे हैं, उत्तम वार्तों को मानते हैं। जैनमार्ग से मिन्न सर्वार रवी हैं। आगे श्रक्त के ऐसाई से पूछा। उसने वाममार्गी के तुल्य सब जवाब सवात किये। हतन वि बतजाया "सब मनुष्य पापी हैं, अपने सामर्थ्य से पाप नहीं सूरता। विना ईसा पर विश्वास है प होकर मुक्ति को नहीं पा सकता। ईसा ने सब के प्राथक्षित के लिये अपने प्राण देकर दया प्रका की है। तु इमारा ही खेला हो जा"। जिलासु सुनकर मीलवी साहव के पास गया। उनसे भी पेसे कवाय सवाल हुए। रतना विशेष कहा "लाग्ररीक खुदा उसके पैग्रम्बर और हुरानश्रीफ की माने कोई निजात नहीं पा सकता। जो इस मज़हब को नहीं मानता वह दोज़ली और काफिर वाजियुरकारत है"। जिल्लासु सुनकर वैष्णय के पास गया। वैसा ही संयाद हुआ। इतना विशेष का "इमारे तिज्ञक छापे देखकर यमराज डरता है"। शिक्षासु ने मन में समस्रा कि अब मन्दर, मण पुलिस के सिपाही, चीर, डाक् और शतु नहीं अरते तो यमराज के गए क्यों डरेंगे! फिर आगे तो सब मत वालों ने अपने २ को सद्या कहा । कोई हमारा कवीर सद्या, कोई नानक, कोई हाई, व यस्म, कोई सहज्ञानन्द, कोई माध्य कादि की बड़ा और खबतार बतलाते सुना। सहस्री ॥ हनके परस्पर एक दूसरे का विरोध देख, विशेष निश्चय किया कि इनमें कोई गुरु करने गीय म क्योंकि एक २ की भूड में नीसी निल्ल्यानने गवाह होगये। जैसे भूडे दुकानदार वा देश्या और मु मादि भपनी २ वस्तु की बड़ाई दूसरे की युराई करते हैं वैसे ही ये हैं पैसा जान-तदिज्ञानार्यं स गुरुमेवाभिगच्छेन् । समित्वाखिः श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्टम् ॥ १॥ तस्मै स विश्व

पसमाय सम्यक्षशान्ताचेचाय श्रमन्यिताय । येनाचरं पुरुषं बेद सस्यं प्रोवाय सन्तराता मन

कद्वा कि ''जिनधर्म'' ये विना सब धर्म कोटा, जगत् का कर्ता क्रतीदे देसर कोरे जगत् अनादि काल से जैसा का वैसावना है और बना रहेगा आर तृहमारा बेला हो अ, स्

विद्याम् ॥ २ ॥ मुरुडकः [१। २००२। १०१२। १३ ] उस सारा के विकामार्थ वह समित्पाणि अर्थात् दाध जोड़ अरिकाहल होकर वेद्वित वाली परमारमा को ज्ञानमेहारे गुरु के पास आये। इन पाकांगृहवों के जाल में न गिरे ॥ १ ॥ जह पेसा नि विद्वान् के पास आप उस शान्तिथित जिनेन्द्रिय समीप प्राप्त किशासु को वधार्य प्रश्नविधा परणाना व गुण कमें स्थमाय का उपरेश करे और जिस २ साधन में वह धोता धर्मार्थ काम मोड और प्राप्त को जान सके वैसी शिक्षा किया करे ॥ २ ॥ जब यह वेसे युवय के यास आकर बोला कि महाराज इन संबद्धार्यों के बचेड़ों से मेरा चिक धांत होगया क्योंकि को में इतमें से किसी एक का येवा होते तो नीसी निम्पानन से विरोधी होना पहेगा। जिसके नीसी निम्पानन शत्रु ग्रीर पक्ष मित्र है सुच कमी नहीं हो सकता। इसलिये चाप मुम्हको रुपहेश कीकिये जिसको में प्रहण कर्त । (भागिता) ये सह मत सविपाइन्य विचाविरोधी हैं। मूर्व, पामर और जन्नसी मनुष्य को बहुबाहर सपने पांसा है अपना प्रयोशन शिक्ष करते हैं। वे विचार अपने अन्यक्षा के पान से रहित हो हर मार्च मनुष्यक्रम स्थर्ष गमाने हैं। देव शिव्ह बान में ये सहस्य एकमन हो यह बेदमत प्राप्त है और कि परस्थर विशोध हो वह कहिनन, गूटा, मधम, समाहा है। (जिहास) इसकी परीक्षा करे हैं। तू कायर इन ६ बातों को पूर्व । सक्यों पक सम्मति हो । (जिल्लासु ) इसकी परीका की हा । बीच में बरा डॉडर बीक कि ----बीच में बहा दीवर बीका कि सुनी सब कोगी ! सन्यमायस में समें है या मिष्या में! सब यहार बोरे कि सन्द्रशावन में क्रमें श्रीर कातवाशन में शवा है वा मिया में। सर पर्या सुवादम्या में विवक्त, सम्मीन, बुरवार्थ, सत्यव्यवद्वार व्यादि में वर्ग, और कविया प्रदर्ग, मक्रवर्ष क्रे

विभिन्नार करने, कार्सन, ब्राह्मक्य, ब्राह्मक्य व्यवकार, छल, कपट, हिंसा, परवानि करने व्यादि कर्मों में ? स्त ने एक मत होने, बाहा कि विद्यादि के प्रहण में अमें कीर अधिद्यादि के प्रहण में क्षधमें। तब निहास्त है सह से कहा कि तम इसी महार अब जने एकमत हो सत्यभ्रमें की उद्यति और मिध्यामार्ग की हागि ली नहीं करते ही है से सब बोले जो हम पैसा करें तो इसकी कीन पूछे हैं इसारे धेले इसारी आहा में हरते, श्रीदिका तए होताय. फिर जो हम आकृत कर रहे हैं सो सब हाथ से जाय । इसलिये हम जानते हैतो भी भवते २ सन का जरात्रेल चीर चालड करते ही जाते हैं, क्योंकि "रोटी साहये शहर से हिनेयां अगिये मद्भर से" देसी बात है। देखी ! संसार में सुधे सच्चे मद्भाष की कोई नहीं हेता कीर न पूछता भी हुए दौरावाजी स्रोट धर्मता करता है बढ़ी बदार्थ पाता है। (जिल्लासु ) जो सुम ऐसा पासवस चन्ना-कर सन्य सन्तर्यों को ठयते हो समको राजा दग्रह क्यों नहीं देता? (सन याले ) हमने राजा को भी भपना देहा पना लिया है। इसने पद्धा प्रथम्य किया है हुटेना नहीं। (ब्रिजास) अब सुम दल से अन्य म्त्रसा मनुष्यों को उस वनकी शांति करते ही परमेश्वर के सामने क्या उसर होगे ? भीर घोट नरक में भाग, थोडे जीवन के लिये इतना वडा कपराध करना क्यों नहीं छोड़ते ! (सत वाले ) जब पेसा होगा कर देखा जायगा । मरक कौर परमेश्वर का दण्ड जय होगा तब होगा कव ती जानन्द करते हीं। हमकी विक्रता से धनाडि पदार्थ देते हैं कुछ बलास्कार से नहीं सेते फिर राआ दवस क्यों देवे ? (डिहासु ) में कोई छोटे बालक को फ़सला के धमादि पदार्थ हर लेता है जैसे उसको दश्ड मिलता है वैसे नुमकी न्दों नहीं जिलता है क्योंकि-

आही सपति वे बाला पिता अवित मन्त्रदा ॥ सनु [ अ० २ | स्होक ४३ ] में बातादित होता है यह बालक और जो बान का है देहता है यह पिता और वृद्ध कहाता है।

में इत्तियाद विद्यान है बह बालक और जो बान का है देहता है वह पिता और वृद्ध कहाता है।

में इत्तियाद विद्यान है बह तो मुस्ते गहरारी बातों में नहीं व्यक्तिया किन्तु कहाती होगे जो बालक के उत्तर है उनने होन में मुस्ते गहराइत हायर होना चाहिए। एस चातों है अर राज्य समा तर हमारे कि में हिम को उत्तर होने व्यक्त करेंगा। (कि बाल हो के उन्हें के अर राज्य समा तर हमारे कि वहने हमारे के वहने के विद्यान करेंगा। (कि बाल हो जो तुम की दे र क्यों माल सारते हो वो विद्यानयात कर पहनी के व्यक्त स्वरोध का स्वराद के अर हम वात्यावस्था से क्या का हमारे के वहने के उन्हें प्रधान पड़ाने में विद्यानयात कर प्रधान हमारे के वहने के उन्हें प्रधान पड़ाने में विद्यान कर का स्वराद कर का स्वराद के वहने के उन्हें प्रधान पड़ाने में विद्यान कर का स्वराद के से वहने प्रधान हमारे के वहने के उन्हें प्रधान पड़ाने में विद्यान कर का स्वराद के वहने के वहन

वेगा प्रस्तक है स्वंतार की कार्त गई जानता, देख ! टके के विवाध में, टका के विवाध माँ, टका के विवाध माँ, टका के वेगा प्रस्तक नहीं के बहु हाथ ! टका टका प्रस्ता २ उपना पड़ाणी की कर देखता दहता है कि हाथ ! मेरे पाछ टका होता होता है। के कोणि के देखता दहता है कि हाथ ! मेरे पाछ टका होता हो है कोणि का प्रस्त हैं सो हो गर्दी दोणना परामु सोल्य कि हो से होता है। के कोणि को है से होता वाद के कार्य के स्वाध साम कर करते हैं सो हो गर्दी दोणना परामु सोल्य होते की देखता है सो हो गर्दी दोणना परामु सोल्य होते की है सो हो गर्दी दोणना परामु सोल्य होते की है से से हैं कि है के हैं के हैं के की है के हैं हैं के है

1

लिये किया है परम्तु इसमें जगत् का नाश होता है, क्योंकि जैसा सत्योपरेश में संसार की बाम प्रैंका है पेसी ही अमरवोपदेश से हानि होती है। जब तुमको धन का मी मयोजन या तो नौकरी क्रेर मान रादि कमें करके धन को इकट्टा क्यों नहीं कर केते हो ? ( मत वाले ) उसमें परिश्रम अधिक और सी भी हो जाती है परन्तु इस हमारी लीला में हानि कभी नहीं होती किन्तु सर्वदा साम 🖹 साम होता है वेथो ! तुलसीयल डाल के घरगामृत दे, कग्डी बांध देते चेला मूंडने से जनमार की पशुनद होजता फिर खाई जीले चलार्वे चल सकता है। (जिडानु) ये लोग नुमको बनुतसा धन डिसलिये 🏗 🕻 (मत वाले) धर्म स्वर्ण क्रोर मुक्ति के कर्य। (जिजासू) जब तुम डी मुक्त नहीं क्रोर न मुक्ति क स्यक्षप य साधन जानते हो तो तुम्हारी सेवा करनेवालों को क्या मिलेगा ! ( मत वाले ) क्या स में मिलता है ? नहीं किन्तु मरफर पश्चात् परलोक में मिलता है। जितना में लोग इमकी रेते हैं औ सेया करते हैं यह सब इन लोगों को परलोक में मिल जाता है। (जिज्ञासु) इनको तो दिया हुमा कि जाता है वा नहीं, नुम लेने वालों को क्या मिलेगा । सरक वा अन्य कुछ ! ( मठ वाले ) इम सब्द कर करते हैं इसका सुख इमको बिलेगा। (किछासु) तुम्हारा ग्रजन तो टका हाँ के लिये हैं। वे सन टर यहीं पड़े रहें ने और जिल मांखिएएड को यहां पालते ही यह भी मस्म होकर यहाँ रह जायना, जे हैं परमेखर का अजन करते होते तो तुम्हारा आत्मा भी पवित्र होता। ( मत वाले ) क्या हम अपूर (जिज्ञासु) भीतर के बड़े मेले हो। (मत पाले) तुमने केले आना? (जिज्ञासु) तुम्हारी बाह स्परहार से । ( मत बाले ) महारमाओं का व्यवहार हाची के दांत के समान होता है। असे हाची के व्याने के भिन्न और दिखलाने के भिन्न होते हैं यैसे ही भीतर से इस पवित्र हैं और शहर से ही बात फरते हैं। (जिहासु) जो तुम भीतर से युद्ध होते तो तुम्हारे बाहर से काम भी शुद्ध होते हार्रिक मीतर भी मेहे हो। (मत वाले ) इम चाहें जैसे हो परन्तु हमारे चेले तो अब्हें हैं। (जिन्ना है) तुम गुव हो येसे तुन्हारे खेले भी होंगे। ( मतवाले ) एक मत कमी नहीं हो सकता क्योंकि मतुर्जा गुण, कमें, स्वभाव भिन्न २ हैं। (जिज्ञास ) जो बाल्यावस्था में एकसी ग्रिका हो, सत्यमावणादि सर्व प्रदेश और मिय्यामायणादि अधमें का लाग करें तो एकमत अवश्य हो जाय और दो मत अर्थाद असे सीर सपमांता सदा रहते हैं, वे तो रहें। परन्तु धर्मातम स्थिक होने सीर सधर्मी ग्यून होने से संब में सुख बहुता है और जब अधर्मी अधिक होते हैं तब दुःख। उब सब विद्वान प्रकार प्रथम न्यून है। यकतत होते में कुछ भी विलम्ब न हो। (अत वाले) आवकल कतियुग है सत्ययुग है बत चाहो। (क्रिहासु) वालियुग नाम काल का है, काल निष्मिय होने से कुछ धर्माप्रम के करने में सार्व बाधक गर्दी किन्तु तुम हो कबितुम की मूर्तियां बन रहे हो भी मनुष्य ही सरयुता किन्तु में हरी कोर्द मी प्राप्त में प्राप्त की मूर्तियां बन रहे हो भी मनुष्य ही सरयुता किन्तुम के स्ट्रिय कोई भी संसार में प्रमीमा नहीं होता, ये सब संग के मुख होण हैं स्वामायिक नहीं। हवता कहड़ की लात गया। उनसे कहा कि महाराज! तुमने मेरा कदार किया, महीं तो में मी किसी के कहीं किया नहीं होता कहड़ की स्वामाय निर्माण नहीं तो में भी किसी के कहीं किया निर्माण निर्मा

सहना। ( आत ) वर्ष सह मनुष्यों का, विशेष विद्वान और वेदीक सत्य प्रत का मध्य प्रत कहना। ( आत ) वर्ष सह मनुष्यों का, विशेष विद्वान और संन्यासियों का काम है कि सह प्रव को सहर का मगडम और असरय का क्षण्डम पढ़ा सुना के सत्योपरेश से उपकार पहुंचाना बाहिं। (प्रस ) जो प्रक्राचारी, संन्यासी हैं वे तो ठीक हैं ! ( बचर ) ये भाभम तो ठीक हैं वर्ज सामकल रून में भी बहुत्तारी गड़वर है। कितने ही नाम महाचारी रचते हैं और भूठ मूठ जहां हार्ब रिक्तर हम में भी बहुत्तारी गड़वर है। कितने ही नाम महाचारी रचते हैं और भूठ मूठ जहां उन्हें शिवार्ष करते और अन पुरश्यावि में फेरा बहते हैं विषा पढ़ने का नाम नहीं तेते कि जिस हैं है महत्त्वारी नाम होता है उस महत सर्वात् म फल गहते हैं विद्या पढ़ने का नाम नहीं सेते (का निस्त न्यून) महत्त्वारी नाम होता है उस महत सर्वात् वेद पढ़ने में परिश्रम सुख्य सी नहीं करते । वे महत्त्वारी हर्त के सन्ने के सन्न के सच्छा निर्देश हैं। कोर जो वैसे संन्यासी विद्यादीन दश्ड कमण्डमु से निक्ता

र्जेसकर मए अप हो आता, अब में भी इन वालिएहरों का खब्दन और वेदीक सत्य प्रत का मरहर दिन

कारों किरते हैं जो कुछ भी बेदमार्ग की उसति नहीं करते छुटी स्वयस्था में संन्यास सेकर धूमा करते हैं कीर विधानम्यास को छुट्ट देने हैं । पैसे महावाटी और संन्यासी स्थर उधर जल, रणत, पायावादि मृतियों का दर्गत पूजन करते जिरते, विधा जानकर भी मोन हो बहते, पकान्त देश में पोष्ट का पीकर कीर देश हैं कोर देशों हेन से पँसे हर्फ किया कुष्ट करके विधाह करते, काणाय वाल कीर दरस बर्गाम के कपने को छत्तरूप सममते, अपने को सर्वेत्वस्था काल का दिस साम के स्वापन के स्वापन के स्वपने को सर्वे करते पैसे संव्यासी भी जानत् में पर्य थास करते हैं और विधाह काल का दिस सामते हैं वे ठीक हैं। (महन) निर्तेत, भारती कालि हराने होंगे तो करते हैं की एंगे हैं। प्रति हुए स्वापन के स्वापन के स्वापन करते की प्रति हुए प्रति हुए स्वापन के स्वापन करते हैं आप उपने प्रति हुए स्वापन के स्वापन करते हैं की हुए प्रति हुए प्रति हुए स्वापन के स्वापन करते हैं और उपने प्रति हुए स्वापन के स्वापन करते हैं की स्वापन करते हैं की स्वापन करते हैं की हुए प्रति हुए प्रति हुए स्वापन करते हैं स्वापन होता है यह स्वापन करते हैं स्वापन करते हैं स्वापन करते हैं स्वापन होता है स्वपन करते हैं स्वापन करते हैं स्वपन स्वापन करते हैं स्वपन स्वपन करते हैं स्वपन करते हैं स्वपन होता है स्वपन करते हैं स्वपन करते हैं स्वपन स्व

नाराययां पद्ममवं यसिष्ठं शक्ति च सर्धुत्रपराशरं च । व्यासं शुकं गौडपदं महान्तम् ॥

रेखादि श्लोक पढ के इर इर बोल उनके उत्पर पुग्प वर्षा कर साहाल नदस्कार करते हैं। भो कोई ऐसा न करे उसकी वहां रहना भी कठिन है । यह दश्म संसार को दिवलाने के लिये करते हैं किससे जातन में प्रतिया दोकर भाग मिले । कितने दो मठधारी ग्रहस्य दोकर भी संन्यास का अभिमान मात्र करते हैं, क्रमें कुछ नहीं । संस्थास का बढ़ी करों है जो पांचवें समहत्वास में लिख बाये हैं असकी न करके स्वर्थ स्वरूप स्वीत हैं। जो कोई बारस्य उपरेश करे जनके भी विशेषी होते हैं। बहुधा है लीश मस्म दहाल भारत करते और कोई २ तीव संग्रहाय का ब्राधियान रखते हैं और जब कथी शासाचे करते हैं तो अपने मत का अर्थात शहराखायोंना का स्थापन और चनांकित आदि ने खरडन में मजून रहते हैं। देदमार्ग की उद्यति और यावत्पालग्रह मार्ग हैं तादल के प्रवस्त में मनूच नहीं होते। ये संस्थाती लोग वेदम सम्माने हैं कि हमकी शाहन मार्डन से क्या प्रयोजन ! हम तो महारमा है, पैसे कोग भी संसार में आरक्ष हैं। जब पेसे हैं सभी तो वेदमार्गियरोधी बातमार्गादि संबदापी. ईसाई. सुसलमान, जेमी आदि यह गये का भी बढते जाते हैं और इनका नाग्र होता जाता है तो भी हनकी भांच नहीं रासती ! खसे कहां से ! जो कछ उनके मन में परीपकार यदि चीर कर्त्वायकर्म करने में बन्साह होते किन्त से लोग अवनी प्रतिष्ठा खाने पीने के सामने अन्य अधिक कुछ भी नहीं सममने और संसार की निन्दा से बहुत दरते हैं पून: (लोकेपणा) लोक में प्रतिष्टा (दिसीपणा) धन बढाने में तरपर होकर विषयमोग ( पुनेपला ) बुनयत शिच्यों पर मोहित होना इन तीन प्रयणकों का त्यान करना उचित है जब प्रथम ही नहीं छटी पुन: संस्थास क्योंकर हो सकता है ? अर्थात परापातरहित वेशमार्गी-परेश से जगत के बाहपाल करने में बाहर्तिश मनुत्त रहना संन्यासियों का मुख्य काम है। उब ध्याने र अधिकार कार्यों को नहीं करते पून: संस्थासादि नाम धराना व्यर्थ है । नहीं तो जैसे गृहस्य व्यवहार और स्वार्थ में परिधाम करते हैं उससे कथिक परिधान परीपकार करने में संख्यासी भी टरपर रहें सभी सब भाधम उन्नति थर रहें। देखी ! तुम्हारे सामने पाछत्ड मत बढ़ते काने हैं, ईसाई मुसलमान तक होते जाते हैं। तिश्व भी तुमसे अवते घर की बचा कीर दूसरों को मिलाना नहीं बन सकता। वने तो तब जर मुम फरना चाही ! अवलो बर्समान क्रीर शविष्यत में उधतिशोक मही होते तदको आर्थावर्श कीर अन्य देशस्य मनुष्यों की वृक्ति वहीं बोती । अब वृद्धि के कारण वेदादि सत्यशास्त्रों का पटनपाटन प्रक्र-

चार्यं राजा

राजा युधिष्ठिर

राहा परीधित

राका जनमेका

राज्ञ सभ्यमेध

**डितीयराम** 

द्यमन

विषय

दुश्यीत्य

राज्य स्थानित

राजा द्वरशेष

अ्चनप्रति

27.80

इन्छ देख

बरपूरि देव

कृष्य हैं व

THE PARTY

-

TTATE

STTT.

\*\*\*

grate (go)

E

Ł

10

Ħ

23

ŧŧ श्चर

24

٤ż

33 सर्वाद्य

29

\*=

ęż क्षेत्र संबंधित

43 स्र्या देव

32

202

१७८२ ( सत्रहसी पयासी ) का लिखा हुआ या उससे ब्रह्म कर अपने संवत् १६३६ मार्गशीर्य हुम्बरह १६-२० किरण अर्थात दो पादिकपत्रों में छापा दे सो निम्नक्रिसे प्रमाखे जानिये। द्यारयीवर्चदेशीय राजवंशावली ।

इन्द्रमस्य में आर्थ लोगों ने श्रीमन्महाराजे "यशपाल" पर्यन्त राज्य किया जिनमें श्रीममहाराष्ट्र "युधिष्टिर" से महाराजे "यशपाल" तक वंश अर्थात् पीढ़ी अनुमान १२४ ( एकसी चीडीस ) शत्र वर्ष

v{४७ मास १ दिन १४ समय में हुए हैं। इनका ब्यीराः---दिव वर्ष प्राप्त वर्ष दिन | चार्य्य राजा राजा भाव ı

चार्थराजा 1= १२४ ४१५७ 88 २६ दरवपान 41

ŧ0 ¥о ২৩

दुवनमन श्रीमन्त्रहाराजे युधिष्टिरादि वंद्य अनुमान पीड़ी

32 ३० वर्ष १७७० मास ११ दिन १०। इनका विस्तार:-₹:: दमात

35

भीमपाल

३ दिन १७ । इनका विस्तार:--

হামক 30

क्राय्येराजा

विभवा

दुरसेनी

धीरसेती

इरिज्ञित

परम्लोगी

चाहुन

स३३

श्रमर गुष्

धमीपास

नुश्र ध ŧ٩

चीर साथ

कार्को हर जा

राजा जीरभटा

वार्ड अर्थिश

बीर सामासेश

सुचपाताम

क्रमद्रशायी

X=

वर्षे शास

S)

હર

¥R te

일상

37

30

상원

33

23

સ્વ

48

नाजा चीरतासनेत की बीरमहा प्रधान में अर्थ

Ęį

२० - बर बाज किया वंश १६ वर्ष ४४४ मास र (१४१)

राजा दीमक के प्रधान विभवा ने सेमद शह

को मारकर राज्य किया पीढी १४ वर्ष ३०० मार

15 ¥=

3

E

R4

ŧ

Ħ

11

18

ŧ

11

Ħ

16

11

11

į٤

ł

giff 44

ţ.

2

दिम

33

.

23

22

E

દ્ય

15

28

સ

28

'n

얆

숙남

ŧ٠

\*\*

23

4

43 : gwei fereir!-

वर्ष

36

80

c¥

22

22

58

32

33

de.

œ.

3.5

Ly

٤¥

83

28

80

2=

22

22

2.0

23

भास

=

3

=

5

35

3

ŧ o

13

to

ð

to

\$ \$

8.9

£

ž e

53

•

ŧ٠

21

पकादग्रसम्मनासः

|                                                                               | ~                                                |           |           |            | -34                                                                                                   |                        |                   |           | ***             |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-----------|-----------------|--|
|                                                                               | भार्यराज्ञा                                      | वर्ष      | मास       | हित        | । धीर                                                                                                 | ी १६ वर्ष ३७२ मा       | an Babie          | FREE      | चेस्तार:-       |  |
| ₹                                                                             | सर्वद्त                                          | ર≂        | 3         | ₹o         | 1                                                                                                     | मार्थराज्ञ             | यर्थ              | मास       | वस्तारः-<br>दिन |  |
| S                                                                             | भुवनपति                                          | . ₹×      | 8         | ţ.         |                                                                                                       | समुद्रपाल              | \$68              | 3         | Ę0              |  |
| Ł                                                                             | षीरसेन                                           | ₹₹        | ą         | રેવ        | 3                                                                                                     | धन्द्रपास              | 38                | ž         | 8               |  |
| Ę                                                                             | मद्दीपाल                                         | go.       | =         | v          | ١,                                                                                                    | साद्वायपास             | - 22              | 8         | 15              |  |
| \$                                                                            | राषुराल                                          | २६        | 8         | 3          |                                                                                                       | देवपाल                 | ঽ৩                | ₹.        | ۱۱<br>ج         |  |
| Ħ                                                                             | संघराज                                           | ₹19       | ર         | ęo.        | 1 2                                                                                                   | नरसिंहपाल              | ₹¤                |           | 20              |  |
| ŧ                                                                             | तेज्ञपास्त                                       | ₹⊏        | 88        | Į.         | 8                                                                                                     | सामपाक्ष               | રૂહ               |           | ţu              |  |
|                                                                               | माणिकचन्द                                        | 30        | v         | વશ         | 19                                                                                                    | रघुपाल                 | 33                | 1         | 3.4             |  |
| 1                                                                             | कामसेनी                                          | ષ્ટર      | ×         | ₹o         | -                                                                                                     | गोविन्दपास             | 30                | ì         | 10              |  |
| ₹                                                                             | श्चमदेन                                          | =         | 3.5       | \$3        |                                                                                                       | भ्रमृतपाक्ष            | 35                | ₹o.       | 13              |  |
| à                                                                             | जीवनलोक                                          | 3=        | ž.        | 50         | ξo                                                                                                    | बसीपाल                 | १२                | ž         | રહ              |  |
| ğ                                                                             | इरिराय                                           | ₹६        | ęo.       | 3,5        | 88                                                                                                    | मद्दीपाव               | 88                | =         | પ્ર             |  |
| Ł                                                                             | बीरसेन ( हू॰ )                                   | RX.       | ર         | २०         | १२                                                                                                    | हरीपास                 | \$8               | =         | ¥               |  |
| ŧ                                                                             | <b>भादित्यकेत</b>                                | 23        | 3.5       | १३         | £3                                                                                                    | सीसपाल #               | 3.5               | ŧ0        | £3              |  |
| 1                                                                             | राज्ञा कादित्यकेतु ।                             | नगधदेश के | राज्यको " | धम्धर"     | \$8                                                                                                   | मदनपास                 | १७                | į.        | 3.5             |  |
| H                                                                             | मक राजा प्रयाग के ने मारकर राज्य किया यंद्यपीड़ी |           |           |            |                                                                                                       | कर्मपाल                | 15                | 3         | ેર              |  |
| Ŗ                                                                             | वर्ष ३७४ मास ११ दिन २६। इनका विस्तार-            |           |           |            |                                                                                                       | विक्रमपास              | ર્ષ               | 11        | 4.3             |  |
| 1                                                                             | मार्ग्यराजा                                      | वर्ष      | मास       | दिन        |                                                                                                       | राजा यिकमपास           | ने पश्चिम         | दिशाक     | राज्ञ           |  |
| ţ                                                                             | राजा धम्धर                                       | धर        | *         | રૂપ્ડ      | (ਸਜੂ                                                                                                  | खसन्द्र बोहरा था       | ) इन पर था        | हाई करवे  | म् भैदान        |  |
| Ŗ                                                                             | महर्ची                                           | 85        | ર         | 3,5        | में ल                                                                                                 | हाई की, इस ल           | লই ই মলুহ         | वस्ट्र मे | विश्रमः         |  |
| à,                                                                            | सनरधी                                            | 文         | ₹o        | . १६       | पाल                                                                                                   | को मारकर इन            | इप्रस्थ का रा     | ज्य किय   | र पीड़ी         |  |
| ě                                                                             | महायुद्ध                                         | Ĵо        | 3         | = ]        | <b>₹</b> 0 €                                                                                          | र्ष १६१ मास १ ।        | देन १६। इन        | का विश    | ार; <b>—</b>    |  |
|                                                                               | दुरनाथ                                           | ₹=        | 装         | २४         |                                                                                                       | <b>प्रा</b> र्थेराज्ञा |                   | मास       | दिन             |  |
|                                                                               | जीवनराज                                          | AX        | ą         | - x        |                                                                                                       | म <b>तुराय</b> म्द     | 3.6               | ર         | ţ•              |  |
| 3                                                                             | च्द्रसेन                                         | 6/3       | 8         | <b>3</b> = |                                                                                                       | विवासचम्द              | १२                | 9         | १२              |  |
| 2                                                                             | भारीक्षक                                         | ४२        | ₹•        | =          |                                                                                                       | श्रमीनसम्द 🕈           | f.                | •         | ×               |  |
| Ę                                                                             | राजपाल                                           | 38        | •         | •          |                                                                                                       | रामधन्द                | 4.5               | 11        | 5               |  |
| 1                                                                             | पना राजपाल की                                    | सामन्त म  | हान्यास ह | ने मार-    | -                                                                                                     | इरीयन्द                | <b>\$</b> 8       |           | 68              |  |
| र राज्य किया चीड़ी १ वर्ष १४ मास = दिन = 1                                    |                                                  |           |           |            | <b>इ.स्या</b> ए <b>ध</b> म्द                                                                          | ę.                     | ž,                | ¥         |                 |  |
| नका विस्तार मही है।                                                           |                                                  |           |           |            |                                                                                                       | भीमचन्द                | 48                | \$        | ě.              |  |
|                                                                               | पञा महान्पाल वे                                  | राज्य पर  | ाजा विका  | गादस्य     |                                                                                                       | स्रोवसम्द              | २६                | 9         | २२              |  |
| "सयन्तिका" ( उउत्रीत ) से लड़ाई करके राजा                                     |                                                  |           |           |            |                                                                                                       | गोविन्दसन्द            | 35                | -         | 1.5             |  |
| रान्पाल को मार के शहय किया पीड़ी ६ वर्ष ६६                                    |                                                  |           |           |            | १० राती पद्मावती ३ १                                                                                  |                        |                   |           |                 |  |
| स ० दिल ० 1 इलका विस्तार नहीं है।<br>राजा विक्रमादित्य को ग्रालियाहन का काराय |                                                  |           |           |            | <ul> <li>किसी इतिहास में शीमपास भी शिका है ।</li> <li>ई हसका नाम नहीं साववचनर भी किसा है ।</li> </ul> |                        |                   |           |                 |  |
| मुद्रपाल योगी पेठल के ने मारकर राज्य किया                                     |                                                  |           |           |            | ्रे हुसका नाम कहा सानव्यन्त भा ।कवा हूं ।<br>१ वह व्यावती वोजिन्ह्यन्त् को राजी थी ।                  |                        |                   |           |                 |  |
| 3.                                                                            | मुद्रपाल बाता पडल क न भारकर राज्य क्या           |           |           |            |                                                                                                       | at anight proces       | 6 m = 6 m = 6 m = | -11       |                 |  |
|                                                                               | 22                                               |           |           | - 1        |                                                                                                       |                        |                   |           |                 |  |

15 18

| २१४ स     |                   |               |                                              |           | विप्रकाश:                     |                               |                          |            |  |
|-----------|-------------------|---------------|----------------------------------------------|-----------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------|------------|--|
|           | रानी पद्मावती मर  | गर्र इसके प्र | पुत्रभीके                                    | ोई नहीं   | में र                         | ाजा को सारकर                  | दीपसिंह आ                | प राज्य कर |  |
| था ।      | सिलिये सब मुत्स   | देयों ने सर   | पीड़ी ६ वर्ष १०७ मास ६ दित २२। इनका विल      |           |                               |                               |                          |            |  |
| वेरा      | गीको गद्दी पर बै  | ठा के मुत्स   |                                              | चार्यराजा | वर्ष                          | मास                           |                          |            |  |
| क्रगे     | पीड़ी ४ वर्ष ४० म | ।स ० दिन      | 1                                            | दीपसिंह   | <b>१</b> ७                    | `₹                            |                          |            |  |
| विस्तार:— |                   |               |                                              |           |                               | राजसिंह                       | śκ                       | Ł          |  |
|           | बार्यराज्ञा       | वर्ष          | मास                                          | दिन       | 3                             | रस्रसिंह                      | £.                       | =          |  |
|           | इरिप्रेम          | o             | ×                                            | १६        | 8                             | नरसिंह                        | RX                       |            |  |
| ą         | गोविन्दप्रेम      | ₹0            | ર                                            | =         | ×                             | हरिसिंह                       | १३                       | 3          |  |
| 3         | गोपालप्रेम        | <b>1</b> 12   | 9                                            | ३≂        | ક                             | when fire                     | E                        |            |  |
| 8         | महावाहु           | 3             | =                                            | 3.5       |                               | राजा जीयनसिंह                 | ते कुछ कार               | .सुके      |  |
|           | रामा महाबाहु राष् | य स्रोट वे    | । सब भोताउत्तर दिशाको भडेदा, <sup>यह</sup> ् |           |                               |                               |                          |            |  |
| कर        | ने गये, यह बंगाल  | द्वाञ्चा द्वा | ाधीसेन ने                                    | सनके      | राज सीहाम धेराह के राजा सुनकर |                               |                          |            |  |
| 100       | प्रस्थ में आके आप | र राज्य का    | जन्म जन्म करने करने चाये बीर लड़ाई           |           |                               |                               |                          |            |  |
| Ed        | १४१ मास ११ दिन    | २ । इसक       | को भारकर शब्दमस्य का राज्य किया है गाउँ      |           |                               |                               |                          |            |  |
| •         | श्राग्येराजा      | वर्ष          | ग्रास                                        | दिन       | 25.1                          | गस ० दिन २०                   | । इनका विस               | तार:       |  |
| ŧ         | राजा भाधीसेन      | \$m           | ×                                            | 41        |                               | <b>बार्यंश</b> ज्ञ            | वर्ष                     | मास        |  |
| ર         | विशायलसेन         | १२            | 8                                            | 3         | 8                             | वृच्दीराज                     | १२                       | ą          |  |
| 1         | वैश्वपसेन         | 8.8           | 9                                            | १२        | -                             | अभयपान                        | <b>\$8</b>               | ×          |  |
| ·         | माधवसेन           | 13            | 8                                            | ໍ້ຊ       | 3                             | <b>बुर्जनपा</b> ल             | 53                       | 8          |  |
|           | मयूरसेन           | Ro            | 3.5                                          | হও        | 8                             | ढर्यपाल                       | 3.5                      | 9          |  |
| - 8       | भीमसेन            | Ł             | Şo.                                          | 8         | 34                            | शभावास                        | ३६                       | A          |  |
| ď         |                   | 8             | Ε.                                           | 21        | ,                             |                               | के ऊपर सु                | इतान .     |  |
| 12        |                   | 13            |                                              | ર×        | 20                            |                               | CONTRACTOR IN THE SECOND | Bildi a    |  |
| ī         | चेमसेन            | E             | 3.5                                          | १২        | 2000                          | ∾= <b>क</b> ो सराचा ह         | ाकताम स                  | 40 6       |  |
| 10        |                   | ર             | 3                                            | 3.6       |                               |                               |                          |            |  |
| - ₹₹      | सर्थासेन          | २६            | ₹•                                           | •         | Power P                       | Mrs Fran Sitt                 | । इस्तितान               | 0.2 1d 5   |  |
| 13        | दामोदरसेम         | . 11          | ×                                            | 3.5       |                               |                               |                          |            |  |
|           | शका बामीदरक्षेत्र | ने भ्रापने व  | मराव को                                      | बदुत      | विस्त                         | पावा र वर्षा<br>गर बहुत इतिहा | स पुस्तकी व              | Mal e      |  |
|           |                   |               |                                              |           |                               |                               |                          |            |  |

र्सेमा जिना चे राष्टा के साथ सदाई नी, क्स सदाई | विषय में क्षिण माया । दिन भीजद्वानस्वस्तरस्वतीत्वाजिकिने सावार्षम्यान् सुधावादिभूवित भाषांवर्त्ति सनकरदनम्बस्तिकव चकार्यः समृद्याःस समृद्यः । ११ ॥

कुल दिया इसकिय गाम के बमराय दीपसिंह ने किए यहाँ नहीं तिका। इसके आगे बैंग

६ हमचे करों भीर इतिहालों में इस बकार है कि जहाराम पुन्तीराज के बार शुरुगत रहीं भी बनका क्या की कही कर इस्पेट की जाय काम में संबंध इसका में बारम की इस के बार मा माराम प्रमित्र क्षेत्र काम्या कर करने देश को केंग्या परकार दिशी (इस्ट्रास्थ ) वा राज्य काह वरने काम, मुलबासी से हर्ग इस कर कर हर गए ? ]

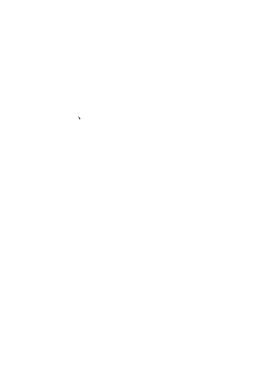

प्रमानिक्षात्र । प्रमानिकष्ट ।

अय भारितकमतान्तर्गतचारवाकवौद्धजैनमतस्वरहनमण्डनविषयान् व्यास्यामः॥

कोई एक युहस्पति भागा पुरुप हुआ या जो वेद, ईख़र और यहादि उत्तम कर्मी को भी <sup>हा</sup> मानता था, देखिये उनका मत:—

पायवजीवं सुरवं जीवेकास्ति मृत्योरगोचरः । मस्मीभृतस्य देहस्य पुनरागमनं कृतः ॥

कोई मह्यादि माणी मृत्यु के स्रोध र नहीं है सर्पात् सरकी मरता है इसित ये श कर प्रीर में त्रीय रहे तय तक सुख से रहे। जो कोई कहे कि धर्मायरण से कर होता है जो मरें पोहें तो युनर्जन में यहा दु:ख पाये उसको "चारपाक" उत्तर हैता है कि करें भीले आई। जो मरें पायात् गरीर मरस होजाता है कि जिसने खावा पिया है यह दुन: संसार में न नावेगा इसिय में होति से से सामन्य में रहो, लोक में भीति से चला, पेरपूर्व को बढ़ाओं जोर उससे दिश्वत भीन ही पदि से से सामन्य में रहो, लोक में भीति से चला, पेरपूर्व को बढ़ाओं जोर उससे दिश्वत भीन ही पदि से सामन्य में पहीं लोक समस्रो परलोक कुछ नहीं। देखी। पूर्वी, जल, अग्नि, वायु इन खार भूतों के परिकृत पर परिष्य परा परिष्य परा परा परा है हिंदी इनके योग से चितन्य सरफ होकर ग्रारी के मारक प्रया को पीने में लिए। अपस्र हो कि ग्रारी में मारक प्रया प्रारी के नाय स्वा प्रारी के साम प्रारी के नाय स्वा प्रारी के साम प्रारी के नाय स्व

तचैदन्यविशिष्टदेह एव भारमा देहातिरिक्त भारमनि प्रमाणामावात् ॥

नाई में दं बदीपि चतुब्धित्विधर्मायमारमेति ॥

राजपरनम् करते हैं कि हैं भैनेति । में सोह से बात नहीं करता विश्ता खाता खिला है दिलंड भीन से टर्डन से चेटा करना है जब जीव शरीर से मुख्क होजाता है तब गरीर में बात दुवें

200

द्वादशसमञासः

करनेवाला अपने को पेट्रिय प्रत्यक्ष नहीं कर सकता जैसे अपनी आंग से सब घट पटादि परार्थ देगना है पैसे आंख को अपने हान से देखना है। जो दूध है यह दूध हाँ रहना है दूरप कर्मा नहीं होना जैसे दिना आधार आपेय, कारए के खिना कार्य, खबयारी के विना अपवय और कर्सा के हिना कर्म नहीं यह सकते ऐसे कर्सा के दिना अपया के से सकता है है जो सुन्दर की ने साथ समागा करते ही को पुरुवार्य का यस्त सानो तो सखिक सुरव और उससे दूख भी होता है यह भी पुरुवार्य ही कर

त्रत होगा। जब ऐसा है तो स्वयं की हानि होने से दु.ख सोगाना पड़ेगा। जो कहा दुख के सुद्दाने थीर सुख के बदाने में यहा करना चाहिय तो मुक्ति सुख की हानि होआगी है स्वतिष्ये यह पुरुपार्थ का फता नहीं। (बारवाक) जो दुःख संयुक्त सुख का न्याग करने हैं वे मूर्ग हैं जैसे भाग्याधी धान का महाच और मुस का न्याग करता है वेस संसार में बिह्नाम सुख का महाच और दुःख का ग्याग करें क्योंकि इस लोक के क्यान्यित सुख को होड़ के अनुपरिवात स्वतं के सुज की इप्ल कर पूर्ण करित वेदीक क्यानिक के क्यान्यित सुख को होड़ के अनुपरिवात स्वतं के सुज को इप्ल कर पूर्ण करित वेदीक क्यानिक के क्यान्य का अवस्ति क्यान्य कर अनुस्ता जा काम है, क्योंकि—

यमें को निन्दा करना पूनों का काम है। जो विदयक बोध सरस्थारण का कण्डन हैं तो डोक है। वीद क्याराम के स्वाप्त पूनों का काम है। जो विदयक बोध सरस्थारण का कण्डन हैं तो डोक है। वीद क्याराम ते स्वाप्त को स्वाप्त काम नरक हो तो उससे काधक महारोगादि करक करी नहीं है त्यारा को क्याराम ते स्वाप्त को क्याराम ते स्वाप्त को क्याराम त्याराम ते स्वाप्त को क्याराम ते स्वाप्त को क्याराम ते स्वाप्त के स्वाप्त को क्याराम ते स्वाप्त के स्वाप्त की विद्युवेद होनामात्र मोश्व हो। विद्युवेद होनामात्र मोश्व हो। विद्युवेद क्याराम के स्वाप्त का क्याराम के स्वाप्त का स्वप्त का स

त्र जीवनोपायो प्राक्षयैर्विहितास्त्वह । युवानां प्रेवकार्याखि न त्वन्यद्वियते कवित् ॥ ८॥ तो वेदस्य कर्चारो भयडपूर्वेनिशाचराः । जर्करीतुर्करीत्यादि पयिडतानां वदः स्पत्रम् ॥ ६॥ बस्यात्र हि शिरनन्तु पत्नीव्राग्नं प्रकीर्चितम् । मण्डैस्तद्वत्यरं चैव ब्राष्क्षजार्व प्रकीर्वितम् ॥ १०॥ सानो खादनं तद्विभिशाचरसमीरितम् ॥ ११ ॥

धारपाक, आमाणक, बौद और जैन भी जगत् की उत्पत्ति स्वमाव से मानत हैं जो २ स्वामांव । हैं उस २ से द्रव्यसंयुक्त होकर सब पदार्थ बनते हैं कोई क्षमत् का कर्त्ता नहीं ॥१॥ परनु स्थे से रथाक पेसा मानता है किन्तु परलोक कोर जीवारमा बौद्ध जैन मानते हैं चारवाक नहीं शेव इन तेले ब कोई २ वात छोड़ के एकसा है। न कोई स्वर्ग, न कोई नरक और न कोई परलोक में जानेवाता अच्या भीर न वर्षाध्यम की किया फलदायक है है २ है जो यह में पहु को मार द्वीम करने से वह रहा के ना हो तो यजमान अपने पितादि को मार होम करके स्वर्ग को क्यों नहीं मेजता । ॥३॥ हो मरे हुए हैं है भाय भीर तर्पण वृतिकारक होता है तो परदेश में जानेवाडे मार्ग में निवाहार्य क्रम बार कीर करें क्यों से जाते हैं है क्योंकि जैसे मृतक के नाम से कर्पण किया <u>ह</u>का पदार्थ स्वर्ग में पहुंचता है तो वर्ष हाने वालों के लिये उनके सम्बन्धी भी घर में उनके शाम से कर्पण करके देशालार में पहुंचा यह महीं पहुंचता तो स्वर्ग में यह क्योंकर पहुंच सकता है ! ॥ श्री प्रार्थकीक में वृत्र हरते है गांवासी तुम होने हैं तो मीचे देने से घर के ऊपर स्थित पुरुष तुम क्यों नहीं होता । ११ हार्ति तक और तकतक सुच से जीने को घर में पदार्थ महो तो चाल लेके मानल करे। ऋण देना नहीं स्ता रोकि किस शरीर में जीव ने बावा पिया है उस दोनों का पुनरायमन न होगा फिर किससे क्षेत्र होगा र कीन देशेगा र ह के हो भी शोग कहते हैं कि मृत्युसमय जीव निकल के परलोक की जाती है वह हैं प्या है, क्वीबि जो पैसा होना तो कुटुन्द के मोह से वस होकर पुनः घर में क्यों नहीं झाजा। !!! रिक्षेप यह सब ब्राह्मयों ने ब्रापनी जीविका का ब्राय किया है। जी दशमात्रादि गृतक किया वाहे हैं ह सर दवकी जैनिका की लीला है 8 mi नंद के कतानेहारे मांड, चूर्ग कीर विशासर संघीत शहत है हैं. हरेंगी" "तुरुँगी" इत्यादि परिवर्ती के यूर्णशायुक्त वयन हैं हरेंड देखी घूर्शी की रखना योहे हैं किए ही न 2.64 ति क्षाइया करें उसके साथ समागम बामाम की हती से कराना कम्या से ठट्टा झारि हिस्सा पूरी है ति रों हो सक्षण ४१०१ भीर हो सांस का वाना लिखा है यह नेद्रशास राश्वस का दराया है ॥११

द्वीवश्वसम्बद्धाः 271 क्षोक में भोग कर नहीं देते हैं वे निश्चय पापी द्दोकर दूसरे क्रन्म में दुःखक्रपी नरक भोगते हैं इसमें कुछ सन्देह नहीं ॥ ६ ॥ देह से निकल कर जीव स्थानान्तर और शरीरान्तर को प्राप्त होता है और असको पूर्वक्रम तथा कुटुम्बादि का झान कुछ भी नहीं रहता इसिलये पुन: कुटुम्य में नहीं व्यासकता॥ ७॥ II मासर्वों ने प्रेतकर्म अपनी जीविकार्थ बनालिया है परन्तु वेदोक्त न होने से घरडनीय है ॥ = ॥ अव कहिये जो चारवाक आदि ने वेदादि सत्वशास्त्र देखे सने वा पढ़े होते तो देदों की निन्दा कभी न करते कि देर मांड धूर्त और निशासरवद पुरुषों ने बनाये हैं पैसा वसन कभी न निकालते, हां मांड धूर्त निशासरयत् मदीधरादि टीकाकार हुए हैं उनकी धूर्णता है वेदों की नहीं, परन्तु शोक है चारयाक, भाभाएक, बीख और जैनियों पर कि इन्होंने मूल खार वेदों की शंदिताओं की भी न सना न देखा बीर म किसी विद्वान से पढ़ा इसक्षिये नए सए बुद्धि दोकर उद्घरांग वेशों की निग्दा करने लगे. 3ए पाममार्गियों की प्रमालगरूप क्योलकल्पित स्वय टीकाकों को देलकर नेहों से विशोधी होकार कविद्यादर्गी क्षांगाध्य समद्र में जा गिरे ॥ ६॥ मला विचारना खादिये कि छी से कथ्य के लिए का महण करावे उससे संधारम कराना और यज्ञमान की कन्या से हांसी टटा झाहि करना सिवाय पानमार्गी कोतों से धन्य सन्पर्ध का काम नहीं है बिना इन महापारी बाममार्गियों के धार, देवार से विपरीत. बाशक व्याक्यात कीन करता है बारमन्त शोक तो इन बारवाक आहि पर दे की कि विमा विदारे वेदों की निन्दा करने पर तत्पर द्वप तनिक तो अपनी दक्षि से काम लेते। क्या करें विद्यार बनमें इतनी विचा ही नहीं थी जो सत्वासत्व का विचार कर सत्व का शतहन कीर कारान्य का लगहन करते ॥ १० ॥ और जो मांस चाना है यह भी उन्हों बाममार्गी टीकाकारों की सीसा है इसकिये अनको

समय स्नाता है तब मनुष्य की उनहीं बुद्धि होजाती है में व्यादवाशादि बहुतारी वानों में वह है परमु कारवाशादिक हो में भेड़ है तो जिसके हैं—ये व्यादवाशादि बहुतारी वानों में वह है एएनू व्यादवाल देड की अरुषि के साथ जीजीवारित कीर वसके नाम के साथ दी जीव वा भी नाम मानता है। पुनर्तम कीर परकोड़ को नहीं मानता पर मानवा के दिना कुनुवानार्द्ध मानता है। मानता है। पुनर्तम कीर परकोड़ कार्य 'सो बोकते में मानदा की हरोवार वंपरिष्ट होना है'' भी नहीं मानता प्राप्ता कारवार कार्य 'सो बोकते में मानदा की मानता है। स्वादवार में मानता है। स्वादवार कीर मानता है। स्वादवार कीर मानता है। स्वादवार दो बोद कीर असियों का भेड़ है परन्तु सारितकात, बंद रेक्टर की विन्दा, यामरूट, स्वादवार कीर कीर दे कीर कीर कीर कार्य वा कार्यों कोर्ड स्वादि कीरों से सब वर्ष हो है। यह वा सार्वार का मानदीय के दार्ग दिया है सा

## अब बौद्धमत के विषय में संचेप से छिखते हैं—

कार्य्यकारग्रभावाद्वा स्वमावाद्वा नियामकात् । श्रविनाभावनियमो दर्शनान्तरदर्शनात् ॥

' कार्यकार**गभाव अर्थात् कार्य केदर्शन से कारण और** कारल केदर्शन से कार्यादि कासाहारहार यत्त से शेष में अनुमान होता है इसके विना प्रालियों के संपूर्ण व्यवहार पूर्ण नहीं हो सकते रूपादि तक्ली अनुमान को अधिक मानकर चारवाक से भिन्न शाखा बौदों की हुई है। बौद सार प्रकार के हैं:-एक "माप्यमिक" दूसरा "योगाचार" तीसरा "सीत्रान्तिक" श्रीर चीघा "वैमापिक" "तुर्वा र्यचेते स बीदः" जो युद्धि से सिख हो अर्थात् जो २ वात अपनी बुद्धि में श्रावे उस २ को मार्न श्री । २ युद्धि में न आये उस २ को नहीं माने । इनमें से पहिला "माध्यमिक" सर्वग्रन्य मानता है अर्थात् तिने पदार्थ हैं ये सब ग्रुप्य अर्थात् आदि में नहीं होते जन्त में नहीं रहते, मध्य में जो प्रतीत होता है इ भी प्रतीत समय में है पश्चास् श्रम्य होआता है, जैसे उत्पत्ति के पूर्व घट नहीं था, प्रचंस के प्रात् हीं रहता और घटचान समय में भासता और पदार्थान्तर में आने से घटडान नहीं रहता रहिन्य ल्य ही एक तरब है। दूसरा ''बोगाचार" जो गाह्य ग्रन्थ मानता है ऋर्यात् पदार्थ भीतर झन में मासते बाहर नहीं जैसे घटबान सारमा में है तमी मनुष्य कहता है कि यह घट है जो मीतर बान न हो है हीं कह सकता ऐसा मानता है। तीसरा "सीवान्तिक" जो बाहर अर्थ का अनुमान मानता है क्योंकि हर फोई पदार्थ सांगोपांग मत्यस नहीं होता किन्तु एकदेश प्रत्यस होने से शेप में अनुमान किया ाता है इसका ऐसा मत है। चौथा "वैमापिक" है उसका मत बाहर पदार्थ प्रत्यहा होता है मीनर हीं जैसे "अयं नीतो घटः" इस मतीति में नीत्युक्त घटाकृति बाहर प्रतीत होती है यह देसा मानता । यथिप इनका ब्राचार्य दुद्ध एक है तथापि शिष्यों के युद्धिभेद से चार प्रकार की शाबा हो गाँ है से सूर्यास्त होने में जार पुरुष परस्रीगमन और विद्वान सत्यभाषवादि ग्रेष्ठ करमें करते हैं। समय क परन्तु अपनी २ बुद्धि के अनुसार भिन्न २ वेष्टा करते हैं। अब इन पूर्वोक्त वारों 🛭 "मार्थिमक" सर् हो चिथिक मानता है अर्थात् स्तृष्ण २ में बुद्धि के परिचाम होने से जो पूर्व स्त्र में बात बस्तु या बैसा है सरे चुच में नहीं रहता इसिलये सनकी छणिक मानना चाहिये ऐसे मानता है। दूसरा "मोगाना" ो प्रवृत्ति है सो सर दु:चहर हैक्योंकि प्राप्ति में सम्तुष्ट कोई भी नहीं रहता, एक की प्राप्ति में हुतरे हैं च्छा बनी ही रहती है इस प्रकार मानता है। तीसरा "सीमान्तिक" सर पदार्थ आपने ? हाईये हे वित्तत होते हैं जैसे गाय के खिद्धों से गाय और घोड़ों के चिद्धों से घोड़ा झत होता है वैसे लड़व हरी सदा रहते हैं ऐसा कहता है ! बीधा "वैमायिक" ग्रन्थ ही को एक पदार्थ मानता है । प्रथम मायकि त्रको ग्रन्य मानता था उसी का यस विभाषिक का भी है इत्यादि बौदों में बहुत से विभाद पर हस प्रकार चार प्रकार की मायना मानते हैं। (उत्तर) जो सब ग्रन्य हो तो ग्रन्य को ज्ञाततेशा पूर्व नहीं हो सकता चौर जो सब ग्रन्थ होते तो ग्रन्थ को ग्रन्थ नहीं ज्ञान सके इसलिये ग्रन्थ की इल मीर शेव वो पदार्थ सिद्ध होते हैं और जो योगाचार बाह्य ग्रन्थत्व मानता है तो पर्यंत इसके मीतर होत वादिये जो कहे कि पर्यंत मीतर है तो उसके हृदय में पर्यंत के समान क्षयकारा कहा है ? इसहिये वार्र पर्यंत दे और पर्यंत्रहान स्थागमा में रहता है। सीत्रान्तिक किसी पदार्थ को प्रत्यक्त नहीं मानता तो हा क्षाप स्वयं ग्रोर उसका वदन भी श्रमुमेय दोना चाहिये प्रत्यक्त नहीं, जो प्रत्यक्त नहीं तो "हार्य ग्रह" वा प्रदोग भी न होता चाहिय किन्तु "सर्व घटकरेश" यह घट का यकरेश है स्रोर एकरेश का नाम पर नहीं किन्तु समुदाय का नाम घट है। "यह घट है" यह प्रत्येत है अनुसंय नहीं, क्योंकि सर्व अपयो

क्षचपर्या एक है उससे प्रत्यक्ष होने से सब घट के कावपन भी प्रत्यक्ष होते हैं कार्यात् सायपन घट प्रत्ये

हेण हैं। कोया वैमानिक बाग पराधीं को म्रायस मानना है यह भी ठीक नहीं, क्योंकि जहां बाता बोर कब होना है बारे मानस होना है स्वरिष प्रायस का विषय बाहर होना है तराकार हान स्वामा को होता है कैसे हो सोंग्य परार्थ केर हरतक साम स्थित होता 'म्यायिका' क्यांत्र प्रित यह बात की थी को मानस म होना साहित वरानु सूर्व हरू पुत्र का दसरय होना है दरसिय सेविकास भी ठीक नहीं। में मानस म होना साहित वरानु सूर्व हरू कुर का दसरय होना है दरसिय सेविकास भी ठीक नहीं। में मान हुन होने से हुन कुछ भी को हो ने छुन के स्वास्त्र होने हैं दरसिय या प्राप्त मानम ठीक में मानस की कोरता ने दिन कौर दिन की करेगा से दानि होती है दरसिय या का उप यह के कर को मानस हो होने हैं केर कर बात लड़ाय है और कर बरल है जीता यह का उप यह के कर का महत्त्र प्राप्त का जो उत्तर पूर्व दिशा है। मनस की उत्तर का जो उत्तर पूर्व दिशा है यह स्वास्त्र है।

तिनको बोट तीर्पेट्टर मानते हैं बन्हीं को जैन भी मानते हैं ह्वीतिये ये दोनों एक हैं और होंक भावतायनुष्ट कार्योव चार भावताकों से सकत बादमाओं की तिवृत्ति से ग्रायक्त निर्वात कर्यात मुक्ति मानते हैं बाये ग्रियों को योग भावता का वर्षरेग करते हैं गुठ के यवन मानव करना कराति बुद्धि में वातता होने से बुद्धि ही बावेबाकार भावती है, बनमें से म्याप्तकथा—

## रूपारिहानवेदनासंश्रासंस्कारसंहकः ।

(शयम ) को दिन्द्रयों से क्यांदिविषय महत्तु किया जाता है वह "कपस्कर्भ" (द्वावर) कावपीहत्तृत्र प्रदृत्ति का जाननाक्ष्य स्ववत्तर को "विकानस्कर्भ" (त्रीसर) व्यवस्था को दिवान स्ववत्तर को "विकानस्कर्भ" (को या) को आहि संक्षा का सरक्ष्य को मी कि साथ मानने कर को "से स्ववत्त्व को "वेदनास्कर्भ" (ची या) को आहि संक्षा का सरक्ष्य कानी के साथ मानने कर को "से साथ मानने का साथ मानने कर के साथ साथ मानने कर के सेसार से साथ मानने की साथ मानने कर के सेसार से सुरक्ष का साथ मानने की साथ मानने की सेसार से क्षा का साथ मानने की साथ मान की साथ मानने साथ मानने की साथ मानने की साथ मानने की साथ मानने साथ म

हेराना लांक्तापाकों सरकाय्यवसानुनाः । विचन्ते षह्या लोके व्यायेर्यहुमिः किल ॥ १॥ गण्यामा स्वायायक्यानुनाः । विचन्ते षह्या लोके व्यायेर्यहुमिः किल ॥ १॥ गण्यामा स्वयायक्यान्याः ॥ २॥ व्यायायक्यान्याः ॥ २॥ व्यायायक्यान्याः ॥ २॥ व्यायायक्यान्याः वृद्धाः हार्यायक्यान्याः ॥ १॥ ॥ व्यायायक्यान्याः वृद्धाः हार्यायक्यान्याः ॥ १॥ व्यायायक्यान्याः वृद्धाः हार्यायक्यान्याः ॥ १॥ व्यायायक्यान्याः ॥ १॥ व्यायायक्याः वृद्धाः । व्यायायक्याः वृद्धाः । व्यायायक्याः । वृद्धाः वृद्धाः । वृद्धाः वृद्धाः । वृद्धाः ।

कार्योत् को लागी, ग्रन्तक, कावनायुक्त कावन या नाय युक्त नार्य क्रिया क्

लोग पेसा ही सिद्धान्त मानते हैं तो आनपानादि करना और पथ्य तथा ओपध्यादि सेवन करके हरीर रक्षण करने में प्रवृत्त होकर सुख क्यों मानते हैं ! जो कहें कि हम प्रवृत्त तो होते हें पान्तु सको उन

🖁 मानते हैं तो यह कथन ही सम्मव नहीं, क्योंकि जीव सुख जानकर प्रवृत्त ग्रीर दु:ब जातके निकृत होता है। संसार में धर्म किया विद्या सत्सक्कादि श्रेष्ठ व्यवहार सब सुस्रकारक हैं इनको कोई मी बिहार दुःख का लिंग नहीं मान सकता विना बीहों के । जो पांच स्कन्ध हैं वे भी पूर्ण ऋपूर्ण हैं, क्योंकि डोरेते १ हकन्ध विचारने लगें तो एक २ के अनेक भेद हो सकते हैं। जिन तीर्घहरों को उपदेशक भीर लोकगढ मानते हैं और अनादि को नाथों का भी नाय परमातमा है उसको नहीं मानते तो इन तीर्यंहरों ने राज किससे पाया ? जो कर्डे कि स्थयं पात हुआ तो पैसा कथन संमय नहीं, क्योंकि कारण के विना कार्य महीं हो सकता। अथवा उनके कथनानुसार पेसा ही होता तो अब भी उनमें विना पहे पड़ारे सुनै सुनाये और वानियों के सरसंग किये विना कानी क्यों नहीं होजाते जब नहीं होते तो पेसा कथन सर्वा निर्मृत और युक्तिग्रम्य सन्निपात रोगनस्त मनुष्य के वडीने के समान है। जो ग्राम्यकप ही बहैत वर्षत बीदों का है तो विद्यमान वस्तु शून्यक्ष कभी नहीं हो सकता, हां सुदम कारगुरूप तो होजाता है पर क्षिये यह भी कथन अमक्रपी है। जो हर्ग्यों के उपार्जन से ही पूर्वोंक हादग्रायतनपूजा भोत्त का सावन मानते हैं तो दश माथ और न्यारहवें श्रीवासमा की पूजा क्यों नहीं करते हैं जब इन्द्रिय और इस्तहर की पूजा भी मोलगद है तो इन बोदों और विवयी जनों में क्या भेद रहा है जो इनसे यह बोद नहीं इस सके तो यहां मुक्ति भी कहां रही जहां पेली वातें हैं यहां मुक्ति का क्या काम विमाही हम्होंने अपनी प्रक्रि की उप्रति की है जिसका साहदय इमके विना दूसरों से नहीं घट सकता। निश्चय तो यही होता है हि इनको वेद ईखर से विरोध करने का यही कल मिला। पूर्व तो सब संसार की वु:बहपी प्रापना की फिर बीच में बावरायतनपूका लगादी, क्या इनकी बादशायतनपूका संसार के पराणीसे बाहर की है जे मुक्ति की देतेहारी होसके तो अला कभी आंख भीच के कोई रत टुंडा चाहे या दूं डेकमी प्राप्त हो सहज हैं। देशी ही इनकी सीला वंद ईरवर की स मानने से हुई अब भी सुद्रा चार्ट तो वेद ईश्वर का जाभर क्षेत्रर चपना जम्म सपाल करें। यिवेक्तविज्ञास प्रम्य ये बीचों का इस प्रकार का मत निवाहै:-भीदानां सुगतो देवो विश्वं व चल्पमंगुरम् । आर्यसस्याख्यपातस्य बतुष्टपिदं प्रमात् ॥ १ ॥ दुःखमायतर्न चैय ठवः सप्तदयो मतः । मार्गवेत्यस्य च व्याख्याः क्रमेण श्रृयतामतः ॥ १॥ दुःखमंसारियस्कन्यास्ते च पटच शकीर्षिताः । विक्कानं वेदनासंक्राः संस्कारो रूपमेष च ॥ रे ॥ पन्चेन्द्रियाचि राज्दा वा विषयाः पत्य मानसम् । धर्मायतनमेतानि हादशायतनानि ह ॥ ४ ॥ रागादीनां गयो यः स्यात्महदेति नृथां हृदि । भारमारमीयस्वमावात्मयः स स्यात्महदयः पुनः ॥ १ ॥ विद्यक्ताः सर्वनेस्कारा इति या वासना स्थिता। समार्ग इति विद्ययः संव भोवोऽभिर्धायते ॥ ६ ॥ प्रत्यानुमानं च प्रमार्थ दिनयं क्या । चतुःश्रस्यानिका बौद्धाः स्थाता वैमापिकादयः ॥ ७ ॥ क्रयो इत्तानिको वैमानिकेण बहु घन्यने । मीत्रानिकेन प्रत्यवद्याद्योऽर्थो न बहिमेनः ॥ ८ ॥

कारामारिना बुद्धिमानामस्य संमना । केवलां सेविदां स्वत्यां मन्यन्ते मध्यमाः पुनः ॥ ह ॥ रानादिशानवन्तानशामनाच्छेदसम्मया । चतुर्चामपि यौद्यानां हृष्टिरेता प्रश्लीर्पना ॥१०॥ कुरि: इष्ट्यहरुर्वेवहचं चीरं प्रौद्वमीतनम् । मेपी श्रांपरत्वं च शिक्षिये मीद्वमिद्यमि: ॥ ११॥

दीको या सुमतरेव युद्ध अभवान् पूकनीय देव और जगत् श्रालमंतुर आर्ग्यपुरुप सीर आर्था सी तथा तस्त्रों की काल्या मंत्रादि मिनिदि वे चार तस्त्र बीडों में सन्तव्य पहार्थ हैं ॥ १॥ इस विश्व को रूप का यर जाने तदननगर सामुद्द कार्योत् करति होती है कोर इनकी स्थापता नम से सुनी ॥२॥ स्वार में रूप्त ही है को पश्चरकाथ पूर्व कह कार्य हैं बनको जानना ॥ व ॥ पश्च ग्रानेश्विय वनकेशप्रादि विषय योग और मन युधि कालांकरण धर्म का स्थान ये द्वादश हैं ॥ ४ ॥ जो मशुष्यों के द्वदय में राग-हेवादि समूद की उत्पन्ति होती है यह समुद्दय कीर को काम्या काम्या के संस्कृत्वी कीर स्थानाय है यह काण्या द्रव्ही से फिर समूद्य द्वीना है ॥ १ ॥ सब संस्कार खणिक है जी यह वासमा स्थित होना यह रोटो का माने दे कोर वही ग्रम्य तरप ग्रम्यकव हो जाना मोदा है ॥ ६ ॥ बीदा लोग प्रावदा भीर अनु-कान दो ही प्रमाण यानते हैं बार प्रकार के इन में भेद हैं वैभाविक, सीत्रान्तिक, योगाचार और प्राध्य-मिका। ए।। इन में वैमा चक वान में जो वार्ष है उसकी विचमान मागता है, क्योंकि जो हान में नहीं दै बसका दोना सिद्ध पुरुष नहीं मान सकता । और सीवान्तिक भीतर को प्रायक्त पदार्थ मानता है बाहर नहीं ।। 🗠 व घोवाचार काकार सहित विद्यानयुक्त तुद्धि की मानता है और माध्यमिक केवल अपने में पराधीं का शानमात्र मानता है पदाधीं को नहीं मानता ह १ ह और रागादि हान के प्रथाह की बासना के नाग्र से बापस हुई मुक्ति चारों बीठों की है ह १० ह मृगादि का चमहा, कमग्रवतु, सूरह हुँगाप, परकल वास, पूर्वाह कर्यात् र बले से पूर्व भीक्षन, करेला न रहे, रक्त वस्त्र का धारण यह बीखी दे लापुक्रों का वेश है।। १९ ॥ (डकर) जो बोदों का सुगत युद्ध ही देव है तो उसका गुरु कीन था। भीर जो विश्व स्तुत्रमंग हो तो विश्वय पदार्थ का यह वही है वेसा समरण न होना चाहिये,जो श्राणमञ्ज होना तो यह चदार्थ ही नहीं रहता पुनः समरण किसका होवे । जो श्वशिकवाद ही बौद्धों का मार्ग है तो रनका मीछ भी क्रममंग होना । जो झान से युक्त अर्थ द्रम्य हो तो जड़ द्रम्य में भी झान होना चाहिये ? भीर वह चालगांव किया किस घर करता है ? अला जो बाहर दीवता है यह मिथ्या कैसे हो सकता है को बाकार से सहित बुद्धि होने तो दूरव होना खाहिये जो ने वल बान ही हृदय में बात्मस्य होने बाह्य परायों की केवल क्षान ही माना जाय तो क्षेत्र पदार्थ के विना ज्ञान ही नहीं हो सकता, जो वासनाक्षेत्र ही मुलि है नी सुचुति में भी मुक्ति माननी खादिये, येसा मानना विचा से विरुद्ध होने के कारण तिरस्करणीय है। इत्यादि वातें संकेपतः बीळ मतस्यों की प्रदर्शित कर दी हैं कर बुद्धिमान् विचारशील पुरुप अवली-कन करके जान जायेंगे कि इनकी कैसी विद्या और कैसा शत है। इसकी जैन लोग भी मानते हैं।

## यहां से जागे जैनमत का वर्णन है।।

अका एररमाक्तर १ आग, नयसकसार में निम्नसिन्ति वार्ते सिकी हैं-

थोद लोग समय २ में मदीनपन के (१) ब्यालाट. (२) बाल, (३) ग्रील, (४) पुरान दे वार प्रथम मानते हैं और होती लोग धर्मारितकाव, ब्यालारिकाव, ब्यालारिकाव, ब्रालारिकाव, व्रालारिकाव, व्यालारिकाव, व्यालारकाव, व्या

सत्पार्थमकाराः

न्त्रिकार" यह है कि को कारखक्रय सूरम, नित्य, एक रस, धर्रा, गम्ब, स्पर्श, कार्य का निय पूर्व करे गतने के स्वमादवाता होता है। पांचवां "बीवास्तिकाय" जो खेतनालहाए बान दर्शन में उरपुत्र वन्न परोदों से परिग्रामी द्वोनेदाला कर्त्ता भोत्ता है। और छुता "काल" यह है कि क्रोप्योंक पक्षक्रिकारे क पान्त कपरन्त्र नदीन प्राचीनता का चित्रकप प्रसिद्ध वर्षाममकप पर्यापी से मुक्त है वह बाल बहुना है (स्मीप्रक्ष) को बीदों ने चार द्राव प्रतिसमय में नवीन र माने हैं वे भूठे हैं, व्योधि बाबाए वर्ष हींच कीर परमानु ये नदे वा पुराने कमी नहीं हो सकते क्योंकि ये धनादि और कारग्रवण से की न हैं दुता नगा और पुरानारन कैसे मह सकता है। और जीनयों का मानना भी ठीक नहीं वर्ग कि हफ नहीं किन्तु गुगु है, ये दोनों जीवास्तिकाय में बा जाते हैं इसलिये बाकारा, पश्माए, जीवक्षी वण कारने तो दीय था, भीर जो नड हम्य वैशेषिक में माने हैं ने ही ठीक हैं, न्योंकि पृथिमाहि वांच तन काल, हिन्न, कुनाता कीर सब में नह पुषक्ष ने पहार्ष निस्तित हैं, यस और को केनत सावकर हैना व अपना कहा और देशों की सिस्सा पंचारा की बता है।

भार की वीद कीर जिली लोग सामाजी कीर क्याजाइ मानने हैं शो यह है कि "सा वर्ड इसको उत्तर अब कहते हैं काहित यह अपनी वर्तमानना से मुक्त आर्थात सहा है दाने अधान व रिर्णक विका है। दूसरा मंत "समह यहा" यहा नहीं है सबस गढ के भाव है हम यह के अगर न के दूरमा बाद है : मीनारा सब बद है कि "सामरास बद" कर्यात् यह बदाती है गरामुग्द वहाँ कार्य कर रांगा के पुत्रव होनवा । कीवा सन्न "घड़ी व्यट्टा" हीते "सघड़ा वटा" बुतारे वट के संशान बीकील क्रमण है व है से कह बारत कराना है त्यान्य समझी नी संबा कर्यान्य यह और बारह मी है । वंबर्व क्षा कर है कि यह को यह कहना करांत्र अर्थात् इस में ग्रहण बतस्य है और ग्रहण अन्तरम है मूल अपन कर है कि जो तर नहीं है कर कहते योग्य भी नहीं और तो है कर है थीर सहनेवोल नीहै। वर्गत कालाद अपू कह है कि को कहने को हाए है गाननु यह मही है और कहने से बोगा भी गुरु नहीं स Beite tob Marie & 1 Em, Main -

कर इन्हेंद और वे अन्तर्यासना । १ ॥ स्थान्नास्थि भीतो द्विनीयो सेगः ॥ ५ ॥ स्थाप्त कुछरी अन्तिकर्षांतर जला ।, के या क्यापार्वन जारिन जारिनकृती श्रीप्रवानुषी सेना ॥ ४ ॥ क्या कीतः कश्यक्तं अन्त कृष्यं संगः ॥ व ॥ वयात्रास्ति अनुप्रस्थो अपि। वश्ची मृतः ॥ कृष करान्त्र तक कर्म व कारण की बाँच बाँच समर्थी। समा ॥ ० ॥

कथा है में के क्या कथन हु द नां मिन के निशेशी कर्त प्रदासी का मैंन है समार्थ क्ष के इ.स. के इ.स. हैं है हैं हमा अब वह है कि नहीं है जीव क्रम से नेशा करान भी होता है हमी की हु कर के द करा है कर रहे दरम्ब बहर बाब बहा पर में पर में लगा करा मा के गा के शान कार है हुए के कहा योग कर मेंगान में हुएक होता है नह स्वर्थन नहता है उसर स्थान होते. इसही मूर्ड स्वरूप कर कहा है जिस स्थान के स्थान होता है नह स्वर्थन नहता है उसर स्थान होते. इसही मु ्टा चार के प्राप्त के प्रति है प्रति के बहुत योग्य मही प्रतिका चयन है तथा चार प्रति है। है दश्ही के प्रति के प प्रमाण सं बद्ध है नहीं काल हतांचय काष्ट्र कारण करते हैं तरहा व्यवसार है स्माप्ता बंदा भई वह है प्राप्त त भा के द्वीद के कार्यनाम के होता क्षेत्र कारण्याम तील होता क्षेत्र प्रकाश न रहता विश्व विश्व माराचात म प्रतिस्था का का मार्गिन वहां प्रशित कित कित कित का हाता भाव प्रकार मारावात में प्रवास के स्थान के प् भाराचात मार्थित का का मार्गिन वहां प्रशित कित कित कित कित का मार्गिन की महावस्तर सामार्थ में प्रवास के प्रवास दश प्रवाह भिष्णव सम्बन्ध स्टिम्पिन प्रवाह साम्बन्ध सामान्य अर्थ निर्देश करे हैं

क्षण प्रस्तात जो क्षणक संस्तृ है क्षण बना होती है है है इस इस्त सूत्र स्वयान क्षणि नामी है है स्वर्ण है। क आपको में कर्मन है है है। में ब कहा प्रियम का कार्याम में ने अपने में ने बहा है।

(समीतक ) यह करात थक बन्धोऽल्याभाव में साध्ययं ब्रीट वैधर्म्य 🛱 श्वरितार्थ हो सकता 🕏 । इस सरक प्रकरण को छोडकर कठिन जाल रचना केवल कड़ानियों के फरेंसाने के लिए होता है। देखी ! बीच का अजीय में और खडीय का जीव में बाजाय रहता ही है जैसे जीव बीर जड़ के वर्समान होते से सावर्ग और चेतन तथा जह होने से येथार्थ कार्यात जीव में चेतनत्व ( क्रस्ति ) दे और जहत्व (बास्ति ) महीं है। इसी प्रकार जह में जहत्व है और खेतनत्व नहीं है इससे गुण, कर्म, स्थमाय के स्मान धर्म और विरुक्त धरमें के विचार से सब इनका सप्तमंत्री और स्वाहाद सहज्ञता से समस् में भाता है फिर इतता 170आ बढ़ाना किस काम का है है इसमें बीट और जैते का एक मत है । सोहासा ति प्रथक होने से भिराभाव सी होजाता है।

अय इसके बाते केवल जैनसत बिचय में खिला जाता है:---विदानित् हे परे तस्त्रे वियेशस्त्रहियेननम् । उपादेशमुपादयं हेयं हेयं च बुर्वतः ॥ १ ॥ पं हि कर्नुरागादि सत कार्य्यमविवेक्तिनः । उपादय परं व्योतिक्पयोगैकलक्षम् ॥ २ ॥

जैन लोग "सित" बार "बासित" बार्यात सेतन कीर जड़ दो ही परतश्य मानन 🖁 उन भिने के विदेशत का तास विदेश, को २ धहल के बोस्य है उस २ का प्रहण और जो २ त्यास करने गिय है उस २ के स्थात करतेवाले को विवेदी कहते हैं ॥ १ ॥ जगम् का कर्चा और रागादि तथा वर में ज्यात किया है दार कविवेकी मत का स्थाप और योग से लक्षित परमश्योतिस्वरूप जो वि है इसका ग्रहण करमा उसग्र है ॥ २ ॥ श्रश्नांत जीय के विमा दूररा चेतन तस्य ईश्वर की नहीं किते, कोई भी कारादि सिद्ध हैं कर नहीं वेसा बीख जैन लोग मानते हैं । इसमें राजा शिरवस्तादनी 'इतिहासिक्षिप्रवाशक'' ग्रम्थ में विकार है कि प्रवर्त है ग्राम है एक जैन कीर हुसरा बीट, य र्षापवासी शब्द हैं परस्य बीक्षी में बाममानीं प्रधानांशाहारी बीक्ष हैं उनके साथ जैनियों का विरोध है रम्म को महायीर छोट शीतम शलधर हैं उनका नार्म बोद्धों ने बुद्ध रक्का है कौर को केनियों ने गएधर मोर जिनवर इसमें जिनकी परस्परा जैनमन है उन राजा शिवमसारजी है आपने "रिनेहासनिमिरनाश्चः" ल्य के तीसरे खत्ड में लिया है कि "स्वामी शंगराधार्य" से पहिले जिनकी दुवे दुल इजार वर्ष कामग गुजरे हैं सारे भारतवर्ष में बीद अधवा जीनधर्म फैला हुका था इस पर नेट-"बीद क्ट्रिने से हमारा आराय उस मत से दि जो महाबीर के गणधर बौतम स्वासी के समय में शंकर वामी के समय तक वेडवियन सारे भारतवर्ष में पीला रहा कीर किसकी कशोबा कीर सम्मति महा-वि में माना उससे जैन बाहर किसी तरह नहीं निवल सबते। जिन किससे जैन निवला और बुद म्समं बीद निकला दोनों पर्यापवाची शाद हैं कोश में बोनों का कर्य एक ही लिखा 🖡 की बीनम ो दोनो सानते हें बनो दीववंदा दत्यादि पुराने बीज सन्धों में शाक्यमुनि धीनम बुद्ध को बावसर वाबीर ही के नाम से लिखा है। यस उसके समय में एक ही बनका मत वहा होगा। हमते को क्षेत्र ब वेक्कर गीतम के मत वालों को बीद शिका उसका मयोजन केवल इतना ही है कि बसको कुसरे रावालों ने बीख ही के नाम है। लिखा है"। देसा ही कामरकीश में भी लिना है:--

पर्वतः सुगतो युद्धो पर्मराजन्तपागतः । समन्तमद्रो सगवान्मारजिल्लोकानाः ।। १ ।। क्तिको दश्यवलोऽहयवादी विनायकः । ज्ञुनीन्द्रः थीघनः शास्ता हुनिः शास्यहनिस्तु दः॥ र ॥ त शाक्यसिंदः सर्वार्थः निद्धरशीद्वीदानित्र सः । गीतमधाक्षेत्रभुच वायादेवीमृतव सः ।। ३ ।। ब्रवस्तीय का॰ १। शोद ≈ से १० सर ॥

अय देशों ! युद्ध जिन कोर बोद्ध तथा जैन एक के नाम हैं वा नहीं ? क्या अमरीत औ युद्ध जिन के एक लिखने में मूल गया है ? जो अधिद्धान जैन हैं वे तो न अपना जानते और न दुखें का, पेयल हरमात्र से यहाँया करते हैं परन्तु जो जैनों में विद्धान हैं वे सब जानते हैं कि "युद्ध" और "जिन" व्याप्याया है वे जो अपने नीयेंद्धरों को ही केवली मुक्ति प्राप्त और परिमार माने के जीय ही परमेखर होजाता है, वे जो अपने नीयेंद्धरों को ही केवली मुक्ति प्राप्त और एमेशर माने के अनादि परमेखर कोई नहीं सर्वेड, धीतराग, अर्टन, केवली, तीर्यंडल, जिन ये छु: मारित के देश्ता के काम हैं। आदिदेव का स्वरूप जन्म पर्यक्त पनन्द्वार ने "आतिन्वायावाद्धार" प्रन्य में लिखा है:-सर्वेडों वीतरागादिरोएसैलोक्यप्रजितः। युपास्थितावेवादी च देवोऽईन परमेसरः॥ १ १॥

वैसे ही "तौतातितों" ने भी जिला है कि-

सर्वक्रे। रूपये नायभेदानीमस्मदादिमिः । रष्टो न चैकदेशोऽस्ति लिङ्गं वा योऽनुमापयेत् ॥ र ॥ न चागमविधिः कविसिरमसर्वक्रवोधकः । न च तत्रार्थेवादानां तार्व्यमपि इत्यते ॥ र ॥ न चानमायप्रमानैस्तदस्तित्वं विधीयवे । न चानुवादितुं शुक्यः पूर्वमन्यैरमोधिवः ॥ ४ ॥

जो रागादि दोवों से रहित, श्रेलोक्य में वृजनीय, यदावत् वदावों का बका सर्वत्र कहेंत् हैं है यही परमेत्रवर है ह १ ह जिल्लाक्षये इस इस समय परमेश्वर को नहीं देवते इसक्षिये कोई सर्वेड अविदे परमेश्यर प्रायन्त नहीं, जब इंझार में मत्यन्न प्रमाल नहीं तो अनुयान भी नहीं घट सकता, नवींकि वर न देश मत्यन्त के विना अनुमान नहीं हो सकता ॥ २ ॥ जब प्रत्यन्त अनुमान नहीं तो आगम अर्थात् चनादि सर्वेद्य परमारमा का बोधक शान्त्रमाण मी नहीं हो सकता, जर तीनी प्रमाण नहीं तो सर्वेश्य अर्थात् स्तुति निन्दा परकृति अर्थात् पराये चरित्र का वर्शन और पुराकत्प अर्थात् इतिहास का तन्त्र मी नहीं घट सकता ॥ ३ ॥ और अन्यार्थप्रधान अर्थात् बहुवीहि समास के तुत्य परीच परमामा है सिद्धि का विधान भी नहीं हो सकता, वुना इंध्वर के उपरेशाओं से सुने विना अनुवाद भा करें है सकता है है।। ह ।। ( इसका प्रत्यावयान सर्यात् लाइन ) जो क्रमादि इर्यर न होता तो "हार्य" है। माना पिता चादि के ग्रारीर का सांचा कीन बनाता है विना संयोगकर्श्व के यथायोग्य सर्वोऽवयश्तान ययोचित कार्य करने में बायुक्त शरीर बत ही नहीं सकता चीर जिन पदायों से शरीर बता है उसे बहु दोने से स्वयं इस प्रकार की उत्तम रखना से युक्त शरीर कप नहीं बन सकते, क्योंकि इनमें क योग्य बनने का झान ही नहीं स्त्रीर को शंगादि होत्रों से सहित होकर प्रधात होत्र रहित होता है हैंसर कभी नहीं हो सकता, क्योंकि जिस निमित्त से वह श्रामाद दे स्तार देशा है यह श्रामा विवास के हुटने से बसका कार्य मुक्ति मी श्रीतन्य होगी, जो श्राप्य कीर श्राप्य है यह सर्वधापक होर नि कर्मा वहीं हो सकता, क्योंकि जीव का श्वक्ष पकरेशी और पश्चित गुण, कर्म, स्वमाववाही होती क्ट सथ विकास में सह अवार वसायेक्टा नहीं हो सकता हसिबये तुम्हार तीर्यहर वामेन्द्र करें करों हो सहसे ॥ १० करा विकास करते करते हैं। सकता हसिबये तुम्हार तीर्यहर वामेन्द्र करते करों हो सकते ॥ १ ह क्या तुम जो प्रत्यक्ष प्रार्थ हैं इन्हों को मानते हो अगयस की नहीं प्रति हर्य से बप कीर बामु से शप्त का महत्त्व नहीं हो सकता वैसे कामादि वरमानमा को देवने का साधी हैं। क्रमुक्तरम्, दिया कीर बीमान्यनम् मे पविष्ठात्मा परमान्या की मत्यन है। मेरे दिया पर्दे दिया पर्दे वि क्षरोजनी की प्राप्ति करी होनी विने की योगास्थान कोर विकास के जिला एकाराया नहीं है। स्वी के क्षरपूर्व कर में के के मूर्वि के सर्पाद दुन ही की देख बात के बुन्ती से अध्ययदित सावना से पूर्विय प्रश्य ही मी इस कृष्टि में बरमात्रमा की रचना विग्रेच किन्न देव के बरमात्रमा प्रस्यक्त होता है और जी वार्यावर्दन

क्यादेरागमस्यायां व स सर्वेड क्यादिमान् । कृत्रिमेख स्वसरयेन स क्यं प्रतिवायते ॥ १ ॥ क्य तहुचनेनीय सर्वेडोडन्यैः प्रदीयते । प्रयुक्तेव क्यं तिहिरम्योग्याथययोस्तयोः ॥ २ ॥

भय तहचनेनीय सर्वहोऽन्ये: प्रशीयते । प्रयत्येत क्यं सिद्धिरन्योन्याथययोस्त्योः ॥ २ ॥ वैर्वहात्रत्या पावयं सर्व्य तेन तदस्तितः । क्यं तहुमयं सिप्येत् सिद्धमुसान्तरादते ॥ ३ ॥ योषा में सर्वह तथा कार्याह साध्य का क्यं नहीं हो सकता, च्योंकि किये वया समस्य कार्य

में इसका मितियादन किस प्रकार से हो सके fill ? ह ब्रीट जी परमेखर ही के यसन से परमेखर सिद होता है तो बानादि इंद्यर से बानादि शास्त्र की सिद्धि, बानादि शास्त्र से बानादि ईशार की सिक्ति. क्ष्म्योऽग्याध्य होय द्याता है ।। २ ॥ क्योंकि सर्वत के कथन से यह वेदयाक्य सत्य और उसी वेदयसन से म्बर की सिक्टि करते हो यह वैसे सिट की सकता है ! उस शास्त्र और परमेश्वर की सिद्धि के लिये वीसरा कोई प्रमाण खाहिये को पेका मानोते को बातवस्था होय बावेगा ।। ३ ।। (उत्तर) हम लोग परमेश्वर भीर परग्रेश्वर के गल, कर्म, ब्रह्मांक की बाहाहि आहते हैं. बाहाहि नित्य पदार्थी में बान्यीऽस्थाध्य दीव नहीं का सकता जैसे कार्य से कारत का जान और कारत से कार्य का बीध होता है, कार्य में बारण का स्वयाय कीर जारण में कार्य का स्वयाव विश्व है वैसे परमेश्वर और परमेश्वर के स्वतस्त विद्यादि गता किरव होते हेर ईश्वरवर्शात केर में अनवस्था दोष नहीं बाता ॥ १ ॥ २ ॥ ३ ॥ बीर तम वीर्यहरों को प्रसम्बद मानते हो यह कभी नहीं घट सकता, क्योंकि विना मना पिता के उनका गरीर ही महीं दोता तो वे तपरवयांशम और मुक्ति की कैसे या सकते हैं, येले दी संयोग का जाति भवर्य द्वीता दे क्योंकि विज्ञा वियोग के संयोग द्वी 📶 नहीं सकता इसलिये अनादि खदिकत्ता परवान्या को माना। देशो ! चाहे कितना ही कोई सिख हो तो भी शरीर झादि की रचना को पूर्णता से नहीं अन सकता, अब सिद्ध श्रीय सुपुति दशा में जाता है तब उसकी कुछ भी भान नहीं रहता, जब मीद दु:ख को माप्त होता है तब उसका बान भी न्यून हो जाता है, येसे परिव्युक्त सामर्थ्यवाले एक रेंग में रहनेवाले को ईश्वर मानना विना श्रान्तिवृद्धियुक्त जैनियों से अन्य कोई भी नहीं मान सकता। मो तुम कहो कि वे तीर्थहर अपने माता विताओं से हुए तो वे किन से और उनके माता पिता किन से ! फिर उनके भी माता पिता किन से उत्पन्न हुए ! इत्यादि अनवस्था जावेगी । क्रास्तिक और नास्तिक का संवाद ॥

इसके आगे मकरण्याताक के दूसरे आग बारियक मारितक की संवाद के महरोत्तर पहां विकार है जिसको बड़े २ जीतियों ने अपनी सम्मति के साथ माना और मुम्बाँ में युपयाया है। (मारितक) इंग्यर की इच्छा से कुछ नहीं बीता जो कुछ बीता है वह कमें से 1 (आरितक) जो सम कर्म से होता है तो कर्म किससे होता है ? जो कही कि जीव आदि ... े है जोरेव ? ... से जीव कर्म करता है वे किससे हुए ? जो कही कि अनाहि काल और स्वमाव से होते हैं तो का सुद्रना आसमय होकर तुम्हारे मत्त्र में सुक्ति का अभाव होगा। जो कही कि प्रामाश्वर मा सान्त्र हैं तो पिना यहां के सब के कर्म निवृत्व हो जायेंगे । यहां ईश्वर फलवदाता न हो तो पा फल हु:स को जीव अपनी इच्छा से कभी नहीं भ्रोमेगा जैसे चोर आदि चोरी का फल स्ट म

रच्छा से नहीं भोगते किन्तु राज्यव्यवस्था से मोगते हैं वैसे ही परमेश्वर के मुगाने से जीव पार पुरव के फर्ली को मोगते हैं अन्यया कर्मसदूर हो जायेंगे अन्य के कर्म अन्य की मोगते परें (नास्तिक) ईश्वर अकिय है क्योंकि जो कर्म करता होता तो कर्म का फल भी मोगना पहता सार्व जैसे इम कवली पास मुक्तों को अविय मानते हैं वैसे तुम भी मानो। (भास्तिक) ईशर बहिए किन्तु सक्रिय है जब खेतन है तो कर्चा क्यों नहीं ? और जो कर्चा है तो यह क्रिया से पृथन ह नहीं हो सकता जैसा तुम कृत्रिम बनावट के ईम्बर ठीयं हर को जीव से धने हुए मानते हो 🖽 🕫 के ईसर को कोई भी विद्वान नहीं मान सकता, क्योंकि जो निमित्त से इंध्वर हने तो प्रतित और ए धीन होज्ञय क्योंकि देखर बनने के प्रधम बीव या प्रधात किसी निमित्त से ईश्वर बना ही किए जीय दोजायगा अपने आंवत्य स्थमाय को कमी नहीं छोड़ सकता क्योंकि अनन्तकात से जीव है धनन्तकाल तक रहेगा इसलिये इस धनादि स्वतःसिद्ध ईश्वर की मानना योग्य है। रेवी वर्तमान समय में जीव पाप पुग्य करता, सुख दुःख भोगता है वैसे ईश्वर कभी नहीं होता । जी वियावान् म होता तो इस जगत् को कैसे बना सकता ? जो कर्मी को प्रागभाववत् भनारि मानते हो तो कम समयाय सम्बन्ध से नहीं रहेगा जो समवाय सम्बन्ध से नहीं यह संयोग क्रिया दोवा दे, जो मुक्ति में किया दी न मानते हो तो वे मुक्त जीव झानवाले होते हैं या नहीं कहो दोने हैं तो सन्तः किया वाले हुए, क्या मुक्ति में पापाश्यत् जक् होजाते, यक टिकाने वह बीर कुछ भी बेछा नहीं करते तो मुक्ति क्या हुई किन्तु अन्धकार और बन्धन में पह गये।( रैसर ध्यापक नहीं है जो व्यापक होता हो सब वस्तु चेतन क्यों नहीं होती ! बीर बासण प्रिय, ग्रद्र आदि की उत्तम, मध्यम, निष्ठण अवस्था क्यों हुई? क्योंकि सब में ईखर एकसा व्यात हैती बहाई म होनी चाहिये। ( क्रास्तिकः ) व्याप्य क्रीर व्यापकः एकः नहीं होते किन्तु व्याप्य एक्सेणी व्यापक सर्वरेशी होता है जैसे झाकाश सब में व्यापक है और भूगोल और घटण्टादि सर पकरेगी हैं, जेसे पृथिवी बाकाश एक नहीं येसे ईश्वर और जात एक नहीं, जेसे सब धरवरी साबास व्यापक है और स्ट्रपटादि साकाश नहीं वैसे प्रशेष्ट्य चेतन सब में है और सर धेनन सार् द्वले विद्वान अविद्वान और धर्मात्मा श्रीर अधर्मात्मा बरावर महाँ होने विद्यावि सर्गुण श्रीर सम्बार्गन कर्म सुर्ग लगादि स्वमाय के न्यूनाधिक होने से ब्राह्मण, सृष्टिय, शृह क्रीर क्रायक हरे हैं। क्टरे हें वर्ण की ध्याच्या हैती "चतुर्यसमुज्ञास" में लिख काये हैं वहां देवतो। ( नालक) है है, जैर्ना गृष्टि का नहीं, जो श्रीने के कर्षाय कमें है उनको हैश्वर नहीं करता किन्तु श्रीय हैं। उति कुछ, फल, भोषित, श्रायादि इत्यर वे उत्पन्न किया है बसकी लेकर प्रमुख स पीरी, स रोटी कार्दि परार्षे बनार्वे कोट व जार्वे तो क्या इंशर इसको लेकर प्रमुख्य ह पारी व किस के कर्ने से जिन्न कर किस किस किस के स्वार्थ के क्या इंशर इसके बदले इस कामी की कार्मी करेगा जो व करें तो हीव का जीवन की न हो सहे इसकिय जादिवाहि में जीव के शरीरों बीर सांघें की रेड रेकराई'व रक्षण्य दवसे पुत्रारि की उत्पत्ति करना जीव का बन्देय काम है। (नारिन) अ प्राप्तात क्षाप्तवन, कर्मान्, निरास्त्र कालावक है नो ज्ञान के कालावक काम है। ( नास्त्र में प्राप्तात क्षाप्तवन, कर्मान्, निरास्त्र कालावक है नो ज्ञान के प्राप्ता कीर मुख्य में वर्गी पूर्वा

हैं व में गिरमा जो एकरेसी हो जसका हो सकता है सर्वरेसी का गहीं। जो अगांध अध्य के व भारता जा एक देशों हो बसका हो सकता है संपद्धां का गहा। जा कथाद स्वदेशक प्रतास जगद्द की म बगारे तो कार्य कीन बगा सके हैं जात् वगाने का और में सामध्ये। रेडेंद्रप परमात्मा जगत् को म बनावे तो चान्य कान बना सका जगत् बनान का जाद म सामस्य । कोर कहमें स्थरं बनने का भी सामध्यं नहीं हससे यह सिद्ध हुवा कि परमात्मा ही जगत् को बन भार गह म स्वयं बनने का भी सामध्यं गद्दी रससे यद सिद्ध हुना क परमाचा है। जाए का बन कीर बरा बामन्द में रहता है, जैसे परमाचा परमाखुनों से छुप्टि करता है पेसे माता पिजारूप निर्देश कर सहर कामार में रहता है, जैसे परमाया परमाख्या स खाष्ट करता है पस माता एपाकर गामान कारत से मी उरवित्त का महत्त्व निवम उसी ने किया है। (मास्तिक) देवद मुक्तिक सुव को हो। ें प्रशास का महत्व नियम इसा न क्या है। (मास्तक) इन्दर माण्डल सुख का हात इत् की पृष्टिकरक धारण भीर महत्व करने के बरोड़े में क्यों पड़ा (भारितक) रूपट सदा मुक्त कात् का पाएकरण भारण कोर प्रकार करने वः बच्छे प्र क्या पड़ा ( ब्याल्ग्यः ) इस्तर सदा ग्रास् ति से ग्रास्तर साधानों से सिद्ध हुए सीर्थंद्वरों के समान एकरेश में रहटेहारे कामपूर्वण ग्रीस से ग्रास्त रण छ, तुरदार साधना सः सिन्द हुए ताबहरा क समान एकत्य म रहन्हार बन्धवृतक ग्रास्ट स्व ग्रह्म सन्तान परमारमा नहीं है जो क्षणन्तस्यक्षय ग्रम्भ, कर्म, स्वभावगुक्त परमारमा है यह हस किविस्मान ज्यावन परमातम मही है जो क्षाननस्वक्रण गुण, कम, स्वभावगुक वसमाता है वह इस का वम्मान कात् को बनाना धरना चोर मलय करता हुका भी बन्ध में मही वहता,क्यों कि हम्भ चीर भोए सार्थ-न्तर् का बनाता धरता बाद मलय करता हुका मा बच्छ म महा एकता, क्याका बच्छ बाद माछ सार केता से हैं, जैसे मुक्ति की कांप्रता से बच्छ कीर बच्छ की कांप्रता से मुक्ति होती है, भी कभी बेद मही का भाषा प्रसामा का अवसा स बन्ध जार बन्ध का अवसा स गुन्न हाता है। जा कमा बस नहा म बहु मुख क्योंकर कहा जा सकता है। और जो दक्तरेरी जीव है वे ही बस कीर मुक्त सहा हुआ भवह मुख्य क्यांकर कहा का संवाता है। झाट का दकत्या जाव है वहा बच छाट मुक्त सदा हैक हैते हैं, खनानत, संवर्धी, सर्वध्यापक, देश्यर वन्धन वा मैनिसिक मुक्ति के यन हैं, और कि तैन्दार रता है, कामान, सावश्या, सावश्यापक, हरवार शम्यान वा भागाराक भागा क वान म, अस का विहार वीर्वहर है, कामी तहीं पड़ता, इसिलवे यह परमात्मा सर्वय मुख कहाता है। (मास्तिक) और कामी ापद्रदेश कामा ग्रहा पहुंचा, दुवाकाव वह परमावमा श्वच शुंधा कहाता छ । ( माग्रवका / जाव कमा है एक देसे ही जोग सकते हैं जैसे भीग पीने के मन को स्ववधेव भीगवा है। इसमें हैंगद का काम भाग पदा का आप दाकत के अपन आग पान के अब का स्वपंधद भागता के कात कर कर का काम महीं [(क्रास्तिक) जैसे दिना राजा के बाहु अन्यट कोशादि हुए मनुष्य स्वयं कांसी वा कासायूह में ेहा है। क्यास्त्रक । अल ब्हान हाजा फ कांकु जनपट जाशाद ड्रड अग्रज्य स्थय पासा था कारायुर अ हैही जाते न है जाना चाहते हैं हिन्जु शस्य की स्वायस्वदश्यानुसार बळाकार से पर हा कर यशीका ा भात न व माना चाहत है ।कन्तु राज्य का स्थायध्यवस्थानुसार बद्धारकार स प्रदेश कर बधार्थक रोम हरह देता है इसी प्रकार जीव को भी हैम्बर अपनी स्थायध्यवस्था हो स्व २ कमोनुसार बधार्थक ंता द्वह द्वा हा हाता प्रकार जाव का भा देश्वर कापना स्वावन्ववराचा हा स्व र कारानुसार वाधानाव देहर देना है, क्योंकि कोई भी जीव कापने हुए कार्ने के पाल भीगना नहीं चारना हरालिये कावस्य वर-१९६ इता है, क्यांक कार मा जाव भवन दुष्ट कमा के कुल भागना नदा चादमा स्टालव केवरव पर-मामा म्यावाभीय दोगा चादिये। (मारितक) जान् में एक ईश्वर मही दिन्यु मिनने गुण में व है है ाता व्यावाकार हाता बाह्य । ( मास्तक ) जगत म एक इश्वद वहा किन्तु । अन्त हाज वह के कि है हिंद हैं ! ( ब्रास्तिक ) यह काम सर्वथा स्वर्थ है, क्योंकि जी मध्य कब होक हा मही तो दुनः ा १९वर हा। ( झालाका ) यह काम संवधा ध्या है, चवाका जा मवस बस हाकर गुरू हा। ता पुनः तम में सवस्य पुत्र क्योंकि के स्वामायिक सन्व गुरू नहीं, जैसे मुख्यार वाबीस सार्वेहर गुरू है है त्व अ क्षत्रत्व यह क्वाक्षः व हवामाध्यक सहस्य ग्रामः ग्रहाः अस्य ग्रहाः प्राथास्य नावकः पादल बन्धः व वृत्तः मुक्तः ह्य जित्तः भी बन्धः में क्वायस्य निर्देशः क्षीरे जान बहुतः सं हेश्यर हैं सो जैसे जीन क्षात्रेकः होते से अन्याज हुए पार भा बन्ध में अवश्य मारत, आर जन बहुत रह हम्बद है ता अरह जाब अगम होने वहुते जिहते तिहते कि वेद हम्बद भी लड़ा भिड़ा करेंगे। (गारितका) है गुर, अगृत का कमा की भवा भारत । प्रतास दे वस इश्वर आ लड़ा आहा करना । ( नास्तकः ) द गृहः, जात् वा व का कार कि क्रिये नात् स्वयंतिस दे । ( आस्तिकः ) यह जीतियों की दिलती बड़ी शृतः है अला दिना कहा ा (कार्यु ज्ञात स्वयालय छ । ( ज्ञाशतक ) यह जानवा का कालना वहा भूल छ भना (स्वा करून) के कोई कर्म, वर्म के विमा कोई कार्यु ज्ञात में होना बीकार है। यह देशों बात है कि जैसे हैं के ्ष काई करों, करों के दिना कोई कार्य अगल के हाना बाबता है ! यह पता बात है (के जार गृह के लेव में स्वयंतिक विरांत, रोटी बनके जीवनों के यह में सकी जाती हो ! यहारा, तान, व पहा, कहा कर ण्य न स्वयासक्य पिरान, रोटी बनक जानवा क यट म खळा जाता हो। च वारा, स्तून, व पट्टी, काहरवा, अपूरा, धीती, पाड़ी कावि बनके कारी नहीं बाते ! जब देशा नहीं तो हेंडबर कसी के दिना यह दिख्य पेपहा भाता, पाड़ी स्थान बनक कमा नहा स्थान। जन पर्धा गहा वा दश्य क्या का हिना यह हिन्द कोल स्थार माना प्रकार की हवाग विशेष केले बन सकती है जो हहभमें से स्वर्धीत्य हमाय को साथ कार्य कोर नामा प्रकार की श्वामा विशेष करत बन राकता ! मा देवधम स श्वाधाः स्व जान्य व ! सामा विद्योगित वर्षातिको को कर्ला के विमा सरक्ष कर विस्ताको, सब देखा तिस्स क्यों कर ा प्यासिक वरशेना बाजादिका को काना कावना आवश्च कर ब्रियक्ताता, जाव परता सिक्क कर्ता कर कर कर कर कर कर कर कर कर क इतने तुना तुन्दिर प्रमाणक्रम्य कथन को कीन सुन्निमान साम सकता है हैं (बारितक) है रिवर दिशक ात पुता तीन्दार प्रमाणकाम कथान का काम जाजमान मान स्वकता हा ( बास्तका ) दिश्वर विश्वन वा मीदिता नो विश्वन है तो काम के मणका में क्यों पढ़ा है जो भोदित है तो काम के बनारे को वा माहित है जो विश्वत है तो कालू के मध्यक्ष में बचा पड़ा है का माहित है तो कालू के बतारे को लाई नहीं हो सहता। (क्याहितक) परस्वत्व में बचाय को हो है कभी वहीं कहें सकता, कहीं है : पर नहीं हो सहता। ( आहितक) परताहक अ चनन्य का आह के आ नहीं कह सकता, करीहे के आपता कर सकता, करीहे के अपने कि सह सिराको होई और जित्तको महत्त करें। हैं इहर से कला वा कसको समात कोई प्पापक है यह किताबी बोर्ड ओर किताब अहल कर । दहबर सर क्या वा बसका कामा कोर्र में नहीं है दस्तियं किती में मोड भी नहीं होना, वेशनक भीर मोड का होना क्षेत्र के करता कि पंचारी है स्तिकियं किसी में सोह था नहा हथा। ध्वाम्य कार माह वा होता श्रेय के ब्यटता है रेरवर हों। (नातिनकः) जो रेरवर को ज्ञान वा वर्णा कीर जीवों के वर्जों के कवी वा होता श्रोय के ब्यटता है रेरवर

तो ईरवर मण्ड्यो होकर दुःची हो जायगा। ( आस्तिक) मता अनेकविध कर्मी का कर्वा और मार्क को कतों का दाता धार्मिक न्यावाधीश विद्वान कर्मी में नहीं कंसता व प्रचंदी होता है तो एकेन अनस्त सामर्प्यवाला प्रचंदी और दुःची क्योकर होता ! हां तुम अपने और अपने तीर्यहरों से क्व परमेश्यर को भी अपने अवान से समस्रते हो सो तुन्हारी अविद्या की लीला है। जो अविद्यादि होते। सूटना चाही तो वेदादि सस्य ग्राजों का आध्य क्षेत्रों क्यों अम में बड़े र ठोकरें बाते हो ! ॥

थव जैन लोग जगद को जैसा मानत हैं वैसा इनके सुत्रों के अनुसार दिखताते और संदेश मूलाय के लिये पद्माद सत्य भूठ की समीचा करके दिखताते हैं:---

मृत-सामिश्रवाइ व्यवन्ते च नूगइ संसार योरकान्तरे । मोहाइ कम्मगुरु दिइ विवर्ण वहतुर महत्रीय रो ॥ प्रकरखरस्नाकर साग दुसरा २ । पष्टीशतक ६० । सत्र २ ॥

यह रहासार भाग नामक प्रन्य के सम्यन्त्वप्रकार प्रकरण में गीतम और महावीर कारीयाहै।
सक्ता संतेप से उपयोगी यह अर्थ है कि यह संसार अनादि अनन्त है न कमी सर्व

हरपति दुई न कमी विनाश होता है झर्यात् किसी का बनाया ज्ञान नहीं सो ही झासिक न्नासिक संवाद में, हे मुद्र ! जनत् का कर्णा कोई नहीं न कभी वता और न कभी नाग्र होता ! (सनीवक) संवाग से उरपप्र होता है यह अनावि और अनम्त कभी नहीं हो सकता। और उत्पत्ति तया हिना हुए यिमा कमें नहीं रहता, जगत् में जिलने पदार्थ उत्पन्न होते हैं थे सर संयोगत अर्थि किन्तुकी देते जाते हैं युना जाव अपन्न और विमाग्रवाका क्यों गई। इसलिये तुम्हारे तीर्मुद्रों को सन् बोध नहीं या तो उनको सम्बन्ध झान होता तो पेली असम्बन्ध वार्ते क्यों शिकत । जैसे तुम्हार हा पैसे तुम ग्रिप्य मी डो, तुरदारी बातें सुननेवाले को पदार्थमान कभी नहीं हो सकता। मना जी हवा संयुक्त पदार्थ दीखता है उसकी उत्पत्ति कीर विनाश क्योंकर नहीं मानते ? क्यांत् इनके आवारे हैं के हियों की मुगोक खगोल थिया भी नहीं खाती भी ओर त अब यह विधा सन है नहीं है। दिवंडिंग पेरती अस्तामय बातें क्योंकर मानते स्रीर कहते हैं के । इस स्थित में पृथियोकाय अपोद प्रिती है जीव का अर्राट है और जलकाशादि जीव सी मानते हैं इसकी कोई सी नहीं मान सकता। और में देवो ! इसकी मिया बाते, जिन तीथेहरी को जैन लोग सम्बन्धानी कीर पानेश्वर मानते हैं इसकी मिरपा बातों के ये तमूने हैं। "वहसार आय" (इस प्रत्य को जैन लोग मानते हैं और वह स्ति हैं। रूट्ड क्षेत्रेस तार्क्त में बनारस जेनजमाकर हेस में बानक कार मामत है भार वर्ष प्रता है। १५० वर में क्ष्म क्षा रहा जेनजमाकर मेंस में बानक कार जाते ने प्रयाकर प्रतिस् है (४४ पृत्र में काल की इस प्रकार व्यावसाकर मस म नावक्षाकर करते न सुरवाकर मास्य रहा है। हो है है अपनि समय का नाम सुरवकाल है। हो है है करात समयों को 'कारावित' कहते हैं। यक कोड़ ससंद काल सत्तर सहस्र होती सीवड कार्य का तक 'मार्ग' को के के के का यह 'सहर्प' होना है वेश तीस मुहत्ती का यक 'सिवस' वेश यहह दिवसी का यह 'पह येथे हो पन्नी वा पक "मारा" येस शहरा का पक "शहरा" येस पन्नह । श्वमा का पन सहरा क्षेत्र वर्षी का एक "पूर्व" होता है, येले झार्तक्वात वृष्वी का एक "प्रयोधन व साह का का करांकरात्र रखको बहने हैं कि यक बार कोश का बोरस श्रीर करता है। यहर पुत्रा बोर हर हाले करांकरात्र रखको बहने हैं कि यक बार कोश का बोरस श्रीर करता है। यहर हुआ बोर हर हाले कर्मक प्रस्ता के सार्या के क्लिकि हुर्नुहर्ष महुरा ६ ग्ररीर के निर्माणियन सभी के हुकड़ी से भरता आगोर वनता महास के स से जर्मका महत्त्व का मान सहस्य क्षांत्रों कांत्रों को इकता करें तो इस समय के सनुष्यों का यक साल होता है, जन तुर्शाव ्य- भाग के साथ बार बाद र प्रकड़ बार ने से २०१२/१४ सर्वात् की स्टार्ट स्टार्ट से स्टार्ट स्टार्ट से से सी सी हैं कर शरकर बक्कों बादन हुकड़े कोने हैं, येखे हुकड़ी से पूर्वेत कुला को सरमा बस<sup>ी</sup> से मी सी

करते यह ६ इन इन विश्वासना कर तत्व हुक है निकल सार्वे कीर कुछा जाती हो नाय तो भी य करने रक र इकड़ा शिवालना कर रख हुकड़े निकल बाद कार कुवा काला का गांव ता था थ सेरमा बात है कीर तह बनरें ही यक दे हुकड़े के कार्यन्यान द्वाड़ करने तम दुकड़ों से तारी का ान्ता कात है कोर शह बनते हो एक ये हकते के धारांग्यात हुकड़ करने बन हुकहा से बसा कु की देसा हम के भागा कि बनते करण में यह पर्मी गता की सेमा पत्ती आप तो भी म दसे बा का प्राप्त का के भागा कि बनाके ऊपर से सावधारी राजा की समा समा जाय ता भा न दय ज देहही जैसे सो दर्व के समारे यक दुवहा निवाले जब यह कुछा नीता ही जाय तव उसमें कार्यकात इंड्राय से को एवं के काकार एक द्वेडका निवास जब यह कुछा नाता है। जाय तब उताम काराकात हिंदी तह एक २ पाणीपम बाल होता है। वह पहणीपम काल कुछा के हपास से जानता, जब तस-देनार् कोड् पत्पोधम काल होता सं वह पश्याधम काल हुआ क हसात सं भागमा, जब वस-हम हमार पर पहिल्ला काल काल ताब दक व्यापनाथम काल हाला ह अध्यय अल्डान काई लागान कि कार काल हाला हमार पर काल होता ार्चाक वात नाय तह यह वास्तरपदा काल द्वारा द कार तक यक वास्तरपुरा कार यक कार रिकृति दाल बीत ज्ञाय तह यह "कालवाडा" द्वीरा दे, जह जलात कालगदा दीत जाये तब यक ाप्तर राम दान जाय तक एक "कालवक हमा ६, जब जनता कालगढ़ दात जाय तब यक "पुरामण्यामुक्त" होना है। जब कनतावाल किसको कहते हैं। जी सिक्षमत पुराको से नयस्थानो से 31 क्यां होता 🕒 घर कमराकाम (करावा कहत ह हमा सरवाम दुसाका म मप्यदेशामा ह होता की तरेवरा की है, वससे वपरामा "कमरोकाम" वसात है, वेसे कमरा पुद्रमान का सुक् कार को प्रमाने हुए बीते हैं हायादि । सुनी आई पश्चिमविद्यायाओं कीनो । जीतवी के प्राप्त ात वाद का प्रथम हुए बाम ह हारवाद । द्वाग आह पाञ्चावदावान कामा । जामवा क प्राप्त की बानसंस्था कर सबनेते या गर्ही है कीर हुम इसकी सख भी माम सकतेंग या मही है हैको । हम का चाकारस्या कर राष्ट्राम या गदर र काम ग्राम राष्ट्र का स्वकार स्वयं का मान सकाम या नदर १ वका । इस शैर्यदृरों ≣ देती ग्रामितविद्या पट्टी ची, देखे २ तो इसके मत में ग्राम की ग्रिम्स में किसनी कविद्या कर चादहरा = रासा सामावदात पहा था, भाग र था २००० मधा १ ए० मार्ग राज्य वर प्राचनका आपधा का इंग्रेष्ठ पारासार नहीं (क्षीर भी हनका कामोर सुनी, रामसार भाग पु॰ १३३ से होने की कुछ ब्रायाने वध् पारावार नहार कार था हनकर कापर खाग, रक्षकार था। ४४ ६२व च सार वा फुछ बुडावास कर्यात् वीतवी के निद्धानत प्रथ्य को कि उनके सीर्यहर कर्यात् ऋषपत्रेष से क्षेत्रे महावीर पर्यास मधाय आनवा मा शब्दाना अन्य आक्षा काम भागकर मधाय खण्माय चा मण नक्षायार प्रधान वोदीत हुए हैं उनके स्थानों का सारसीयह है पैसा रतासार आना पूर्व हेट में लिया है कि पृथियोक्ताय वारात द्वार प्रकार वकार का स्वारताव्यक ७ पणा प्रवासन वाल दूर १०० व लावा ६ क प्राथ्यकारम है और प्रही पाषामादि पृथिमी के भेद जावना, उनमें स्टवेशके जीयों के ग्रेरीर का पश्मिण एक क बाद महा प्रभावाद प्राथवा क कद व्यानक, काल बबन्यक व्याद्य क श्वराद का पारमाय वक प्रीष्ठ का क्रासंन्यातवाँ समझना प्रचात् कातीय सुदम क्षीते हैं क्षमका व्याद्यमान व्राथति से क्षाप्रिक से नपुत्र का क्रवरत्यावदा रस्मकण अधात् अवास दावन काव व कनका आधुनाम अधाद प आधन स क्षेत्रका २० सहस्र वर्षे पर्यस्य जीते हैं। { रसाव पृत्त १९१३ | वसरवित के दक्त ग्रारीन में क्षात जीव होते रेष वहरुति ये जीव करने चाहिव ननका कामुसम्मान अल्ड अन्यवकावमध्यम् हात ह वनका साहा-रेष वहरुति ये जीव करने चाहिव ननका कामुसान अन्यसहरू होता है वरंतु यह पूर्वेक हनका ्य प्रत्यात च नाव कहन काडव बनका आवामन समस्याहर हाया व परत यहा प्रयास हनका हिंह में समझना खाहिर कीर यक्त श्रुपीह में जो यहेतिहुए सर्यात् हर्यो हिंहिय हममें हैं और उसमें यक्त प्रधान जानमा चाहित कार पर राज्य का का प्रभावित स्थाद रुप्त वेपाद वेपा के कार वेसा पर जीव रहता है इसको प्रायंक बनस्पति कहते हैं इसका देहसात यक सहस्त्र बोजल कार्यात दुराणियों का नाव प्रदार ६ क्लका अपका वार्थात कहत ६ क्लका इंडमान प्रक सहस्च पावन कथात प्रभावया की वीहत ४ कीछ का परंतु जैनियों का बीहत १०००० ( दश सहस्च) कीछों का होता है ऐसे बार सहस्च कोछ का परी का परी जानवा का बाजन रूकका है दर्श सहस्त । कावा का द्वारा छ पर वार सहस्त्र कोछ का द्वारि होता है इसका क्षांतुमान काधिक से काधिक दश सहस्र वर्ष का होता है। यह दो ्र प्रताह हाता ह वस का आधुमान कावण च भावण वस घवन चन चन हाता छ। अब वा दिदववाले बीय सर्घान् एक वनका शहीर कीर एक मुख को शंक कोड़ी और हा आहि होते ही उनका ्षाच्याण आद स्वात् एक उनका साधर कार पक तथ जा राज काकृत भार प् ब्याद हात हा उनका देखान व्यक्षिक से व्यक्षिक सहताकील कोछ का स्पृष्ट सारीर होता है। कोर उनका ब्यायुमान क्रीप्रेक ्रामा आधार सं काधार कर्तामाल काथ का राष्ट्रक राज्य काम छ । जार वाका काथुमान काधार ते काधित बारह वर्ष का होता है। यहाँ बहुत ही भूत वाया क्योंकि इतने वह स्वरीर का काशु काधार ण काश्यक बारह या का हाता है, यहा बहुत का शुरू अथा, क्याण इतत कह स्वरार का कासु काथक हिक्सा और सहतात्रील कीस की स्पृत्त जूँ जीनमों के स्वरीर से पहती होगी और कहाँ ने देखी सी तिवार्ग आर पहताबंधि कांग्र का स्पूत्र ज् आनवा क स्वार म पहता द्वारा चार करहा ॥ इंडी मी होगी डोर का मारव देसा कही जो हतनी बड़ी जू बते बढ़ें हो !!! ( स्तरास मारा पूर्व १३० ) जोर देखे ! (नदा खन्धापुरुष वीष्ट्र बगार्ग, कसारी जोट सब्बी एक बोजब के स्परेतवाले होते हूँ हनका चासुमान पान करमाजुरुक्ष बाहू बगाह, करमान का पान पान पान पान का का का पह हमका कासुस्मात विश्वक से व्यक्ति सु: महीने बा है। हेसी आई! साह २ क्लीस का बीहू कम्प किसी से हेसा महोगा नियक स्व सामक सुः महान का छ। दशा भाव । जो कात मील तक का ग्रारियाला दीटू कीर मक्की भी जीतियों के मत से होती है पेते कीटू कीर । बात साल तक का ग्रारारवाला वाहू कार अवस्था का वालवा के अत अ हाता है पस कारू छोर इची वन्हों के घर में रहते होंगे और बन्हों से देंगे होंगे चल्च किसी में संसार में नहीं देंगे होंगे, कसी चेचा बन्दा के घर में रहत हाग कार करना ने पार कार जान गर्म का ने संस्थार से नहां कर हाग, कामी हो सीह्यू किसी जैनी की कार्ट तो उसका क्या होता होगा है जबकर मच्छी कार्दि के श्रारीर का मान व साहू किसी अर्था का काट ता वराच्या च्या के का काम का अवस्था अपने का स्थाप का आगा का स्थाप का आगा के स्थाप के इ. सहस्र योजन अर्थात् (२००० कोश्च के योजन के हिसाब से १०००,००० (एक जोड़ ) कोश्च का ह सहस्त्र याजन क्षयात् १००० चार्च ज्ञानां ज्ञानां च १००००००० । एक बाह / कार्य का दि होता है बोर दक कोड़ पूर्व वर्षों का इनका कार्यु होता है वैसा स्पृक्ष ज्ञानवर सिवाय जीतियों के

क्रान्य किस्सी ने न देश होगा । और चतुष्पाद हायी आदि का देहमान दो कोग से नव कोगरिन को आयुमान चौरासी सहस्र वर्षों का स्थादि, येसे बड़े २ ग्रारीरवाले जीव मी जैनी होगों ने देन होंगे ही मानते हैं और कोई बुद्धिमान नहीं मान सकता। ( रक्षसार आ० ए० १११) जलनर गर्मज डीले १ देहमान उरहरूर एक सहस्र योजन कर्यात् १००००००० (एक कोड़) कोगों का और अयुनत एं कोड़ एवं यर्षों का को कर अयुनत हैं को एक्स के आपना मानते हैं क्या नार्मों ने क्या देश हैं अपने का क्या करा का प्रमुखन हैं के अपने का क्या करा करा है की साम करा है की साम करा है की साम करा है की हों। भारता है स्वार्थ हैं के होंगे। भारता है साम करा है साम है।

श्रव सुनिये भूमि के परिमाल को। (रज्ञसार मा० पृ० १४२) इस तिरहे लोक में असंख्य द्वीप और असंख्यात समुद्र हैं इन असंस्थात का प्रमाख अर्थात को अदाई सागरीयम कान में जि समय हो उतने द्वीप तथा ससुद्र जानना । ऋव इस पृथिवी में "जम्बूद्वीप" प्रथम सब द्वीपों के शेव धै इसका प्रमाण एक लाख योजन अर्थात् एक अरव कोश का है और इसके बारों और हवत सर् है उसका प्रमाण दो लास योजन कोश का है कर्यात् दो अरद कोश का। इस क्षावृद्धीप के चारी क जो "धातकी लएड" माम द्वीप है उसका चार लाख योजन अर्थात् चार अरव कोग्र का प्रमाल है क उसके पीछे "कालोद्धि" समुद्र है उसका बाठ लाक अर्थात् आठ बरव कोश का प्रमाए है, उसके पी "पुष्करायर्च" द्वीप है उसका ग्रमाण सोलह कोश का है उस द्वीप के मीतर की कोरें हैं उस द्वीप आधे में मसुष्य वसते हैं श्रीर उसके उपरान्त असंर्यात द्वीप समुद्र हैं उनमें तिर्यंग् योनि के और रा हैं। (रलसार भा॰ पृ॰ १४३) जम्बृहीप में यक हिमदन्त, एक प्रश्वदन्त, एक हरिवर्ण, एक स्था पक देवकुठ, पक उत्तरकुठ वे छ: होत्र हैं ॥ (समीलक ) छुनी आई भूगीलविद्या के जाननेवाले के मूगोल के परिमाण करने में तुम भूले या जैन है जो जैन भूत गये हों तो तुम उनकी समसाक्षी और है तुम भूले हो तो उनसे समझ लेको। योड़ासा विचार कर देको तो यही निकाय होता है कि क्रीन ये काचार्य और शिष्यों ने भूगोल खगोल और गखितविद्या कुछ भी नहीं पढ़ी घी पड़े होते हो स असम्भव गपोड़ा न्यों मारते हैं भना पेसे अधिदात पुरुष जगत को अकर्तक और ईरवर की न इसमें क्या आधर्य है । इसलिये जैनी लोग अपने पुस्तकों को किन्ही विज्ञान अन्य मतश्यों को ब देत, क्योंकि क्षिमको ये लोग प्राशाशिक शीर्थहरों के बताये हुए सिझान्त प्रम्य प्रावते हैं बतमें 🎁 प्रशाद की अधियायुक्त बातें भरी पड़ी हैं, इसलिये नहीं देशने देते जो देवें तो पोल खुत आप दनके वि को कोई मनुष्य कुछ भी युद्धि रखता होगा यह कदापि इस ग्योहात्याय को सत्य नहीं मान सहेता, सर प्रपंच जैनियों ने जगद की कानादि मनाने के लिये खड़ा किया है परम्त यह हिरा भूठ है । इ का धारण कानादि है, क्योंकि यह परमाल काल काल कहा क्या ह परन्तु वह निरा कुठ । " । पा विताहते का मानुक्त कि परमाल कादि तस्यस्यकप अकर्त्व के है परन्तु उनमें नियमपूर्व की या विगड़ने का सामध्य कुछ नी नहीं क्योंकि जब एक प्रमास द्वार किसी का नाम है और समर्थ पृथक् २ कप श्रीर जड़ हैं वे झपने झाए वधायोग्य नहीं वन सकते इसलिये इनका बनानेवाला बेतन हरू. टै और यह बनातेवाला ग्रामस्यह्म है। देली ! पृथियी सुर्योह सब स्रोकों को नियम में रकता श्चनादि चेतन परमात्मा का काम है, क्षिसमें संयोग रचना विशेष बीखता है यह स्पन्न अगत काम वाभी महीं हो सकता, जो कार्य जगत को नित्य मानीय हो उसका कारण कोई न होगा हिन्तु व कार्यकारयकर हो जायना, जो देसा कहोगे तो अवना कार्य और कारल झापडी होने से झायोऽसा कोर झात्माध्रप दोव बादेगा, ग्रेसे अपने करणे पर आव छाड़ कारण आपडी होने स अपना कार्य आर कारण आपडी होने स अपने कर हो ही दिवर का कर्णा कीन है ? ( उत्तर ) कर्जा का कर्णा और कारण का कारत की मी ही ? सकता, क्योंकि प्रथम कर्चा और कारल के होते हैं। दी कार्य होता है जिसमें संयोग वियोग नहीं हैं।

हों हुएत गिर्मा दियोग का कारण है जगका कहां वा काग्य किसी प्रकार मही हो सकता इसकी दिएंड साका मार्ट संग्रामान में कृष्टि की स्वाच्या में किसी है देव सेवा। इन मेंग कोगों की स्पृक्ष का का मां में मार्ग का मार्ट में साह कुछ कुछ कुछ की स्वाच्या में किसी है है के सेवा। इन मेंग है प्रकार में में इसियों में में मार्ग पूर्व की मार्ग है प्रकार मार्ग में है कोग हुएत प्रकार का मार्ग है की मार्ग हुए कमन मार्ग में की हुएत एवंची को भी कामांदि कामत मार्ग में की ही मीर्ट में की मार्ग हुए की स्वाच्या का मार्ग है की मार्ग है किसा है किसी है की साम् कामत की साम का का मार्ग कर कहते तो भी मार्ग में प्रदास होती है के स्वाच्या कामत की साम कर कहते तो भी मार्ग में प्रदास होती है के स्वच्या का स्वच्या किया है के स्वच्या कामत की साम की प्रदास हिता है के स्वच्या मार्ग में प्रदास कर होता भी मार्ग में प्रदास हिता है के स्वच्या मार्ग मार्ग है में सेवा है कामत होता में मार्ग है पर स्वच्या कि मार्ग है की स्वच्या की मार्ग है मार्ग है पर स्वच्या है मार्ग हो मार्ग है मार

चेतनालक्षणो जीवः स्यादजीवस्तदस्यकः । सन्तर्भपुदुगलाः वृष्यं वार्व तस्य विवर्धयः ॥

यह क्रियरकारीर का बस्त है। कीर गरी सकागतानकार भाग विने में वस्थानमार में भी निया है कि चेतनाव्यक्त जीव कीर चेतनारहित कजीव कर्यात उड़ है । साकर्मरूप पुरुषत पुरुष कीर पापकानेरप पुरुषक पाप कहाने हैं। (समीदाक) त्रीव कोर वह कर कहाय तो है कि परस्तु वा मुक्तप पुरुषक हैं वे पापपुरवयुक्त कभी नहीं हो सकते, क्योंकि पाप पुरुष करने कर स्थभाप चेतन में होता है, देखी ! य जिनते जह पदार्थ हैं वे सब पाप वतव से रहित हैं ,जो श्रीवों की कानादि मानते हैं पर तो होंक है परस्तु इसी करूप कीर करवड़ और को सुनि रहा में सर्वेड मानना पुरु हैं। क्योंकि में करव कीर करवड़ दें उसका समार्थ्य और स्वेदा स्तरीत रहेता। जैसी तोग जगत्, जीय, जीय के करें और बन्ध अनाटि प्रानंत है वहां भी जीनवों के तीर्वहर अस गये हैं, क्योंकि संयक्त जगत का कार्यकारस, प्रशह से कार्य और श्रीव के कर्य, बच्छ भी करादि नहीं हो सकते जब ऐसा मानते हो ारानात्रात्या अवाह ता काथ कार आज के केश कर काश कराय गड़ा डें लिए । आप पेली सीति हैं तो कर्से क्षेत्र द्वारा क्टूना क्यों आति हैं हैं पेली कि जो क्योंति हैं वार्य कर भी गड़ी हूँ दूर सकता। तो क्षमादि का भी नाग्र मानोगे तो मुख्यारे सब बनादि चदार्थी के नाग्र का मलेंग होगा कीर जब भगादि की नित्य मात्रीमें हो कर्म और बन्ध भी नित्य द्वीमा । और जब सब कर्मी के नाम का मसंग दोगा और जब सनादि को नित्य मानोंने तो कमें और क्ल्प भी नित्य दोगा और जब सब कमी के सूटने से मुक्ति की मानते ही तो सब कर्मी का सूटनाहफ मुक्ति का निमित्त हुआ, तब नैमितिकी मिल पूरण क सुरक्त का मानत हा ता सब कमा का मुद्रणाक्य शुभ्क का ागांवय दुखा, तब शामाणका शुक्का होगी तो सदर नहीं दह सदेवी होते हमें कही के जिल्ल समझ्य होने से कमा मी कसी न सुदेगे होगी कर तुमने कपनी मुक्ति कीट तीर्थ दुखे को मुक्ति निष्य मानी है सो नहीं बन सदेवी । (बदन) जैसे थान्य का दिलका बतारने वा बानि के संयोग होने से यह बीज युन: मही बनता इसी प्रकार मंति में गया हुआ जीय युन: जनामरणकर संसार में नहीं काला । ( उत्तर ) जीव और कमें का सामाध न पत्रा हुए हाय पुना काममध्यक ए स्वास्त्र न जान कामा । क्यार ) जाय कार काम का सिकाय सिकार कोर बीज के समान नहीं है कियु करने समाया समावा है, इससे कानीद काम से और कोर क्सी कार्र बीज के समान कार्य के स्वास्त्र है, जो उसमें कार्य करने की शक्ति का भी समाय मार करान कम कार कर कर कर को जावेंगे और मुक्ति को ओपने का भी सामध्ये नहीं रहेगा. जैसे मानोग तो सब जीव पादायुक्त हो जावेंगे और मुक्ति को ओपने का भी सामध्ये नहीं रहेगा. जैसे भागार का लब अप पानपप्रवास हरकर जीव मुख होता है तो तुम्हारी निरंप मुखि से भी तुर कर बाग्रम

में पहेगा, क्योंकि जैसे कर्मक्य मुक्ति के साध्यों से मी सुट्रकर कीव का मुक्त होना मानते हो के विषय मुक्ति से भी सुट्र के बन्धन में पहेगा, साधनों से मीर सुट्रकर कीव का मुक्त होना मानते हो के नित्य मुक्ति से भी सुट्र के बन्धन में पहेगा, साधनों से सिद्ध हुआ पदार्थ नित्य कारी नहीं हो नक्ष भी रूप से साथ मीर से सिद्ध हुआ पदार्थ नित्य कारी नहीं हो नक्ष भी से से साथ सो धीने से सुट्र आता है पुनः में साथ कारा है वेसे मिस्पालावि हेन्द्रों से संकार में में साथ से धीन के आध्य से धीन के क्षांत्र पत्र कारा है की साथ साथ से मिस होने से साथ में सिद्ध होने से सिद्ध होने से सिद्ध होने से सिद्ध होने से सिद्ध होने सिद्ध होने सिद्ध होने साथ से आपनी इस्ति होने सिद्ध होने सिद्ध होने सिद्ध होने साथ से आपनी सिद्ध होने स

से भी लगेगा। ( महन) और पूर्वीणांकित कमें ही से ग्रारीर धारए कर सेता है, इसर को निर्माण है। ( इसर ) को करन कमें ही ग्रारीर धारए में निर्मिण हो, इसर कारण न हो तो वह और है है। ( इसर ) को करन कमें हो उसर को धारण कमी न करें किन्तु सदा करने दे उसने धारण किया को को से क्षेत्र कमें प्रतिवश्यक है तो भी जैसे खोर काप से किन्तु सदा करने दे जाता को से स्वाधी में हो। जाता किन्तु राज्य देता है, इसी मकार और को ग्रारीर धारण कराने की स्वाधी करें हो। असर कमें किन्तु सदा करने की स्वाधी कर को स्वाधी करी हो। असर कमें किन्तु राज्य की स्वाधी करी स्वाधी की स्वाधी करी सही हो। असर कमें क्षेत्र की स्वाधी की स्वाधी की सही हो। इसर कमें स्वाधी की स्वाधी करने हों। स्वाधी की स्वधी की स्वाधी स्वाधी की स्वाधी की स्वाधी की स्वाधी स्वाधी की स्वाधी स्वाधी की स्वाधी की स्वाधी स्वाधी स्वाधी स्वाधी स्वाधी स्वाधी स्वाधी स्वाध

जिला के किया के लिए हैं 1 रहता । को शांदि है तो बसे का बोच सामाहि महें और स्थान क्षेत्र है जी है कि समें का मान के मार्गिक कि साम की है तो कि साम की मार्गिक के से दे कर की साम की मार्गिक के से दे कर की साम की मार्गिक की मार्

मैंच कीही में कोर कीड़ी का जीव दायी में कैसे समा सकेगा ? यह भी यक मूर्यता की बात है, क्योंकि मैंच एक एरम पदार्थ है जो कि एक एरमालु में भी बहु सकता है परन्तु उसकी शकियां गरीर में मान कित्री और माद्री के साथ संयुक्त हो बहती हैं उनसे सब सरीर का वर्षमान जातता है करते सेंग से कहा हो की हो से साथ संयुक्त हो बहती हैं उनसे सब सरीर का वर्षमान जातता है करते संग से कहा हो की हो से साथ संयुक्त हो बहती हैं। अब जैन सोग धर्म इस प्रकार कामानत हैं.—

म्ल-रे जीव भवदुहाई इकं चिय हरह निवासयं पामं । इयराणं वरमं वो ग्रहकच्ये मृद्धाःशि क्योसि ॥ प्रकरकारत्वाकः भाग २ । पश्चीयावक ६० । सन्नाष्ट्र ३ ॥

करें औष ! एक हैं। क्षित्रमत कीशीतरायसाषित धर्म संसारसम्बन्धी कम्म जरामरवादि हु: छो हा इरवृक्तकों है, इसी मकार सुदेव कोर सुगुद सी जेत मत वाले को जानमा इतर जी शीतराम अप-नाव से केर महाबीद पर्यन्त बीतराम देवों से मिल कम्ब हरिकर महादि कुदेव हैं उनकी क्रायते कहना-कार को जीव पूता करते हैं से सब अनुष्य हमाये गये हैं। इसका यह मायार्थ है कि जीन मत के सुदेव सुगुद तथा सुध्येम को खोड़ के कम्ब दुवेब बुगुद तथा इस्प्रों को नेथने से इस्ह मी करवाया नहीं हिग्र तथा सुध्येम को खोड़ के क्षम्य दुवेब बुगुद तथा इस्प्रों को नेथने से इस्ह मी करवाया नहीं हिग्र तथा सुध्येम को खोड़ के क्षम्य दुवेब हुगुद तथा इस्प्रों की निवाद कर से धर्म के स्वता है।

मूल-श्रीरहं देवो सुगुरु सुद्धं घरमं च पंच नवकारे। । घनायां कायदारां निरम्तरं वसह

हिययम्मि ।। प्रकल्माल् २ । पष्टील् ६० । सूर्वी।

मूल--ज्रम इसित वय वर्श्व न पदासे न गुयोसि देसि नो दासस् । सा इतियं नसिक्ति नं

देवी इक्त ऋरिहन्ती ॥ प्रकरण॰ मा॰ २ । पष्टी॰ ६० । स्० २ ॥

में पड़ेगा, क्योंकि जैसे कर्महरू मुक्ति के साधनों से भी छूटकर जीव का मुक होना मानते हो वैसे 🕻 नित्य मुक्ति से भी छूट के बन्धन में पहेगा, साधनों से सिद्ध हुआ पदार्थ नित्य कभी नहीं हो सन्द्र श्चीर जो साधन सिद्ध के विना मुक्ति मानीमें तो कर्मों के यिना ही बन्ध शाप्त हो सहेगा । असे स्क्र में मेल लगता और घोने से छूट जाता है पुनः मेल लग जाता है वैसे मिय्यात्वादि हेतुज्ञों से रागद्रेगी के आध्रय से जीव को फर्मरूप फल लगता है और जो सम्यक्जान दर्शन धारित्र से निर्मत होना श्रीर मेल लगने के कारणों से मलों का लगना मानते हो तो मुक्त जीव संसारी और संसारी और क मुक्त होना अयरय मानना पड़ेगा, क्योंकि जैसे निमित्तों से मिलनता छुटती है वैसे निमित्तों से मिलन लग भी जायगी इसलिये जीय को बन्ध और मुक्ति प्रवाहक्य से अनादि माना अनादि भनता बे नहीं। ( प्रश्न ) जीय निर्मल कभी नहीं था किन्तु मलस्हित है। ( उत्तर ) जी कभी निर्मल नहीं वा ले निर्मल भी कभी नहीं हो सकेगा जैसे शुद्ध बख्य में पीढ़े से लगे हुए मेल को धीने से सुरा है । उसके स्वामायिक प्रेतवर्श को नहीं खुड़ा सकते मैस फिर मी वस्त्र में सब जाता है, इसी प्रकार हुनि में मी लगेगा। (प्रदम्) जीव पूर्वोपाजित कमें ही से शरीर धारख कर लेता है, ईश्वर का मानता क है। (उत्तर) जो केवल कमें ही शरीर धारल में निमित्त हो, हैं खर कारल न हो तो वह और हुए जाम कि जहां पहुत दुःव हो उसको धारण कमी न करे किन्तु सदा अब्दे २ जम धारण किया है जो कारों कि कसे प्रतिबन्धक है तो सी जैसे चोर झाप से आदी प्रविष्ट में नहीं जाता और स फांसी मी नहीं स्वता किन्तु राजा देता है, इसी प्रकार जीव की शरीर धारण कराने और उसके का मुसार पाल देनेवाल परमेश्वर की तुम भी मानो। (अदन) मद ( नया ) के समान कर्म सर्व म होता द्विपाल देने में दूसरे की आधारपकता नहीं।(उत्तर) औ देसा हो तो जैसे मर्पान हरेतन को मद कम चदुता सनम्यासी को बहुत चढ़ता है, यसे नियर बहुत चार पुरुष करतेवाली को व्य स्रोर कर्ता ? सोझ र याप पुराव करनेवाली को अधिक एल होना साहिये और होते कर्वता है स्मिक पता होते। (पर्म) जिसका जैसा स्वभाव होता है उसका वैसा ही तक हुआ हाता । ( उत्तर ) जो स्थमान से हैं तो उत्तरा हुना था मिलना नहीं हो सकता, हां जैसे सुब यह है जिने में मल समता दे उरावे पुढ़ाने के निमित्तों से सूट भी जाता है देसा मानता ही क रांचीम क दिना कर्म परिणाम को प्राप्त नहीं होता, त्रीते कुथ कोर नहाँ के संयोग के दिना हुई। होना इसी प्रकार और कीर कमें के बोग से कमें का परिवास होता है। ( उत्तर ) और ही कर स्टार्ट का मिन्नेत्रताला तीसरा होता है येस हो जीवों को कर्मों के फल के साथ मिलावेवार्य अर्थ हैश्वर होता चारिय, बसीकि जह बहार्थ स्वयं विवस से संयुक्त नहीं होते और आप अपना अपना करता है। स्वयर होता चारिय, बसीकि जह बहार्थ स्वयं विवस से संयुक्त नहीं होते और औप आप अपना करता स्वर्य प्राप्त कर्मा प्रतास कर पदाध स्वरा नियम स संगुक्त नहीं होत कार आप मा भराव स्वर्य प्राप्तेन कर्मग्रल को मान नहीं हो सकते, हससे यह सिन्द हुआ कि विना ईआरम्पारित है। के समान का मान नहां हो सकत, इससे यह सिंद हुआ कि ।यता हम्यत्यामा के किल हैं के कर्मनक्ष्मायक्या नहीं हो सकती। (मझ ) जो कर्म से सुन्त होना है यही हैम्बर क्रीन हैं (मुक्त ) कुल कर्मन कर्मन ( दलर ) ज्य करादि कास से बीव के साथ कर्स को हैं तो उनसे जीव सुरू करी हैं वहीं (अर कराया) ( दलर ) ज्य करादि कास से बीव के साथ कर्स को हैं तो उनसे जीव सुरू करी नहीं हैं। करी ( दान ) व में वा रूप मार्ग क साथ करों हमें है तो उसने बीव मुक्त करा। नहां के तरिन हैं दान ) व में वा रूप सार्ग है। ( बचर ) जो शांदि दें तो करों का योग सनादि नहीं और सीर्ग हैं। करों द में जीव विश्वस साम दा १ वजर ) जो शांदि है तो कर्म का योग बतार कहा बार स्था । करों द में जीव विश्वस स्थान करेर जो निष्कर्म को कर्म तम गया तो मुखी को भी तम ज्ञूया । कर्म वर्णा कर सम्मान स्थान का ६ कर राज्य सहारा कोर जो जिल्हा की कमें करा गया तो मुखी को भी करा अपना है कमें वर्णों का सम्माय अर्थोंयू जिल्हा सम्बन्ध होता है यह कभी नहीं सुदता, हमिले हैता अर्थालय की समुस्लम्भ में किल कार है येया ही सम्बन्ध टीक है। बीद बाहे जैसा अपना हात और ताल्यों हो हो भी रहते वर्षों जिल्हा कीर कारीय साम्ययं रहेगा देखर के समान कभी नहीं है। सहना । दिक्ता सम्बन्ध वहना तरिक के उक्का लेखा है। जिन्दा सम्माभे बहुना भेजन हैं करना योग से बहुत सहसार है। और जो जैसियों में बार्डन की हैं है परिवास सम्माभे बहुना भेजन हैं करना योग से बहुत सहसा है। और जो जैसियों में बार्डन की हैं है परिवास से बीच कर में मोजारिया है। के परिक्रम् से क्रीत का की परिक्रम सामने हैं उनकी गृहना साहिये कि की देशा हो तो हैं भी

अंव कोड़ी में चौर चीड़ी का जीव हाथी में कैसे समा सकेना है यह भी एक मुसंता की बात है, क्लोंकि वन कार म चार का का जान दाचा म कस समा सकता । यद मा एक मूचना का बान है, क्यों क भीन एक सुरम पदार्थ है जो कि एक परमाल में भी बद सकता है परना उसकी गुनियां गुरीर में ाषु पक सदम पदाय द जा कि एक परमासु म मा वह सकता द परन्तु उसका ग्रास्त्य ग्रास्ट म मह विज्ञती कोर बाढ़ी बादि के साथ रियुक्त हो रहती हैं उनसे सब ग्रारीट का वर्णमान ज्ञानना है <sup>भण्डा (बहुत)</sup> कार बाहा कााद क साथ संयुक्त हा रहता है उनके सब ग्रहार का वसमान बानना ए करते संग से खब्छा कोर हुरे संग से युरा हो जाता है। खबजैन लोग धर्म रस प्रकार का मानने हैं — بریډ ाचार सं अन्धा आर बह सम सं खंदा हा आठ। है। अन जन लाग चम रस अकार नामानन है — युल्त — हे जीव सबहुहाई हुने चिय हरह निवासयं धरमं। इयराम् वरमं तो धुहरूचे मुद्रह्मिन

कोति ॥ शकरण्यत्वाकर माग २ । पृष्ठीचावकः ६० । सुनाहः २ ॥

कर जीव । एक ही किनमत श्रीवीतरागमावित धर्म संसारसम्बन्धी क्रम ज्ञामरणादि दुःश्रो कर आव । एक हा खनात व्यावातरामभाषत यम संसारसम्बन्धाः वन्त नरानरणाद उत्या हा हरएकचो है, इसी प्रकार सुरेब स्रोट सुगुद भी जैन मत याले को व्यावना हतर जो धीनमा स्वरू े। हरपारचा छ, रसा प्रकार छुरब छार सुग्रह मा जन मत वाल का जानमा रतर जा पानमा स्वर मेंत्र से लेके महाबीर पर्यान्त बीतराम देवों से मिद्र खम्ब हरिहर महादि करें पूर्व के करते करने करने भाव संस्था महायार प्रयास वातराम द्या स्व भाव अन्य हारहर ग्रह्माद इत्य ए उनका अपन करना कर्ष मो औय पूजा करते हैं के सब महुच्य ठगाये क्ये हैं। इसका यह मायाई है कि जैन मन के स्वरंग काय जा जाय पूजा करते हैं व सब महाप्य हमाय गय है। इसका यह मायाच है। हे जम मन के सिर्व सुद्रह तथा सुध्यें को होड़ के अस्य कुरेंद कुमुह तथा बुधमें को सेवर्व से कुछ ही कुछाय नहीं ध्यर तथा सुध्य को छोड़ क अन्य करव कुपुर तथा कुधम का क्ववन स कुछ मा कल्याए नहीं िना॥ (सर्वोत्तक) अब विद्वानों को विधारना चाहिय कि केसे निन्दायुक्त दनके धर्म के पुन्तक है।।।

ा १ स्वाइकः) स्व विद्यामा का विचारमा काहव १४, वस्त १०२६।उक्त १४वर ध्रम क पुण्यक है। युत्त — इतिहें देवो अगुरु मुद्दे धरमं च वैच नवकारे । घनाणं कराणाणं निरानां वसह

जो झरिदर देवेन्द्रकत पुजादिकम के शोग्य दुसरा परार्थ क्लम कोई मही देसा जो देशे का जा झारहरू दश्यक्षक प्रमादकत क याच इसमा पदाच क्वम काह नहा परा जा दश का देव योभाषमान करिहान देव कान दियावान याको का कपहा श्रुव कराव मलादिन सम्बद क रंड ग्रामायमान भारहत्त एवं बान काराबान् ग्रास्ता का उपन्ता ग्रां कराय मजराहन सायक क विनय देवामूल श्रीजिनमाचित को धर्म है यही दुर्गति में पढ़नेवाही मास्त्रियों का उत्तार करनेवाहा है ानत हवामूल आजनसाधन जा घस है वहा दुगात स यहनवाछ साछवा का उद्यार करनवाहा है कोर साय हरिहरादि का थेने संसार से उद्यार करनेवाला गर्हों, स्रोट संब करिहरणादिक वरसेक्ट्री भार स्थय हारहरात् का यम स्तराह हा कहार करणवाला वहा, सार पच सारहणात्क प्रस्ता हासक्त्री काको नमस्त्राह ने खार पहार्च धान्य ही स्थात् क्षेत्र के सर्वात् दया, हामा, सामक्रक, बान, ात्त्वकथा बनका नमस्कार य चार पदाय धम्य ह ध्यात् अग्र ह कथात् द्या, रामा, नगरकार, बान, रिंग कोर बारिक यह जैनों का धमें हैं॥ (समीछक्) जब धमुण्यात्व यह दया नहीं वह रहा क पण आर बारित यह जाना का घस है ॥ १ रामाध्यः ) जब अनुष्यमात्र पर एया नहा वह एटा न आ बान के बुदले कामान क्यान कारोह कीट चारित्र के बदले भूचे सहना कीवर्ता कार्या वा के हैं।

युत्त---जान हणाति वद बरखं न पटासि न गुर्खाति देशि नो दार्खम् । वा इतिमं नमिर्विनमं देवो इक क्रारित्तो ॥ प्रकरणः प्रा० २ । वहीः ६० । स्० २ ॥

दश हथा आहरता ।। अकरता अहर का पान का पह एक सकता, म प्रकरणीर का विकार द मताया। जा तू तथ थारिक महा कर सकता, न एक पह सकता, न प्रकटरणहणा विकार कर सकता और सुपाचाहिको दान नहीं हे सकता, तो भी जो तू देशता एक करिहरन ही हकरे े पहला चार पुणाबाद का दान नहा द सकता, ता आ जा यू दवता एक कारहरन है। हरूर आरोधना के शोख प्रमुद्ध सुधर्म जैनमन में अदा रकना सर्वेत्तम क्षा कोर कहार का कारहरू (संशोधनः) क्यांचे ह्वा कोर सम्म अवस्त्री बर्ग्न है नथारि वस्त्राम बाग कार कटार का बगर है। े तथायत । प्याप देवा कार तमा करहा वात ह तथाय पर्पात व पतान दा दवा करता कर क्षेत्र कराम होजाती है, इसका महोश्रम यह है कि किसी श्रीव को उत्त व देश वह बाद सर्रटा का कहात होजाता है, इसका मनाक्षम यह है। का किसा जान का अल्ला के ना वह बाग सरहात सेन्द्र मही हो सकती, क्योंकि अर्थों को इसके देना भी दया में सदमीय है, जो एक उरु को इसके सरहात ार नहां हा सकता, प्रधास द्वारा का द्वार क्या का दवा अवस्था का क्ष्म का प्रधास का क्ष्म का प्रधास का दवा का दवा कोच्च ते तास्परी अञ्चली की जान आगा ही इसक्रिये यह द्वारा कादवा कीट क्या करमा होत्या, स्ट्रास ार पा सहरता महारहा को हाना माता हो इसामय वह दवा कहना कार एना करूना हाजून वह ना कि है कि सब मावियों के हुन्यमूछ कीर दिल की माति का नगव करना हता करना हाजून वह ना भार देश सब माएवा श उत्त्वनाम छार तुल का मात का क्याप प्रभादका कहा है। व रह इस हामें के पीना, यह जातुकी की बसाना ही दया नहीं कहाती हिन्तु देश महार की देश हैं की ्र हुन क पाना, खर्र जानुका का बयाना हा बचा नहा कहाता हुन मुद्दार अवार का देश करनाम ही है क्योंकि वैसा वर्षत नहीं क्या समुख्याहि यह बादि विस्ती सन से करों व हो व से देश े प्रधान हो। दे क्यांकि यसा बसान महा। क्या महाव्यात पर चार, 19 था क्य कर्या व हा देश इरहे दसको प्रधानादि से सामार करमा कोट हुसरे वप के विद्यानों का साम्य कोट संस्थ करण

द्यानहीं है । जो इनकी सम्बीद्याहोती तो "विवेकसार" के पृष्ठ २२१ में देखों क्या तिश है! एक ''परमती की स्तुति'' ऋर्यात् उनका गुणुकीर्त्तन कमी न करना । दूसरा ''डनको ननकार'' अर्थात् पन्दनाभीन फरनी। तीसरा "आलापन" अर्थात् अन्य मन वार्लो के साथ योग क्षेत्रग चीधा "संस्नपन" द्यर्थात् उनसे वार २ न बोलना । पांचवां "उनको अन्न बन्नादि दान" अर्थात् उनको स्नाने पीने की यस्तु भी न देनी। छुटा "गन्धपुष्पादि दान " अस्य मत की प्रतिमा पूजन के लिय गन्धपुष्पादि भी न देना! ये छः यनना ऋषीत् इन छः प्रकार के कर्मी को जैन लोग कर्मान करें। (समीक्षक ) अप बुद्धिमानों को विचारना चाहिये कि इन जैनी लोगों की ब्रम्य मन वाले मनुष्यों पर कितनी अव्या, कुटिए और छेप है। जब अन्य मतस्य मनुष्यों पर इतनी बदया है तो किर जैन्यों को दयाद्दीन कहना संभव है, क्योंकि अपने घरवालों ही की सेवा करना विरोध धर्म नहीं काता उनके मत के मनुष्य उनके घर के समान हैं इसलिये उनकी सेवा करते आरय मतस्यों की नहीं किर उनको दयाधान कीन बुद्धिमान कह सकता है । विवेक॰ पृष्ठ १०८ में लिखा है कि मधुरा के राज्ञ के नमुखी नामक दीवान को जैनमतियों ने अपना विरोधी समझ कर बारडाला और ब्रालीयवा (ब्राप् हिचत ) करते गुद्ध होराये । क्या यह भी दया और समा का नाग्रक कमें नहीं है । इब अय का वालों पर प्राणु लेने पर्यास्त थेर बुद्धि रखते हैं तो इनको दवालु के स्थान पर हिंसक कहना ही सार्थक है ॥ अय सम्यक्त दर्शनादि के सक्तण आईत प्रवचनसंग्रह परमागमनसार में कांग्रत हैं सम्यक् ग्रहान, सम्यक दर्शन, हात और चारित्र ये चार मोक्तमार्ग के साधन हैं इनकी ब्याल्या योगदेय ने की हैं, ब्रिह कप से जीवादि द्रव्य अवस्थित हैं उसी रूप से जिनशतिपादित ग्रन्यानुसार विपरीत ग्रन्थितिकारि रहित जो अद्धा ऋर्यात् जिनमत में मीति है सो सम्यक् अद्धान क्रीर सम्यक् दर्शन है।

रुचिर्जिनोक्रतस्वेषु सम्यक् श्रद्धानगुच्यते ॥

जिनोक तत्त्वों में सम्वक् धदा करनी चाहिये प्रधात् सम्यत्र कहीं नहीं ।। यथावस्थिततत्त्वानां संवेपाद्धिस्तरेश वा । यो बोधस्तमत्राहुः सम्यकानं मनीपिएः ॥ सिस प्रकार के जीवादि तस्य हैं उनका संदेण वा विस्तार से जी बीध होता है उसी की

सम्यग् झान बुदिमान् कहते हैं।

सर्वेषाऽनवद्ययोगानां त्यागश्रारित्रमुष्यते । कीर्चितं तद्हिंसादिवतमेदेन पश्चमा ॥

बाहिसास्नृतास्तेयमञ्जवर्यापरित्रहाः ।

सय प्रकार से निन्दनीय अन्य प्रतसम्बन्ध का त्याग चारित्र कहाता है और अहिंसारि भेर से पांच प्रकार का व्रत है । पक ( ब्राहिसा ) किसी प्राचीमात्र को न मारना । हुसरा ( सत्ता) कि वाणी श्रोतना। तीसरा (अस्तय) कोरी न करना। बीचा (ग्रह्मक्ये) अपस्य रिवर का स्ट्रिय हा संवतः। स्त्रीर पांचवां (अपरिष्ठह् ) सब बस्तुओं का स्वाय करना । इनमें बहुतकी वार्ते अच्छी हू सर्पार्ट स्रोहिसा स्रीर चोरी स्राहि निन्दुनीय कर्मी का त्याय स्रव्ही बात है परन्तु ये सब क्षम्य मत की करते बादि दोपों से सब अच्छी बातें भी दोणयुक्त होगई हैं जैते प्रथम सुत्र में लिखी हैं स्त्र ही। हरादि का यम संसार में उदार करनेवाला नहीं। क्या यह छोटी निन्दा है कि जिनके प्रणा देवते हैं ही पूर्व विधा और धार्मिकता पाई जाती दे उसको बुरा कहना और अपने महा असंमय असा कि पूर्व किल जार्य वैसी बानों के कहनेवाले अपने तीर्थं हुए कहना आर अपन अहा नरण हुए मा को जैनी कुछ पारित्र न कर सके, न पढ़ सके, न दान देने का सामर्थ्य हो तो मी जैनमत संबा क्या हरता पहने में बह रक्तम होताव है और अन्य मत यात्री क्षेष्ठ मी अक्षेष्ठ होतावें रेसे हर्प हरनेवाते मनुष्यों को आरंत कोर बालबुद्धि न कहा जाय तो क्या कहें। इसमें यही विदित होता है कि तरे कायार्य रगायीं ये पूर्ण विद्वान कहीं, क्योंकि जो सबकी निस्ता व करते तो पैसी भूजी बातों में कोई क पैता म रनका मधीजन सिन्द होता। देखे यह तो सिन्द होता है कि जीनियों का मत हुवानेवाला और केपत सह का बहार करनेहारा होदिबाहि के पहुरेख कोर रनके प्राथमदेशाहि सब कुरेब हुनसे लोग कहें तो क्या पैसा हो जनको पुरा न लगेता है जोर भी हनके काचार्य कोर मानेवालों की भून देखलो:—

म्ल-जिग्पर भाषा मंग उमगा उस्तुचले सदेसखा ।

भागा भेगे पार्वता जिल्लासय दुक्तरे घरमाम् ॥ प्रकरः भाग र । यही शाः ६ । यह ११ ॥ व कम्मार्ग अस्त्र कं केशा दिलाने से जो जिलवर भागीत् सीत्रमात तीर्थकरी की भाषा का भंग होता है यह दुःख का हेतु पाप दें, जिलेकद के कहे समयप्तारिय भी नहण करना वहा कहित है लिकिये जिल असार जिल आहा का भंग न हो पैसा करना चाहिये ॥ (समीएक) जो भागे ही गुल से स्पत्ती प्रसंस्त क्रीर क्यारे हो भर्म को बहुत कहना जीर दूसरे की निन्दा करनी है यह सूर्वता की यह है, पर्वोदित प्रमंसा करी की डीक है कि जिसको हुसरे विवास क्याने मुख सामगी प्रमंसा नी योर भी बरते हैं सो क्या वे प्रमंदनीय हो सकते ही हसी प्रकार की हसकी साने हैं ॥

म्ल-पदुगुवाविज्ञा निलयो बस्युचमासी वहा विश्वचन्त्रो ।

जहबरमिक्कितो विद्वविश्वसरो विसहरो लोए ॥ प्रक्षर० मा० २ । पष्टी० छ० १= ॥

असे विषयर सर्प में भिंत त्यामने पोग्य दे पंसे जो जीनमत में नहीं वह चाहे कितना बड़ा धार्मिक पेरिकर हो बहको त्यान देना ही जैनियों को जीनत है ॥ (समीश्वक) देखिए । कितनी मूल की बात है जो इनके सेले भीट आजागंध विद्वान होने तो विद्वानों से प्रेम करते, जब हनने सीयेंद्रर सहित मेंबदात है तो विद्वानों का मान्य क्यों करें। क्या सुरुष्णे को सल चा चूल में पड़े को कोई त्यासत है है समेंबदात है तो विद्वानों का मान्य क्यों करें। क्या सुरुष्णे को सल चा चूल में पड़े को कोई त्यासत है है समेंब यह सिद्ध हुआ कि दिना जीनियों के पेंस दूसरे कीन पत्तपारी हठी दुरामडी विद्याहीन होंगे। ॥

मृत-का समपा विषया वाधिम अपने मुतो विवायस्या ।

न चलन्ति सुद्ध्यमार यथा किनियाबय्येस ॥ प्रकर० मा॰ २ । पृष्ठी॰ छ० २६ ॥ सम्य दर्शनी कर्तिगी क्षर्यात क्षेत्रमत विरोधी बनका दर्शन भी बैनी लोग न करें ॥ (समीसक )

काय दर्गनी कुर्तिगी कार्यात् जैनसर विरोधी दशका दर्गन भी जैनी लोग न करें । (समीचक) वैदित्तान, लोग विवार लेंगे कि यद कितनी पायरपन की बात है, सच तो यह है कि जिसका मत काय है उसकी किसी से कर नहीं होता, उनके कावार्थ आतरे थे कि हमारा मत पोलपाल है जो हुक्ररे को सुनावेंत तो खपड़न हो आयगा स्वलिये सब की तिन्दा करों और मूर्व अनो को कैसाझीना

मृत-नामं पितस्सम गुई जेगानिदिवाइ मिच्छापव्याइ ।

जैति ऋग्रसंगा उधम्मीवाविहोइ वायमई ॥ त्रकः मा॰ २ । वष्टीः सः २७॥

को जैनवर्म से विचद धर्म हैं वे सब महुष्यों को यावी करनेवाले हैं इसलिये किसी के बान्य में को न मानकर जैनवर्म है। को मानका धेष्ठ है ॥ (समीद्यक) इससे यह सिज होता है कि सब से पैर विरोध, निन्दा, ईंप्पी आदि हुए कार्कटर सामर में डुनोशाबा जैनमार्ग है, जैसे जैनी लोग सकरे निन्दा, ईंप्पी आदि हुए कार्कटर सामर में डुनोशाबा जैनमार्ग है, जैसे जैनी लोग सकरे निन्दा है देसा कोई भी हुस्ते प्रज वाला महानिक्क और धार्य की नामों कि मान क्यों के सामे की से स्वाप की सामे की स्वाप की सामे की साम की साम की साम की साम की सामे की साम क

मृल-हाहा गुरुश्रय फर्ज्मं सामीनद्र श्रन्छिक्वस्स पुकारिमो ।

कह जिला वयना कह सुगुरु सावया कहरूय अकड़कं ॥ प्रक० मा० २। पर्शः ए०

सर्वज्ञभाषित जिन बचन, जैन के सगढ़ और जैनधर्म कहां और उनसे विस्त ५४४ मार्गी के उपदेशक कहां अर्थात् हमारे सुगुरु सुदेव सुधर्म और अन्य के कुरेव कुगुरु कुधर्म

(समीक्षक) यह बात बेर बेचनेहारी कुंज़की के समान है, जैसे यह अपने खट्टे बेरों की मीडा दूसरी के मीडों को खट्टा और निकम्मे बतलाती है, इसी प्रकार की जैतियों की बातें हैं, वे लोग • मत से भिन्न मत वालों की सेवा में बढ़ा खकार्य्य खर्चात पाव विनते हैं ॥

मूल-सप्यो इकं मरखं छुगुरु अर्थाता इदेइ मरखाइ।

त्तोवरिसप्पं गहियुं मा बुगुरुसेवयां महम् ॥ त्रक्ष० मा० २ । स० ३७ ॥

जैसे प्रथम लिख आये कि सर्प में मिश का भी स्वाग करना अवित है वेसे अन्य मा में श्रेष्ठ श्रामिक पुरुषों का भी त्याग कर देता। अब उससे भी विशेष निन्दा अन्य मत वाली की

हैं जनमत से भिन्न सब कुगुर अर्थात् वे सर्प से भी हुरे हैं उनका दर्शन, सेवा, संग कभी म थादिये, क्योंकि सर्व के संग से एक यार मण्ड होता दै और अन्यमानी कुनुदक्षी के संग है क

वार जन्म मरण में गिरना पहता है इसकिये हे मह ! अन्यक्षांगियों के कुगुरकों के पास भी मत

रह, क्योंकि जो तू अध्यमानियों की कुछ भी सेवा करेगा तो तुःख में पहेगा ॥ (समीवक) हैनिये हैं के समान कठौर, भ्रान्त, ग्रेंपी, निम्दक, भूता हुआ दूसरे मत वाले कोई भी न होंगे, हरहीने मन से विचारा दे कि को इस अन्य की निन्दा और अपनी प्रशंसा न करेंगे तो इमारी सेवा और मिनड

होगी परम्तु यह बात उनके दीर्माग्य की है, क्योंकि जयतक उत्तम विद्वानों का संग सेवा न कार्म त इनको यपार्य द्वान कीट सरव धर्म की शांति कभी ह होगी, इसलिये जैनियों को उचित है कि विधाविष्य मिष्या बातें छोड़ वेदील सत्य बातों का शहण करें तो उनके लिये वह कल्याण की बार

मल-कि मणिमा कि करिमो ताबह्याताख थिटदुवायं । जे देनि ऊष लिंगे सियंति नरपामि सुद्धवर्षे ॥ प्रश्नः मा॰ २ । वर्षाः ए प किस की करवाय की काशा नष्ट होगई, धीठ, बुरे काम करने में झित यहार बुष दोवताने क्या चहना है और क्या करना, क्योंकि औ उसका अपकार करते ही उसटा उसका नाम कर देते हैं हता करते करते किल

द्या करके आर्थ सिंह की बांग शोलने को जाय तो यह उसी को ना तेवे देते । 193 अयोत् सम्प्रमारियो का वपकार करना अपना नाश कर सेना है अर्थात् उत्तरं सदा अना ही रही ( सम्मिक ) जैसे जैन क्षान विचारत हैं वैसे हुसरे मन वाले भी विचार तो जीतवों की कितनी हैं। हो ! खोर उनका कोई किसी प्रकार का उपकार न करे हो उनके बहुत से काम तर होडर हिस्स

तुन्त प्राप्त हो ! येसा सम्य के किये जेनी क्यों नहीं विचारते हैं है

मृत-प्रश्नारकृतः धन्यो अध्नतः दृशमा होय अहत्रव । मन्दिरिजियास तह तह बल्लमहम मर्स ॥ अफ्र. भा २ । पृष्टी वर ४२ ॥

जेसे द दर्शनक्षप्र बिट्टन, पाटबुका, बसचा तथा कुसीबिचादिक कीर काय दर्शती, शिल् रिक्रणक ठवा शिक्रपुर पुर लोगों का स्थितिय वस सामार पुरारिक होर साथ दूरीया । वस्तु हैं के प्रति वस्तु हैं के

र्क्षण्ये वा कारक्षण विरोध प्रवासित होते यह बड़ा शाधर्य है है (सारीश्वार) श्रव देती | वया है अ हरिक हेंच्ये हेच, वेरब्रियुक्ट बुलरा कोई होगा है हां बूसर मन में भी देखी, मेंच है वरानु किया हैं ने हो में है दशकी कि सी में बही कोट होय की पाप का सूत्र है इसिंगरे जैतियों में पार कर करी न हो है।

मूल-रांगा विमाण शाहितते सिंघम्माइ जेपकृष्यान्ति ।

सतुम् चोरमंगे बतन्ति से चोरियं पावा ॥ प्रक्षः मा॰ २ । पृष्टीः छः धः

हरका सुन्य प्रयोजन दरना हो है कि जैसे सुद्धान चोर के संग से नांतव है? है है है के स्वार स्वार स्वार के स्वार क्ष्मों में स्वित जन कपने कहरनाए में मान ही बहने हैं कि स्वार क्ष्मों में स्वित जन कपने कहरनाए में मान ही बहने हैं कि स्वार क्ष्मों के सित है जिस के स्वार क्ष्मों के स्वार के स्वार क्ष्मों के स्वार में स्वार के स्वार

मृत--- जन्छ प्रमुमिरिसलरका पत्ने होमान्त पावन वसीए ।

-जन्म पद्धनावयस्याः पुत्रान्ति संपि सद्दाहा हो लापी परायस्सं ॥ प्रद्रः मा॰ २। 📸 दूः दूः 🚜

पूर्व पह में जो विश्वाली कावीच् जैनमार्ग विश्व सब विश्वाली कर कर कराई कर सह पार्थी, जैन लोग सब पुरावामा इसिल्य जो कोई विश्वाली है कर कर कराई कर सब पार्थी, जैन लोग सब पुरावामा इसिल्य जो कोई विश्वाली है कर कर कर कर कर कर कर साम के साम

मूल--वेमाणवंदियाग्य मास्याई वायाजर कासिरकात्। मचा भर करावं विभागं जनित दूरेणे ॥ प्रकृत कुर्व कुर्व कुर्व करावं

मृत - दिसोपि जदाणि जाओ जाणो जलाखी इक्ति भगोविदि !

जर्मिन्छरको जाको गुले सुतमन्छरं वहर ॥ प्रकः मा॰ २। वर्षाः सः =१॥

को जनमत विरोधी मिष्यात्वी कर्यात् मिष्या धर्मयाले हैं वे क्यों क्रमे ही क्रमे तो शे क्री कपांत् ग्रीम ही नट होजाते तो कन्छा होता ॥ (समीसक ) देखो ! इनके वीतरागमाचित इस पर्न दूसरे मृत बालों का जीवन भी नहीं चाहते, केवल इनका द्या धर्म कशनमात्र है भीर जो है से पूर क्षीती और प्राची के लिये है जैन भिन्न मनुष्यों के लिये नहीं ॥

म्स-गुद्धे मागे जावा मुद्देश मच्छाने मुद्दिमागमि ।

ने पुराक्रमगनाया सम्मे गरहान्ति ते चुप्पे ॥ प्रकृ० मा० २ । वर्षा० छ० हरे॥

इसका मुरुर प्रयोजन यह है कि जो जीन कुल में जन्म लेकर मुक्ति को जाप नी कुछ क्राधार नरीं परानु तैन भिन्न कुल में इत्ये हुये मिरवारी भागमार्ग गुक्ति को मात हो इतमें बड़ा आधर्ष है हराया कतिनार्य यह है कि जैन मन वाले ही मुक्ति को जाते हैं सथ्य कोई नहीं, तो जैनमा या वार्

रहीं बरने वे तरकतांत्री हैं॥ (समीदाक) क्या जनमत में कोई तुद्ध वा तरकतांत्री तहीं होता है। कुर्नित है जनने हैं और कार्य कोई नहीं है क्या यह उम्मलयन की बात नहीं है, दिना मीले मनुष्यों है है। ETT R'S H'S ETWEL & ! II

म्त-शिकार्यं पूमानंत्रश्रानामकातिन। मणिया ।

गरीरप्रियम्बन्यमी तिम् समये देशिया पुत्रा ॥ प्रक्र॰ मा॰ २। वहां॰ मू॰ है॰ ॥ बच जिल्ला निर्मे की मूला सार और इसने शिल्लामियों की मूलिएमा सतार है, जो दिन म की कथा केवत है वह तम्बानी हो नहीं पानना है यह तम्बानी नहीं ॥ ( नारीश्रंत ) वाही है

बहुक हैं कर महरूरी हान प्रवासित कई प्रशास की कही हैशी कि वैजावादिक की हैं। इसे मुख्या ही लहुता जिल्ला है रोमी ही मृतिपुत्रा वेल्ल्लादिकों की भी विष्या है को तुम तलकर्त वर्त हो कोर कर्मी को करन्यहार्ना बसते हो इससे विदित है कि मुख्यारे धन में तारवाती नहीं।

ब्ज - किन काला ब्युव्यो काला वह काल कुई बहबूलि ।

इरहुनि उस यन्त्रेतिम बालाय बुलहु घरमे ॥ प्रह० मा॰ २ । वही मू॰ हरे । को दिनांच भी कांचा नया समादि बंद क्षेत्र है देशमें झान मान आहा अर्थ हैं।।(सार्व कर क्रीफ कर को व सामान क्रिया है हो हो हमसारक काई थी पुराव समापारी वसामा का के क्रिया कर को व सामान क्रिया है हो हो हमसारक समुख्यों के सुख्य हिसा चार्य की व क्षेत्र कार की अपने की बारी की बाद कान कह सावती की, इसनी कारने ही मन के साम वर्ष की

भागि भा नेवी बनाई भी है कि अलो मारों के बन् माई ही बैन सीम बन नहें हैं। स्व-दिके विकास दृष्टिके विस्तृतकात स्वतंत्रालम् ।

बन्दान क्याद बरिहारिदि समिदि। विद्यामी ॥ प्रश्च० मा॰ २ । बहाँ र मु॰ कि रक व प्रिकार कि बाजाना कर हा कर है जिल राजाबा शब्द करते के स्कृत है वह सरक का है है है है। जिल्हा के प्राचित कि बाजाना कर हा कर है जिल राजाबा शब्द करते के समुख्य झरल तक है के रता है के रता है की जिल्हा क्षेत्र प्रश्न करों व लगा है जिल राजधा प्रकृत करने से सनुष्य झरने तक है भ करा। क्षेत्र क्षेत्र प्रश्न करों व क्षेत्र जन्म है से उन्तरा है है (सर्म नहां) है सिन है जिसने के अन्तर्वा है में क्षेत्र क्षेत्र करों करों करा है को भागारों जीन कर्रात हुए के बाहर की श्रीम की बीचन के का की भागारों जीन कर्रात है। को भागारों जीन कर्रात हुए के बाहर की श्रीम की बीचन क्यानी हरिये की में बीचन क्रियों

हिरिसाई कोट इनके उपायकों के देशवर्ष कोट कड़ती को देख भी नहीं सकते, उनके रोमांग दसिक्षये कड़े रोते हैं कि दूसरे को कड़ती वजी दूरें। बहुवा केले बाहते होंगे कि इनका सब देखवें हमको मिल जब कोट ये दरिद हो जायें नो अक्सो, कोट राज्यका का दशस्त दसिक्षये देते हैं कि ये जैन लोग राज्य के बहुं गुलामी भूठे कीट स्टपुक्ते हैं क्या भूडी बात भी राज्य की मान लेनी चाहिये ? ओ ईंचों हैंयी हो नो जीवरी से बहु के हुसरा कोई ग्री न होगा ह

म्ल-जो देश्गुद्धपम्यं सो परमच्या जयाम्य नदु असो ।

कि कप्पर्दुमं सरिसो इयरकर होइवइयावि ॥ प्रकः मा॰ २। पट्टीः सू॰ १०१॥

वे सूर्य लोग हैं जो ई.सचमें से विटक्ष हैं कोर जो तिनेन्द्रसायित धर्मोपरेश साधु या गुरस्थ इयदा गायकणों में वे तीर्यकरों के मुख्य हैं उनके मुख्य नीई भी नहीं। (समीशक ) नयों न हो ! जो उनी लोग होकर-सुक्षि न होने तो पेसी बात पयो मान पैडते ! जैसे बेश्या विना खपने ने हुसरी की स्तुति नहीं करती पेसे ही यह बात भी रीखती है।

मूल - जे भट्टाचे भगुण दोपाने कर भयुभागह्यन्तन भन्छा ।

बारे विद्रम संस्थाता निसंबामि वाल तुल्लतं ॥ त्रकः भाग २। वृष्टीण स्० १०२॥

निर्मेष्ट देव नदुक सिद्धांत और जिनमन के उपरेशाओं का त्यान करना जैतियों को उधित गरों है। । (स्मीत्का) यह जैनियों का हड़, न्यावात और क्रियान्स्त नहीं तो क्या है! क्रिन्तु जैनियों की योड़ीनी बात छोड़ के काम साव त्यक्तव्य हैं। जिलाबी कुछ योड़ीसी भी शुद्धि होगी वह जैनियों के देय, सिद्धांत्रकाम और वरदेशाओं की देते, सुत्ते, विचारे तो उसी सक्य निसम्बेह बोड़ देगा।

म्ल-वियणे विसुगुरुनिणवद्यहस्सके सिन उद्यस इसम्मे ।

व्यह्महदिया मिलिवेयं उलुआलंहरह बन्धतं ॥ प्रहा० मा० २ । पष्टी० मु० १०≈ ॥

की जिनस्वान के अनुकृत यहाँ हैं व कुननिव और तो विदय् वकते हैं वे कपून्य हैं। जैनमुद्धाँ को मानना क्याँत प्रावमीरियों को व मानना । ( हमीचक ) असा को जैन सोप स्वाय कहातियों को पेष्ट्रयम् को सरदेत व बांधते तो जनने जात में से हुटकर अवनी मुक्ति के साधन कर जम्म सफाल कर केने, माना जो कोर्र तुमको कुमार्ग, कुमुद, मिक्यति और कुरवेश करें तो तुमको बितना हुएत स्को रे वैसे ही जो तुम दुसरे को दुस्तावक हो इसीजिये तुम्बारे मत में कसार वार्ष बहुत भरी हैं।

म्ल-विहुध्या वर्ष गरंतं दृश्य निमन्तिनेन मणायं ।

विरमंतिन पावा जिपदी चिठचलं वालम् ॥ प्रक्षः मा॰ २। पृष्टीः स्॰ १०६ ॥

को मृत्युवर्धन दुःखं हो हो भी कृषि व्यापादादि कर्म जैनी लोग स करें, क्योंकि वे कर्म करक में लेकने पाले हैं ॥ ( धर्माकुकः ) क्षव कोई किनेयों के युवे कि तुम व्यापादादि कर्म क्यों करते हो ? इन कर्मों को क्यो नहीं होड़ है हो को को घड़े देखी तो हुक्तरि प्ररीट कर पाल व्येप्टा भी न होत्तरे कोर की तुम्दारे कहने से सब लोग होड़ है हो हाय क्या करते को की बोधों है देसा व्यापादा का क्येग्टा करता सर्वेशा वर्म है, क्या करें विचारि विचार सरसंग के विज्ञा को कन में क्याया हो कर दिया।

मृल---तह्या इमाण भद्रमा कारण राहेवा अनाल गब्येण ।

जे जंपनित उश्चनं ते मिंदिदिखपम्मिषं ॥ अक मा॰ २ । पष्टी॰ सू॰ १२१ ॥

मृत - किंसोपि जवाचि जात्री जावी जवाची इकि अगोविदि । जइमिच्छरको जाम्रो गुणे सुत्तमच्छरं वहह II प्रक्ष० मा० २। पर्छा० स्० ८१ II

को जैनमत विशेधी मिथ्यात्वी ऋषात् मिथ्या धर्मधाले हैं व क्यों क्रमे ! जो क्रमे तो वह क्यों

अर्थात् शीव ही नष्ट होजाते तो अच्छा होता ॥ (समीद्यक ) देखो ! इनके वीतरागमापित द्या पर्म दूसरे मत वालों का जीवन भी नहीं चाहते, केवल इनका द्या धर्म कथनमात्र है और जो है से छ श्रीवों और पशुक्रों के लिये हैं जैन भिन्न मनुष्यों के लिये नहीं ॥

मूल-ग्रुद्धे मागे जाया सुद्देश मच्छाची सुद्धिमागामि । जे पुराश्चमनगजाया मन्ने गच्छन्ति ते चुप्पं ॥ प्रक॰ मा॰ २ । पृष्टी॰ सू॰ टरे ॥

इसका मुख्य प्रयोजन यह है कि जो जैन कुल में जन्म लेकर मुक्ति को जाय तो कुछ भावत्य नहीं परमु जैन मिल्र कुल में कम्मे हुए मिट्यारची अन्यमार्गी मुक्ति को प्राप्त हो इसमें बड़ा आवार्ष है इसका कृतितार्थ यह है कि जैन मत वाले ही मुक्ति को जाते हैं जन्य कोई नहीं, जो जैनमत का मर्प महीं करते वे मरकगामी हैं॥ (समीलक) क्या जनमत में कोई दुए या नरकगामी नहीं होता सर्व मुक्ति में जाते हैं और अमय कोई नहीं ? क्या यह उम्मचपन की बात नहीं है, दिना मोले प्रतुष्यों दे देते

बात कौन मान सकता है ?॥

मृल-तिच्छराखं पूजासंमत्तगुवाखकारिया मिखया।

सावियाभिन्छत्तवरी जिल समये देसिया पुत्रा ॥ प्रकः मा० २। वर्ष्टी० मृ० ६० ॥ पक जिनमूचियों की पूजा सार और इससे भिन्नमागियों की मूचिपूजा बसार है। जो कि हार की बाह्य पालता है यह तत्व्हानी जो नहीं पालता है यह तत्व्हानी नहीं ॥ (समीहक) वाह्य । कहना !! क्या तुरहारी मूर्ति पापावारि अह परार्थों की नहीं असी कि वेच्यावारिकों की हूँ। असे तुन्हारी मूर्विषुत्रा मिळ्या है पेली ही मूर्विषुत्रा वेल्ल्याहिकों की मी मिळ्या है जो तुम तरहाती को

हो और अन्यों को अतत्यवानी यनाते हो इससे विदित है कि तुम्हारे मत में तत्यहानी नहीं।

मृत — निष भाणा एधम्मो भाषा रहि भाष फुटं भ्रहमुति । इयमुणि अस यतचेतिस कासाए दुसहु घम्मे ॥ प्रक्र० मा॰ २ । पष्टी स्॰ हरे॥ त्री जिनदेव की आहा द्वा समादि रूप धर्म है उससे सन्य सप झाहा सधर्म हैं॥ (समीवर्ष) पर कितते वह अम्याय की बात दे क्या जैनमत से मिश्र कोई भी वुठय सत्यवादी धर्माता करि है। का

इस भामिक अन को जा मानना चादिये हैं हो जो जैनमतस्य मनुष्यों के मुख्य सिवासी भाषा का के हैं। की समामिक अन को मानना चादिये हैं हो जो जैनमतस्य मनुष्यों के मुख्य, जिहा चमहे की त स्रोर समय की चामक की दोती तो यह बात यह सकती थी, इससे अपने ही वत के प्रमय कार्य की भादि की पेसी बढ़ाई की दें कि जानी माटों के बढ़े माई ही जैन लीग बन रहे हैं।

मूल-वमेमिनारया उथिनेसिन्दुरकाइ सम्मरंताएम् I मध्यान जन्द इरिइरिरिद्ध समिद्धी विडदोसं ॥ त्रकः मा॰ २ । पष्टीः मृ॰ हर्गाः

इसका मुख्य तालप्यं यह है कि हरिहरादि देवों की विभूति है वह नरक का है उ देख के जीनवों के शोर्ताय जब हो का हा कहा हाई देवों की विभूति है वह नरक का हते के हैं है। देख के जीनवों के शोर्ताय जब होजाने हैं, जिसे राजाबा सह करने से मतुष्प मरण तक दुःस वाता है। जिसेन्द्र प्राचा प्रकृत कर्मों जिनेन्द्र-साता अहं है बची न क्रम मरण हुत साथ है। सामा कह करने से मनुष्य मरण तक हुत पता के जिनेन्द्र-साता अहं है बची न क्रम मरण हुत चारेगा है। (समीक्षक) देखिये ! जीतेगी के सामार्थ है। मानसी विस् की मानती वृत्ति कर्यात् अरह के करह कोर होंग की तीवा कर हो होगे में निवा के माना की मानती वृत्ति कर्यात् अरह के करह कोर होंग की तीवा कर हो हमके भीतर की मी तुर्व श

(समीदाक) क्या कायरत भूसे मस्ने कादि कह सहते की चाहित्र कहते हैं है जो भूवा ध्यासा मस्ता कादि है सादित्र है तो स्तुत से सानुष्य ककात वा जितको कदादि नहीं मिलते भूसे माते हैं ने गुज शेकर प्रमाणना को साम होने चाहित्र सो में दे प्रज शेकर प्रमाणना को मात होने चाहित्र सो मात्र के प्रमाणना होने हैं, का को मात्र होने हैं, क्षा ने सावाववरण, क्षाह्मपूर्ण, स्तामाण्यादि है जो कारमाणना क्षायावावरणादि पार है जी स्ताम मात्र का भूवा प्रमाणना का प्रमाणना का मात्र के साव के सह को साव की साव

## मूल - भाजायाति जिल्लानाही लीपाया शनिपरकरभूको ।

तार्तते मर्भ तो कहमझिस लोग आवार्र ॥ प्रक० मा० २ । पष्टी मू० १४८ ॥

को बसम माराध्यस्य समुष्य होते हैं वे ही किनवार्य का महाप करने हैं कार्यान् को जिनवार्य रा महाय नहीं करने बनका माराध्य नह है ॥ (समीएक) क्या यह बान भून की कोर भूक नहीं है दि का क्या सत में के प्रमादात्थी कोर जैनमत में नहाम को कोर मान है है कि कोर को यह नहीं है दि का कार्य सत में के प्रमादात्थी कोर जैनमत में नहाम कोर कोरी नहीं होंगे, यह भी इसकी बान कार्युक्त है, करेंकि मध्येष्ठ जैनवर्यकाने कार्यक में करेंगे में कोर कोर मही मानने होंगे, यह भी इसकी बान कार्युक्त है, करेंकि मान कार्यक्त करते में साथ में कोर हुए को शिवा देवार सुविधित न करने हैं कोर कार्यक्र है, करेंकि मान मुख्य प्रत्यक्त करेंगे के साथ में कोर हुए कोर कोर साथवारि कार्यात् दी कार्यों का कार्यक्र कर है कोर कार्यक्र कार्यक्र कार्यक्र कार्यक्र कार्यक्र कार्यक्र कार्यक्र कार्यक्र कार्यक्र के मान कार्यक्र के स्वाद कार्य करों कार्यक्र कार्यक्र कार्यक्र कार्यक्ष होता कार्यक्र कार्यक्र के हिस्स हिसाक्ष की कार्यक्र कीर कार्यक्र कार्यक्र कार्यक्र कार्यक्र कार्यक्र कार्यक्र कीर कार्यक्र कीर्यक्र कीर कार्यक्र कीर कार्यक्र कार्यक्र कार्यक्र के मिल कार्यक्ष कर कार्यक्र कार्यक्र कार्यक्र कार्यक्र कार्यक्ष कार्यक्र कार्यक्र कार्यक्र कीर कार्यक्र कार्यक्र कार्यक्र कीर कार्यक्र कीर कार्यक्र कार्यक्र कीर कार्यक्र कार्यक्र कार्यक्र कार्यक्र कार्यक्र कार्यक्र कीर कार्यक्र कीर कार्यक्र कार्यक्र कीर कार्यक्र कार कार्यक्र कार कार्यक्र कार्यक्र कार्यक्र कार्यक्र कार्यक्र कार्यक्र कार्यक्य

## मूल-एगी झगरू एगी विशाव गांचे इचाजि दिश्हाणि ।

त्तरक्षपणं जिल्ह्यमं परप्पान्तं न विधन्ति ॥ प्रशः भा॰ ६ । प्रां मृ॰ १४० ॥

सब शाबकों का देवगुरुपसे एक है खेलवन्द्रम कथीत निवसिन्दार मृतिदेश की है किहान की रहा कीर मृति की पूजा करना धर्म है व (वर्माताक ) कब देवो ! किहार मृतिदेश को अन्यू। चना है वह सब जीनयों के पर से कीर यानहरों का गुरू भी जनमन है।

धामदिनहत्य पृष्ठ १ में मूर्तिपूजा के समादा-

नदकोरण विद्योगे ॥ १ ॥ बातुसरयं सादत ॥ २ ॥ वयम् वये १२ ॥ २ ॥ क्षेत्रे ॥ ४ ॥ क्षेत्रे ॥ ४ ॥ क्षेत्रे ॥ ४ ॥ व्यवस्थानं त्र विदि युवस्य ॥ ६ ॥

हावादि, शावनी की वहिले द्वार में सहवार का अब कर अन्या ह है।। हुस्सा अववास रीते में शावन है कारण करवा।। यह सीसरे कल्पनाहिक दूसरे कितने हैं।। है। क्यें वर्ष में बादगानी मोरा दें कर कारक कलाहिक है को योग असका सब कारीकल किसेस जी जैताराम से विरुद्ध शास्त्रों के माननेवाले हैं वे अधमाऽधम हैं, वाहें कोई प्रयोजन मी किंद होता हो तो भी जैनमत से विरुद्ध न बोले न माने, वाहें कोई प्रयोजन सिद्ध होता है तो भी अपन कर त्यान करने ॥ (सामीजक) मुख्हारे मूलकुरुपों से ले के आजनक जितने होगये और होंने करों कि दूसरे मत को गालियदान के अन्य कुछ भी दूसरी बात न की और न करेंगे, भला जहां र जैती लेन कपना प्रयोजन सिद्ध होता देखते हैं वहां बेलों के भी बेले बन जाते हैं तो पैसी मिण्या लग्नी चोड़ी कतें के हांकने में तनिक भी लज्जा नहीं आती वह बड़े शोक की बात है।

### मूल-जम्बीर जिल्लासानिज्ञो मिर्स्ड उस्सुचले सदेसल्य्यो । सागर कोईंगे कोईंग्रिंस मइ अइ भी मवरले ॥ प्रकल्माल २ । पष्टील सूल १२२॥

जो कोई ऐसा कहे कि जैनसाधुकों में धर्म है हमारे कीर अन्य में मी धर्म है तो वह महण फ्रोड़ानकोड़ पर्य तक मरक में बहकर फिर मी मीख जन्म पाता है।। (समीजक) वाहरे। वाह ! विश के शबुको! तुमने वहीं विचार। होगा कि हमारे मिथ्या वचनों का कोई कएडन न करे इसीलिये वह मधुई।

यवन तिला है सो असम्भव है, अब कहां तक तुमको सममाव तुमने तो भूठ मिदा और अन्य मही है। विरोध करने पर ही कटियद होकर अपना मयोजन सिद्ध करना मोहनमोग समान समम तिला है।

मूल--दूरे फरखं दूराम्म साहूखं तहयमावखा दूरे । जिल्लघम्म सददाखं पितिर कदुरकाइनिटवइ ॥ प्रक० आ० २ । पट्टी० स्० १२०॥

शिस मनुष्य से जैनधमें का कुछ भी खनुग्रान व होसके तो भी जो जैनधमें सच्चा है क्ष्म कोई नहीं इतनी श्रद्धामात्र हो से दुःख से तर जाता है ॥ (समीखक ) भला इससे क्षथिक हुई। है खपने मतजाल में कैंसाने की दूसरी कीमसी बाद होगी ? क्योंकि कुछ कमें करना न पहें और मुंकि हैं ही जाय देसा मूर्टू मत कौनला होगा है।।

मूल-कइया होही दिवसो जहया सुगुरुण पायमूलम्म ।

असुत्त सिप्तस्तवयर हिलेक्सोनिसुके सुप्तिक्षममं । प्रक्र० मा० २ । पृष्टी सू० १९८ ॥

जो मह्रप्य हूँ तो जिनामम सर्थात् रीनों के शासों को सुन्धा उत्स्व स्वर्धात् स्वय मा है।
प्रत्यों को कभी म सुन्धा इतनी इच्छा करे वह इतनी इच्छासाम हो से दुःससागर से तर जात है।
(समीशक ) यह भी बात भोसे महापों को कैंसाने के लिये है, बयोंकि उस पूर्वोक्त इच्छा से वार्ष है।
(समीशक ) यह भी बात भोसे महापों को कैंसाने के लिये है, बयोंकि उस पूर्वोक्त इच्छा से वार्ष है।
इंग्लसागर से भी मही तराता और पूर्वजन्म के भी सीचत पायों के दुःसक्ती पत मोगे विना काँ ईं
सवता । जो पेसी दे भूठ खर्गात् विचाविद्य वात न निकत तो इनके सविधायल प्रत्यों को होगे
शास्त्र देश सुन सत्यासत्य आनकर सभो पोकत प्रत्यों को छोड़ देते, परन्तु पेसा जकड़ कर रमक्रीया
को बाता है कि एस आत से कोई पत दुविधान्द सत्संगी खाहे हुट सके तो सम्मय है परन्तु क्य

मूल-प्रदानेखं हिंमणियं सुयववहारं विसाहियंतस्य ।

जायर विमुद्ध बोही जिल्ह्याला राह गत्ताओं ॥ प्रष्ठ० मा॰ २ । वृष्टी॰ मू॰ १३ ॥ जो जिल्ह्याला के बाहे सुत्र विद्याल कृषि माध्यकृषी मानते हैं वे ही ग्रम ध्यवहार और उहाँ

ज्ञा । जनावाया न कहें सुत्र निर्दाल कृति माध्यवृत्यों मानते ही वे ही ग्राम स्पवहार अस्त उन्न स्पवहार के करने के वादिजयुक्त होकर सुत्रों को मात होते हैं अस्य सत के प्रस्य देखने से सा नमी कारिहंताचा नमी शिद्धाचा नमी कायरियाचा नमी उद्ययक्तायाचा नमी छोए। समयसाहुर्य एपो पच्च नहवकारी सच्च पावप्यवासची मङ्गलाचरचा च सन्ने शिपटम इंदर मङ्गलप ॥ ११ ॥

इस मन्त्र का बड़ा माहारम्य लिला है और सब जैनियों का यह गुरुमन्त्र है । इसका देसा महारम्य धरा है कि तन्त्र पुराण आहों की भी कथा की पराजय कर दिया है, आहरिनकृत्य पुष्ठ ३:—

नहुकार तडपढ़े || ६ || जडकरूवं | मन्त्रायमन्त्रो परमो दृशुक्ति चेयाणपेयं पानं दृशुक्ति । वेषायातमं परमं पर्वित्तं संसारतचायदुदादयायं || १० || तायं बचन्तु नो क्षरिय | जीवाणं मव-पायरे | पुरद्वं तायं दुमं मुद्धं | न मुकारं भुषोययम् || ११ || वस्यं | बचनेजनमंतरमं विकासं द दुरायं सारीहिक्सायुपायुग्नायं | कत्त्रोय मन्यायअविज्ञनासो न जायपयो नवकारमन्त्रो || १२ ||

## कनक्दमनुद्देश्य दीवाचनीर्निवयासीः । उपवास्त्रीतिनेन्द्रान् रुविरेग्य यत्रामदे ॥

इस जन, सारम, सारम, पूपर, पूप, दीप, निरंत, यहा और सितेशं इपायारी है कि स्में के स्वादे हैं हैं हो से पूरा स्वे । इस सहन है कि स्मित्र में सिते सार है । (विशेषार पूर ११) किन्य है में में में में में मार्ग सार सहन है कि स्मित्र में मिली से मार्ग है। (विशेषार पूर ११) किन्य है। कि में मार्ग से मार्ग से मार्ग है। सार सार से अपने के मारा । (विशेषार पूपर भें) किन्य है। कि मार्ग में सुर वर्ग को मारा। (विशेष एक प्रश्न में मार्ग में सुर क्या को मारा। (विशेष एक प्रश्न) किन्य मिली से पूर्व में मार्ग में सुर के स्वाद के मार्ग में सुर में स्वाद में मार्ग में सुर में मार्ग में पूर्व में मार्ग में सुर में मार्ग में पूर्व में मार्ग में सुर में मार्ग में सुर में मार्ग में पूर्व में मार्ग में सुर मार्ग में सुर मार्ग में मार्ग मार्ग मार्ग में मार्ग में मार्ग में सुर मार्ग में मार्ग मार्ग में मार्ग मार्ग में मार्ग मार्ग

#### जैनों की मुक्ति का वर्णन ॥

(रहामार धार पह देहे ) महाबीर तीचेंद्रर शीतमंत्री को बहते हैं कि उर्जातीक में एक निद्धदिना त्यान है, त्यांपरी के अपर पैतालीस लाग बोजन लम्बी और उत्तरी ही पोली है तथा म रोडन मेरी है जैसे मोर्गा का रवेन दश या गोदाध है उससे भी उन्नती है, सीने के समान प्रकाशमान कीर कारिक में भी किराल है यह सिज्ञशिला कीदृहर्वे लोक की शिष्या पर है और उस सिज्ञशिला के रूपर छिप्पर धाम बसमें भी मुक्त पुरुष आधर रहते हैं वहाँ कम मरखादि कोई दीप नहीं भीर कामन्द्र करने रहने हैं एन: अन्मधरन में नहीं काते सब कमीं से घुट जाते हैं, यह जीनयों की मुक्ति है। (समीसका) विचारका चाहिये कि जैसे काय वन में येक्सूठ, देखास, गोलोक, धीवुर आदि उगरी, कोचे कालमान में इंसाई, सातवं कासमान में मुसलमानों के मत में मुसि के स्थान लिसे हैं वेत हैं। जीनवों की सिद्धशिला कीर शिववृद भी हैं। क्योंकि जिसको जैनी लोग अंचा मानते हैं वही नीचे तने जो कि हमने भुगोल के नीचे कहते हैं उनकी क्रायेका में नीका ऊंचा व्यवस्थित पदार्थ नहीं है जो मार्यायसंवासी जेनी लोग उत्ता मानते हैं उसी को कमेरिका वाले शीवा मानते हैं और झार्यायस्वासी जिसको मीला प्रावन हैं इसी को बांगेरिकायाले ऊंचा मानते हैं चाहे वह शिला पैतालीस लाख से वृत्ती में बाज कोश की होती हो भी वे भक्त बन्हन में हैं, क्योंकि उस शिवा वा शिवपूर के बाहर निकास व दनकी मुक्ति हुट जाती दीयी। भौर सदा उसमें रहने की मीति भीर उससे बाहर जाने में समीति में रहती होती. बहां बहकाय मीति चौर चर्चाति है उसकी मुक्ति क्योंकर कह सकते हैं । मुक्ति तो मी नवमें समस्तास में वर्णन कर आये हैं वैसी मानना डीक है. और वह क्षेतियों की मिक्त भी एक कार का बन्धन है वे जेनी भी सक्ति विषय में श्रम से फैसे हैं। यह सब है, कि विना देशों के प्रधार्थ मर्पेशोध के झाँक के स्थलप को कभी नहीं जान सकते ॥

कार भीर थोड़ीसी कसम्मय वातें शनकी सनो। (विवेकसार प्रष्ठ ७= ) एक करोड साठ राख कलशों से प्रदाशीर को जन्म समय में स्नान कराया। विवेक० पूछ १३६ ) दशार्थ राजा महायीर दर्शन को गया यहां कुछ अधिमान किया उसके नियारण के सिवे १६, ७०, ७२ १६००० इतने इन्द्र न्यद्रप क्योर १३, ३७, ०४, ७२, ८०, ००००००० इतनी इन्द्राची वहां काई थीं देखकर राजा गांधर्य द्वीताया ॥ (समीलकः) भाव विचारमा खादियं कि स्ट्र और स्ट्रालियों के लड़े रहने के लिये ारे २ कितने ही भगोल कादियें।। शासदिनहत्व कारमिनदा भावता पृष्ठ ३१ में लिया है कि बावड़ी, मा भीर तालाव स धनवाना दादिये। (समीदाक) भला जो सव मनुष्य जैनमत में हो जायें भीर [भा, तालाब, वावड़ी बादि कोई भी न बनवावें तो सब लोग अल कहां से विवें रैं (मझ) तालाब मादि वनवाने से जीव पहले हैं उससे वनवाने वाले को पाप लगता है इसलिये इस जैनी लोग इस काम को कहीं करते। ( उत्तर ) तुम्हारी बुद्धि नष्ट क्यों होगई है क्यों कि जेसे जुद्द २ जीवों के सरहे वार गित्रत हो तो बहु र गाय शादि वगु और मनुष्यादि वालियों के उस पीने भादि से महाव्यव ोगा उसको क्यों मही गिमतं । (तार्वाववेक पृष्ठ १६६ ) इस मगरी में एक मन्दमणिकार सेड ने विदेश दनवाई उससे धर्मश्रष्ट दोकर सोसह महारोग हुए, मरके उसी वावदी में मैंहुका हुआ, हावीर के दर्शन से उसको जातिस्मरण द्वीयवा, महावीर कहते हैं कि मेरा धाना सुनदर यह पूर्व म्प के धर्माचार्य ज्ञान दन्द्रमा को आने समा, मार्ग में श्रेषिक के घोड़े की टाप से मर कर सम्राधान विग से दुई रोक नाम महर्दिक देवता दुवा अवधिकान से मुखको यहां आया जान धन्दनापूर्यक सुदि दिखाने गया ॥ (समीक्षक ) इत्यादि विद्याविदद्ध असम्भव मिच्या बात के कहनेवाले महावीर में सर्वोत्तम मानना महास्राम्ति की बात है । पृष्ठ ३६ में लिखा है कि मृतक्षका साध

क्षो मनुष्य लकड़ी पण्यर को देवदुद्धि कर पूजता है यह अच्छे फलों को प्राप्त होता है ॥ (सर्प की ऐसा हो तो सब कोई दर्शन करके सुखक्ष फलों को मात क्यों नहीं होते ! (शनसारमाग पुर पाइवैनाध की मूर्ति के दर्शन से पाप नष्ट हो जाते हैं। कर्पभाष्य पृष्ठ ११ में लिया दें कि सा मन्दिरों का जीयोंदार किया इत्यादि मुक्तियुक्तविषय में इनका बहुत्रसा क्षेप है, इसी से बाता है कि मृत्तिपूजा का मूलकारण जैनमत है ॥ अब इन जैनियों के साधुमों की लोग ( विवेकसार पृष्ठ २२= ) एक जैनमत का साधु कोशा वेश्या से भोग करने प्रधात वर्णी स्वर्गसोक को गया। (विवेकसार पृष्ठ १०) अर्एकमुनि चारित्र से नृककर कई वर्षवर्षम इत के घर में विषयमोग करके पद्मात् देवलोक को गया, श्रीप्रमण के पुत्र इंडल मुनि को स्पातिम क्षेत्रचा प्रश्नात् देवता दुशा। ( विदेकसार पृष्ठ १४६ ) जैनमत का साधु निक्रभारी अर्थात् के मात्र हो तो भी उसका सरकार धावक लोग करें चाहें साधु गुद्धचरित्र हो चाहे बगुद्धवित पूजनीय हैं। (विवेकसार पृष्ठ १६०) जैनमत का साधु वरित्रदीन ही तो भी काम मन के साधुर क्षेष्ठ है। (विदेशसार पृष्ठ १७१) आवक लोग जैनमत के सायुक्तों को चरित्रशहत अप्राचारी से भी दमकी सेवा करमी बादिये। (विवेकसार पृष्ठ २१६) वक छोर ने पांच मुद्री लीव करचारिया हिया बड़ा कछ कीर प्रधालाय किया छुडे महीने में केवल बान पारे सिल् हीग्या ॥ (समीध कार देखिर इनके साचु कीर गुहस्यों की लीला । इनके मत में बहुत कुकर्स करनेपाता साचु मी स् को शदा और विवेशसार पृष्ठ १०६ में लिया है कि श्रीकृत्यु सीसरे मरक में गया । विवेश पुष्ठ १४४ में लिया दे कि धम्यमारि मश्क में गया। विवेकसार पूछ ४४ में जीगी, जंगम, कारी, हैं बिनने की कवान के तप कर करके भी कुगति की याते हैं। रामसार भाव वस १०१ में तिका है कर बार्रारेश कार्यन् विश्वष्ठ वासुरेश, दिश्वष्ठ वासुरेश, स्वयंज्य बासुरेश, वृश्योत्तम वास्रिश, निः क पुरेश. पुरत्र पुरश्रीक वास्तित, दल वासुरेथ, सरमता वास्तिव और ओहरता वास्तिय में तर गार करहरे, कोइहरे, पान्दरमें, बातारहरें, बीसरी, कीर वाईसरें तीर्बहरों के समय में भरका की गरें क्यप्रिकासुरेव कार्यन् कार्यक्षीयप्रतिवासुरेव तारकारतियासुरेव, मोन्वमतिवासुरेव, मधुवनिवासु हिन्दुवसर्थनवासुरेव, वर्तात्रिवासुरेव, प्रदक्षाद्यतिवासुरेव, रावन्त्रतिवासुरेव कीर मगति। बाताचे दे भी सन बरक को गर्थ । श्रीर करुपमाध्य में लिखा है कि जानमारेय में केरे महारीद वाले %! ही बें हर सर में ख को अना हुए।। (समीखक ) अना कोई बुदिमान पुरुष विवार कि १९ हैं। मुक्तम की व में वेहर जिनते बहुन से बेर्यागामी, परम्हीगामी, चीर आहि सब जैनमरांच स्पे ही हा से की कर की र भी हरूताद महावानिक महात्मा सब तरक की संव वह दिन्ती वही हो। अन्यन दिश्य कर देखें हो कार्य पुरस को अभियों का श्रीम काशा था प्रमान देशना भी हुए हैं। हैं। को इकका शरंग कर तो ऐसी ही मुटी र करने उसके सी हरव में स्थित हो आगंगी, क्योंकि स्व मार्ड पुरुषद्वी संपूर्ण के बर्ग्य से स्तिवाय बुराइयों के बाग्य बुद्ध शी पत्से श पहेगा । हां शो शैनिती में उन्हें कत क हैं देवनी कार्यवादि करने में भी बोल नहीं । दिश्वकार वृत्त पर में लिखा है कि गार्थ कीन कारी कार केली के लेकन से कुन भी परमार्थ सिक्ष नहीं होता कीर कारी सिस्सार, वार्टी कोर कामू कार्र ते में के के कांकरदेश के देश्या है। (सार्य कार्य हैं) विवास मार्थि हैं। रीय है आहर के के की की में में में में में में में के का महत्वकर है कि में मिली के भी है दुसरे से यह के कि क्षेत्र इसरे की बर्जुर कामा सुर्वेता का काम है।।

इ.सी. हेण्यात्रेय होता वह इच कमान डैमकन में कती व रहेगा ।

नतका पाप मुख पर पट्टी व बांधनेवाले पर बीता है इसलिये इस लीत मुख पर पट्टी बांधना नेतवा पाप मुख पर पहाँ न बाधनेवालं पर बांता है बसालप बम लाग मुख पर पहाँ बाधमा सम्मन है ((बचार) बह बान विद्या कोर माराज काहि माराज की रीति से समुज है, क्यों स्त्राम है। (बतार) यह बात ावचा कार मरावाद कार्य ममान का शांत से कापुण है, क्या कहर कार है जिर है मुख की बाह्य से कभी महीं मर सकते देवकी तुम भी कार कार माना ्रातः । शिव्ह व गुष्ट का बाह्य स कारा महा मर सकत हमका ग्रुम भा काराट क्षमर मामर (भार ) श्रीव तो बही मरता परमु को गुष्ट के उच्छ बातु से उनको पीड़ा पहुंचती है उस पीड़ा । ( मार ) और तो नहीं माना परानु का मुख के उच्छ बाजु से उनका पाड़ा पहुंचता है उस पाड़ा । है बाले को छाप होना है इसीलिये मुक्त पर पट्टी बांधना काब्युत है। (उत्तर ) यह भी गुण्डारी ्वाल का पाय हाना है इस्तालय मुख्य पर पहा बाधना कारता है। (उत्तर ) यह भा मुझरात तिया काराभव है, करोंकि धोषा दिवे विमा किसी और का किवित भी निर्याह मही हो सकता पदया काराभण्य है, क्यांक्ष धाना हिप विका कारा जाव का कावाद भा निवाह नहीं है। सकता मुख्य है, बातु से तुम्हार भाग में शीवों को धीना पहुँचती है तो पसने, जिसमें, बेटने, हाण नहांने पुष के बातु से तुम्हार प्रत स आवा का पाना पहुंचता है ता राजन, किएन, पटन, हात बढान । केन्द्रिके बानाने में पीना कायस्य पर्युचती होगी स्स्तिय तुम भी श्रीयों को पीना पर्युचाने से सु मार्थ र वकान संपान कदाव पद्भाग हाना इसालय तुम माजावा का पान पद्भाग संप्र मेरी रह सकते। (सक्त) हो जहाँ तक वन सके वहाँ तक जीवों की रुप्ता करनी धारिय और अ पहारह राजता।(प्रसा) हा तहा तक वन साथ यहा तक जाना का रक्ता करना चागहर कार ज हैरा नहीं वचा सकते वहाँ कमूल है, क्योंकि सब बायु काहि पहानों में जीन भरे हुए हैं जो हम मु हम नहा क्या सकत यहा कराका है, क्याक सक वालु काह व्हाचा म जाव भर हुए व जा हम से एर कपड़ा न बांधे तो बहुत जीव मरे कवड़ा चांचने से ग्यून मरते हैं। (बसर) यह भी तीमारा कप एर करपुत्र क बांधे तो बहुत आंव सर करपुत्र साधन स ग्युन सरत हा । (उत्तर ) यह भा ग्राम्हारा करपुत्र करपुत्र करपुत्र वांवने से अवों की क्षत्रिक हुन्त पहुँचता है अप कोई ग्राम्हारा करपुत्र डील्ड्राच्य है, क्यांक करहा बावन स अ वा का बावक दुःच पहुंचता है जब काह गुल पर क्रिय क्षेत्र तो उसका गुल का बायु रक के नीचे वा पाओं ब्रोट शीन समय में नासिकाद्वारा रकता है किस र्थाप तो उसका गुक्त का बाद्ध रक क नाथ वा पान्य झार मान समय म नामसकामारा रक्षात्र बाकर केंग से निक्तनम् है उससे बुप्पमा कविक होकर जीवों को विशेष पीष्टा गुम्हारे मतासकामारा पहुँचती का सा । वक्ता है करत कराता काथक हाकर आवा का । वस्तुव पाना सुन्दार सतासुतार पद्धपता होती। हेवो | जेले घर व कोटरी के सब दरवाज़े वन्तु किये व पहुंदे हाले आये तो उसमें उपाया होता। इता। जल घर व काउरा क लव दरवान वन्तु कि व पड़व काछ जाय ता जलम जन्मा विरोध होती है लुका रमने से उत्तरी कहाँ होती चेल मुख पर करवड़ा बांधने से उत्तरा अधिक वराप हाता ह जुना रचन स उतना नहा हाता वस मुख वर कपड़ा वाधन स उपलुता साधक देती है और जुना रहने से म्यून वैसे मुन् सपने मतामुसार शीवों की स्थिक मुज्यावक हो, सीर होता है कार तुला रहन सा त्यून यस तुम कारक मताज्ञासर आया का काक्षक उत्वदावक है। कार मह मुख बम्द किया जाता है तब नासिका के दिन्नों से वायु रक स्कृष्ट होकर थे। से निकलता हुका मन ग्रुज बन्द । क्या जाता है तब भासका क १८२१ स बायु ठक इकट्टा डाकर बग स । गकलता हुका दौरों को क्राधिक धेका कोर चीड़ा करता होगा, देखी ! जस कोई मदाप्य क्राप्ति को मुख से फ़कता वाया का काथक कक्षा कार पाड़ा करता कागा, इसा : जस काह मनुष्य काग्न का मुख स कु करा कीर कोई नहीं से तो मुख का बायु फैनने से कम दल कीर नहीं का यायु इकट्टा दोने से अधिक भार काह नहां स्ता मुख का बायु कतान से कम बल आर नता का बायु क्लाहा हान से आध्य के में से बामि में समाता है वेस ही मुख पर पट्टी बांध कर बायु के रोकते से मासिकामारा व्यविदेश से भा से आहा व लगता है यस हा मुख पर पहा बाध कर बांतु कराक्ष्य स्व गासकातारा स्थापना स्व विकास कर श्रीयों को अधिक दुःख देता है इससे मुख पर पहीं बांधवेदालों से नहीं बांधवेदाले असीसा ान्द्रत कर जाया का साथक दुःच दता है इसल मुख पर पट्टा बाधववाला स नहा बाधववाल अवात्मा है। बोट मुख पर पट्टी बांधने से स्वारों का वचायोग्य स्थान प्रथम के साथ वचारण भी नहीं होता, ६। घार मुख पर पट्टा बाधन स क्षाचरा का वाघाणान स्थान मध्या कथाय वधारण मा गहा हाता, तिरुवानीवन क्षाचरों को सावुन्नीसक बोलने से तुमको होत समता है तथा मुख पर पट्टी बीधने से ्युनाधक करार का बाद्यनालक वाकन व गुमका दाव लगता द वया शुक्र पर पटा वाकन स इंग्रेग्स भी कथिक बहुता है, क्योंकि शरीर के मीतर दुर्वन्थ सरा है। शरीर से जितना बाद निकस्ता वान्य का काथन बहुता है, क्यांक रहार के आहर दुगन्य अंदर है। राधर च आवण वाद गणकावा है वह दुगाबद्यक प्रायक है जो वह रोका जाव तो तुर्गन्य भी क्रमिक वह जाव जैसा कियार 'जाजकर'' द वह दुराकदुक मायन है जा वह राष्ट्रा जाव वा दुग्ग्य आ भाष्ट्रक वड़ आव जन्माक वन आजल्द मिश्रक दुग्ग्यपुक्त सीर गुजा हुमा ग्यून दुर्गग्रमुक्त होता है वैसे ही मुस्तवही बांघने, स्तामायन, क्षेत्रक चुनाधनुष्य कार खुना हुना स्मृत दुनाधानुक होता ह थल हा गुनापहा चावन, पानवापन, पाववापन, पाववाप विश्वास कार स्नात म करन तथा बख म थान स तुम्बार सहार स बायक हुगाथ अस्थ हाकर सार में बून से रोग बरंग जीवों को जितनी पीड़ा पहुंचाते हो जतन राग तुमको कथिक होता नार म बहुत स राम करक जावा का जितना पाड़ा पहुंचात हा चतना पार शुक्का जावक हात हिसे मेले काहि में कांग्रिक हुनेन्य होते से "विद्याविका" कांग्रित हैज काहि बहुत मकार के रोम े जर्म नहां कार में काश के हुनाम होने हां विद्यालका काशात हमा कारत पहुत मकार के राग हर किर भीतों को दु:बदायक होने हैं और न्यून हुनीम होने से रोग भी न्यून होकर भीतों हरत दु:ब नहीं पहुँचता इससे मुम काशिक हुनीम बढ़ाने में काशिक कपराधी, और जो मुन पर बहुत हुन्य नहां पहुंचता इसस तुम आधक हुनम्य बढ़ात म आधवः अपराध्यः, आर जा गुज पर नहीं बोधने, बेन्तपादन, सुब्दा हालन, स्नान करके स्थान, वार्तों को ग्रह्म स्वतं हूँ वे तुमसे बहुत नहां बाधान, प्रताधावन, सुव्यन सातन, स्वान करक स्थान, वका का ग्रन्थ स्थत हूं व गुनक बहुत हुं | जैते कारणाों की दुर्गण्य के सहबास से पूर्वक वहनेवासे बहुत करते हुं ने जैसे कारणाों की ६ ६ । जस बानवजा का दुरामध क सहवाल स प्रवक्त रहमवाल बहुत बच्छ है जस बानवजा का ध के सहवास से निर्मेल दुन्ति नहीं होती वसे तुम और मुख्यार सीमयों की भी हुन्ति नहीं स्वर्मी, प प्रधास सा ानमल बाद बढ़ा दाला वहा तुम कार तुम्हार रामपा भा था तुम्ब पहिल्ला की साथ होता है। वह पहिल्ला की साथ होती है वस ही तुमायतुक्त ंप कोर माथकता झार बादा क स्वरंप द्वाल स्व धमादाशल का बाधा द्वारा छ परा दा उपायपुर. १ कोर मुखार संगियों का भी वर्षमान दोवा दोगा। (महा) जैसे बन्द् मकान में जलारे हुए

सेसेवें ॥ (समीक्षक) देखिये इनके साधु मी महाब्राह्मण के समान होगये वस्त्र तो साधु हेर्ने परनु मृतक के ब्राभूषण कीन क्षेत्रे बहुमूल्य होने से घर में रख क्षेत्र होंग तो ब्राए कीन हुए!(सम्बर् पूछ १०४) भू जने, फूटने, पीसने, ऋप्न पकाने आदि में पाप होता है॥ (समीएक ) अब देखि स्की वियाद्दीनता, मला ये कमें व किये जायें तो मनुष्यादि प्राची कैसे जी सकें ! और जैनी होग मी वीक होकर मर जायें। (रहासार पृष्ठ १०४) वागीचा खगाने से एक लड़ पाप माझी को लगत है। (समीखक) जो माली को लग्न पाप लगता है तो अनेक जीव पत्र, पत्ल, फूल और हावा से आतील होते हैं तो करोड़ों गुरा पुराय भी होता ही है इस पर कुछ प्यान भी न दिया यह कितना अन्धेर है। (तस्यविवेक पृष्ठ २०२) एक दिन लिख साधु मूल से वेदया के घर में चला गया और धर्म से भिचा मांगी, वेर्या योली कि यहां धर्म का काम नहीं किंतु अर्थ का काम है तो उस लिख सापुनेता बारह लाव अग्रफों उसके घर में बचो हों ॥ (समीचक ) इस बात को साय विना मध्दुदि दुहर है कीन मानेता ? रज्ञसार भाग पृष्ठ ६७ में लिखा है कि यक पापाल की मर्लि घोड़े पर लड़ी हुई अल जाहां समरण करे यहां उपरिधत होकर रचा करती है ॥ (समीचक) कही जैनीजी (आजकत तुना ज चोरी, शंका श्रादि भीर शृष्ठ से भय होता ही है तो तुम उसका स्मरण करके झपनी रहा क्यों नहीं कर सेते हो ! क्यों जहां तहां पुलिस आदि राजस्यानों में मारे २ फिरते हो ! अब इनके साचुकों के तक सरजोइरखा भैचभुजो लुब्बितमूर्द्रजाः । येताम्बराः चमाशीला निःसङ्गा जैनसाघवः ॥ १ ॥ कुन्चिता पित्रिकाहस्ता पाखिपात्रा दिगम्बराः । ऊर्प्याप्तिनो यहे दातृर्द्वितीयाः स्युनिनरेषः॥२॥ हुद्के न केवलं न स्त्री मोदमिति दिगम्बरः ! ब्राहुरेपामर्थ सेदी महान् सेताम्बरः सह ॥ ३ ॥

जैन वे सायुकों के लक्तवार्य जिनदत्त्वयुरी ने ये श्लोकों से कोई हैं। (सर्जाहरण) बार्य रलाना और भित्ता मांग के वामा, शिर के वाल लुचित कर देना, रवेत बल्ल धारण करता, हुनण रहता, किसी का संग न करमा पेसे लक्क्युक जीनवों के श्वेताम्बर जिनको यदी कहते हैं ॥ है दुसरे दिगम्यर अर्थात् वस्र धारण व करना, शिर के वाल उचाए डालका, पिटिएका एक उर्ने हेर्सी फार्डू लगाने का साध्यन बगल में रक्ष्मा, जो कोई मिला दे तो हाय में लेकर बालेगा वे शिगमर ही प्रकार के सांभु होते हैं ॥ २ ॥ कीर भिचा देनेवाला गृहस्य जय ओजन कर खुके उसके प्रकार भोजन कर दे जिनार्ष अर्थात् तीसरे प्रकार के साधु होते हैं, दिगम्परों का श्वेतामरों के साधु होते हैं, भेद है कि दिगाबर लोग की का अपवर्ग महीं कहते और श्रेतास्यर कहते हैं ह्यादि हाती है जी को मात होते हैं ।। ३ ॥ यह इनके सायुक्तों का भेद हैं । इससे जेन कोगों का केग्रहुआन सर्वत्र प्रक्रि है और पांच मुष्टि हुज्जन करना इसादि भी लिखा है। इसस अन लागा का करानुआ तरन मुरि सुञ्चन कर चारित्र प्रदल्ज क्याद भा लचा है। विवकसार प्रा० एष्ट ११६ मालजी है। सुद्रमाय पृष्ठ (०-) पेशनुद्रम करेगो के वालों के तुस्य रक्ते ॥ ( समीपक ) अब करिये लोगो ! तुम्हारा द्वा धमे कहा रहा ! क्या यह हिंसा अर्थात् खाहें अपने हाथ से लुझन हरे औ उसका गठ करें का काम करें उसका गुर करे या अन्य कोई परानु कितना वहा कप्ट उस औष को होता होगा ? औष को हर का ही दिसा कहाती है। विवेकसार पूछ संबत् १६३३ के साल में द्वेताम्परों में से दूरिया और हैंकि में से से हरूपारी आदि होगी निकले हैं। हुटिये जीग पायाणादि मूर्ति को गर्दी मानते और वे मान अपने को को मानि को मानि की हैं। हुटिये जीग पायाणादि मूर्ति को गर्दी मानते और वे माने स्तात को छोड़ सर्वत मुख पर पट्टी बांचे रहते हैं श्रीर करती आदि सी उप पुस्तक बांवते हैं है। स्वात को छोड़ सर्वत मुख पर पट्टी बांचे रहते हैं श्रीर करती आदि सी उप पुस्तक बांवते हैं श्री सुख पर पट्टी बांचन के कारण मुख पर पट्टी बांधने हैं काय समय नहीं । ( प्रत्न ) मुख पर पट्टी अवस्य प्राप्त वार्षित, क्यों ह और काय" क्यांत् जो वायु में स्थम शरीरवाले जीव रहते हैं हे मुख के शहर की उप्यता से मरते हैं करें

हो है परानु इसका बाहर के बाववयों के साथ उस समय सम्बन्ध न रहने से सुरा दुःच की मामि नहीं ा ६ परन्तु स्तरका बाहर के व्यवपया के साथ उस समय सम्बन्ध न रहन से सुर दूस का माप्त नह हर राकता बीर जैसे पैप या व्यावकल के हाक्टर लोग नहें की यस्तु सिला वा सु घा के रोगी पुरुष कर सकता चार जस पद्य या चामकल क डाक्टर लाग गरा का वस्तु ासला वा सु घा क रागा पुरुष के शरीर के अववनी की काटते वा चीरते हैं उसको उस समय कुछ भी दुःग विदित नहीं होता, वैसे ्वातात का कारत वा वास्त ह उसका उस समय कुछ भा दुःग (वादत नहा हाता, यस वादुकार कारया कान्य स्थावर शरीर वाले कीवों को हुस वा दुःख मान कभी नहीं हो सकता, जैसे ्युरुषि भाषा भाग्य स्थावर सराहर वाल जावा का छुरा वा दुःच ग्राप्त कथा नहा हा सकता. अस मुर्धित गाएी छुन्न दुःख की ग्राप्त नहीं हो सकता येसे वे वायुकाणाहि के जीव भी भागान मुर्दित होने १८५० भागा सुन्न दुःख का मान नहां हा सकता यस व वासुकामाद क जाव भा क्रायल भूग्यत होन से सुन्त दुःख को मान नहीं हो सकते फिर इनको धीवा से बचाने की बात सिन्द केसे हो सबनी है? प धुन दुन्य का मास गढ़ा हा सकत किर हनका गढ़ा स यदान का बात स्तद कस हा सबता है। व्य बनकी सुन्न दुन्त की मासि ही मन्यस नहीं होती तो बातुमानादि वहां हैसे युक्त हो सकते हैं। व्य बनका सुख जुन्त को माति हो प्रत्यस नहा होता ता श्रञ्जमानाद यहा कर पुनः हा सकत है। (मन्न) जह दे और हैं तो बनको सुख दुन्त क्यों नहीं होगा। (उत्तर) सुनो भोने भारते भारते। जह तुन (जन ) अह व आप घ ता इनका छुछ दुःस क्या गढा होगा । (जनर) छुना भाव सार्या 'बह तुम छुन्नि में होते हो तब तुम को छुछ दुःस ग्राप्त क्यों मही होते हैं छुए हुण की ग्राप्ति का टैत मिसक U3(n अ दात दात तुम का शुम्म प्रत्य प्राप्त प्राप्त क्या गहा दात । शुन्म गुन्म का प्रत्य प्राप्त का प्रत्य प्राप समयप्र प्रे, क्यों दम इसका उत्तर दे ब्राये हैं कि गया शुंभा के दास्प्रद सोग कहा को चीरते प्राप्ते धाराध्य है, ब्रामा हम इसका उत्तर द बाय है। क गगा छ वा क डाक्टर लाग सहा का धारत फाइन कीर कारते हैं अने डनको डुन्च विदेत नहीं होता दूसी प्रकार स्नतिसूर्विएन जीयों को छुरा हु सा करते. भार कादत है अस हनका चुन्छ। बाहत नहा हाता हता प्रकार झातमा बद्धा आवा का सुधा दुन करत. कर प्राप्त होते, क्योंकि वहां मासि होते का साधन कोई भी नहीं। ( प्रहा ) हती ! निकोंने क्यांद कर भात हार, क्यांक बहा ज्ञास हान का साधन काह था महा। ( प्रज्ञः ) दला ! ।मजांन क्यांत जितने हरे शावः, पात क्षीर कन्त्रमूल है उनको हम क्षीग नहीं पाते क्योंकि. निक्षीत में बहुन क्षीर ंकतन हर साथ, पात च्यार कन्त्रभूत ह उनका हम बाग भद्दा रातत क्यान निवास स बहुन च्यार कन्त्रभूत में चनत्त्र और हैं जो हम हमको कार्य तो उन जीयों को मारने चोर पीड़ा पहुँकाने से हम बोग प्रत्येश्वर म कानमा आहा है जा हम हमका जाव ता उम आहा का मारम कार पाड़ा पहुँचाम स हम बाग पाड़ी होजावें ((इसर) यह मुख्यारी वड़ी कविया की बात है, क्योंकि हरित शाक समें में और का प्रथम हाआप १। बचार ) यह हान्हारा बड़ा कायरम का बात छ, क्याक हास्त शाक, राज म जार का मारता मन को पीड़ा पहुँचभी क्योंकर मानते हो रिज्ञा तर तुमको पीड़ा मान होगी मत्त्रस नहीं सीचनी भारता भन का पाइ। पद्भना क्याकर आगत हा । अवा जर तुमका पाइ। आग हाना अत्यक्त नहां क्यान है जीर जी दीवाती है तो हमको भी दिश्तकाको, तुम् कभी न अग्यक्त देख वा हमको दिया सकोत । जर क आर का दायता छ ता इसका आ ाद्वल्यामा, तुम कमा ल प्रत्यस्त दल वा इसका हथा ग्रहणा । जब मृत्यस्त नहीं तो श्रञ्जयान, उपयान और कृत्यमान भी कभी नहीं ग्रह सकता, किर भी इस अरह केन्द्र नपरा नहां ता घडुमान, उपनान कार रूप्यामात था कमा नहां घट सकता, का जा हम करा देश हैं होते हैं वह इस बात का भी उच्चर है, क्योंकि जो सल्यन्त सम्बद्धार सहायुष्टीत को सामग्री है ्र आप है वह देश बात का आ उत्तर है, क्याक जा कायना आधकार सरामुनाम कार महानाम से इस है देशको सुख दुःख की मानि साममा नुग्हार नीचेंद्वरों की भी भूल विरित होभी है जिस्होंने नुमको भाव ए रनका श्रम ज्ञाम का माम मानना तुम्हार तायहरा का भा भूल ावादत होगा है । ताराल तुमका देती युक्ति कौर विद्याविद्य उपरेश किया है, भना जब घर का कम्म है तो इससे रहनेवाले कनम ्ता पुरायः कार विधानकत्त्व उपस्य क्या का है। सन् उपस्य का काल द ता करन विभाव कालक विभावर ही सकते हैं। जब बतान का बात हम देवाने हैं वी उसने रहनेवाने जीवों का कालकरी करी। निवार हो थकत हा अब कार्य का कारत हम देवन ह वा उसव रहनवाज आवा का कारा क्या नहीं दिलें यह मुख्यादी बाल बड़ी मूल की है। (महा) देवों ! तुम लोग विका उटल किये बच्चा पानी चीने ात पह त्राहारा बात बड़ा अल का हा। मता । दारा निम लाग विवा क्या विवा क्या पता पत हो बह बड़ा पाप करते हो, अले हम क्या वाशी चीत हैं देते तुम लोग भी विया करो। ( क्या ) वह भारत का पाप करता हो, जात हम अच्छ याना यात ह यात तुम लाग था । क्या करा है क्या है क्या । क्या करते हो तह वाली के आंक सन सन्ते ्रा पुरुषारा बात असमाल का छ। क्याक अब तुम पाना का अच्छा करता हा तह पाना का अव तक सरस मेरी कीर इनका सुरीर भी जल में रंभकर यह पानी सींतु के बार्क के तुस्य होने से बातों तुम करते कार भार वनका सरार मा जल म स्थवत यह पाना साथ क सक व सन्य हान पर साना सुम स्टब्स सरीरी का 'विज्ञाद" पीते ही इसमें सुम बहुं पाणी ही। कोर को ट्रांटा जल पीते हैं वे बरी, करोब, जन प्तराश का 'तज्ञव' पात दो दराम मुम बहु बावा दा। कार का रुएटा जल पात हु र वहां, करें के कर कर विश्व पाती विदेश तह बहुर में जाने ते कि जिसू कप्तता पात र अन्तर के साथ के जीव देहर निहल प्यत्न वाना विषया सव बद्द म जान साकावास् बण्यता याव र त्यास क साम्य व अप व पर निकास आहेते, जलकाय श्रीयो को द्वारा पुरात मात पूर्वोतः श्रीति सं नहीं हो सकता पुत्र दससे पाप विकास व्यव्या जावा का प्राप्त पुत्त प्राप्त प्रवास कात विकास के अपन का का कि सकता पुत्र इसका पार विकास की है। हो हो म मुझे होगा ( प्राप्त ) जैसे जाउराधि से वैसे बच्चमा पार जाब से बाहर और क्यों ज विकास करेंगे ? निर्देशमा ! (महा) असे आउरामि से बस बच्छा चार आहे से बाहर जाव करा ज (वह के केस्पा) है (बचर) हो निकल सी आते परानु अह ग्रेम ग्रुक के बाद्ध की बच्छा से और का सरना सावने हो सो (बतार) हा निकाल तो जात परानु मह तुम सुब क बापु का बच्छना का जाब का सरका सावन हो तो जात केण करने हो गुण्डारे सतापुत्तार जीव सर आवेंग का क्षत्रिक चौड़ा पावर निकर्ण करें, बनस कत केच करने हो हामारे सवापुत्तार जान सर जानना ना काथक पाना पावर स्वयनना कोर करते. गुरीए इस जात में रंथ जाउँन हसारे तुम कथिक वानी होने ना नहीं ? (मार) देस कपने हाल से क्यू उरार इस जल में रेथ जावेंग इसार गुम काशक वाजा हाग वा नहां। ( बाब ) इस कपने दीय से केस जल मही करने चीर न किसी पुरस्य की क्या जल करने की काला तेने हैं इसकिए इस की एए क्या ! वेत मही करने चीर न िसी पुरस्य का बच्च कार करन का कावा दन ह इस्त कर हम को रूप वह ( ( कपर) जो मुम्ब वच्च कर न लेने न चीने हो एकस्य बच्च करों करते हैं इस्तेंकर बस स्व के रूप वह के ( कपर) को मुम्ब वच्च कर न लेने न चीने हो एकस्य बच्च करों करते हैं इस्तेंकर बस स्व के स्वर्ण हुन (बत्तर) जो तुम बस्य जल न लेते न योग ता स्वारण बस्य क्या करता ! बस्त जल कल पान के भारते मुख ही हो मत्युत क्यिक पानी हो, क्योंकि जो तुम किसी एक एटरच को उन्न करते की कहते हो एक ती तुल कारात चन प्रदेश का प्रति के स्टब्स के कार्य है। इहते हैं कि व कार्य सामुजी किस के बर की कार्यट दस

अप्रिकी ज्वाला याहर निकल के बाहर के जीवों को दुःश नहीं वहुँचा सकती वैसे हम मुख्यही गंध के बायुको रोककर बाहर के जीवों को न्यून दुःख पहुंचाने वाले 🛢 । मुखपट्टी बांघने से बाहर है धायु के जीवों को पीट्रा नहीं पहुंचती और जैसे सामने ऋति जलता है उसको आहा हाथ रेने से का लगता है और वायु के जीव शरीरवाले होने से उनको पीड़ा अवश्य पहुंचती है (उत्तर)यह तुनारी पात लड्कपन की द्वी प्रथम तो देखो जहां खिद्र और श्रीतर के वायु का योग वाहर के वायु के सप महो तो यहां ऋष्रि जल ही नहीं सकता, जो इनको प्रत्यद्व देखना खाहो तो किसी कानूस में प्र जलाकर सव खिद्र यन्द करके देखो तो दीप उस समय बुक्त जायगा, जैसे पृथिषी पर रहनेवाले मतुष्परि प्राची याहर के वायु के योग के विवा नहीं जी सकते वैसे अग्नि भी नहीं जल सकता उर एक क्रोर ले कांग्निका देगरोका काय तो दूसरी क्रोर क्रिक देग से निकलेगा क्रोर डाय की काइ डाने हे मुख पर आंच न्यून लगती है परन्तु यह आंच हाथ पर अधिक लग रही है इसलिये नुनारी 🖽 ठीक नहीं। (प्रक्ष) इसको सब कोई जानता दें कि जब किसी वह अनुष्य से छोटा प्रमुख कार्य या निकट होकर बात कहता है तब मुख पर पहा वा हाय समाता है इसलिये कि मुख से पूर्व सुर्द या दुर्गन्थ उसको म लगे क्रीर जय पुरतक यांचता है तब अवस्य युक्त उद्गत उस गर गिर्ह हे बिह्न हो कर यह विगड़ जाता है इसलिये मुख पर पट्टी का बांधना झड़्हा है। ( बत्तर ) इससे वर सिख हुआ कि जीवरक्षार्थ मुख्यपटी वांधमा व्यर्थ है, जोर जब कोई बड़े मनुष्य से बात करता है त मुच पर द्वाय या परला रसिलये रखता है कि उस ग्रुप बात को दूसरा कोई न सुन लेडे, क्योंकि अ कोई मसिद्ध बात करता है तब कोई भी मुख पर हाय वा पत्ला नहीं घरता, रससे क्या विदेश होता है कि गुप्त बात के जिये यह बात है। इन्त्रभावनादि व करने से ग्रुप्तादि अवयवी से आवन दुगम्य निरुक्ता है स्त्रीर जब तुम किसी के पास वा कोई तुम्हारे पास बैठता होगा तो दिना दुगुर चे सारम क्या साना होगा है स्वाहि मुख के आहा हाथ वा परका हैने के प्रयोजन साम बहुत है उस बहुत मनुष्यों के सामने पुत्र बात करने में जी हाथ था परला वृत्र अवशास करते हैं होरे हार् के पंताने से बात भी पंता आप अपने में आ हाथ था परका न लगाया आप ता पुरारा आप ता स्वाप सी पंता आप ता प्रारा आप ता इसकियं नहीं लगान कि यहां तीसरा कोई सुनने वाला नहीं, जो वहां ही के उत्तर पुरु व ही हिस क्या होटी के करर पुत्र गिराना चाहिये हैं और उस युक्त से बच भी नहीं सकता, क्योंकि हम हुराव बात करें कीर बातु इमारी कीर से बुसरे की कीर जाता हो तो खुरम होकर उसके दारीर वर बातु के साथ कारें सु कर्या के पूरा का आर जाता है। ता सुरम होकर वरण अर्था के साथ कारें सु क्षत्र स्विति इसका दीव शिवता जीवता की बात है, क्योंकि जी मुझ की व्याप से बेंच ब्रारंत सा उनको पीड़ा पहुँचती हो तो पैशाख या ज्येष्ठ सहीते से सुर्यं की सहा उच्छती है। बालुकार के जीवों में से मार विमा एक भी न बच सके, सी बस उच्चता से भी वे भीव नहीं में सकते प्रश्नियं यह तुरागा शिक्षाल भूता है, क्योंकि को तुरगरे सीधिकर की पूर्ण विकास होते हो देशी अर्च करते करी करते हिंसी हैं पीड़ा अपने आतुरकार तीर्थकर भी पूरा विकास करते. के सन्त दिसमान हो, इसमें प्रमास:---

परवाद्यवान हा, वसन वमारापरवाद्यवानात्मुगमंत्रियिः ॥ साँग्रयक क्रव १ | मृत २०॥
अन रंग्नो इन्टियों का गांची विकारों के साथ सावश्य होना है तभी सुन वा दुःव की मृति
द्वार को इन्टियों का गांची विकारों के साथ सावश्य होना है तभी सुन वा दुःव की मृति
दों को होंगों है जैसे कीतर को नार्वीजदान, कार्य को कर वा कारों ने सुन्य श्याति को तत्ते
का कका जान करन वादि विकार को नार्वीजदान, कार्य को नार्वा को स्वयं विकारों के है तो
का करना, सन्य वादि विकार की शर्मा, विश्वस ने मान को साथ को स्वयं विकारों के है तो
कार्य कहीं हो सकार हमी जहार हम जीनों की भी व्यवस्था है। वेको ! अन मृत्य का और सिन
दहा से रहण है तम असको सुन्ध को मुक्त की मानि हुन्द भी नहीं होनी, क्योंकि वह सारीर है मौत

सुविधिताथ का १०० (सी) धमुषु का सरीर कीर २०००० (दो साल) पूर्व वर्ष का सामु। (१०) हीतलशाय का १० (शामे ) धमुत् का शारीर कीर १०००० (तक लाम ) पूर्व का आयु । (११) भेरांसमाय का co (फारसी) धतुषु का शरीर और ८४०००० (चीरासी लाग) वर्ष का कायु। (१२) बासुपुरंद रहामी बा ७० ( संसर ) धनुषु का शारीर और ७२०००० । बहसर लास ) वर्ष का हातु। (१६) विमलताच का ६० (साठ) अनुष का शरीर क्रीर ६०००००० (साठ सारा) वर्षी का भारा ! (१४) क्रमण्डमाच का ४० (चलास ) क्रमण का शरीर कीर ३०००००० (तीस साक्षा) वर्षी का कायु । (१६) भ्रमेनाथ का ४४ (पैतालीस) भ्रमुपों का शरीर और १००००० (दश लाग ) वर्षी का काम १ (१६ ) शाहितमाथ का ४० ( वासीस ) अनुवी का सुरीर और १०००० ( एक साख ) वर्ष का कायू। (१७) ब्रोधनाथ का ३४ (पॅतीस) धनुष का शरीर और १४००० (पंचानपं सहस्र) वर्षी भा भाषु । (१=) कामरसाथ का ३० (तीस ) धनुवों का छरीर और ८४००० ( खीरासी सहस्र ) वर्षी का बायु। (१६) प्रत्नीताच का २४ (पबीस) अनुवीं का सरीर और ४४००० (पश्चम सहस्र) वर्षों का ब्रायु । । २० ) मुतिसुबृत का २० ( बीस ) धनुवों का शहीर छोट २००० ( तीस सहस्र ) वर्षों का भाग । (६१) महिमाध का १४ (खोदद ) अनुयों का शरीर और १००० (यक सहस्र ) वर्ष का भार । (६२) विभिनाध का १० (वदा) धन्यों का शरीर और १००० (वक सहस्र) एवं का कायु। (२३) पार्यमाय का हु(मी) द्वाय का हारीर और (०० (सी) वर्ष का कायु। (२४) महाबीट स्वामी कत ७ ( सात ) द्वाध का गरीर और ७२ ( बहुचर ) वर्षों का आय । ये खीवीस तीर्यहर वैतियों के मन चलानेवाले आचार्य और गुरु है इन्हों को जैनी लोग परग्रेश्वर मानते हैं। छोर ये सब मीच को गए हैं, इसमें बुद्धिमान कोग विचार क्षेत्रें कि इतने बढ़े शरीर और इतना काय मन्य्यदेह का दीना कभी सहसब है । इस भगील में बहत ही घोड़े मनव्य बस सकते हैं । इनहीं जैनियों के गयोड़े केवर की क्रामिकी में एक लाल दश सहस्र कीर एक सहस्र वर्ष बाय का लिखा सो भी सम्भव नहीं हो सकता हो जिनियों का कथन सरस्य कैसे हो सकता है है अब और भी सनी, करपशाप्य पृष्ट ध-नाग-कत में प्राप्त की बरावर एक जिला कांगली पर घरकी (1)। कल्पशाच्य पर ३४-- यहावीर ने कांगड़े से पूर्वी की दबाई उससे शेपनाम करूर गया (१) । करवसाय यूछ ४६ -महावीर की सर्व में काटा रुधिर के बहुते इस निकास कीर बहु सर्व = वें स्वर्ग की गया (1)। करुएताध्य पूछ ४०-- प्रष्टावीर के पग पर सीर प्रशाह कीर पग म असे (1)। करवमाच्य पृष्ठ १६—छोडे से पात्र में जैंड बलाया (1)। व्यासार साग् १ प्रदास पुछ १४--शरीर के मैस को व उतारे और व खुक्रसावे। विवेकसार साग् १ पृष्ठ १४-जीनवों के एक दमसार साधु ने कोधित क्षेत्रर बहेगजनक एव पदकर एक शहर में साम नगाई। और महाबीर तीर्यहर का अतिबिय था। विवेकतार मा० १ पृष्ट १२० - राज की कावा क्षपरय मात्रनी व्यक्तिय । विदेशसार मा॰ १ वृष्ट «२७-वृक्त कीशा वेश्या में वाली में सरसी की देरी कमा उसके अपर पुता से हवाँ हुई हुई खड़ी कर उस पर अच्छे प्रकार बाच किया परन्तु सई पत में गकृते व पाई और सरसों की देरी विकारी नहीं (!!!)। साथवियेक पृष्ठ २२ -- इसी को छा येरवा के साथ एक स्पूलमृति में १२ वर्ष तक भीव विवासीर पकाल दीका लेकर सद्वाति की गया भीर कीशा ्या अर्थ स्थानुमान १६ वर्ष मा क्षेत्र के स्थान के स्थान के स्थान के स्थान के स्थान के प्राप्त के प्राप्त के स्थान के स् प्र १२ मा मा मा का में कर से निर्दाह, गुढ़ के शेकने, माता, पिता, कुलाचार्या, झातीय लीच और धर्मापरेश इन शः व रोकते से धर्म में स्पृतता होते से भर्त की द्वानि नहीं होती # (समीक्षक) बाद देखिये इनकी निष्या वार्ते ! एक मनुष्य आस के बरावर

तिये भरयेक गृहस्थ अपने २ घर में उच्या जल कर रखते हैं इसके पाप के भागी मुख्य तुम ही हो। दूसरा ऋधिक काष्ठ और ऋष्नि के बलने जलाने से भी ऊपर लिसे प्रमाणे रसोई रोती ग्रीर व्यापापित्र श्रधिक पापी कोर नरकमामी होते ही फिर जब तुम बच्च जल कराने के मुख्य निमित्त और तुन रण जल के पीने और उग्रहें के न पीने के उपदेश करने से तुम ही सुरुष पाप के मागी ही और जो तुमाप उपरेश मान कर ऐसी वातें करते हैं के भी पापी हैं। अब देखो ! कि तुम वड़ी अधिया में होते हो वा नहीं कि छोटे २ जीयों पर दया करनी और अन्य मत वालों की निन्दा, अनुपकार करना क्या पेड़ा पाप है ? जो तुम्हारे तीर्थ हरों का मत सचा होता तो सृष्टि में इतनी वर्षा निर्यों का चलना और इतन जल क्यों उत्पन्न ईज़र ने किया ? और सूर्य को सी उत्पन्न न करता क्योंकि इन में कोड़ान्कोड़ और तुम्हारे मतानुसार मरते ही होंगे जब वे विद्यमान ये और तुम जिनको ईश्वर मानते ही उन्होंने त्या कर सूर्य का ताप और मेम को यन्द क्यों क किया ? और पूर्वोक्त प्रकार से विना विद्यमान प्राविधी के हुन्त सुन्य की प्राप्ति कन्दम्लादि पदार्थों में रहनेवाले जीवों को नहीं होती, सर्वधा सब जीवों पर द्या करता भी दु:ख का कारण होता है, क्योंकि को तुम्हारे प्रतानुसार सब मनुष्य हो जावें, बोर हाजुओं हो हो। भी दुगड़ न देवे तो कितना वहा पाप खड़ा हो जाय है हसकिये दुष्टा को यधावत् दुगड़ देने और प्रोही के पालन फरने में दया और इससे विपरीत करने में दया क्षमारूप धर्म का नाग्र है। कितनैक जैनी लोग दुकान करते, उन व्यवद्वारों में भूठ वोलते, परावा धन मारते और दीनों को छलना सादि कुकर्म करते हैं उनके निवारण में विशेष उपरेश क्यों नहीं करते ! और मुखपट्टी बांधने आदि होंग में क्यों रहते हैं। अब तुम खेला चेली करते हो तब केग्रलुखन और बहुत दिवस मुखे रहने में पराये वा अपने आजा को पीड़ा दे और पीड़ा को प्राप्त होके दूसरों को दुःख देते और आत्महत्या अर्थात् आत्मा को दुःख है। याले होकर हिंसफ क्यों बनते हो है जब हाथी, योड़े, येल, ऊंट पर खढ़ने और मतुर्थों को मतूरी हरते में पाप जैनी लोग क्यों नहीं गिनते ! जब तुम्हारे देले उटपटांग वातों को सत्य नहीं हर सकते ही मुम्हारे तीर्यहर भी सत्य नहीं कर सकते, जब तुम कथा बांचते हो तब मार्ग में भोताओं दे और तुम्हरे मतालुसार जीय मरते ही होंगे इसलिये तुम इस पाप के मुख्य कारण क्यों होते हो । इस घोड़े कवन से बहुत समझ लेना कि उन जल, स्थल, वायु के स्थायरशरीर वाले कायन्त्रमृद्धित जीवों को दुःव वा सब कमी नहीं पहुंच सकता।।

सब जैनियों की कोर सी योज़ीक्षी क्रसम्भव क्या तिकते हैं सुनना चाहिये कोर वह सी यान सै रखना के अपने हाथ से साने ती क्षा का अनुव होता है कोर काल की संक्या ती ही पूर्व विक साये हैं दिसी ही समज़मा र सक्सार माग र पृष्ठ दिसा है। ती कि साने ही हो हो कि साम की राजसार माग र पृष्ठ दिस्त है। कि स्वा है। (1) अपनार्थ की अर्थर ४००० (पांसती) अनुव लग्धा कोर स्थंववाक ग्रायीर कीर प्रवच्चवाक आर्थ (दार का आप्त । (2) अर्थ विकास का अर्थर का आप्त । (2) अर्थ विकास का अर्थर का आप्त । (3) अर्थ वर्ष का आप्त । (4) अर्थन वर्ष का अर्था (दार का अपने पूर्व वर्ष का आप्त । (4) अर्थानन्त्र का २४० (साहे तीन सी) अनुव का अर्थर का अर्थर (साह साम ) पूर्व वर्ष का आप्त । (4) अर्थानन्त्र का २४० (साह तीन सी) अनुव का अर्थर का अर्थर का अर्थ (साह का अर्थ का अर्थर का अर्थ का अर्य का अर्थ का अर्य का अर्थ का अर्थ



पृथियी कभी दय सकती है। और अब शेषनाग ही नहीं तो कम्पेगा कीन ।। मला शरीर के क से दूध निकलना किसी ने महीं देखा, सिवाय इन्द्रजाल के दूसरी बात नहीं, उसको काटनेवाडा तो स्वर्ग में गया और महात्मा श्रीकृष्ण आदि तीसरे नरक को गय यह कितनी मिथ्या वात है। महाबीर के परा पर सीर पकाई तथ उसके परा जल क्यों न गये हैं।। मला छोटे से पात्र में कमी का सकता है । ॥ जो शरीर का मेल नहीं उतारते और खुजनाते होंगे वे दुर्गन्धरूप महानरक मे होंगे।। जिस साधु ने नगर अलाया उसकी दया और स्नाम कहाँ गई ! अप महावीर के संग है उसका पियत्र कारमा न हुआ तो ऋय महावीर के मरे पीछे उसके आश्रय से जैन लोग कभी प्रवि होंगे।। राजा की ऋ।हा माननी चाहिये परन्तु जैन स्रोग बनिये हैं इसिलये राजा से उरकर या लिस दी होगी ॥ कोशा वेश्या चाहे उसका शरीर कितना ही हलका हो तो भी सरसों की हैं। सुई खड़ी कर उसके ऊपर नाचना, सुई का न व्विद्ना और सरसों का न विवारना ब्रतीय मूठ नहीं क्या है ।। धर्म किसी को किसी बवस्था में भी न छोड़ना चाहिये चाहे कुछ भी हो जाय । भना क यक का दोता है यह नित्यमित ४०० अधार्की किस प्रकार दे सकता है। अब देसी ऐसी अस कहानी इनकी लिखें तो जैनियों के थोथे पोर्थों के सदय बहुत बढ़ जाय इसलिय अधिक नहीं वि अर्थात् घोड़ीसी इन जैनियों की वातें छोड़ के शेप सब मिथ्या जाल भरा है, देखिये:--दोसांस दोरावि पढमे । दुगुवा जवयं मिघाय ईसं मे । वारससांस वारसरावि । तत्यानि दिठ सप्ति रविको ॥ प्रकरण मा० ४ा संग्रहकी सुत्र ७७ ॥ जो जम्मूद्रीप लाख योजन अर्थात् ४ ( चार ) लाल कोश का लिखा है उनमें यह पहिला कहाता है, इसमें दो चन्द्र भीर दो सुर्व हैं और वैसे ही लवण समुद्र में उससे दुगुणे अर्घाद् ४ वर्ग

और अ सूर्य हैं तथा धातकीलगृड में बारइ चन्द्रमा और बारइ सूर्य हैं॥ और इनको तिगुण से खुलील होते हैं उनके साथ दो अम्बूदीय के और चार स्वयण समुद्र के मिलकर प्यालीत वर्ग भीर प्यालीस सूर्व कालोद्धि समुद्र में हैं, इसी प्रकार अगले २ द्वीप और समुद्रों में पूर्वीं पा को तिगुणा करें तो एकसी छुम्बीस होते हैं उनमें धातकीश्चर के वारह, लदण समुद्र के ४ (ब भीर जान्यूदीप के जो दो २ इसी रीति से निकाल कर १४४ (एकसी सदालीस) धन्द्र और स्त्यं पुरकरहीए में हैं, यह भी काचे मनुष्यक्षेत्र की यशना है वरन्तु जहां तक मनुष्य नहीं रहते हैं। बहुतसे सूर्य और बहुतसे चन्द्र हैं और को चिहने कर्ष पुरुक्तरहीय में बहुत चन्द्र और सूर्य है हिसर दी, पूर्वोक्त पकसी चवाबीस की तिमुखा करने से ६३२ क्रीर उनमें पूर्वोक्त कामृद्धीप के सन्द्रमा, वो स्टर्य, धार २ सवल समुद्र के कीर धारह २ धारकी खत्र ह वे कीर धालीस कालोर्श मिलाने से ४१२ सम्द्र तथा ४६२ सूर्य पुष्कर समुद्र में हैं, ये सब बातें श्रीजिनमद्रगणीयमध्य

बड़ी "संववर्षी" में तथा ' योवीसकरवृहक प्रवामा" मध्ये और "बन्द्रपन्नवि" तथा "स्रवाबि" म सिद्धान्तप्रभागों में इसी प्रकार कहा है ॥ (समीलक) अब सुनिय मुगील स्गोल के जानने पाली । सा मृतोब में एक प्रकार ४६२ (चारती बानवे) चौर हुतरे प्रकार चार्सवय चन्द्र भीर सूर्य जेनी लोग म है। ज्ञाप क्रोमी का बहुर मारव है कि वेदमतानुवार्था स्वयंसिद्धांताहि ज्योतिष् प्रन्यों से श्राप्यम से हैं। मुगोक्ष सगोत विदित हुए, जो कहीं जैन के महा अन्धर में होते तो जनमार अन्धर में रहते जैसे कि कांग बाजदल है। इन श्रविद्वानों को यह शहा हुई कि अध्युतीय में एक सूर्य क्रीर एक चर्छ है व

नहीं चत्रता, क्योंकि इतनी बड़ी वृधिवियों को तीस घड़ी में चन्द्र सुर्य की सामने, क्योंकि वृधिवी को सोन सुर्योदि है। मी बड़ी मानने हैं यही इनकी बड़ी मूळ है ॥

दो सप्ति दो रवि वंदी एगंदरियाळ सदिसंखाया । मैहंपयाहिशंता मारणमुखित रिझडंति ॥ प्रक्रिय व्याप्त । ४ वाम व क्रिक्स

मनुष्यलोक में चन्द्रमा और सुर्व की गंकि की संख्या कहते हैं, दो चन्द्रमा और हो सुर्व की पंकि ( थेकी ) है वे एक २ लाख बोजन अर्थात् चार लाख कीश के कांतर से बजत हैं, जैसे सूर्य की पंकि के बांतरे एक पंक्ति चन्द्र की है इसी प्रकार चन्द्रमा की पंक्ति के बांतर सूर्य की पंक्ति है, इसी रीति से चार पंक्ति हैं ने एक २ सन्द्रपंक्ति में ६६ सन्द्रमा और एक २ सूर्यपंक्ति में ६६ सूर्य हैं ने बारों पंक्ति जम्युद्वीप के मेरपर्यंत को घटिल्ला करती हुई मनुष्यक्षेत्र में परिश्रमण करती हैं अर्थात् जिस समय जम्मूडीप के मेह से चंक सर्व दक्षिण दिया में बिहरता उस समय दसरा सर्व बलर दिया है फिरता है, ऐसे ही लवल समूद्र की वक २ दिशा में दो २ जनने फिरते, धानकांश्वर के ६. कानोडिंब के २१, पुरक्तरार्क्ष के ३६, इस प्रकार सब विजाकर ६६ सूर्य दक्षिण दिशा और ६६ सूर्य क्रमर दिया में अपने २ जाम से फिरते हैं। और जब इन दोनों दिशा के सब सर्थ मिलाय जावें तो 132 गाउँ भीर ऐसे ही छासड २ में चन्द्रमा की दोनों दिशाओं की पंचित्यां मिलाई आयें तो १३२ अन्द्रमा मनचा-नोक में शास खतते हैं। इसी मकार चन्त्रमा के साथ नक्षत्रादि की भी एंनियां बहुनसी जानती । (समीशक ) चय देखी भाई । इस भूगोल में १३२ खुर्व और १६२ चन्द्रमा जीतयों के घर पर तपने होंगे, भला जो तपते होंगे तो वे जीने बेसे हैं है और रात्रि में भी शीत के आरे खेनी स्रोग सकस अने होंगे ! ऐसी असम्भय बान में भूगोल क्योल के न जाननेवाले प्रसने हैं कन्य नहीं। इब यक गर्य इस भूगोब के सहग्र धान्य अनेक भूगोलों को प्रकाशता है तब इस छोडे से भूगोल की क्या कथा कहनी हैं और जो पुरिवरी न सुमें और खुर्य पृथियी के वारों और सुमें तो कई एक वर्षों का दिन कीर रात होते। और सुमेंट दिना हिमालय के कुसरा कोई नहीं, यह सूर्य के सामवे बेरना है कि जैने कहें के सामने राई का दाना भी नहीं, इस बातों को जेमी लोग जब तक बसी मन में रहेंगे तब तक कही जान सकते किन्त सवा भाग्येर में रहेंगे।।

ममचयरण सहियामध्यंलोगं कुने निरवतेसं । सचयपउदमयाण वंबयग्रप्टेमदिगाँउ ॥

प्रकारण प्रा० ४ । संप्रदेश १ रे व

सम्बक्तारिक्ष सहित को नेवली वे बेबल शमुद्द्यात कवाचा वे शर्व बीव्ह राज्यकांक भागते ब्यागमारेख बारबं फिरेंगा। (समीक्षक) जैमी लोग १४ (बीरह) शत्य मानते 🖁 क्ष्मी के चीतृहर्षे की शिक्षा पर सर्वार्थसिश्चि विमान की भ्वता से उत्पर बोड़े हुर पर सिळशिला तथा रिध्व पात्रक का प्रशास पर सरवास स्थाप का पात्रका कर कार का है। पात्रका कर का है। पात्रका कर स्थाप के स्थाप है कि स्थ स्थाप को रिवर्ष करते हैं देशों के इस स्थाप के स्थाप करते हैं। कि स्थाप कर स्थाप कर स्थाप के स्थाप कर स्थाप के हुई है वे देश स्थाप में जाने हैं कोट काने सामामसंग्र से सर्वेष करते हैं। किसका प्रदेश होता है कर विशु महीं जी विशु महीं वह सर्वेष्ठ बेदलकानी कभी नहीं हो शकता, क्योंकि जिसका कामत दूकी ्यु पका जा प्रयुक्त पर पर सम्बद्ध स्थान काली, अलामी होता है, शर्वेष्यापी शर्यंत्र वेसा कार्या कहाँ हो सकता, जी जीवर्षों के तीर्थेंद्वर जीवकप कारव कारवक द्वीवार स्थित थे वे शर्थस्यापक सर्देश कर्यी कर ्राणा जा जात्रपा च राजक अस्ति होते होते हैं के स्वति होते हैं स्वति है स्वति है स्वति है स्वति है स्वति है स्व मानते नहीं कि किसमें सर्वड़ादि गुख बाधातथ्य घटने हैं ह

पदम्बरति पश्चिमाञ्च । तिगाव उद्योशते अदसेष्टं । हृष्टिम दुरावि स्थानहरू । सङ्गत सहेन्य

मागतल्य ॥ २४१ ॥ हर ९०६ छ। यहाँ महत्त्व्य को प्रकार के हैं १ एक वार्मक बूसरे को वार्म के विका अपन दूर क्रवर्रे वार्मक करन्त्व सत्यार्थं प्रकाशः

२१६

का उरहुए तीन पर्योपम का श्रायु जानना और तीन कोछ का ग्ररीर ॥ (समीचक) मना ठीन पर्तोष का श्रायु और तीन कोश के श्ररीरवाले मृतुष्य इस भूगोल में बहुत थोड़े समा सक्षें और फिर तीन पर्तो पम की श्रायु जेता कि पूर्व लिख आये हैं उतने समय तक जीवें तो वैसे ही उनके सन्तान मी तीन बोह के ग्ररीर वाले होने चाहियें उसे सुम्बई से ग्रह्म के और कलकत्ता पेसे ग्रहर में तीन वा नार मृत्व नियास कर सकते हैं, जो पेसा है तो जीनयों ने एक नगर में लायों मृतुष्य लिस हैं जो उनके परी का

नगर भी लाखों कोछों का चाहिये तो सब भूगोल में वैसा एक नगर मी न वस संदे । पण्या ललरक्षयोगस्य । विस्कृमा सिद्धिशिलफलिहविमला । तटुवरि गनोपसेंत लोगनो तष्छ सिद्धिद्धि ।। २४⊏ ।।

जो सर्वायंसिकि विमान की च्या से ऊपर १२ योजन सिद्धिणा है वह वाहना और तींगा जीर पोलपन ४४ (पैतालीस) साल योजन प्रमाण है यह सब धवला अर्जुन हुयर्पप्र एन्हिंड के समान निर्मेल सिद्धिग्रिका को सिक्षमुमि है इसको कोर्ट 'ईयल्य' ''प्रागमा' ऐसा नाम करते हैं यह समान निर्मेल सिद्धिग्रिका को सिक्षमुमि है इसको कोर्ट 'ईयल्य' ''प्रागमा' ऐसा नाम करते हैं यह स्पार्य के पत्न हो थुन जानता है, या सिद्धिणा सवार्य माय में आठ योजन स्पूल है वहां से ४ दिशा कोर ४ उपिरशा में घटती २ प्रवर्ध के स्वार्थ माय में आठ योजन स्पार्थ के स्वर्ध ए दिशा कीर ४ उपिरशा में घटती २ प्रवर्ध के स्वर्ध प्राप्त माय में अपनि देश सिद्धिग्रिका की स्वर्ध माय में आठ योजन को कार पर ए स्वर्ध को स्वर्ध माय स्वर्ध सिद्ध दिशा की स्वर्ध स्वर्ध स्वर्ध स्वर्ध स्वर्ध माय स्वर्ध सिद्ध दिशान की च्या के ऊपर ४४ (पंतालीस) लाल योजन की शिव अर्थात् वाहें पैसी अपन्न की स्वर्ध के उपन्य ४ (पंतालीस) लाल योजन की शिव अर्थात् वाहें पैसी अपन्न की स्वर्ध के उपन्य अर्थ स्वर्ध स्वर्ध है स्वर्ध स्वर्य स्वर्ध स्वर्ध स्वर्ध स्वर्ध स्वर्ध स्वर्ध स्व

वितिचवरिं दिस सर्रेस । चार सनोप्यगृति कोस्य उक्तेसं जोयग्रसहस पर्गिदिय । उर्दे पुष्ट नि वितेसंत ॥ प्रकरण॰ भा॰ ४ । संप्रदूष॰ २६७ ॥

सामान्ययन से प्रेकेन्द्रिय का ग्रारी १ सहस्र योजन के ग्रारीयाला जरहर जानता हीर दे दिन्द्रयशंल की ग्राहादि का ग्रारीर १२ योजन का जानना कीर चतुरिन्द्रिय कामरादि का ग्रारीर ४ की का स्रीर पन्येन्द्रिय एक सहस्र योजन कर्यात् ४ सहस्र कोग्र के ग्रारीयशं जानना । (सर्गाहर । चार २ सहस्र कोग्र के प्रमान्याले ग्रारीरधारी हो तो भूगोल ही तो चहुत योहे महुप्य कार्यात सेवर्ग मनुप्यों से भूगोल दस प्रस्काय किसी को चलने की जाक भी न रहे फिर वे जैतियों से दृते के दिकाना और मार्ग पुष्टे कोर जो स्म्होंने लिखा है तो अपने घर में रख ले परनु चार सहस्र कोग्र के ग्रारीर याले को नियसार्थ कोई स्वय के लिये २२ (बचीस) शहस्र कोग्र का घर तो पादिंग, येत व पर के पनाने में जीनियों का सब धन चुक जाय तो ग्री पर क बन सके, दिने बड़े आह सहस्र कोग्र की दुस बनाने में जीनियों का सब धन चुक जाय तो ग्री पर क बन सके, दिने बड़े आह सहस्र कोग्र की

कर सकता रससिये पैसी बार्वे निष्णा हुआ करती हैं। वे पूजा पद्में विद्रुप रिज्ञाचे बहुति सब्बेवि। तेहकिक असंखे। सुदूपे खम्मे परिपेर्श प्रकाराण माण ४। लापुर्वेव। समानुष्रकरण कृष्ण ४॥

प्रशेष पण अंपन में स्वापन करता है। व हा जीरस बीर उतना गहिंग कुछ है। पूर्वील पण अंगुल लोम के अगरों से ४ कीज का चौरस बीर उतना गहिंग कुछ है। श्रीतुव प्रभाग लोम का अगर सब जिल के बीर काच सत्तावन सहस्य पक्सी वायन होते हैं। ही क्षत्रिक से स्विक (३३०, ७६२१०४, २४६४९३४, ४२१४९६०, ४७४३६००, ०००००००) तेनीत होते होंदी, वात लाक बासठ इत्तार वक्कसी चार को बुक्तोष्टी, चीवीस लाग वेंसठ इत्तार छु:सी पच्चीस तने को दाठोष्ट्री तथा प्यालीस लाक जयीस इत्तार मीसी साठ इतने को बुक्तोष्ट्री तथा सत्तानवे लाक देगन हतार कोर एत्सी को बुक्तोष्ट्री, इतनी बाहला थन योजन पट्टायम में सर्व स्पृत्त रोग स्वयूव की पंत्रत होने यह अर्थ में संच्यात काला होता है, जूयों कर कहीन मध्य के अर्थ स्वयंत लग्न कर मन से करने तथ करें यात स्वयः रोमाणु होनें ॥ (समीएक) अब देशिये। इनकी विनती की रीति, यक अंगुल ममाणु लोम के विनते स्वयूव किये यह कभी किसी की विगती में आ सकते हैं। जीर उसके उपरात्त मन से अर्थक्य नयह करने से इससे यह भी सिद्ध होता है कि पूर्वोक स्वयूब हाय से किये होंगे जब हाय से न होसते। वह मन से बिटो, भला यह बान कभी सम्बद्ध शक्ती है कि एक्क अंगुल रोग के असंस्व पायह होसकें।

जंब्दीपपमार्थं गुलजोयाखलरक बद्दविरकंगी । लबखाईयालेसा । बलवा मादुगुखदुगुखाय ॥

कुरुमध्युलसी सहसा । ख्रेषेवन्तनरहे उपह विजयं । दोदो महानईउ । चतुदस सहसा उपनेय ॥ मरुखरत्ना० मा० ४ । लुप्रुचेत्रसमा० छ० ६३ ॥

मुगील में क्योंकर समा सकते हैं ! इससे वह बात केवस मिच्या है ॥

कुरुरोत्र में ८४ (कीरासी ) सहस्र नदी हैं ॥ (समीचक ) भना कुरुषेत्र बहुत दीटा वेग्र है बसकी न देवकर एक मिध्या बात लिखने में इनको कजा भी न कार्र ॥

यद्वचरा उताउ । इगेग सिंहासखाड अध्युव्यं । चत्र सु वितास निमासख, दिसि भवनिष्, मजाणं होई ॥ प्रकरण्यत्नाकर भा॰ । लचुचेत्रसमा० ४ । द्य० ११६ ॥

उस शिका के विशेष दक्षिण और उक्य दिया में दक्ष र विशासन माना वाहिये, उन शिकाओं के मान क्षिय दिया दिया में अधिवाय के कावका, उक्ष रिकार में अधिवाय के कावका स्थार हिए में अधिवाय के कावका स्थार के अधिवाय के कावका स्थार कि कर में सिहा को पर विशेष हैं के अधिवास के क्षेत्र के काविकार के कावकार के कि शिका को, देशे कि सिहा की शिका को, देशे कि सिहा की शिका को, देशे कि सिहा की शिका को हो की सिहा की

हति श्रीतह्यानन्द्रस्यवानानानानानान्त्रः स्वतानान्त्रात्त्रः सामुक्तासः सम्पूर्णः ॥ १२ ॥

# ग्रनुभूमिका (३)

#### 000

जो यह वाइवल का मत दे यह देवल ईसाहयों का दे सो नहीं किन्तु इससे यहदी बारि मी गृदीत होते हैं, जो यहां १३ (तेरहवें) समुल्लास में ईसाई मत के विषय में लिखा है इसका यही स्रभिमाय है कि स्नात्रकल बाइवल के बत के ईसाई मुख्य हो रहे हैं स्नीर बहुदी सादि गीय हैं, मुख के महरा से गोण का महरा हो जाता है इससे यहदियों का भी प्रहल समझ लीजिये, इनका जो विषय वह तिथा है सो केवल पाइयल में से कि जिसकी ईसाई और यहदी आदि सब मानते हैं और इसी पुत्रक को अपने धर्म का मुलकारण सममते हैं। इस पुस्तक के मापान्तर बहुत से हुए हैं जो कि इनके ल में बड़े २ पादरी है उन्होंने किये हैं उनमें से देवनागरी वा संस्कृत आपान्तर देखकर मुसकी बारण में यहुतसी ग्रह्वा हुई हैं उनमें से कुछ योड़ीसी इस १३ (तरहवें) समुल्लास में सब के दिवारा लियों हैं, यह सेख नेवल सत्य की गृद्धि और असत्य के द्वास होने के लिये है न कि किसी की डुंग देने वा द्वानि करने अथवा मिष्या दोय लगाने के अर्थ। इसका अभिनाय उत्तर लेख में हर कोई समभ लेंगे कि यह पुस्तक कैसा है और इनका मत मी कैसा है। इस सेल से यही प्रयोजन है कि स मनुष्यमात्र को देखना सुनना लिखना झादि करना सहत्र होगा और पत्ती प्रतिपत्ती होके दिवार इर हैंसाई मत का आग्दोलन सब कोई कर सकेंगे, इससे एक यह प्रयोजन सिख होगा कि मतुर्यों को धर्मविषयक हान बढ़कर वथायोग्य सत्याऽसत्य मत और कर्चम्याऽकर्सम्य कर्मसम्बन्धी विषय विहिन होकर सत्य ग्रीर कर्चध्यकर्म का स्वीकार, असत्य ग्रीर श्रकर्णव्यक्तमें का परित्याग करना सहका है हो सकेगा। स्व मनुष्यों को उचित है कि सब के मतबिययक पुस्तकों को देश समसकर कुछ समा या असम्मति देवें या जिलें नहीं तो सुना करें, क्योंकि जैसे पहने से परिवत होता है रीत सुनने द बहुभूत होता है। यदि थोता दूसरे को नहीं समस्रा सके तथापि क्राप स्वयं तो समस्र ही झाता है। कोहे पद्मपातकर यानाकड़ होके देखते हैं उनको म अपने और न पराये गुण दोष विदेत हो सहते हैं। मनुष्य का भ्रारमा यथायोग्य सत्यासत्य के निर्वय करने का सामर्थ्य रकता है जितना अपना पहित शुत है उतना निरुचय कर सकता है, यदि एक मत बाले दूसरे मत बाले के विवर्ष की आने और क्षत्य न आने हो यथायत् संयाद नहीं हो सकता किन्तु अद्यान किसी अनुरूप वाहे में विर अते हैं पैसा न हो इसकिये इस प्रत्य में प्रचरित सब मतों का विषय घोड़ा र लिला है, रवने ही से हैं। विषयों में अनुमान कर सकता है कि वे सच्चे हैं वा भूद्रे, जो र सर्वमान्य सत्य विषय हैं वे तो सा यक्त हैं क्रमहा मुठे विषयों में होता है। क्रयवा एक सचा और दूसरा भूठा हो तो मी हुई है। सा विवाद चलता है। यदि वादीमितवादी सत्यासत्य निकाय के लिये वादमितवाद करें तो अवर्ष हो अन्य १ अन्य विकास हो जाय । अब मैं इस १३ वें समुस्लास में ईसाईमत विषयक धोड़ासा लिखकर सबके सम्मुख साजि करता है विचारिय कि बसा है।

मह इसके जाते इसाइयों के मत विपन्न में जिल्लते हैं जिससे सब की विदिश हो मान कि संव इसक साम इसाइया क मता वचव मालवात है। असस सब का । वादत होगाय कि तिको मत निरोष स्थीर इसकी बाइबल पुस्तक ईश्वरहत है वा नहीं प्रियम बाइबल के तीरेंग का विषय लिखा जाता है:-

भारता हु:---रे---बारंस में बैरेंक्ट ने बाकास कोर पृथियों को एका बीर पृथियों पेडोंक बीर सभी थी। झीर गरिताह पर क्षात्रियाता या कोर हैयर का जात्या जात के उत्तर क्षेत्रता था। वर्ष रा कार ध्या था। कार पर आव्यवादा था कार रेश्वर का आव्या जल क ऊपर बालता था ॥ पव (। कापक १।२॥ समीक्षक - बारस्म बिसको कहते हो १ (समा) शिष्टि के प्रथमीव्यक्ति को।(समीक्षक) समायकः व्यापकः व्यापकः कहत हा । । इलाइ । रहार क अधमाव्याच का । । स्वाद्यकः व्यापके व्यापकः । । स्वाद्यकः व्यापकः । । स्वाद्यकः व्यापकः । । स्वाद्यकः । ा पह धार अध्य द्वर इसक पूर कथा नहां द्वर था : ( रेसार ) इस नहां आगत द्वर था वा नहां, श्रियद आते ! (समीयक) जब नहीं आनते तो इस युस्तक पर विश्वास क्यों किया कि जिल्लों समेह भ्यत जात ।। समाधक । जब नहां जानत ता इस पुस्तक पर ।यम्वास कथा ।कथा ।क ।जसस सम्बद्ध हा निवारण नहीं हो सकता है और इसी के अरोस सोगों को उपरेश कर इस सम्देह से अरे हुए मत में ा । गयारण नहा हा सकता । भार हसा क सरास लागा का उपाय कर हस सम्दर स सर हम सत स क्यों कराते हो । भीर किस्तार्थेह सर्वयहानियारक वेरमत को स्पीकार क्यों नहीं करते । यह तुम ्था फक्षात है। काट ामःसम्बद्ध समयग्रह्मानपारक पहाल का स्वाकार क्या नहीं करता जब तम स्वाद की पृष्टि का हाल नहीं जानते नो देसर को बेसे जानते होते ! काकाश किसकी मानते हो ! र वाद का दाष का दाल महा आमत ता इस्तर का कल जानत हारा काकारा किसका मानत हार (स्तार) तील कीर ऊपर को ! (समीहकः) चील की अत्यक्ति किस अकार हुई, क्योंकि यह विश्व भार माराद्धका द कार कुभर नाथ प्रकला द। जन काकार प्रा रहना दा तन पाल कार कारास्त भारत मही में मही या तो हैम्बर आगर का कारण और औन कहां रहते से है निमा कारास के कोई भाषा आ नहां या ता रम्बर जम्म का कारण कार आव कहा रहत है। वना कारण के कार रहार्य दियत नहीं ही सकता स्वितिते तुम्हारी बाहण्य का कथन युक्त नहीं। रंखर देशीस असका हान ्राय मध्यत नहा हा सकता इसामय तुम्हारा बाह्यत का करान शुक्त नहा । इन्यर यहान, उत्तर-। बान कर्त वेडील होता है वा सब डोलबाला ? (हताई) डोलयाना होता है। (सहोपका) नी यहा हम्यर ण्ड पदाल दाता र वा त्यव हालवाला ! ( हताह ) हालवाला हाता छ । एत्साधक / ता पहा हक्त की बनाई प्रीयपी वेहील ची पेता क्यों लिखा ! ( ईताई ) बेहील का क्यर्य यह दे कि ऊंची भीची ची को बनाह श्वायमा बहाल था यहा क्या । श्वामा । (इलाह ) बहाल का कथ यह है। के उसा नावा था। इसाह मही थी। (सभीसक ) फिर बराहर किसने की शिर क्या कछ थी उसी नीवी नहीं है। पेपार नहां था। (समायक) फिर बरावर किसन का । आर क्या अब आ अब। नाथा नहां हा स्तिनियु रेसर का काम वेडील नहीं हो सकता, क्योंकि यह सर्वेख हैं. उसके काम से ह मूल न गृह्व भावन रहार वा कास पहाल महा हा सकता, क्याक वह सबक राजस्य काम व व स्व म क्या हो। हों हो सकती है। बोर बारबल में ईम्बर की स्ट्रीय देहील लिखी स्सलित यह पुस्तक रीमरहत मही भा हा तकतो है। योर बाहबल म हमार का छाए पहाल ालका हसालव वह पुस्तक हमाहत महो सकता है। मपम हैमार की जामा क्या वहार्य है। (हैताई) चैतन। (समीएक) वह साहत महो हा है। सपत हमर को काम्या क्या पहाय है। (इसाह) बतन। (स्ताएक) वह साकार है तिराकार तथा व्यापक है वा एकरेगी! (इसाह) त्यापकार केतन कोर व्यापक है परमु हिसी ानराकार तथा स्वापक है वा पक्रदशा। (इसाह) । तराकार ध्वत कार ध्यापक है परानु किसी ह संबाह पर्यंत, थीया कासमान कादि स्थामों में विशेष करके रहता है। (ससीचक) में निराकार े संताई परेंद्र, थोपा श्रासनाम श्राहे स्थाना म ।वराष करक रहता छ । (संप्रात्तकः) जो निराकार वो दसको किसने देवार्र श्रोट प्यापक का जल पर बोलमा कभी नहीं हो संस्ता, भ्रमा जब रैसर का है। बहाको किसने देवा बोर ध्यापक का जल पर बालना कथा नहां हा सकता, यहा जह देसर का मा जल पर बोलता या तह कैपर कहां या है हससे यही हिन्दू होता है कि देखर का गरीर कही मा जल पर कोलता था सब हेम्पर कहा था। इसले यहा सिन्द हाता है कि हम्बर का ग्रारीट करों व हिंदत होगा क्रम्या क्रम्मे कुछ कामा के एक उक्केंद्र को जल पर जुलाया होगा, को देला है शे व रिशत होगा स्थायन क्रपने उन्हें सामान करके इकन का जल पर उत्थायन होगा, जा दस्त है सो स्वीर सर्वत कभी नहीं हो सकता, जो विश्व नहीं भी जातत की रखना भारण पावन कीर जीती है कोर सर्वत कमी नहीं हो सकता, जा विश्व नहां का जात का बचना धारत पालन कोर जीवों के की व्यवस्था या जलव कमी नहीं कर सकता, क्योंकि किस प्रार्थ का व्यवस्था स्था कर सकता, क्योंकि किस प्रार्थ का व्यवस्थ सकरें की कार्य है। को व्यवस्था वा प्रस्तप कती नहां कर शकता, क्याक ।क्रस प्रश्न का श्वक्रप यक्स्यो उसके ग्राप्त स्वमाय भी पक्षेत्री होते हे जो देशा है तो वह रेथर कहीं हो सकता, क्योंकि रेसर सर्वेद्धाएस, ीण कार्र स्वतावयुक्त, सांधदानस्त्वक्रप, ।नाव, ग्राट, बुज, सुक्तस्वताब, कार्या कि वेदों में कहा है उसी को मानो ग्रामी गुनहास कस्याण होगा क्रस्वण बही ॥ १॥

२-- चरेर ईश्वर ने कहा कि ब्रीजयाला होने और व्यायाला होनाया ॥ और ईश्वर ने उकि क कर के ब्रह्म है। एरें हा ब्राव दे। ४॥

सर्वे क्या कर है पर की बार बहुक्य बिखयाले ने सुन ली है जो सुनी हो वो इस समय मी ह भेर १ र भेर ६ - रक स इक्पी दुम्हारी बात क्यों नहीं सुनता ! प्रकाश जब होता है यह कभी किसी राज नह ' पुन सकल कर कर देखर ने उजियाने की देखा तभी जाना कि उजियाला प्रव्हा है। परिते अवस्थ धर के अन्दर्भ हे रेम हरे हेमकर बद्धा क्यों कहता है जो नहीं जानता था तो वह हथर ही हा १स. केरे अन्यपरे शर्म प्रेंबरोज करेर उसमें कहा हुआ ईश्वर सर्वत वहीं है ॥ २॥

३~ १ रे १ ६ र दे इप कि दानियों के मध्य में आकाश होते और पानियों की पानियों किया करे कर देवर वे अन्य दा को बनाया और बाकाश के मीचे के पानियों को आकार के अन ो सामि की देश के विवर और ऐसा होगया । और ईखर ने जाकाश की स्थर्ग कहा और सांस भी हेंगा ( १००३) हिंद दूसर ११ वर्त है । वह वे १० १ = ११

ंतरीय कर-इन्त अस्तरण करेंद कता ने भी देश्यर की बात सुन ली । और जो जल के दीय ्राता । रेक्स के अब रहता ही कहां ? प्रथम आयत में आकाश को खजा था पूरा आकाश क क्षेत्र के अक्षा स्था कहा तो यह सर्वन्यापक है इसिलिये सर्वत्र न्या हुआ कि कार के निवा में दे कहाना प्रवर्ष है। अब सूर्य उत्पन्न ही नहीं हुआ था तो पुन दिन और रात प्रव में किए किए दिलाई है है इसे बार शायतों में घरी हैं।। है।

एक किंद के कहा कि इस काइम की अपने स्वकृत में अपने समात पनार्थे।। तह हैंबर कार में पूर्व किता है अपने किया कारी उसे ईश्वर के स्वक्रप में उत्पन्न किया उसने उन्हें वर के के वर्ष कर कर कि दिला है के कि सारीय विचा ।। वर्ष है। बान रहे। रूप। रूप।

कारी के कर के दे दे पूर्व के दे किर ने अपने स्पत्त में बनाया की देश्वर का स्पत्त पवित्र बार स्वतारं के मान्याह के हैं में मुंदिक है अपने सहरा बादम क्यों नहीं हुआ। में नहीं हुआ तो उसके स्वरूप रिक्रिक के अपने के के का कि कि के कि की है दिसर में आपने स्वरूप ही को उत्पत्ति वाला किया पुन स क्रा प्रेम्ट वर्ष के के के के कर्ष के कर्ष कहा से किया ! ( इसाई ) मही से बनाया । (समीएक) मही कर से कार " हें कर दे कर्त करी कामर्थ से । (समीशक ) ईसर का सामर्थ समी है सा बड़ी है ( देखें ) के कारे हैं। दे कर के हैं ) जब बाबादि है जात का कारण समातत प्रव किर क्रमान से मान करी अपने ही है। हींग्री विकि के पूर्व हैंग्यर के दिला कोई वस्तु नहीं थी। (स्विक्ता को बहाँ थी तो बह अवक् कहां के इसे हैं और ईम्बर का सामध्ये द्वार है या गुण ! जो प्र है हो देवर से दिस दूसरा एरावें था बोर जे से दृश्य कभी नहीं वन सकता जैसे इर में स के मारे किए के किए कर है मार का का मान u बना होतर े ईश्वर के सहय ग्रंक कि ईश्वर से मही # 17 state lation \$ yet start like s of की अधि the gard sick of outs see f sind दना का भीतर का Sent links & god of girl by side my

W. 78

المراجعة المحاسبين

रणीं करानुं की। इस काम्या को लिये कारते कारता था क्षयते रक्षण । कोण प्रथ वार्य के प्रथम से तीपन के ऐहं की बस्ते चुर्न के क्षाण का पेड़ धूसि से कारण ? एवं २ । चा० ३ 🚊 ४ ॥

सारी एक -- अब हैकर के बार्च में काड़ी बमाक कारने बावन का रकता तब हैआर नहीं रिका का कि बारको पुना मार्ग की निकासका वर्षमा कि की कर होता है सादन को पूसी देरे बहाया ती रिका का बरवाय नहीं हुआ। चीर को है तो हैक्या ही पूसी से बता होता ' जब दाके नामूनों ने देश्या के साम मुन्ता को यह करात है कम का बवाद का का निकार के निकार का रोवर का मार्ग के स्वकृत के ली का, को या है तो खादम सीत हैक्या वाच के दुस्त भीर जो एक से हैं तो बादम के सहस्य जाम, नित्त क्या, को या है तो खादम सीत है बहुत की आते, किए वह देशन का बावित हो सकता है दिस्तियों कि लोगों के बहुत की का स्वाप की सार्ग हिन्द की की का बावना की हिन्द कर नितार की ही हा आता.

% —कोट परदेशकर देशका में कादम की बड़ी भीद में बाला मोट बढ़ सोगाग तह उसकी उसकी मिन्दियों है हो पढ़ा पहला रिकाली कोट बसकी साहित साहत प्रदा पिया मोट वर्डमध्य होत्रव है आहम भी इस बसकी से बट काड़ी कुसीद कीट वो मानुस से पास साहता। पार्ट में पास नहीं हो। से 11

सतीहरून — जो है कार वे बाहब को पूजी से बनाया तो कलवी की को पूजी से क्यों नहीं है गए। " कीर जो सारी को बूट्टी से बनाया तो काइक को बूट्टी से क्यों नहीं बताया? ' कोर जेसे जर से विश्वाल के नारी नाम दूका तो लारी से तर नाम को होना कारिये कोर करने परस्य दे गई है की वे ताय पुरूष देव कार देसे पुरूष के साय की भी जेस करें। हेकी विद्वाल कोगी! है अप की कैसी सारिया क्योंत्त (पितास्त्र)" विश्वालयी दें! ' कोर काइम की यक पसकी निकाल कर नारी बनाई तो त्यर कुपारी की यक पस्तरों कम क्यों नहीं होती! ' कोर की के व्यस्ति वेच्य पसकी होतीकारिये, क्योंकि के एक्य पसली से वती दें, क्या किस सामारी से सक जात्त बनाय कास सामारी से की का वर्गर नहीं वेच स्थाल कर? इस्तेंक्षेत्र वह बाहब्स कर बुरियाम व्यस्तिकार से विद्या है। तह ब

3--- अन सर्प अति के हर यक चतु से जिसे परमेश्वर है भार ने बनावा या पूर्व या और उसने की से कहा क्या तिर्वत है कि है कि हुत हस वर्षा के हर यह पेट्ट से न बाता !! और की ते संगे के बहा कि सि हुत हस वर्षा के हर से न बाता !! और की ते संगे के बहा कि सम तो हम कर ते हैं कि हुत हस वर्षा के हर से न बाता !! और की ते संगे के कि से हम ते हम की ते हम ते हम के हम की ते हम के कि से कि से हम ते हम ते हम की ते हम की ते हम की ते हम ते हम

२-धीर ईश्वर ने कहा कि उज्जियाला होने कीर उज्जियाला होगया ॥ बीर ईश्वर वे शिर्फ

को हेका कि क्षम्या है।। यर्व १ । आ० ३ । ४ ॥ समीदाक-क्या ईम्बर की बात जड़कर उजियाने ने सुन की है जो सुनी हो तो इस सरवधी एर्व कोर हीय कप्रि का प्रकाश हमारी तुम्हारी बात क्यों यही सुनता है प्रकाश जड़ होता है यह कमी हिसी है

बात नहीं सुन सकता, क्या अब ईश्वद ने उजियाते की देश तभी जाना कि डीवगांका प्रसार है (दीने में करना था, जो अतता होता तो देशकर जब्दा क्यों कहता है जो नहीं जानता था तो या रिवर है में हम्मीक्ष नामग्री कारक रेजरोज की राज्ये

हमिलिये तुम्हारी बाहबल हैंभ्यरोक कीर उसमें कहा हुआ हैंशर सर्थंड नहीं है।। २।। ३ — धीर हैंश्वर ने कहा कि पानियों के सच्य में आकाश होने और पानियों को वादियों में विभाग करें तह हैंश्वर ने काकाश को बनाया और आकाश के नीये के पानियों को आकाश के दर्श

के प्रानित के विकास किया और देसा होगया। और हेशर ने बाकाश की स्वर्ग कहा और शीव के विदाय हुमा। दिन हुमा। वर्ष है। बाठ है। ७१ द्रा हो। ॥

ममीत्रक-चया बाकाश कीर जल ने भी ईम्बर की बात शुन ली है और जो उन्न के देंच हैं काबाग न होता तो जन रहता ही कहा जियम कावत में आशास को एका था दुन बाहार ही करून रुपये हुका। को बाकास स्वयं कहा तो यह सर्पयापक है दस्तिये सर्पय स्वां हुआ है। इस्त को रुपये है यह कहना रुपये हैं। जन स्वां अपना ही नहीं हुया था तो पुन दिन और सा वर्ष से हेंगर रेपी क्षतरस्व बातें आगे की बागनों में भरी हैं।। है।

च-- कर ईजर है जहां कि हम आपना संभर हो। या।
च-- कर ईजर है जहां कि हम आपन रही आपने रहमार बनायें। तर्र हैना
के अपन को काने रवका में राग्ध किया करते हमें हैग्यर के रणकार में उगया किया अपने रहे स् कोर तथी करते । कोर ईजर में उग्ने आशीव दिया। या परे रू। आप देश । देश । या। सर्पाणक -- वर्षि कान्य को ईग्यर में खारी स्वयत में बनाया तो हैग्यर का रवकी गरित के

शक्त के बनाइ बना ना है जर बानाव के शहेश क्यांत्रव होता बाहिय 11 थ 11 र-नव्य बन्मियन है बन से श्लीत की शृक्ष के खानत को बनाया बीन वर्मात बाहत है है हैं को जानने कुल्या की काराय कीवारा काल हुका 11 और वर्गाश्चार हैजार है कहन है हुई में पूर्व 14 गरी समाई और इस ब्राइम को क्षित्रे इसने बनाया था उसमें रक्षा ॥ और उस बारी के मध्य में जीवन का ऐंड़ और प्रक्षे चुरे के ब्रान का ऐंड़ भूमि से बनाया ॥ पर्य २ । आ० ७ । ⊏ । ३ ॥

समीएक — जब देखर के अदन में बाढ़ी बनाकर उसमें आदम को रक्सा तब देखर नहीं मनता था कि दसकी पुन. यहां से मिकाकला पड़ेगा हैं जोर जब देखर ने आदम को भूजी से बनाया तो रेखर का स्वरूप नहीं हुआ ओर जो है तो हैंचर की भूजी से बना होगा है जब उसके नशुनों में देखर ने आस सूकता तो यह सास देखर का स्वरूप था वा क्रिया है जो क्रिया था तो देखर आदम के स्वरूप ने मही बना जो एक है तो जादम और हैंध्यर व्याव को हुआ और ओपक से हैं तो जादम के सहस्य जन्म, नरता, मुसि, स्वर्म, सुधा, त्यस जादि दोच देखर में जाते, फिर यह देखर क्यों कर हो सकत है! इसकिये वह तोरेख की बात होका नहीं विदिश होती, कोर यह दुस्तक भी देखर छत वार्स है।। १॥

६-- झोट परयेश्वर ईश्वर ने झादम को बड़ी मोंद में झाला कोर यह सोगया तब उसने उसकी एसिन्नपों में से एक पसला निकाली कोर उसकी समित मांस भर दिया कीर परमेश्वर ईश्वर ने कादम की उस पसली से एक नारी बनाई बोर उसे कादम के पास लावा ॥ पर्व २। बार २१। २२॥

भा उस पसला स प्रक लारा बनाइ आर उस आरम क पास लाया। एवं राजा हरी हरें।
समीएक — जो देश्यर ने आदम को पूली से बनाया तो उसकी छी को पूली से बनों नहीं
स्वारा ! कोर जो नारी को बड़ी से बनाया तो आदम को इड़ी के बगे नहीं बनाया ! कोर जैसे नर से
मिसकों से नारी नाम हुआ तो नारी से नर नाम भी होना खाहिये और उनमें परस्पर मेम भी रहे जैसे
से से साथ पुरुष मेम करे पेसे पुरुष के साथ जी भी मेम करें। हेवो विद्यान होगी! [इंग्यर की कैसे
से से साथ पुरुष मेम करें पेसे पुरुष के साथ जी भी मेम करें। हेवो विद्यान होगी! [इंग्यर की कैसे
स्वार विद्यान कार्यात "फिलासफी" विलक्ति हैं। जो आदम की एक पसली निकाल कर नारी बनाई दो
हर मनुश्री की एक पसली कम क्यों नहीं होती! कोर क्री के हारीस्मे एक एकती होनेम्नाहिये, क्योंकि
वह पस्त्र पसली से बनी हैं, क्या जिस सामग्री से सब जान्त बनाया उस सामग्री से जी का ग्रारीर नहीं
कर सकता था ! इसलिये यह बाइकल का ग्राप्टिया एसिया से विद्य है।। १ व

चागया ॥ ग्रीर यह कांटे और अंटक्टारे तेरे लिये उत्पाविमी और तू सेत का साम पाठ वायमा ॥ तेरेव उत्पत्ति पर्य ३ । ग्रा० १ । २ । ३ । ४ । १ । ६ । १७ । १४ । १६ । १७ । १८ ॥

समीत्तक-जो ईसाइयों का इंखर सर्वेद्ध होता तो इस घृत सर्व्य झर्यात् ग्रीतन को 🖬 यनाता ? और जो यनाया तो घड़ी ईश्वर ऋषराध का मागी है, क्योंकि जो यह उसको दुए न बनाता है यह तुएता क्यों करता ? स्त्रीर यह पूर्व अन्म नहीं मानता तो विना ऋपराध उसको पापी क्यों कार्या और सम्र पृद्धों तो यह सप्पं नहीं था किन्तु मनुष्य था, क्योंकि जो मनुष्य न होता तो मनुष्य व मापा पर्योक्तर योल सकता ? और जो आप भूउा और दूसरे को भूउ में चलावे उसकी शैंगत पर्व चाहिये सो यहां शैतान सत्ययादी और इससे उसने उस सी को नहीं बहकाया किन्तु सब कहा भी ईंश्वर ने कादम और इच्या से भूउ कहा कि इसके खाने से तुम मर आधोगे, अप यह पेड़ शावरात्र कीर भ्रमर करनेयाला था तो उसके फल खाने से क्यों वर्जा और जो वर्जा तो वह दिसर भूत की यहकाने याला ठहरा। क्योंकि उस यृक्ष के फल मनुष्यों को झन और सुस्रकारक ये क्रशन है सुरपुकारक नहीं, अब इंश्वर ने फल खाने से बर्जा तो उस युंच की डरपिंच किसब्रिये की यी ! जो क्रा लिए की तो क्या आप अवानी और मृत्युधमैयाला था ! और जो इसरों के लिये बनाया तो कन को में अपराय कुछ भी न हुआ, और आजकल कोई भी वृत्त झानकारक और मृत्युनियारक देवने में नर माता, क्या रेखर ने उसका बीम भी नए कर दिया दिसी बातों से मनुष्य छली कपटी होता है ले ईश्वर वैक्षा क्यों नहीं हुआ है क्योंकि जो कोई दूसरे से छल कपट करेगा यह छली कपटी की होगा ? क्योर को इन दोनों को शाप दिया यह विना अवस्था से है पुनः वह ईसर झन्नायकारी मी है चीर यह शाप देंग्यर को होना खादिये, क्योंकि यह भूठ शोला और उनको बहकाया, यह 'जिलात' देवी थवा दिना चीड़ा के गर्मधारण कीर वालक का जन्म हो सकता था है और विना अम के बर्न क्रपनी जीविका कर सकता है ! क्या प्रथम कांटे कादि के बुझ व थे ! बीर जर शाक पात नाम अ मतुष्यों की ईश्वर के कहने से बियत हुआ तो जो बक्तर में मांस खाता बारवल में तिया वह भूता की नहीं है और को यह सच्या हो तो यह भूता है, जब आद्य का कुछ सी अपराध सिक्ष नहीं होता है रैसार स्रोग सब मतुष्यों को जारम के अपराध से सम्सान होने पर अपराधी क्यों कहते हैं। प्रशादेश पुरमक और येला ईश्वर कर्मा वृद्धिमानों के सामने योग्य हो सकता है । ॥ ७ ॥

= चीर परमेदार ईश्वर ने कहा कि देवों | आदम मते हुरे के आनते में हम में से पह धी लगे हुए को स्थाप परमेदार ईश्वर ने कहा कि देवों | आदम मते हुरे के आनते में हम में से पह खों और लगे हुए का चीर कर देवा ने को देवा के पह में से मी से दर सार्व के अपन होगाय सो इसने मादम को निकाल दिया और अपन की बारी की पूर्व कीर सरीकी अपन के पह के मार्व की स्थाप की हैं है लगे से पार की मार्व की स्थाप की मार्व की स्थाप क

!—धीर किनते दिनों के पींचे यो हुआ कि काहम भूमि के कालों में हो परमेश्वर के लिये भेट बात ह कीर दारील भी क्यानी गुन्द न में के पहिलोटी और मोटी व भेड़ लाया और परमेश्वर से तरील कीर दरका भेट वा काहर विभाग परना वाहण का, उठकी भेट का काहर है किया इसकिये काम क्षतिवृद्धित हुआ और अथवा मुँड कुलाया। तह परमेश्वर ने काहम से कहा कि सूक्यों नृत्य दि और नैसा गुँद क्यों कुल गया। तीन पूर्व के बात के 1 का कि 1 है।

कर तथा पुंद करो पूज भारत ।। तीन पूर्व ४ । आप २ । ४ । ३ । ३ । १ । । स्वार्यक्त-यदि देशव का सरकार और काइन का तथा अपने का स्वार्यक्र का सरकार और काइन का तथा देशकी के प्राप्त का सरकार और काइन का तथा देशकी के प्राप्त का कारण में देशक देश का तिरकार करें अपने का तथा के तथा का का स्वार्यक्र के स्वर्यक्र के स्वर्यक्ष के स्वर्यक्र के स्वर्

ाषण समुदाय का कहार पूर् रूपयर का नहां ।। ६ ॥ १०---क्य परमेम्यर ने काइक से कहा होता आर्य हाणील कहां है और यह योला में नहीं जानता क्या में कपने भाई का स्थापला है ॥ तब इसने कहा तुने क्या किया तेरे आई के लोह का टाय शूमि से

मुम्म पुकारता है।। स्रोर सब स्पृथियों से स्नापित है।। तो॰ पर्य ४। सा॰ ६। १०। ११।। समीप्रस—क्या ईम्मर कात्र से विना पुद्दे द्वाबील का दाल नदीं जातता या स्रोर लोड़ का तप्रभूमि से कार्यी किसी को पुकार सकता है। ये सब वार्ते क्रविदानों की हैं इसलिये यद पुस्तक न फिर स्रोर न विद्वार का कार्या हो सकता है।। १०।।

११-मीर इन्स मन्सिनइ की उत्पत्ति के पीठे तीनसी वर्षनों ईश्वर के साथ २ चलता था।

ि पर्य ४ । शा॰ २२ ॥ समीक्षण--भन्ना ईसाइयों का ईर्डर मनुष्य व द्वीता तो हुनुक उसके साथ २ क्यों चन्नता ?

समाज्ञ — अला इंशाइया का इश्वर अनुष्य क इश्ता वा इन्हुक उत्पन्न साथ र क्या चलता ( सिसे जो वेदोक्त निराकार इंजर है उसी को ईसाई स्नाग समें तो उसका करशाय होने ॥ ११॥ १२ — कीर उनसे बेटियां उत्पन्न हुई ॥ ठो ईस्वर के पुत्रों ने ब्राह्म की पुत्रियों को देखा कि वे

<sup>+</sup> भेद चकरियों के मुर्ज्य ॥

308

योगी भी नहीं था नहीं तो शान्ति और यिहान से ऋतिशोकादि से पृथक् हो सकता या।महापग्र पत्री भी दुए होगये यदि यह ईश्वर सर्वंड होता तो पेसा विषादी क्यों होता ? इसलिये यह नईश्वर ब्रीरनवर र्रश्यरहत पुस्तक हो सकता है, जैसे वेदोक्त परमेश्वर सब पाप, क्लेश, दुःख, शोकादि से रहित"सन्विरा नन्दस्यक्रप" है, उसको ईसाई लोग मानते वा अव भी मार्ने वो अपने मनुष्य जन्म को सकल कर सकें। १२।

१३—उस नाव की सम्बाई तीनसी हाय स्त्रीर चौड़ाई पचास हाथ स्त्रीर केंचाई तीस हाय की होथे ॥ त् नाय में जाना त् क्रीर तेरे थेटे ऋौर तेरी पत्नी और तेरी थेटों की पत्नियाँ तेरे साय क्रीर सारे शरीरों में से जीवता जन्तु दो २ ऋपने साथ नाव में लेना जिससे वे तरे साथ जीते रहें वे बर क्षीर नारी होवें ॥ पंत्री में से उसके मांति २ के क्षीर दोर 🦫 में से उसके मांति २ के क्षीर पृथ्वि के हरपक रेंगवेयों में से माँति २ के हर एक में से दो २ तुम पास आवें बिससे बीते रहें । बीर तू भारे किये बाने को सब सामबी अपने पाल इकट्ठा कर वह तुम्हारे और उनके लिये भोजन होगा ! सी ई खर की सारी आहा के समान जूह ने किया॥ तौ॰ पर्य ६। आ॰ १४ १६ । १६ । २० । २१ । १९ !

समीजक-भना कोई भी विद्यान् पेसी विद्या से विरुद्ध असम्भव बात के बका की र्शा मान सकता है ? क्योंकि इतनी वड़ी चौड़ी ऊँची बाव में हाची, हचनी, ऊंट, ऊंटनी आदि कोड़ों म्यु क्रीर बनके खाने पीने की खीजें, वे सब कुटुम्ब के भी समा सकते हैं। यह इसीसिय मनुष्यकृत पुस्तह है जिसने यह लेख किया है वह विद्वान भी नहीं था।। १३॥

१४ -- और नृह परमेश्वर के लिये एक वेदी बनाई और सारे पवित्र पग्न और हरवर पाँवर पंदियों में से लिये और होम की भेट उस वेदी पर चढ़ाई और परमेश्वर ने सुगन्ध सुंधा और परमेश्व ने अपने मन में कहा कि जादमी के लिये में पृथियों को फिर कमी खाए न हुंगा। इस कारच कि आसी के मन की भाषना उसकी सकुकाई से बुरी है और जिस रीति से मैंने सारे जीवधारियों को प्राप्त किर कमी न मार्द्ध गा ॥ ती० पर्य = । आ० २० । २१ ॥

समीलक वेदी के अनाते, होम करने के लेख से यही सिद्ध होता है कि ये वार्त बेरी ने बारवल में गई हैं, क्या परमेश्वर के नाक भी है कि जिससे सुगन्ध सुंधा ! क्या यह रहार्यों का हर मनुष्यवत् सर्वत नहीं है है कि कमी शाय देता है और कमी पहताता है, कमी कहता है शाय नहीं त पहिले दिया या और फिरमी रेगा, प्रधम सब को मारहाला और अप कहता है कि कमी न मार्ड गा ये वार्ते सब लड़कों की सी हैं ईश्यर की नहीं ब्रीर न किसी विद्वान की, क्योंकि विद्वान की बी नर

चौर प्रतिका स्विद होती है है १४ है १४—और ईश्वर ने नृह को स्रोर इसके येटों को साशीय दिया स्रोर उन्हें कहा ॥ कि हार्य बीता चलता अनु तुरुद्दर मोअन के लिये होगा मैंने हरी तरकारी के समान सारी वस्तु हुई हैं के बार करता अनु तुरुद्दर मोअन के लिये होगा मैंने हरी तरकारी के समान सारी वस्तु हुई हैं

देवज मांस उसके मीय मर्थात् उसके लोह समेत मत वाना ॥ ती० पर्य १ । ग्रा० १ । १ । ४ । समीत्रक - च्या एक को प्रावृक्त हे कर दूसरों को आनग्द कराने से दयाहीन (सार्व) है। १९०३ -

रेखर नहीं हैं है हो माना पिना एक लड़के को मरवाकर बुसरे को किताने तो महावादी नहीं हैं। प्रकार यह बान है, क्योंकि रेंझर के लिए सब प्राणी पुत्रवत् हैं ऐसा न डोने से इनका रेड्बर कार्यन काम करता है और सब मनुष्यों को हिंसक भी इसी ने बनाया है इसिलये ईसाइयों का ईर्यर होने से पार्चा क्यों नहीं है है है है है

१६ - और सारी पृथियी पर यक ही बोली और यक ही मापा थी व फिर उन्होंने हता हि साको हम एक मगर और एक गुम्मट जिसकी थोटी स्वर्गकी पहुँचे सपने किये दताई होर इसी समीक्षक -- जब सारी पृथियों पर यक प्राथा कीर बोली होती उस समय सब प्रमुप्यों को परकर करवान साम हुए होगा परन्तु क्या कि वा अप यह ईसाइयों ने ईप्येक ईश्वर में सब क्षेत्र करवान पर करवान कर साम क्षेत्र के साम कर साम कर

१४--सर बसने भावनी वली सरी से कहा कि देख में अनता है नू देखने में सुन्दर की है। इसनिये यो होगा कि अब मिश्री मुझे देने तब वे कहते कि वह उसकी पत्नी है और मुझे मार मेरा असा

ा , च व ः च व ग त्य व ः च व ः च है श्रीर इसके कार्य मिस्यामाच्यादि बुदे हैं, सका जिनके येसे पैयरकर हों उनको विश्वा ता करवाय का मार्ग कैसे मिल सके ! ।। १७॥

(ए-- कीर हैं कर ने कारियाम से कहा मु जीर तेर पीते तेरा यंग्र उत्तरी पीतियों में मेरे नियम को माने तुम मेरा नियम को कुछ से कीर मुख्य को तेर पीते तेर बंध से हैं किने तुम मानों में से यह है किन में मानों में स्वित कुछ कर का जाता किया जार को ति हम क्याने गोर ली के की की तुम मानों में से यह है कि तुम मेरे गोर ली के की की तुम मानों मेरे की हम हो हो हम के उत्तर का जाता है ति की तुम के उत्तर की ति की

संभित्तक -- कार देखिय है जार की काम्या काका कि की यह कात । करता करता है यह को हुए दोता तो उस चामदे को बादि रहिंद में बनाया है गई जिए को यह कामता है यह प्रधार है जैता कांग्र के उपर का समझ, क्योंकि वह शुक्रदाय कांतिकोलक है जो उस पर अपना न हो तो यक कोंद्रों के भी कारने कीर योगीशिय के कागने से बहुतवा हुए होंगे कोर वह बागुराह के प्रधार कुछ मुमांत करवा में न को स्थापि वातों के लिए उसका काटना बुरा है, कोर कार देशा लिए उस काइग को क्यों करते हैं यह कांत्र स्थाद के लिए है उसके न करते हैं देशा की प्रधार की कार स्थाद पुस्तक का यक विष्टु भी भूश नहीं है किया होगेड देशका सीच विचार होगेड की की करती कारी है। 14-कार देशद को दिखान से नार्व कर खुका तो उसप स्थायणा होने पर्य (१) आन २२ ॥ २०--फिर ईंश्वर ने उसे समरे के बलतों में दिखाई दिया और यह दिन को धाम के समय

समीत्तक-इससे यह सिद्ध होता है कि इंखर मनुष्य था पत्तिवत् था जो ऊपर से नीवे और नीचे से ऊपर बाता जाता रहता या यह कोई इन्ट्रजाली पुरुपवत् विदित होता है ॥ १६ ॥

में अपने तम्बू के द्वार पर बैठा या ॥ ऋौर उसने ऋपनी ऋावें उठाई और क्या देखा कि तीन मतुष्य उसके पास खड़े हैं भीर उन्हें देश के यह तम्बू के द्वार पर से उनकी भेट की दीहा और मृति तक रहें हैंग की ॥ और कहा है मेरे स्वामि यदि मैंने अब आएकी दृष्टि में अनुषद् पाया है तो में आपकी विनती करता ई कि अपने दास के पास से चले न आहये।। इच्छा होय तो खोड़ा जल सामा आप और अपने चाय धोरये और पेड़ तले विश्राय की जिये ॥ और मैं एक कीर रोटी लाऊं और आप तम हिंतये उसके पीई आगे यहिये क्योंकि आप इसीलिये अपने दास के पास आये हैं तब वे बोले कि जैसा तू ने कहा वैसा कर और अविरहाम तम्बू में सर: पास स्तावली से गया और उसे कहा कि फ़रती कर और तीन नपुत्रा चोला पिसान ले के गृंध और उसके फुलके पका ॥ और अविरहाम मुग्ड की बीर दीहा गरा भीर एक अब्दा कोमल बहुड़ा ले के दास को दिया और इसने भी उसे सिद्ध करने में चटक किया। चौर उसने मक्लन और कुध और यह बहुड़ा जो पकाया या लिया और उनके आगे घरा और आप दमके पास पेड़ तसे खड़ा रहा और उन्होंने खाया ॥ तौ० पर्य रे⊏। झा० १।२।३।४।४।६।७।≈॥

समीक्तफ-अय देखिये ! अञ्चन लोगो ! जिनका इंध्वर बहाई का मांस खारे उसके उपासक गाय बछड़े आदि पराभों को क्यों छोड़ें ? जिसको कुछ दया नहीं और मांस के खाने में आतुर रहे वर यिना हिंसक मेंतुष्य के ईश्वर कभी हो सकता है ? श्रोर ईश्वर के साथ दो मतुष्य न जाने कीन थे। इससे विदिन होता है कि जहली मनुष्यों की एक मगृहली थी उनका जो प्रधान मनुष्य या उसका नाम वादयल में ईश्यर रक्ता होता, दृग्हीं वातों से बुद्धिमान् लोग इनके पुस्तक को ईश्यरकृत नहीं मान सकते भीर न पेसे को ईरवर समझते हैं ॥ २०॥

२१—बीर परमेश्यर ने व्यविश्वाम से कहा कि सार क्यों यह कहके मुस्कुराई कि बोर्म दुविश 🖥 सचमुच बालक जनूंगी क्या परमेश्वर के लिये कोई बात झसाच्य है ॥ ती॰ पर्य 🛵 । झा॰ 📳 🥬

समीक्षक-अव देखिये ! कि क्या ईसाइयों के ईश्वर की खीला कि जो लड़के वा कियों समान विदता और ताना मारता है ! ! ! ॥ २१ ॥

२२-तय परमेश्यर ने सदूममूरा पर गन्धक और ज्ञाग परमेश्यर की झोर से बर्पाया॥ और डन नगरों को और सारे थोगान को और नगरों के सारे निवासियों को बीर जो कुछ मूमि पर उगता वा बसदा दिया ॥ सौ० उत्प० गर्व १६ । ब्रा० २४ । २४ ॥

समी एक - अब यह भी लीका बाइयल के इंदवर की देखिये ! कि जिलको वालक आदि वर भी बुद्ध देया न आई। क्या वे सब 🗗 अवराधी वे जो सब को भूमि उलटा के देवा मारा ? यह बात न्याय, ह्या

श्रीर विवेक से विरुद्ध है। जिनका ईश्वर ऐसा काम करे उनके उपासक क्यों न करें ?।। २२ व ६३—आधो इम अपने पिता को वाल रस पिलार्वे शोर इम इसके साथ शपन करें कि हम अपने

विता से वंग चलावें। तत्र बन्होंने इस बात अपने पिना को दान्य बस पिलाया और पहिलोडी गई और अपने पिता के साथ शपन दिया ॥ इम उसे आज रान भी क्षांच रस पितार्थे तु आदे शपन कर । सी दन की ही जी देटियां द्वपने पिता से गर्भिगी हुई है हो कि रूप० पर्व १६। द्वा० ३२। ३३। ३४। ६६ ह

समीत्रक - देविय ! विना पुत्री भी किस मध्यान के नहीं में कुकर्म करने से न वय सके देते पुष्ट मच को को ईमाई कादि पीने हैं उनकी बुराई का क्या पारावार है ! इसलिये सजन लोगों को मध

के पीने का नाम भी न खेना चाहिये ॥ २३ ॥

२४ — भ्रीर भ्रपने कहने के समान परमेश्वर ने सदः में श्रेट किया श्रीर भ्रपने ययन के समान परमेश्वर ने सरः के विषय में किया। श्रीर सरः गर्भिषी द्वर्रे। हो० उत्पर्ण पर्व २१। भ्रारु १। २॥

समीक्षक—श्रव विचारिये कि सर: से भेट कर गर्भवती की, यह काम कैसे हुआ रैक्या विना परमेश्वर श्रीर सर: के तीसरा कोई गर्भस्थावन का कारण दीखता है रै वेसा विदित होता है कि सर: परमेश्वर की हुए। से गर्भवती हुई ! ! ! ॥ २४ ॥

२४— तद स्रविरहाम ने बड़े तड़के उठके रोटी और यक पदाल में कल लिया और हाजिए: के कभ्ये पर कर दिया और सड़के को भी उसे सौंप के उसे विदा किया।। उसने सड़के को एक आड़ी के तके बात दिया।। और यह उसके सम्मुक पैठ के विद्या विद्या रोहां । तब ईंग्कर ने उस वाल का का शाद सुना। तो कारण वर्ष देश। क्षा ० १४ । १४ । १६ । १७ ।।

समीक्षक — भाव देखिये ! ईलाइयों के ईश्वर भी जीना कि प्रथम तो सरः का परापात का के होतियः की यहाँ से निकलया दी कोर जिन्ला ५ रोहे हाजियः कीर ग्रान्द सुना लड़ के का, यह कैसी कहनून वित्त है ! यह पेसा हुआ होगा कि देखर को अस हुआ होगा कि यह शालक हैं। रोता है, असा यह वैत्तर कीर देखर की पुस्तक की बात कोडी हो सकती हैं ! विना साधारण महत्य के यथन के स्त पुस्तक मैं योदीसी बात समय के सब कासा असा है। १२ मां के स्वति हो हैं। यो साधारण महत्य के प्रथम के स्त पुस्तक मैं २५ — कीर दत्त गाती के योड़ यो हुआ कि देखर के कविरहास की परीक्षा कि दे कीर को

स्त्रीपुत्र-क्रव १९७ होग्या कि यह बाइवल का इस्वर करवक ए तथा नहां क्या का कारहार भी एक भोना मानूच था नहीं की देशी बेधा नवी करतार बिधी जो बाइवल का है कर गर्थ के होगा के उनके भी मेदिप्पल् ध्रदा को भी सर्वदता से जान लेगा, इससे निधित होगा है कि रेसारपीका के कर तर्रह करीं हरूता २५-सी क्याद हमारी समाधित में देशा के एक में खाने कराते मानून के पाई थे हिनमें काइ क्योर स्वरक की मार्गे ॥ त्रीक इसका पर्य १६॥ का ६ ॥

गाइना है, उससे कुछ थोड़ा युरा अल में दालना, क्योंकि उसकी जल जन्तु बसी समय चीर काड़ है ज होते हैं परन्तु को कुछ हाड़ या मझ जल में रहेगा यह सड़कर जगत् को तुःखदापक होगा, उसने इव एक घोड़ा तुरा जहल में छोड़ना है, क्योंकि उसको मांसाहारी पग्न पदी लूंज झारेंग तथापि जो उसके द्दार की मजा और मल सड़कर दुर्गन्ध करेगा उतना क्ष्मत् का अनुपकार होगा और जे अलाना है यह सर्वोत्तम है, क्योंकि उसके सब पदार्थ ऋणु होकर वायु में उड़ आयो । (प्रश्न) जनाने से भी तुर्गन्ध होता है। ( बत्तर ) जो अविधि से जलावें तो घोड़ासा होता है परन्तु गाड़ने आदि स यहुत कम होता है कीर जो विधिषूर्वक जैसा कि वेद में लिखा है सर्दे के तीन हाय गहरी, साहेतीन हाथ चोड़ी, पांच हाच लम्यी, तले में देद बीता अर्घात् चढ़ा बतार वेदी छोदकर शरीर के व्यवर धी उसमें एक सेर में रत्ती भर कस्त्री, भासा भर केशर डाल न्यून से न्यून आध मन सन्तृत क्रीक चाहें जितना से अगर तगर कपूर आदि और पताश आदि की तकहियों को देशे में बना उस पर सुदेश स्थ के पुता चारों ओर उपर वेदी के सुच से एक २ बीता तक भर के थी की आहुति हैक्ट अलामा चाहियें, इस प्रकार से दाह करें तो कुछ भी दुर्गन्ध न हो किन्त इसी का नाम अन्येष्टि, नरमेंब, पुरुषमेश्र यह है और जो दरिद हो तो बील सेर से कम घी चिता में न डाले चाहे वह मील मांगने वा जाति वाले के देने अथवा राज्ञ से मिलने से प्राप्त हो परन्तु उसी प्रकार दाड करे, और जो पुतादि किसी प्रकार न मिल सके तथायि गाइने चादि से देवल लकड़ी से भी मृतक का उलाना उलम है, क्योंकि एक विश्वामर भृति में अथवा एक वेदी में लाखों कोड़ों सृतक कव सकते हैं, भृति भी गाड़ने के समझ क्रधिक नहीं विगदती और कयर के देखने से सय सी होता है इससे गादना आदि सर्पया निषिद्ध है :२०।

२८-परमेश्वर मेरे स्वामी अधिरहाम का ईश्वर धन्य जिसने मेरे स्वामी को अपनी इव श्रीर अपनी सचाई दिना न छोड़ा, मार्ग में परमेखर ने मेरे स्वामी के भारवों के घर की ब्रोर मेरी द्याचाई किई ॥ ती॰ तत्प॰ पर्व २३ । द्या॰ २७ ॥

समीक्षक — क्या यह अविरहाम ही का ईश्वर या । और जैसे आज्ञकल दिगारी व अपुरे लोग अगुवाई अर्थोत् आगे २ चलकर प्रार्ग दिखलाते हैं तथा ईम्बर ने भी किया तो आजकत प्रार्ग क्य नहीं दिश्वताता ! कीर मतुष्यों से बातें क्यों नहीं करता ! इसलिये पेसी वार्ते ईखर व ईश्वर के दुलक की कभी नहीं हो सकतीं किन्तु जहती मनुष्यों की हैं॥ २०॥

२६-इसमझपेल के वेटों के नाम ये ई-इसमपेल का पहिलोडा नवीत झौर कीदार और स्वदियल क्रीर मिथसाम क्रीर मिसमाझ क्रीर हुमः क्रीर मस्सा 1 इदर क्रीर तैमा, इदर, नक्रीस क्रीर

किदम: ॥ ती० वरप० पर्व २४ । ग्रा० १३ । १४ । १४ ॥

समीचक-यह इसमञ्जयेल अविरहाम से उसकी हाजिए: दासी का हुआ था॥ २६॥

३० — में तरे थिता की रुखि के समान स्वादित भोजन बनाऊंगी और तू अपने पिता के पास ले जाएयो जिससे वह काय और अपने सरने से आगे तुन्ने आशीय देवे ।। और रिवकः ने अपने पर में से अपने जेडे येट एसी का अध्का पहिरावा लिया और वकरी के सेम्नों का चमड़ा उसके हार्गे स्रोर गले की चिकनाई पर लपेटा तब यहकूब अपने पिता से बोला कि में सापका पहिलोटा पती आपके कहने के समान मेंने किया है वह देहिये और मेरे कहर के मांस में से बारिय जिसते आप ध वाल मक्ते आसीप दे ॥ ती० अप० पर्व २७ । आ० १ । १० । १४ । १६ । १६ ॥

सतीएक-देखिये ! येसे मुठ कपर के बारीवीं हो के प्रवाद कर के दे क्या यह सामये की बात नहीं है ! स्नोर येसे ईसारयों के समुखा हुए हैं पुन: इसके बत की सहस्त्र है

क्या स्थलता हो । ॥ ३०॥

रेर्-भौर पदाकृष विद्वान को तहके इडा कौर द्वार परायर की जिसे इसने क्रापना इसीसा किया था करमा क्षेत्रा किया कीर कस पर मैल दाला॥ जीर बस स्थान का नाम पैत्रवण रक्ता ॥ भीर वह पागर को मिने काआ वाहा किया हैंग्यर का घर होगा II ती० अत्य० पूर्व २८ I खा॰ १८ I १२ II

स्परीक्षण-कार रेकिये ! अञ्चलियों के काम, इन्हों ने प्रस्थर पूरी कीर धतवाये और इसकी विकास लोग 'खबनल गुक्का' बाइने हैं, क्या यही पायर ईखर का यर सीर उसी पायरमाध में मिर रहता था ! बाह ! बाह शी !! चया कहना है, ईसाई लोगो ! महाबुख्यम्त तो तुम्हीं हो ॥ ११ ॥ देश-कीर ईभार ने गरकिल को सारण किया और ईलार ने असकी रामी और उसकी कील की कोला और यह गार्किती कई और बेटा जानी और बोली कि ईखर मेरी निस्ता कर किई ॥ ती॰

क्या वर्षे के । क्या व मेर । क्षेत्र ॥

समीक्तम-शह रेसाइयों के रेखर ! क्या बटा बाक्टर है कियों की कोल खोलने की कीत्रहे वेंस या करिया थे हिनते कोली. वे सब वातें बान्धायन्थ की हैं ॥ ३२ ॥

\$3--पराम रेम्बर भारामी लायनक ने स्वप्न में गत को सावा और उसे कहा कि खोकस रह र्देश्यर प्रमुख को भ्रता बुरा मन कह, क्योंकि अपने पिता के घर का निपट अभितापी है तहे

किसिक्षिये मेट देवी की चरावा है।। ती॰ उत्प॰ पर्व देर । आ॰ देश । दे॰ ॥ समीक स-यह इस मधना लियात हैं इजारों मनुष्यों की स्वयन में खाया. बातें किई. जायन सालात मिला, जाया, विया, जाया, गया जादि बाहब्स में लिखा है परश्त अह न जाने यह है य नहीं ? च्योंकि अब किसी को स्वरन व जायन में भी देखर नहीं मिलता और यह भी वितित हुआ कि वे

न्हरती लोग पापालाहि प्रतियों को देव प्रातकर पुत्रने ये परम्न ईसाइयों का ईखर भी परधर 🗐 को रेंच मानना है नहीं तो देवों का खराना बैसे घटे ? ॥ ३३ ॥ १४-मीर शमक भागने वार्ग शका गया और रंज्यर के इत श्रसले मामिले ।। भीर यशका ने उन्हें देख के बाहा कि यह ईस्पर की खेना है ॥ ती० उरप० पर्व ३२ । आ० १ । २ ॥

स्त्रीलक-प्रव ईसाइवों के ईम्बर के प्रतथ्य होने में बात भी संविश्य नहीं रहा, क्योंकि सेना भी रकता है जब सेना हुई तब शुख्य भी होंगे भी र जहां तहीं खड़ाई अरवे सड़ाई, भी करता होगा विद्या में होता प्रथमें का क्या प्रयोजन है है।। ३४॥

३४-मीर यमकृत महेला रह गया भीर यहां भी फटेलों एक जन दससे महायस करता रहा। क्रीर जब इसने देखा कि यह उस पर प्रवत न दुवासो उसकी जोग्र को शीतर से छन्। तब पेश्रवृत के आंध की मस बसके संग महायुक्त करने में खड़ गई।। तब यह बीला कि मुक्ते जाने दे प्रकार के बात का गत बदान करान करान कर के स्वास्त्र कर के स्वास्त्र के स्वास्त्र के स्वास्त्र के स्वास्त्र के स क्योंकि पी करती है बीर वह बोबा में हुक क्षेत्र के स्वास्त्र के कार्ग की यश्चकृत व होगा परन्तु इसरायेल क्योंकि तु वे देश्वर के बागे और मनुष्यों के झागे राजा की भार सहयुद्ध किया कीर जीना॥ तब यक्षकृष ने यह कहिके उससे पूछा कि क्रयना माम बताहरे भीर बुद योक्षा कि सु मेरा नाम क्यों पूक्ता दे और उसने उसे यहां चार्याप दिया।। भीर यसकृप ने इस स्थान का काम फन्यूक रवका क्योंकि मैंने ईश्वर को प्रत्यक्ष देखा छोर ग्रेरा मात यचा है।। छीर जब हुट पान्यक्ष से वार शता क्षो सूर्य्य की ज्योति दस पर पड़ी और यह अपनी आंध से संगडाता या ॥ इसलिय इसरायेत के वंदा उस जांच की नस को जो खड़ गई थी जात्र को नहीं जाते क्योंकि ा इत्यात्य दस्यायम का व्यक्त साह साह यह यह यो छुआ था।। ती० उत्युक्त पूर्व पेदे । आत प्रशास दस्य प्रशास स्थाप क

२०।२०। २६। ३०। ३१। १२॥

गाड़ना है, उससे कुछ थोड़ा बुरा अल में डालमा, क्योंकि बसको अल अन्तु बसी समय चीर काड़ के बा लेते हैं पर-तु को कुछ द्वाइ या मल जल में रहेगा वह सड़कर जगत को तु:श्रदायक दोगा, उससे कुछ पक योड़ा बुरा जहल में छोड़ना है, क्योंकि उसको मांसाहारी पशु पद्मी लुंच सारंगे तथापि जो उसके हाए की मजा और मल सब्कर दुर्गन्ध करेगा उतना जगम का अनुपकार होगा, ब्रोर जो जलाना है यह सर्योत्तम है, पर्योकि उसके सब पदार्घ ऋणु होकर वाय में उह जायंगे । (प्रश्न) जलाने से भी दुर्गन्थ होता है। ( बसर ) जो अविधि से जलायें तो धोड़ासा होता है परन्तु गाड़ने आदि से यहुत कम होता है और जो विधिपूर्वक जैसा कि वेदमें लिकाई मुद्दे के तीन हाधगडरी, सार्दे तैन हाथ चीड़ी, पांच द्राय लम्बी, तले में देढ़ बीता अर्थाच् चढ़ा बतार तेदी कोदकर शरीर के वतार

घी उसमें एक सेर में रची भर कत्त्री, मासा भर केशर डाल न्यून से न्यून झाध प्रनथन्त अधिक खाईँ जितना ले स्नगर तगर कपूर आदि सीर पलाग्र आदि की लकड़ियों को वेदी में इसा उस पर मुद्दित के पुनः चारों और ऊपर वेदी के मुख से एक २ बीता तक भर के भी की बाहुति हैड जलामा चाहियें, इस प्रकार से दाइ कर तो कुछ भी दुर्गम्ध न हो किन्तु इसी का नामश्रमयेषि, स्रोपी पुरुषमेध यह है और जो दरिह हो तो थीस सेर से कम मी चिता में न टाले चाहे वह भीस मांगरे ग

प्रकार न मिल सके तथापि गाइने आदि से देवल सकड़ी से सी सृतक का उलाना उरुम है। वरीडि एक विख्तामर भूमि में अध्या एक वेदी में लाखों कोड़ों मृतक कल सकते हैं, मूमि मीगाइने के समा अधिक नहीं पिगकृती और कपर के देखने से मय भी होता है इससे गाड़ना आदि सर्पण निषद है। १९० २८--परमध्वर मेरे स्वामी अधिरहाम का ईश्वर धम्य जिलने मेरे स्वामी की अपनी स्व

जाति वात्ते के देने अथवा राज से मिलने से मात हो परन्तु उसी प्रकार वाह करे, और जी पुतादि किसी

श्रीर भएनी सद्याई दिना न छोड़ा, आर्ग में परमेखर ने मेरे स्थामी के आहरों के घर की भीर मेरी बगुधाई किई ॥ सौ॰ उत्पृष्ठ पूर्व २३ । झा० २० ॥ समीजक-क्या यह अविरहाम ही का इंश्वर था ? और जैसे आजकल दिगारी व अगु

कोग सगुर्याई अर्थीत् आगे २ धलकर मार्ग दिखलाते हें तथा ईश्वर ने भी किया तो आक्रक मार्ग क्ये नहीं दिश्रताता ! और मनुष्यों से बार्वे क्यों नहीं करता ! इससिये ऐसी वार्ते ईखर ए ईखर के पुस्त की कमी नहीं हो सकतीं किन्तु जहली मतुःयों की हैं ॥ २० ॥ २६-इसमझपंत्र के घेटों के नाम ये हैं-इसमपेस का पहिलोटा नवीत और कीवार औ

श्चद्दिएस भीर मिपसाम कोर मिसमाश कोर दूम: कीर मस्सा । इदर भीर तेमा, इदर, नकीस और

े बिदम: 🛘 ती॰ अत्प॰ पर्य २४ । आ|० १३ । १४ । १४ ॥ समीक्षक-यह इसमझपेल खबिरहाम से उसकी हाजिए दासी का हुआ था।। २६॥

३०-में तर विता की रुचि के समान स्वादित मोजन बनाऊंपी और तु अपने विता के पास हो जाहरो जिससे यह खाय बीर अपने मतने से बार्ग हुओ आशीप देवे ॥ बीर रिवक: में अपने अ में से अपने तेने वेटे दसी का अच्छा पहिरावा क्षिया और बकरी के मेन्नों का चमड़ा उसके हात्रों ह्मीर सके की विकलाई पर क्षपटा तब यहाकूद कापने पिता से बोका कि मैं कापका पहिलोग पति श्राप्य कहते के समान मेंने किया है वट बेटिय और मेरे कहेर के मांस में से बार्य किसने क्षाप का

भारा मुक्ते बारीय दे ॥ ती० बत्य० पर्व २० । बा० ६ । १० । १४ । १६ । १६ ॥ समीलक-देखिये ! ऐसे भूठ कपट से भाशीयाँव होने प्रधात सिय भीर पंगम्बर बनने क्या यह ब्राह्म वे बात नहीं है है बीद वेसे ईसाइयों के ब्रामुझा हुए हैं पुना इनके मत की गईना

क्या स्यूतता हो है ॥ ३० ॥

में या पर्त के परिवादि समेत काछ किये और शत को वित्रक्षत्र बढा यह और उसके सब सेवक न था पहुत के पाइलाड समत कारा किय कार दात का १५८१ छन वटा वह असर वटा पर स्थाप कोर सारे मिझी बठे कोर मिझ में बड़ा विलाप या क्योंकि कोई घर न रहा जिसमें यक न मरा॥ ती०

्रा आप नर् १ रणा का बातीमात को डाह के समान निरंती होकर रेसारपी के रेखर ने

स्मीहरू - बाह ! बाद्य बार्शित का बाह क समान भारता वाकर स्थाप । समीहरू - बाह ! बाद्य बार्शित का बाह क समान भारता वाकर स्थाप । सन्दे वाले, वृद्ध कोर प्रमु तक भी दिला बयराय भार दिये कोर कुछ भी त्या न कार कोर तिम में बहुते बाले, सुद्ध कोर पग्न तक भी विना अस्तराज मार दिस कार कुछ भा रुवान कार कार कार कार इस बाले, सुद्ध कोर पग्न तक भी विना अस्तराज मार दिस कार कुछ भा रुवान कार कार कार कार इस दिसाय होता रहा तो भी क्या रेसारची के रेसार के चित्र से निस्तुरता गर स्वामन नहीं. क्यों कि (१) १४काप हाता रहा ता आ क्या रसार्या क शबद क ावण सं १० जुनता वध म इंदर पूसा काम तिर का तो क्या किन्तु किसी साधारत मुत्रण के भी करने का नहीं है। यह सार्या नहीं, स्वीकि रसर का तो क्या किन्तु किसी साधारण मनुष्य क भा करन का वहा है। यह कावन नहा करने है। विकार महासारिता कुती वर्षा जब ईसाइयों का ईसर मोसाहारी है तो उसकी हथा करने है।

६ : ॥ वर ॥ ४०--चरमेश्वर नुस्बरे लिये युद्ध करेगा॥ इसरायेल हे संतान से वह कि वे आंगे वहूँ॥ चरन्तु क्या काम है ।।। वह ।।

बात्मी वहीं बड़ा और लखर पर खंदना हात बड़ा और बसले हो चात कर और इसारेपन हे समान ्रमपन पृष्ट् कार साहसूर पर कायना द्वाय वहां कार कास दा साम कर कार इतरायन के सम्मान समुद्र के बीचों बीच से यूसी पृक्षि में होकर बते जायोगे ॥ ती॰ वा॰ य॰ १४ । बा॰ १४ । ११ । १६ ॥ समीयक-क्योंजी बाते तो रेसर केर्ने के पीछे गहरिये के समाम रायांवस दूस के बीछे दे

स्थातिक-व्याता साम ता इसर भट्टा स्थात गहाय क समाव रागाव हुन के वाद है होता करता या सब न जाने कहाँ स्थातवीन होगया नहीं तो समुद्र के बीच में से नारी स्रोत के बाता करता था अब न जान कहा कालबान हामधा नहाता रागुद्द व बाब में से नारों काल है हिसाहियों की सड़क वनवा हैते जितसे सब संसार को वयकार होता कीर नाय काहि इसके बन सम हुट जाता । वहार बता किया जात रसारता का इंग्रह म जात करा हित रहा है है हमाहे बहुनता। ) नृत्ता क लाय असम्मय सामा बारवल क रूपर म का ड यरम् यह त्यावन डका १० करा १००० की हेला है अ

प र - १६ तमा मण्डा । १० ।। ११ - च्योलि में विसेस्टरेश रेसर व्यक्तित सर्वशिक्षमान है विसरी है क्याप वा रत्य रुक्ट र इस कोगों से दूर रहे तमी घटहा है ॥ ४० ॥

विश्व को में प्रेस करने हैं बनकी सीसरी कोर बोली वोड़ी को देवता है। तीव सव वक्त । साव है। माना पर रक्षण य वनका तालरा कार बाया पहाला देवता है। ताल प्रवृत्त कर वाह व समाराज्य-मता वह । इस ग्रह का ने को को के अपने का का के का का का क का अवदा समझा । क्या बारहे दिसा है उहा को दुष्ट है खरते समझा कहा होते ? जो है ता है में कोची को का का का कर के के कोचल के को कोचल को के का को का को का का के का का के का का को का का के का का की बना बाच्या समझना । क्या बादमें थिता के तुम कोर तुम के क्यां सामझन नहीं होना उत्तर है है हिं भी कीपी पीड़ी तक बन्द हरते हैं सहेता है कोर जो चांचनी रीड़िन से बाते दुम होना उत्तर है हरह न है

त्रत्ना स्त्रतास ह दिन को बसे वसिक दसने के लिये दसत्य बदा। ह दिन को है या स्मान्यतान्त्रा का बात हा। ह दिन को ह े जाया थाड़ा तर देशर बस द सकता । कार जा भावता पान रहे आग है। वह । देशा है दिना खबराय हिस्सी को दश्य देना क्रव्यावदारी की बान है। वह ॥ ४२-शिक्षाम के दिन को बस वायव रक्षत्र काराय बरा। या दिन को कर्टाव कर। घोर सामयों दिन को बस वायव रक्षत्र का विश्वाम है। वस्तेष्ट के विश्वाम दिन को कर्टाव

वार पर पर । सार दी शहर केर वः दिन सप्तित हैं है केर क्या बरहे सर समीचक -क्या रविवार वक ही शहर केर वः दिन सप्तित हैं है केर क्या बरहे सर समीपक-क्या रिवार यह ही यथित कर या दिन करोतर है कि हो ग्रेस के दिन तक कर्म परिध्य किया था कि किससे यह हे साथ दिन सोमया करे हो ग्रेस्ट

पता काम विद्वान का भी नहीं तो है आ दे का व्यावन को सकता था भावा का कर है तो को करनी को देने सोमवाद काहि से कथा है विद्या था कि किसी एक को परिकास कर है तो को करनी को देने ही अमरिकार

क कर दिया।। थर।। थर-व्याने वरोसी पर गुरी साली कर है। क्यने प्रोसी की की कोर क्सके रास क्सके पर्- बारने परोती पर भूती ताली मन है। बारन पराता का को रूप बतर एस वसर सती बीर बतरे देशे बीर बतरे बाद कीर दिसी, बन दा जो तेरे परोसी की है जावब म ही सर्वित्र कर दिवे ।।। धर ।।

AL II Uje allo do So I allo 1- 1 50 E

समीदाक—जब ईसारवों का ईम्बर प्रचाड़मझ है तमी तो सर: और रावल पर पुत्र होने की छुपा की, भक्ता यह कमी ईम्बर हो सकता है है और देखी ! लीला कि यक जना नाम पूर्व ने दूसर

अपना नाम ही न बतलावे। और ईखर ने उसकी नाड़ी को खड़ा दो ही और बीता गया परनु में बाक्टर होता तो जांध की नाड़ी को अकड़ी भी करता और पेसे ईखर की मिके से बेसा कि पहरू हैंगड़ाता रहा तो अन्य अक भी लेंगड़ाते होंगे, जब ईखर को अत्यद्ध देखा की मुक्त है या या बार दिना सरीर पाने के कैसे हो सकती है हैं यह केवल लडकपन की लीता है।। ३४ व

\$ १ --- कोर यहुदाह का पहिलोड़ा पर परमेश्वर की टिए में दुए चा सो परमेश्वर ने बसे नार साला ।। तय यहुदाह ने कोनान को कहा कि अपनी माई की पत्नी पास का जोर उससे लाइ कर अपने माई में लिये यंग्र चला । कीर कोनान ने जाना कि यह यंग्र मेरा न होगा और यों हुआ है अंत्र यह अपनी माई की पत्नी पास नाया तो थीर्यों को भूमि पर मिशा दिया । कीर उसका वह कार्य परमेश्वर की टिए में युरा था इसलिये उनने कसे भी मारशाला।। तीं उत्पव पूर्वर के ! जा अंतर सिंधि समीशक -- कार नेल कीरियों । से मानशों के काम हैं कि ईंग्डर के ! जब उसके साथ निर्मेन

समीक्षक—व्यय देव सीजिये ! ये मनुष्यों के काम हैं कि ईखर के ! वय उतके साथ निर्योग हुआ तो बसको क्यों मारवाला है उसकी बुद्धि ग्रुद्धक्यों न करदी ! कीर वेहोक निर्योग भी प्रधम सर्वेत्र खाता था यह निक्रय हुआ कि निर्योग की यार्ते सथ देशों में चलती थीं ॥ ३६॥

## वौरेत यात्रा की प्रस्तक ।

३७—जब सुसा सवाना हुआ और अपने भार्यों में से एक इवरानी को देखा कि मिन्नी की मार रहा है।। तब उसने इबर उधर दृष्टि किई देखा कि कोई नहीं तब उसने इस मिन्नी को भारका और नालू में उसे द्विया दिया।। जब यह दृष्टरे दिन बाहर गया तो देखा दो इसनी आपस मैं अप रहें हैं तब उसने उस अधियों। को कहा कि तु अपने परोसी को चहा कि ता अपने करों है। तब उसने उन अधियों की कहा कि तु अपने परोसी को च्या मारता है।। तब उसने का कि सित में तुमें हम पर अध्यक्त अध्यवा ज्यायी टहाया क्या तृ चाहता है कि जिस सीते से तुने सिन्नी की मारवाला मुक्ते भीमार डाले तब मुसा करा बोर माग निकल्ता।। तो० या० पर्य देश आप ११।१२।१३।और।
समीक्त —अप देखिये। जो बाहयल का मुक्य सिद्धकर्यों गत का आवार्य मुखा कि जिल्ला
वरित्र को भादि दुर्गुयों से युक्त मुक्य की हत्या करनेवाला और बोरवात् सांतरहरू से बचनेहारा अर्थाद

जब बात को ख़िपाता था तो भूठ बोलने बाला भी अवश्व होगा, देसे को भी जो है अर मित्रा वह तावर बना उसने पहरी आदि का मत खलाया वह भी मुसा ही के सहश्च हुमा । इसलिये है सारयों के जो मूर्व युरपा हुए हैं ये सब मुखा से आदि ले करके जहली अवस्था में थे, विचाऽयस्या में मही रस्यारे 18 में ३८ — और जसह मेला मारो ॥ जोर वक मुठी जुफा लेको और उसे दस लोड़ में से बार्व में है बोर के ऊपर की चीकट के जोर हार को होनों और उससे ख़ारों और तम में से कोर्र हिशाली

में है बोर के ऊपर की चीचट के बीर हार की दोनों बोर कासे बायों भी हुन में से कोरे विधान भारते पार के हार से बादर न जाये। बच्चीकि प्रतिभव निम्न के मारते के लिये बारया पाया की स्व बद अपर की चीचंद्र पर बीर हार की बीजों जोर लोडू को देशे तब परसेप्रद हार से बीज जाया की मायक हारारें पारी में न जो देशा कि मारें। माने चान पर देश मान देश। घर। देश

नायत नुष्टार यो भ न जाने देशा कि सार । ताल यान पूर्व देश काल देश देश देश हैं। समीजक — माना यह जो टोने टामन करनेवाड़े के समान है वह ईश्वर सर्वेड कभी हो सर्वा है है जर सोह का द्वारा देश तभी दसरावेल कुछ का वर जाने अनवारा नहीं। यह काम द्वार वृद्धिकी अनुष्य के सरस है समसे यह विदिन होना है कि ये बाते किसी जहाती मनुष्य की लिखी हैं। है न

मनुष्य के सरण द रसस यह शिशंत होता है कि ये वातें किसी जानती मनुष्य की शिशों है। है। इह —कीर यो हुआ कि परमेतर में बाजी राग को निधा के देश में सारे शिशों के ही तित इन के परिचोटे से बेंके जो अपने सिहासन वर बैटना या उस वण्या के परिचोटों को जो नर्गीर्य मधीएक — कब देकिये | ईमाइयों का ईम्बर केवल मजुक्यवर छिराजारी कोर मुता से हैंगा मराह्म रक्के काण कर्त हैंदवर वल गया, को पीक्ष हैयेगा कप व हैयेगा तो हाथ से उसकी हैंगे दिया भी व हैयेगा कब रुप्टा के कपने हाथ से शूसा को हांचा होगा, तब क्या क्यके हाथ का कप कमने म हैया होगा है हुए हैं

सब व्यवस्था की पुरसक्त हो॰ ।

४८००कोर परमैरकर वे मूला को बुकावा कोर महदली के तक्ष्यू में हो यह थयन उसे कहा कि हरसरायक के सम्मान में बोक कोर कहें कह चीह कोर्स मुग्न में से परमेश्वर के किये केंद्र आहे हो हम दोर में से क्यांचित नाथ बैक कोर केड़ बकरी में से कापनी केंद्र साम्रो त क्षी कर ध्यास्था की पुत्तक एक ११ बार ११ २ ॥

रामीताक — कव विकारिये । देशास्त्रों का परमेहबर गाय येश कादि की मेंट लेनेपाला जो कि कपने लिये बिलदाल कराने के लिये इपरेश करता है यह वेल गाय आदि पराकों के लोडू मांस का पूजा प्यारत है या कहीं ! इसीसे यह कहिसक कीट ईश्वरकोठि में गिया कभी नहीं जासकता

किन्तु मांसाहारी मपश्ची मगुष्यु के शरश है ॥ ४८ ॥

४६-श्रीर बद्द उस पैक को परिश्चर के आगे बिल करें और हाकन के घेटे पात्रक लोड़ की निकट लार्च और लोड़ को पहचेदी के चारों बोर को एवड़की के तान्त्र के हार पर है हिन्त । तब बद उस में टें के बिलदान की आल निकाले बीर कंद बुद के निर्माण की हार हार के पेटे पात्रक का बदे पेटे पात्रक अपने इकड़ी को बोर हार की बटे पात्रक अपने इकड़ी को बोर हार की बोर का बदे पात्रक अपने इकड़ी को बोर हार की बोर का बदे पात्रक अपने इकड़ी को बोर हार की अपने विकास की बदा का बीर में में में के बार पात्रक की बदा के लिए में में के बार पात्रक की बदा की बदा के लिए में हैं कि यो पात्रक की प्रयोग की बदा की बद

समीश्वर——तिनद विकारिय [ कि वेल को प्रयोग्धर के लागे बसके प्रका मारें बीर यह सर-बावें कीर कोट को बारों और रिट्टकों, लागि में होम करें, देशवर सुराध्य केंद्रे, मता यह कसाई के घर पर कमती बीला हैं [ करों के बावक केंद्रियनक और व स्ट महावी मुख्य के सार्य जीनावारी

रैपवर हो सकता है ॥ ४६ ॥

के अल्लिए परोप्तवर झुसा से यह कहके बोजा यदि यह क्रांतियेक किया हुआ,याज्य जीसों के पण के समान पाप करे को यह अपने पाप के जारण की वहते किया है अपने पाप की अँट के जिये निसकोट यक शिंद्रया परोप्तयर के जिये जाते है और विदेश के शिवर पर काल हाथ रक्ये और विद्वास की परोप्तवर के आंग बजी करें है कि एक बीज एक थें। जात है 1 दें। थें।

समीहान:--- अब देखिये ! वापों के पुत्राते के प्राथितर, व्यर्थ वाप कर गाय आदि उत्तम पहु जो की द्वारा कर जीर परमेश्वर करवान, धक्य हैं दिसाई लोग कि देसी वालों के करने करानेदार को भी

रेश्वर मानवार शायनी मुक्ति कादि की बाता करते हैं !!! ॥ ३० ॥

४१—जब कोई प्रायक्त वाप करें। तब यह बकरी का निस्काट नर मेदा अपनी मेंट के किए काने ॥ कोन को परंगदर के आने कनी करें यह याप की मेंट है।। तोन लेन एक शा मान दरा पड़ा दशा था।

सारीक्ष - बाहजी ! बाह !! पदि येसा है तो १वदे कथ्यस अर्थात्

साहि पाप करने ही क्यों करने ने ने व्यवस्था पाप करें और आपश्चित्त के बनून में विश्वम, बकरे आदि के आप लेंगें,

समीयक —बाह ! तमी तो ईसाई लोग परदेशियों के मात पर ऐसे मुक्ते हैं कि उन्हों क्या उन्हा पर, मुखा बाद पर, उसी बढ़ केपल मतलविस्त्यु बोर पद्मागत की बात है ऐसा है। सिल् का ऐमर बायरप दोगा। यदि कोई कहे कि इस सब मनुष्यागर की परोसी मानों हैं तो सिक्त मनुष्यों के क्रम्य कीन की कीर दासी बाले हैं कि विजको क्रपरोसी गिमें ! स्तक्षिये वे को स्वर्ण

मनुष्यों की हैं ईसर की नहीं ॥ धरे ॥ ४४—सो ब्राव लक्कों में से इर वक बेटे को कोर इर वक ही को जो पुरुष से संयुक्त ही

४४—सो बाव लड़कों में से इर वक बेटे को कीर इर वक सी को डो पुरुष से संपुक्त औं हो माए से मारो है परन्तु ने बेटियों जो पुरुष से संयुक्त नहीं हुई हैं उन्हें अपने तिये जीती रचने हैं ती॰ गिननी॰ पर ३१ । आ० १७ । र⊏ ह

समीयक — बाहजी है मुसा पैयानर जोर तुरहारा इंसर धन्य है ! कि जो छी, वावक हैं जोर पगु आदि की हम्म करने से भी अलग क रहे और इससे स्पष्ट निश्चित होता है कि मुसा दिवसी व क्यों कि जो यिपयी न होता तो अस्ततयोनि अर्थात् युरुषों से समागम न की हुई कस्वामी को असे

किये मंगवाता व बनको येसी निर्देशी व विषयीयन की बाहा क्यों देता है हु ४४ ॥ ४१—मो कोई किसी मुग्य को मारे कीर वह मरकाय वह निश्चय थात किया आप है है? वह मुग्य भाग में न क्या हो परन्तु ईम्बर ने उसके हाथ में सौंप दिया हो तह मैं हुने मानते का हराने क्या हुना है तीन पान पन २१। बान २२। १३॥

समित्रक — जो यह देशदर का त्याय सम्बद्ध है तो मुसायक आदमी को प्रार साहकर मण गया या बगको यह वृत्रह कर्यों न हुआ है जो कही देशद ने मुसाको प्रारंत के निमित्त सीया साहे

हैं कर परामानी हुआ, क्योंकि उस सूसा का राजा से स्थायं क्यों न होने दिया है । धर है

४६ — घीर कुमल का विलयन देती से परसेश्वर के लिये कहाया है और जुला है जले लोड़ के पानी से राज्या और लेता है। की होते हैं

लोड़ के परानी से राज्या और खाला लोड़ देती पर हिन्दुकर है जोरे उससे है उस होते हैं। है है होते हैं

सर किएक स्टेंट कर कर कि एक को कर कर दिल्ल कर के साम स्टेंट से करने हैं।

पाढ़ क्या प्रदान कर क्या आप आया काछ परा पर श्रिक्षा किया आहे है किया प्रतिकृत के इस बानों के कारण प्रतिकृति कर कर विकृत्य कीर कहा कि यह की हु का नियम का है किया प्रतिकृत के इस बानों के कारण प्रतिकृत रूप्य किया है। कीर परोस्तान ने श्रुमा ने कहा कि प्रदाह पर श्रुक्त पास था और वहीं हैं और होने क्यार की क्रियों कीर श्यक्ता और आखा जो नैते तिकी है क्या शतीन वारण पर सी क्यार १९८ हा १२ ह

गमीएक-कर देशिये | ईसाइयों का ईश्वर केवल अनुश्यवत् शरीरक्षारी और मूसा से रेंसा मण्डा रचके काप कर्य ईप्टयर वन गया, जो वीवा देवेगा क्रय न देवेगा तो द्वाध से उसको हांच दिया थी म होना जब लावा ने अपने हाथ से मुसा की हांचा होगा, तब क्या वसके हाथ का ऊप क्सने म देखा होगा है ॥ ४७ ॥

लय व्यवस्था की प्रस्ता हो।

Va-- क्रीर परमेश्वर ने ग्रसा की बुलावा क्रीर मददली के तम्बू में से यह प्रचन उसे कहा कि । इसरायल के शानान में बोल कीर उन्हें कह यदि कोई तम में से प्रयोश्वर के लिये मेंट जाए हो तम होर में से अर्थात नाय वैश और भेड़ बकरी में से अपनी मेंट लाओ !! ती॰ स॰ व्यवस्था की प्रतक्त एक १। साव १। २॥

रामीशक-अब विचारिये ! ईसाइयों का परयेश्वर गाय वैल खावि की भेंट लेनेपाला जो कि कापने लिये बलिशान कराने के लिये उपनेश करता है यह बैक गाय आदि पशकों के लोह मास मा मूचा प्यासा है था नहीं है इसीसे यह बहिसक और ईश्वरकोठि में विना कभी गर्ही जानकता

किन्तु मांसाहारी प्रवृक्ती प्रमुख के सरश है ॥ ४८ ॥

थर-बीर बह उस वैन को परमेश्वर के झाने बलि करे और हादन के बेटे याजक सोह की निकट लावें और लोड़ को यहवेदी के चारों और ओ मएडली के तस्त्र के द्वार पर दे शिक्कों ॥ तब यह उस मेंट के बलियान की खाल निकाले और उसे टुकड़ा २ करे ॥ और हासन के वेटे याजक यहवेदी एर आग रक्तें और उस पर अकड़ी चुनें ॥ और हाक्स के बेटे पालक उसके दुकड़ों को भीर शिर और विकास की अन लक्क कियों पर जो यहचेती की बारा पर हैं विधि से धरें ॥ जिससे बतियान की भेंट होते को काम से परमेश्वर के समान्ध के किये भेट किया गया ॥ ती॰ सपस्पवस्था की पस्तक 40 f | wro 2 ( 5 1 0 ( = 1 5 H

समीतक-तिनक विचारिये ! कि वैल की परमेश्वर के आगे असके अक मारें और यह मर-वार्व और लीट को खारों और छिडकों, बाग्नि में होम करें, ईश्वर स्वान्ध लेवे, मला वह कसाई 🖥 घर से कुछ कमती लीला है ! इसीसे न शहबल ईश्वरहत और व यह जहली मनुष्य के सरग्र लीलाधारी

रेखर दो लकता है ॥ ४६ ॥

१०-फिर परमेश्वर मुसा से यह कहते बोला यदि यह अभियेक किया हुआं.पात्रक लोगों के भाग के समान पाप करे तो वह अपने वाप के कारण जो उसने किया 🖺 अपने पाप की मेंट के किये निसबोट एक विद्या परमेश्वर के लिये लावे ॥ कीर विद्या के शिर पर अपना हाथ रक्ते और विद्या की परमेश्वर के कार्त बसी करें ॥ से० स्व० सी० ए० ४। ब्रा० १। ३। ४॥

समीक्षक-अब देखिये ! पापों के लुकाने के आवश्चित्त, स्वयं पाप करे वाय आदि उत्तम प्रमुसी की दल्या कर श्रीर परमेश्यर करवाने, धन्य हैं ईसाई लोग कि देसी वार्तों के करने करानेहार की भी

रेश्वर मानकर क्रपनी मुक्ति कादि की बाया करते हैं !!! ॥ > ॥

±१--अप कोई क्रायदा पाप करें ॥ तब यह वक्ती का निसकोट वर मेद्सा कपनी मेंट के नियं लाने ॥ और इसे परमेश्वर के आगे बली करे यह पाप की भेंट है।। ती॰ लैं॰ ए० ४।

धा० २२ । २३ । २४ ॥

समीलक-बाइजी । बाह !! वदि पेसा है तो इनदे अध्यक्त अर्थात् न्यायाश्रीय तथा सेनापति आदि पाए करते 🖺 क्यों करते होंगे ? आव तो वर्षेष्ट पाप करें और मायशिश के दर्त में गाय. पाप करन हा के प्राण लेवें, सभी तो ईसाई बोग किसी पशु वा पड़ी के प्राण लेने में शहित समीक्षक — बाह ! सभी तो ईसाई लोग परदेगियों के बाल पर येसे मुकते हैं कि जाने व्याल जन्म पर, भूला क्षप्र पर, जैसी यह केवल सतलयसिन्सु और पहापात की बात है येसा ही सामने का ईश्वर अपदय होगा। यदि कोई कहे कि हम सब मनुष्यमात्र को परोसी मानने हैं ते सिन्म मनुष्यों के अपद कोन की और दासी वाले हैं कि जिनको अपरोसी मिनें। सिनिये ये वात सामी

मञ्जूषों की हैं ईन्द्रर की नहीं ॥ ध्वः ॥ ध्वं—सो अब लड़कों में से हर वक येटे को और हर वक छी को ओ पुरुष से संपुक्त हों हो माख से मारो ॥ यरस्तु वे बेटियों ओ पुरुष से संयुक्त नहीं हुई हैं उन्हें अपने लिये औरी रक्ती। ही० रिनती० प० ३१ । आ० १७ । १८ ॥

समीत्रक-वाइजी ? मुसा पेवन्यर कीर तुम्हारा देखर घन्य है । कि जो झी, वावक, हर्ष कीर पह आदि की हरवा करने से भी अलग न रहे और इससे श्वर निश्चित होता है कि मुसा विषयी की क्योंकि जो विषयी न होता तो अक्तवानि अर्थात् वुक्यों से समागम न की हुई कम्याओं को अर्थ लिये मंगवाता व उनको पेसी निर्देषी व विषयीपन की आहा क्यों देता ? ॥ ४४॥

४४—जो कोई किसी असुष्य को सारे और यह मरजाय वह निश्चय प्रात किया जाय। की वह मनुष्य प्रात में न लगा हो परन्सु रेज्यर ने उसके हाच में सींप दिया हो तह में तुने मागने का स्थान

हता हूंगा ॥ ती० या० प० २१। आ० १२। १३॥ समीक्षण-जो वह ईशर का न्याय सच्चा है तो मूसा वक आदमी को मार गाइकर भण् गया था उसको यह दश्ट क्यों व हुआ श्रिको कहो ईश्वर ने मूसा को मारने के निर्मय सीप साही ईस्टर पक्षपाती हुआ, क्योंकि उस मुखा का राजा से न्याय क्यों न होने दिया । ॥ ४४॥

४६—और कुराल का बिलदान पैला से परमेश्वर के लिये बड़ाया। और स्ता ने इसी लोड़ होने पार्टी में रफ्या जीर आभा लोड़ देही पर विड्डका ह और स्ता ने उस लोड़ को तेरे होंगे पर विड्डका ह और स्ता ने उस लोड़ को तेरे होंगे पर विड्डका और कहा कि यह लोड़ उस नियम का है जिस परमेश्वर ने इस पार्टी के कारण हमारे साथ किया है। और परोक्षर ने मुसा से कहा कि पड़ाड़ पर अन्न पार्टी के पर्या पर की पट्टा होंगे पर्या पर की पट्टा होंगे पर्या पर की पट्टा होंगे पर्या की पट्टा होंगे होंगे होंगे बात कर पर्या पर्या पर सी पट्टा होंगे बात कर पर्या पर्या पर सी पट्टा होंगे होंगे अपने होंगे होंगे होंगे होंगे हैं होंगे हैंगे होंगे होंगे होंगे होंगे होंगे होंगे होंगे हैंगे हैंगे हैंगे होंगे हैंगे हैंगे हैंगे होंगे हैंगे हैंगे

समीश क- अब देखिये | ये सब जहती लोगों की बातें हैं वा नहीं ? जीर परमेहर कें का बलिदान लेता और वेदी पर लोह डिइक्सा यह कैसी जहतीपन, असम्पता की बात है हैं हैं साहयों का खुदा भी येगों का बलिदान लेवे तो उसके मक बाय के बलिदान की प्रसारी है के क्यों न मर्दे कीर जगत् की हानि क्यों न करें ? येसी र बुदी वातें पाइक में भी हैं होतें के बुद्धे रहारों से वेदों में भी ऐसा जुड़ा विश्व काला चाहते हैं परन्तु वेदों में पेसी जातें का नाम भी मही! और यह भी निमाय हुया कि हैसाएयों का इंक्स पक्ष पहुंचे मुख्य था, पहांचु पर दक्षा की कहा वह चुता स्थाही, सेवनी, कावज़ नहीं बना जानता कोर न उस की भाग या इसीवियं क्या है

समीराक-चार देखिये ! ईसाइयों का ईश्वर केवल मनुष्ययत् शरीरवारी भीर मूसा से केंसा प्रपद्ध रचके आप कार्य ईइवर बन गया, को पीक्षा देखेगा क्रंप न देखेगा तो हाथ से असको होंप हिवा भी न होता जह ख़दा ने अपने हाथ से मुसा की हांपा होगा, तब क्या हवारे हाथ का कप क्या में स देखा होगा है स ४७ ॥

## सब व्यवस्या की पुस्तक थी॰ ।

प्रम-श्रीर परवेश्वर ने मुसा को बुलाया श्रीर मगुद्रश्री के तत्र्य में से यह वचन उसे कहा कि । इसरायल के सरतान में कोल कीर उन्हें कह यदि कोई तुम में से धरमेश्वर के लिये मेंट जाये हो तुम दौर में से कर्धात गाय बैल कीर भेड़ बकरी में से अपनी भेंट लाओ !! ती॰ ल॰ व्ययस्या भी पुरतक एक है। बारक है। से हैं।

समीतक-बाद विचारिये ! ईसाइयों का परमेश्वर वाय देश आदि की भेंट लेनेवाला जो कि चापने लिये बिलदान कराने के लिये उपदेश करता है वह वैश गाय चादि पशुक्रों के लीह मांस का मुखा प्यासा है वा नहीं ! इसीसे वह शहिसक और ईश्वरकोठि में मिना कभी नहीं जासकता किन्तु मांसादारी प्रपन्नी प्रमुख्य के सरश है ॥ ४८ ॥

धर-और यह उस दैल को परमेश्यर के आगे बिल करे और हाकन के बेटे वाजक लोह को निकट लावें और लोड़ को सहवेदी के चारों और को मएदली के तम्बू के द्वार पर है छिड़कों। तद यह उस मेंट के बीतदान की खाल गिकाले और इसे हुकड़ा २ करे ॥ और हाकन के बेटे याजक पहतेदी पर आग रवलें और उस पर शक्त श्री में और हादम के बेटे वातक उसके दक्त की की भीर शिर क्रीर खिनानाई को उन लक्षियों पर जो यहचेदी की झाग पर हैं विधि से धरें।। जिससे बिनदान की भेंट होते जो आग से परमेश्वर के सुगम्ध के लिये भेंट किया गया ॥ ती॰ लयम्बरमा की पुस्तक # 3 1 = 1 2 1 3 1 4 one 1 5 of

समीत्तव-तिवह विचारिये ! कि वैल को एरमैश्वर के काने उसके अक मार्रे और यह मर-बादे और लोह की खारों छीर हिडकें, अब्रि में होम करें, रेश्वर स्त्रान्ध लेवे, धला यह कसाई के धर से इन्द्र कमनी लीला है ? इसीसे न बाइबल ईन्यरहत और न यह अहसी मन्थ्य के सबस लीलाबारी रैंखर दो सकता है ॥ ४६ ॥

१०-पित परमेश्वर मुसा से यह कहके बोला यदि यह कमियेक किया हुआ;याजक लोगों के पाप के समाम पाप करे हो वह अपने पाप के कारण जो उसने किया है अपने पाप की मेंट के किये निसकोट एक विद्या परमेदवर के लिये लावे ॥ और विद्या के ग्रिट वर अवना द्वार्थ रक्ते और विद्या को परमेरवर के आग बसी करे॥ लै॰ व्य० ती॰ य॰ ४। आ॰ १।३।४॥

समीलक - अब देखिये ! पापों के खुकाने के प्रावधिक, स्वयं पाप करे गाय खादि उत्तम प्राप्ती की इस्या करें और परमेश्यर करवावे, धन्य हैं ईसाई लोग कि पेसी वार्तों के करने करानेहारे को भी रेश्बर मानकर चपनी मुक्ति स्मादि की बाह्या करते हैं !!! ॥ १० ॥

र!-जब कोई अप्पत्त पाए करे।। तब वह बकरी का निसलोट बर मेसा अपनी मेंट के सिंद सावे॥ और इसे प्रसेश्वर के आगे बसी करे यह पाए की मेंट हैं। तौर सेर पर प्र शाव्यस् । २३ । २४ ॥

। ५२ : ५० !! समीलफ-बाइजी ! बाद !! वदि यसा दै तो इनके अध्यक्त अर्थात् स्वायाचीग्र तथा सेनापति समाच करने से क्यों उस्ते होंगे ! बाव तो वर्षेष्ट याप करें और प्राथक्षित से बदले में गाय. नाद पाप करन का पर पेर्डिं, तसी तो ईसाई जोग किसी पद्ध का पद्धी के प्राप्त क्षेत्रे में शक्ति के श्रीकार्य समी सक — अब देखिये ! इसरापल के ईसार्यों के ईस्वर की लीहा जिस स्सापल हुत को धहुत से यर दिये थे और रात दिन जिनके पालन में होलता चा अब सुट कोशित होकर मरी बात है सचर सहस्र मनुष्यों को मारहाला, जो यह किसी किये ने लिखा है सत्य है कि:—

चयो रुष्टः चर्णे तुष्टो रुष्टस्तुष्टः चर्णे चर्णे । अन्यवस्थितविचस्य प्रसादोऽपि भयद्वरः ॥ १ ॥

चेसे कोई मनुष्य चाय में प्रसन्न, चाय में अपसन्न होता है अर्थात् चाय २ में प्रसन्न प्रश्ति होवे उसकी प्रसन्नता भी मयदायक होती है वैसी लीला ईसाइयों के ईश्वर की है ॥ ४०॥

## ऐयुव की पुस्तक।

समित्रक — कार देशिये ! ईसारवी के इंटबर का सामर्थ कि ग्रीतान उसके सामने उसके मजी को दु:ज देता है। न ग्रीतान को दरह, न अपने अक्तों को बचा सकता है और न दूतों में से कोई बक्त सामना कर सकता है। एक ग्रीनान ने सचको अवमीत कर रक्ष्मा है और ईसारवी का इंस्वर मी संब

नहीं है जो सर्वह होता हो येथव की परीका शैतान से क्यों कराता है ॥ ४= ॥

### उपदेश की पुस्तक।

१६--दां मेरे अन्तःकरण ने बुद्धि और बान बहुत देखा है और मैंने बुद्धि और बोश्वादन और मृद्धता आनने को मन बागाया विकास जिया कि यह भी मन का भूरे अंद्र है। क्योंकि प्रक्षित हैं वि क्या शोक है और तो बान में बढ़ाता है सो बुद्ध में बढ़ता है। तक ३० य० १। आ० १६ (३) (४)।

समीजक-सब देखिए ! तो हुति स्थार बार वर्षावाची है बनको दो मानते हैं सीर हुति कृदि में ग्रोक स्पेट दुःच मानना दिना सविद्यामों के देखा होन कोन कर सकता है । हासिन वह वाहर्य

चुन्ति में शांक झार दुरेख मानना विना सांवेदाानों के देखा होल कान कर सकता है। इसाव करें देखर की जारे सो क्या किसी दिदान्त की मी वनते हुँ हो है। १४ ॥ यह पोड़ासा टीरेंट जुन्दर के विषय में शिव्या इसके आगे कुछ मसीरियत आदि उन्नीत है

यह योड़ासा तौरत ज़बूर के विषय में तिया इसके कागे कुछ मशीरीयत आर १३०० दिश्य में किया आता दें कि जिसको ईसाई लोग बद्दुत प्रसायानून सामते हैं जिसका जात दवीत रूजा के इसकी परीदार योड़ी सी जिसके हैं कि यह देती है !

## मनीरचित इंजील।

६०--पीट्रबीट का क्रम इस रीति हो हुआ इसकी माता मरियम की मुसक से संगती हों वी वर उनके रकट्टा टोने के परले ही यह देव पड़ी कि पवित्र साम्या के गर्मवती है देवी परमेरवर है वर् 🗊 ने स्थप्त में उसे दर्शन दे कड़ा, हे दाऊद के सन्तान यूसफ त् अपनी स्त्री मरियम को यहां जाने से

ला हर क्योंकि जो गर्भ रहा सो पवित्र आस्मा से है ॥ ई० वर्ष १ । बा० १८ । २० ॥ समीक्षक-इन बाती को कोई विद्वान नहीं मान सकता कि जो प्रत्यक्वादि प्रमाण श्रीर

एरिक्स से विरुद्ध है। इन शहरों को मानना मुर्स मनुष्य जन्नुसियों का काम है सम्य विद्वानों का नहीं, मना जो परमेश्वर का नियम है बसको कोई तोषु सकता है। जो परमेश्वर भी नियम को बलटा पलटा करें तो उसकी बाद्या को कोई म माने और यह भी सर्वेद्य और निर्धम है, ऐसे तो जिस २ कुमारिका दे गर्भ रहजाय तथ सब कोई ऐसे कह सकते हैं कि इसमें गर्भ का रहना ईखर की बोर से है और पुर मूढ कहरे कि परमेश्वर के दूत ने सुमको स्वम में कह दिया है कि यह गर्म परमात्मा की कोर से ै जैसा यह असम्भव प्रपञ्च रचा है वैसा ही खुर्व से कुनती का गर्मवती होना भी पुरालों में असम्भव विका है, ऐसी २ वातों को चांख के चन्धे गांड के पूरे कोग मानकर अमझल में गिरते हैं। यह पेसी गत हुई होगी किसी पुरव के साथ समागम होने से गर्मवती मरियम हुई होगी, उसने वा किसी इसरे रेरेसी असम्भय वात उड़ादी दोगी कि इसमें गर्भ इंखर की छोर से है॥ ६०॥

६१--तब भारमा पीछ को जहन में ले गया कि हीतान से उसकी परीक्षा की जाय वह बालीस रित श्रीर खालीस रात उपवास करके वीदे भूका दुवा तब परीचा करनेहारे ने कहा कि जो नू ईश्वर

हा पुत्र दे तो कददे कि ये पत्थर रोटियां यन जावें ॥ इं० वर्ष ४ । भा० १। २। ३॥ समीशक-इससे स्पष्ट सिद्ध होता है कि ईसाइयों का ईश्यर सर्वह नहीं, क्योंकि की सर्वह रीता तो इसकी परीक्षा श्रीतान से क्यों कराता स्वयं जान लेता, मला किसी ईसाई की कानक वालीस रात व्यालीस दिन भूका रवलें तो कभी वच सदेना है और इससे वह भी सिद्ध हुआ कि न पर रंभ्यर था पेटा कीर न कुछ उसमें करामात कर्यात् सिद्धि थी नहीं तो रीनान के सामने पायर की रोटियां क्यों ह बना देता है और क्याप भूमा क्यों रहता है और सिदास्त यह है- कि जो परमेश्वर है एयर बनाये हिं उनको रोटी कोई भी नहीं बना सकता स्त्रीर ईश्वर भी पूर्वहत नियम को इनटा नहीं कर नकता, क्योंकि यह सर्वत्र और इसके सब काम विका भूत जुक के हैं ॥ ६१ ॥

६२ -- उसमें उनसे कहा मेरे पीछे बाकी मैं तुमको मनुष्यों के महुवे बनार्जवा के तुरम्य शक्ती

को छोड़ के उसके पीछ होतिये ॥ ई० पर्य ४। ब्हा॰ १६। २०। २१ ॥ समीक्षय-विदित होता है कि इसी पाप अर्थात् जो तीरेत में दश काहाओं में विका है कि (सम्तान लोग प्रपने माता पिता की सेवा कीर माध्य करें जिससे अनकी बगर वह सो ) ईशा के अ भवने माता विता की सेवा की कीर दूसरे की भी माता विता की लेवा के सुदूष्य इसी अवश्व से विश्वीपी न रहा, धीर यह भी विदित हुआ कि ईसा ने मनुष्यों के वैंसाने के किये व्यमन अलावा है कि जाल में मच्छी के समान मनुष्यों को स्वसन में प्रसाद र अपना प्रयोजन साथे जब ईसा ही ऐसा था तो भाजरूल के पादरी लोग दापने जाल में मनुष्यों को प्रताब तो क्या काध्यवे हैं। क्योंकि जैसे क्या पृत्ति और बहुत महिछुयों को जाल में पर्तसावेवाले की प्रतिष्ठा और क्रोविया फर्ट्यों होती है ऐसे ही क्रो पद्भार माञ्चला का साम किया प्रतिक्ष प्रतिक्ष प्रतिक्ष कीर जीविका होती है । इसी से वे कोल किहोंने वेद और ग्रासी की ल पड़ा ल शुना उन विधार भोले शतुन्ती को कपने जाक से चैं ला के इस ्रमा पन कार साथा का गणका पर होते हैं, हरासे सब विद्वान कार्यों को कवित है कि स्वयं हरे हैं प्रमश्चल से बचकर कम्य कारने कोले भाषयों के बचाने में सत्त्वर वहें ॥ ६९ ॥

त बचकर काम करन मान है। है इस में बनकी सामाओं में बपहेंग्र करता हुका कीर शहर का ६२ —तद वाहा सार अलाला होते हैं हश्यक सोग कीर हर स्पाधि को खड़ा करता हुका कीर कीरा विभावार प्रचार करता हुका कीर कीरों में हश्यक सोग कीर हर स्पाधि को खड़ा करता हुका किरा مر مر ممر किया। सब रोगियों को जो नानापकार के रोगों और पीड़ाओं से दु:बी थे कीर भूतप्रतों के दूर कीर कर्ज़ाद्विपों को उस पास काये और उसने चढ़ा किया ॥ ई० म॰ ए० ४। आ॰ २३। २४। ३४

समीशक-जैसे कामकल पोपलीला निकालने मन्त्र पुरस्वरत भागीवीर बीत और प्राय शुद्धकी देने से भूती को निकालना रोगों को शुद्धाना सथा हो तो यह रंजीत की बात भी सबीही. कारए मीने मनुष्यों को भ्रम में फँसाने के लिये ये वार्ते हैं, जो ईसाई होग ईसा की बातों को मार्ग हो यहां के देवी भोगों की बातें क्यों नहीं मानते ? क्योंकि वे बातें इन्हीं के सहग्र हैं ॥ ६३ ॥

६४-धन्य वे जो मन में दीन हैं क्योंकि स्वर्ग का राज्य बन्हों का है। क्योंकि मैं तुम से स कदना है कि जब लो बाकारा और पृथिकी दश व कार्ये तबलों व्यवस्था से एक मात्रा अपना रिन्दु दिना पूरा हुए नहीं टलेगा। इसलिये इन कति छोटी काबाओं में से एक की लीप करे और बी

को देने ही सिचारे वह स्वर्ग के राज्य में सब से छोटा कहारेगा ॥ ई॰ प्रसी प॰ १। झा॰ १।४।ई। समीपाक-को स्वर्ग यक दे को राज्ञ भी यक होना खाहिये इसलिये जिलने दीन हैं है। कहते को अरोग को स्वर्ग में राज्य का अधिकार किसकी होगा ? अर्थात् परस्पर अवार भिना क कीर राप्तरप्तरण्या अगृह क्यूड हो जापगी और दीन के कहने हो जो कहने लोगे सब हो होत स के निरक्षियानी लेगे तो बी डीक नहीं, क्योंकि दीन और अधिवान का एकार्य नहीं किन्तु जी पर हैं व हरेना है बमको सम्मोन कभी नहीं होता इसलिए यह बात ठीफ नहीं। जब आकार वृधियी व क दें तह स्परम्यः भी दन आवती पेसी समित्य स्वयस्था सनुष्यों की होती है सर्वेड ईर्सर की म कीर कह यह क्रमोजन कीर जगमात्र दिया है कि जो इन कालाओं को न मानेगा वह स्वर्ग है सर

होता विकाशायक ॥ ६४ ॥ ६३—इयारी दिन सर की गोटी जात हमें दे। अपने सियं पृथियी यर अने का सीवयं ह

सरी १ ४० ४० ए० ६ । आ० ११ । १६ ॥ क्यो पुर- इसने विदित होता है कि जिस समय ईसा का जन्म हुआ है अग समय

हुन की कौर परिवर्ध में तथा ईसा भी दैसा ही देखि या इसी से सो दिन सर की रोडी की शांति के लि हैं अर की बार्टना करता की मिलनाता है। जबयेना है तो इंगाई लोग बन संघर का सहा का जात है। बार्टिट कि हैला के क्षान में विरुद्ध न समय र सर नान पूर्व करके दीन हो तायें।। ६४ ॥

६६-इन्टब के जुन से हे बनु ६ बहुता है न्यून के शाय में प्रदेश नहीं करेगा ॥ ईन म

सर्जी काय--काय विवाहित्व बहु र पातरी विकास साहित स्वीत सुध्यीत साम औं वर्ष कि क क्षण्य कार्य है जेमन समार्के में ईमा को प्राप्त पारंग राज्यात साहब कार क्षारांन कार्य का की साल से स्वाप्त की साल के साहके करते जा कार्यों की ईमा को प्राप्त व्यवस्थित के साम की साहके से साहक की साहके से साहक से साहक से स बार के बार्ट कहाँ अब सम्बोध हा ६६ हा

६>- एस रिया में बहुनेने मुन्द ने बहुने शव हैं इनने बोल के चहुना हैं। मुहदी बने ले

बाजा है। मूच म्ले अन्त्रेहर्ने मुस्ते बून हो हो। १६ ह० ह० ए० ३ । बार ६५ । ६६ ॥ बाज एक --रेकिट रेटा इक्न जिल्ला को विश्वतान करते के लिये स्वर्ग में सामार्थन स्व

wen w ar tor wie wird at we was in the fit to the े दालकीर देखा कर को ही है का इसकी त्रकाब बर बड़ा है अतु ही बार वाहें ही है है

सार कथा है। बाह्र में प्राप्त कहा कर सुर सहा में तो साथश है हुए होता प्राप्त कर करा है। सोमार कि प्राप्त में प्राप्त कहा कर सुर सहा में तो साथश है हुत होता कीर तनहां में पूर्व के क्षेत्राच्या . १० अथ प्रश्ने द्वा क्षा क्षा करण करण है ।

सानीपाक —ये ताब बातें ओरी मताचारी के कैंसाने की हैं, क्योंकि अब ईसाई लोग इन विद्या, इरिकारिक्स बातों को साथ मानते हैं तो गुरूवाधार्यों, धन्त्रत्विक, करवण बादि की बातें तो पुराख के भारत में ब्रावेश ईसों की मरी हुई सेना को जिला दी, बुदर्यात के पुत्र कच को दुकड़ा २ कर जनरर कोर मस्टियों की खिला दिया किर भी गुक्तवार्यों ने जीता कर दिया प्रशास कच को मारकर

के कहा जो आप इस को निकासने हूँ तो सुद्धरों के सुपढ़ में पैउने दीकिंग उसने उनसे कहा जासी. के निकास के सुकारों के सुपढ़ में पढ़े और देवो सुकारों का सारा सुपढ़ कहाते पर से समुद्र में देवे गांकीर पानी में हुए सरा।। देव मत्य पट मां आप देसा रेट ! ३०। ३१। ३९। ३३। समीचक-पद्भाग सहां तिकत विचार करें तो ये बार्ट साथ पुटी हैं, क्योंकि मरा हुआ मनुप्य हररस्यान से कभी नहीं निकास सकता वे किसी पर न आदे न स्वाह करते हैं ये साई साम स्वाह

बर्दा ? क्या बाडकल के सुधिकित ईसाई अहरेज़ लोग इन यपोड़ों को भी भारते होंगे ! यदि मानने हैं को फ्रास्तल में पढ़ें हैं। १६ ॥ ९०— देवी लोग पक अर्जाही को जो कटोले पर वड़ा था क्स पास लाये और योग्र ने उनका विभास देवते कर बच्चोही से कहा है तुझ ! डाइस कर तेरे पाप जाग किये पणे हैं में धॉमर्गे को नहीं पण्यु पायियों को प्रकाशाय के लिये स्काने काया हैं। इंट मठ पठ रे। बाठ २। (३।)

समीतान:—वह भी बात पैसी ही बस्तमाय है कैशी वूर्ग किया हारे हैं और को पाप एमा समीतान:—वह भी बात पेस किया होने कि अक्षोधन बेकर देशाना है। केश दूसरे के पीय भाग भीर सर्वीम कार्य हुए हुए हुए हुए हुए पाप किसी से सर्वीम कार्य का नवा हुसरे की नहीं जात हो सकता थेत ही किसी या दिवा हुए हुए। पाप किसी के पास नहीं जाता किया की करता है वही सोगता है, यही देशक बा नवाय है, वहि हुसरे ना हिस्सो पेपा हुए बुसरे की मात होने बावबा स्वायाधीय स्वयंकी केश कर्माओं के को व्यायोग्यास ईश्वर ने रेस ते यह सम्यायक्षा है। स्वयं सम्यायक्षा है। स्वयं सम्यायक्षा है केश कर्माओं है को व्यायोग्यास ईश्वर ने रेस ते यह सम्यायक्षा है। स्वयं सम्यायक्षा है केश कर्माओं है को व्यायोग्यास है। स्वयं स्वयं क्षा सम्यायक्षा है। स्वयं सम्यायक्षा है। स्वयं सम्यायक्षा है। स्वयं सम्यायक्षा है। हो स्वयं स्वयं कार्य की स्वयं की स्वयं स्वयं है। स्वयं स्वयं की स्वयं स्वयं है। स्वयं स्वयं की स्वयं की स्वयं की स्वयं है। स्वयं स्वयं की स्वयं है। स्वयं स्वयं की स्वयं है। स्वयं है। स्वयं स्वयं है। स्वयं है।

च नहीं दूट सकता ।। ५० ॥ १५—पीजु ने सपने देर शिष्यों को कवने पात सुसार्ट करों कहान कृतों घर कथिकार दिया दि करों दिवान से सार्ट कर किया और हर व्याधि की यहा करें। बोकन्यारे को तुम नहीं हो। दरस्तु वैन्हारे रिकाले स्टेस हरक को की हा पर समझों कि मैं दुखियों पर सिकाय करवाने को नहीं, परन्तु खड्ग चलवाने को आया हूँ। मैं मनुष्य को उसके पिता से और वेटी को उसकी मासे और पतोह को उसकी सास से ऋलग करने आया हैं। मनुष्य के घर ही के लोग उसके वेरी होंगे । हं म० प० १०। द्या० १३। ३४। ३४। ३६॥

समीज्ञक—ये वे ही शिष्य हैं जिनमें से एक ३० ( तीस ) द० के लोम पर ईसा को पतड़ानेगा श्रीर अन्य बदल कर श्रवण २ भागेंगे, मला ये वार्ते जब विद्या ही से विरुद्ध हैं कि भूतों का श्राम या निकालना, यिना ऋोपिध या पथ्य के व्याधियों का छुटना सृष्टिकम से ऋसम्भव है स्सलिये पेसी र बार्तों का मानना अधानियों का काम है, यदि औय बोलनहारे नहीं ईश्वर बोलनेहारा है तो बीव क्य काम करते हैं ? और सत्य वा मिच्याभाषत्व के फल सुख वा दु:स को ईश्वर ही मोगता होगा यह मी एक मिथ्या बात है। स्रोर जैसा इंसा फुट कराने स्रोट लड़ाने को स्राया था यही स्नातकत

लोगों में चल रहा है, यह कैसी बुरी बात है कि फूट करावे से सर्वधा मनुष्यों को दुःस होता है और इसाहयों ने इसी को गुरुमंत्र्य समक्त लिया होगा, क्योंकि एक दूसरे की फूट इसा ही शहही प्रावता है तो यह क्यों नहीं मानते होंगे ? यह ईसा ही का काम होगा कि शर के लोगों के शत्र घर के लोगों की बनामा, यह श्रेष्ठ पुरुष का काम नहीं है ७१ ॥

७६ - तब यीग्रु ने उनसे कहा तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं उन्होंने कहा सात और होरी मछलियां तप उसने लोगों को भूमि पर बैठने की आज्ञा दी तब उसने उन सात रोटियों को और म तियों की धम्य मान के तोड़ा और अपने शिष्यों को दिया और शिष्यों ने लोगों को दिया सी सर त्रप्त हुए और जो डुकड़े वच रहे उनके सात टोकरे मरे उदाय जिन्होंने लाया सो लियों बीर बज़र्की को छोड़ चार सहस्र पुरुष थे।। इं० म० प० १४। आ० ३४। ३४। ३६। ३७। ३८। समीत्तक - अव देखिये । क्या यह आजकत के भूठे सिद्धों और इन्द्रजाली आदि के समा

खूत की बात नहीं है है वन बोटियों में अन्य शेटियां कहां से आगई है यदि ईसा में देसी सिदियां की तो आप भूचा हुआ गूलर के फल काने को क्यों भटका करता था, अपने लिये मिट्टी पानी और एक स्मादि से मोहनभीग रोटियां क्यों न बनालीं है ये सब बात संकृतों के खेलपन की हैं, जैसे कितने हैं साधु पैरागी पेसी हुल की बातें करके भोले मनुष्यों को उगते हैं येसे ही ये भी हैं॥ ७२॥

७३—और तब यह इरएक मनुष्य को उसके कार्य के अनुसार कल देगा ॥ ई० म० व

१६ । स्ता० २७ ॥

समीचक-अब कर्मानुसार फल दिवा आववा तो ईसाइवों का पाप स्ता होते का वर्ष करना स्पर्ध है और यह सचा हो तो यह भूता होवे, यदि कोई कहे कि सन्ना करने है योग एक किये जात और सुमा म करने के योग्य सुमा नहीं, किये जात हैं यह भी ठीक नहीं, क्यों के सब हमी फल बचायोग्य देने ही से स्वाय और पूरी दया होती है।। ७३ ॥

७४ - हे खिदश्यासी और हटीले लोगो! में नुमसे सत्य कहता हूँ यदि नुमको सार है वर्ष दाने के मुख्य विश्वास हो तो तुम इस पहाड़ से जो कहोंगे कि यहां से वहां चला जाय वह चला

श्रीर कोई काम सुम से श्रसाध्य नहीं होता II ईo मo पo १७। आo १७। ३०।।

समीचक-भव जो इँसाई लोग वपरेश करते फिरते हैं कि "आयो दमारे मत में समा कराको मुक्ति पानो" बादि वह सब मिय्या बात है। क्योंकि जो इंसा में पाप शुक्ति, विज्ञा अधान स्टीर परित्र करने का समझ्य होता हो अपने हिं। क्योंकि जो देसा में पाप हुईनि, । । । समझ्यान स्टीर परित्र करने का समझ्य होता हो अपने हिष्यों के आस्त्राची को निपाप विस्तान पवित्र क्यों न कर देता है जो हैंसा के साथ २ धूमते ये अव उन्हों को सुद्ध, विश्वासी सीर हरत म कर सका तो यह मरे पर न जाने कहां है। इस सनय किसी को परित्र नहीं कर सरेगा, इं

रेंसा के येले राईमर विकास से रहित थे और बन्होंने यह इजील पुस्तक यहाई दि तय इसका ममाप महीं हो सकता, क्वोंकि जो कविव्याली कविव्यामा क्षक्षमी मानुव्यों का लेग होता है उस पर विभ्यास करना कत्याण की इच्छा करने वाले मनुष्यों का काम नहीं और इसी से यह भी सिद्ध हो सकता है कि जो हुंसा का यसन सकता है तो किसी ईसाई में एक राई के दाने के समान विश्वास अर्थात् रैमान महीं है, जो कोई कहे कि इस में पूरा या थोड़ा विश्वास है तो उससे कहना कि भाग इस पहाड़ को मार्ग में से इटा देवें यदि बनके इटाने से इटजाय तो भी पूरा विश्वास नहीं किन्तु एक राई के दाने के बरावर है और जो 🖩 इटा सके तो समझो एक छीटा भी विकास, ईमान अर्थात धर्म का इंसारपों में नहीं है, पदि कोई कहे कि यहां अभियान सादि होयों का नाम पहाड़ है तो भी बीक नहीं, क्योंकि जो देला हो तो सर्दे, अन्दे, कोड़ो, भूतप्रस्तों को चड़ा कहना भी आलसी, अझानी, विषयी घोर साम्तों को बोध करने सचेत कुरास किया होगा हो ऐसा माने तो भी ठीक नहीं, क्योंकि हो पैसा होता तो स्वशिष्यों को पैसा क्यों न कर सकता है इसलिये जामम्मय वात कहना ईसा की अहा-नता का मकारा करना है, सला जो कुछ भी ईसा में विचा होती तो वेसी बटाइट अहलीयन की बातें क्यों कह वैद्या है तथापि ( निरस्तपादपे देशे बरग्रहोऽपि हमायते ) जैसे जिस देश में कोई भी गूस न हो तो उस देश में परएड का बुदा ही सर् से बड़ा और अच्छा शिना जाता है यसे महाहबुसी अवि-हानों के देश में देश का भी होना ठीक था पर आजवास देसा की क्या गणना हो सकती है । ११७४)। प्र-मी तुम्हें सच कहता है को तुम मन न फिराओ और वालकों वे समान सहोजाओ तो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश म करने पास्रोगे ॥ इं० म० प० १० । आ० ३ ॥

समीक्षक — अब अपनी ही दण्हा से मन का फिराना स्वर्ग कर कारण और न किराना नरक का कारण कीर न किराना नरक का कारण कीर न किराना नरक के समान होने के लेख से यह विदित्त होता पुर किरी नहीं के सिख के पर पुरुष करी नहीं के सिख के स्वर पुरुष करी पुरुष करी नहीं के सिख के समान मानेंग्रं पूर्व नार्मी पिच्य पी किरा में बहुत में बहुत में प्राप्त के समान मानेंग्रं पूर्व नार्मी पिच्य के किरान के समान मानेंग्रं पूर्व नार्मी पुरुष की मही, आंख मीच के मान लेवें, बहुत दें स्वार्यों की वालबुद्धित से सान से से पुरित विद्या है। विद्या की विद्या की मानेंग्रं कीर यह भी विद्या है। विद्या की स्वर्ण करने का क्ष्मिय करेंग्रं कीर यह भी विद्या की किरान होता है। वाह सुसार की मी अपने सर्द्या विद्या हो। वाहरा ही है। अर ।

जाना सदल है। । इंच मुठ पुर है। ब्यांच २३। २४॥

समी स्वतं — इससे यह सिद्ध होता है कि ईसा दिन्द्र था धनवान कीम इससी प्रतिष्टा नहीं

करते होंने इसिलिये यह लिखा होगा परन्तु यह बात सख नहीं, क्योंकि फनाहची छोर दिन्द्री से करने,

सुरे होते हैं जो बोर्ड करना काम करें यह खासा और सुरा करें यह सुरा पत्र पता है और इससे यह

की कि की की की करने करने हमार किसी बाद देश में प्रयास था। में किसी तक देश हैं

भी दिस्स द्वीता है कि हिंदा हैरवर का राज्य किसी वक देंग में मानता या, सर्वत्र कही, जार देशा है तो यह देखर हो कही, जो है रहन है अहका राज्य सर्वत्र है चुता उसमें अध्य वरेटा या व वरेता यह कहता के नेवल कविता की सात है और रहता दें अहका राज्य सर्वत्र है चुता उसमें अध्य वरेटा या व वरेता यह कहता के नेवल कविता की सात है और रहता यह पूर्व में मानता है कि वर्ष के देश करता है कि अविता है की है उसमें है जावेंगे हैं अविता विवाद को है स्वाद करता में स्वाद कहता है से अविता वेद अवहान की पिक्क से अवितामों में स्थाय कहीं विद्या की स्वाद की है अपना होती है उसमें होता है अवहान के स्वाद कहीं की स्वाद की

्र 🚅 पुन्न है 🕶 है हर कहा है कि नई छिष्ट में जब मनुष्य का पुन करें है अप करें है उन्हें दिन कि है मेरे नाम के लिये घरों या भाइयों वा बहिनों न े से क्ष्म के क्ष्म के क्ष्म है सो सी गुणा पानेगा और अनन्त जीवन का \$ 40 C. Sp. - Carlow . And 25 48 11

का कि मेरे आत से मेरे पीठ़ भी लोग न के र पर दे के का में महि को पकड़ महताया वसे पारी मी इसके पार के लाय के मेरे के के के के के के पहाचात से न्याय ही न किया जाया। किन्त उनके सब .. .. कर १ के के के करेंगे, अनुवास होता है इसीतिय ईसाई लोग ईसाइयों का बहुत ... 🛝 🖟 ी रेक के के शार दिया हो तो भी बहुआ पत्तपात से निरम्नपराधी कर छी परें के राज्य का प्रेम्पान होया और इससे बड़ा दीप आठा है, क्योंकि एक सृष्टि की आदि ्रा १ के १ के के कि है कि इस मा, यक तो आदि से अन्त तक आशा ही में पड़ा खा के पर कर केरे के दूरारे के उसी समय स्थाय होगया यह कितना वहा अस्याय है और जो पात है अपना अने अपना काल अक बरक भीवे और जो स्वर्ग में जावना वह सदा स्वर्ग भीगेना यह र् । १४५ है दर्शके अलान्त्रे साधन और कर्मी का फल अन्तवाला होता खाहिये और तुस्य १८१ के के के के के कि के हैं से सकता इसलिये तारतस्य से अधिक न्यून सुख दुःश बात ्रिक्त में कहीं प्रवस्था के स्थान के स्थान में कहीं प्रवस्था के प्रस्तक में कहीं प्रवस्था के प्रस्तक में कहीं प्रवस्था के प्रवस्था के प्रस्तक में कहीं प्रवस्था के प्रत्य के कि स्थान के रेख १९ के में में के हैं है में सब बुक्त मीग सकते हैं सो ईसाइयों के पुस्तक में कहीं स्वरधा

्र पारे की कर बद्ध घर को फिर जाता था तब उसको मूल लगी झीर मार्ग में एक गुकर पा रूप है है के पूर असे पास कारत वस में और कुछ न पाया केवल पर्छ और उसकी कहा ती र भी मार कि व भारते हिंस पह रामर का यह तरक संख गया ॥ ई० म० प० रहे । आ० है। है। ११/१ १ सिर ११६६ श्लोत ईसाई कहते हैं कि वह बढ़ा कारत श्रमाध्यित और क्षीधादि वीव

(देत पा प्रेराई १स ४०३ को इंश्रें के बात होता है कि इसा कोशी और ऋतु के बातरहित या और प्रशासिक के कार्य के हे देश विश्व स्थान वर्षाता था, अला को तृत्व कह परार्थ है उसका क्या कापराध था क कार के पान देन की का शंभ गया, उसके शाप से तो व स्था होता किन्तु कोई ऐसी छोपडि काल हे से सहा मन, की जी कोई कामणे नहीं है छन।

व्याप अन्य का अपनी के भी में तुरम्त सूर्य श्रीक्षेत्रारा हो जायवा और खांद अपनी ज्योति देवा

तार काकार से तिर पूरेने की। आकाश की सेना डिय आयगी ॥ ईं० म० प० २४ । आ० २६ ॥

रोता कीवारी है भी जिन अधनी है भी कभी कृत्य श्रामान है क्यों कर निर्देश इसकी विदित स ६ हे प्रथम, श्रीसमा, कारमा सीट जीवृता है. ते केवनक ही अक्षेत्र कर्ने करते सता. the six age & who spell it me di.

मा १९ (१९ र प्राप्त की हैशा | सार्वे को किस विचा से गिर पहुना कापने जाना और झाराग की भी विचा पहता तो भावश्य ज्ञान सेताकि येटारे

<sup>व</sup> उत्पन्न हुमा या दिन कि मैं भी इस जहती े निकासी स्वीर बहुत . दे वेसा पूर्व होता हो

इसकी सिक्षार्थ कु ए भी व कामती कार कुए विधा हुए प्रधान भी स्ववहार के ग्रेम कीर इत स्र इस ग्रेस इत की म छोड़ कर रार्राचा बाल बैट्यार्ग का क्रोर मही अवले गड़ी इत्या स्थानता है । ६४ ।

दर्भ-सादाश कीर पुश्चिमी हम आयंग यहत्त्व ग्रेंग कार्न व भी व जनारि । इन प्रच प्रच

44 2 M70 53 41

वामीशाय - यह भी वान कविया चीर सुरांता की है अमा बाव सा दिमकर वहा ताया। में सर कावारा कतिरहत्ता होते हरे वें हे वें हो श्रीमाना मही मा दराव ! दिमला कीम दम शवमा है ! कोर बारने साल री आपनी बहुरहे कारना कार्यों अञ्चलों कर काम नहीं । एक स

थी-तद बह कामे जो बाद बोह है कहेगा है दर्शायन mini ' मेर पास से इस अमल आग में जाओं को रामाम चीर उसके हुना के सिय नियार की तहे हैं । इंग सर एक -> 1 कार पह स

शामीला - अला यह कि तभी वहीं चल्रपान की बान है जो कापने शिमा है उनकी स्पर्त कीर की दूरारे हैं बनको समस्य बात वे तिरामा परन्तु जब प्राथाश हो म रहेगा ना समस्य सात मरवा बहि-में हैं पहुंच है जनकी करना कार करते. हुनों को देवत न बनाया तो इनती तर की तैयारी करी इन कहाँ देवी हैं की होना कीर बरावे. हुनों को देवत न बनाया तो इनती तर की तर की तैयारी करी कामी एक्सों कीर यह प्रीनान ही देवत के अब के न दश नो वह देवत ही क्यां है (नगीति उसी का हम होका बारों होतवा कीर इंड्यर बसको प्रचम हो एकड़ कर बर्ग्सगृह में म डाल सका ॥ मार सका यत बगर्की देश्यामा क्या क्रिएने ईसा की भी वालीस दिन यु.स दिवा । ईसा भी उसका युद्ध म कर शरका ती हैंइबर का बेटा दोना व्यर्ध हुका दशकिय देता ईश्वर का न येटा श्रीर स बाहवस का हैश्वर र्रावर हो सकता है ॥ घर ॥

हर--तय बादह शिष्यों में से यक बहुबाह इसकारियोती नाम एक शिष्य प्रधान वालकी के पास गया कीर कहा जी मैं पीश की काप लोगों के दांच वक्तकांठ तो काप लोग मुझे क्या देंगे उन्होंने क्ये तीस द्वयंदे देने की हहराया ॥ इ० स० ए० २६ । खा० १४ । १४ ॥

समीक्षर--ध्य देखिये ! ईसा की सब करामान कीर ईश्वरता यहां रहता गई, क्योंकि जो इसका प्रश्नाम शिष्य था बहु भी इसके साशाम संग से पवित्रामा न हुआ तो औरों की यह भरे तीले एवित्राप्ता क्या कर संगा। श्रीर इसके विश्वासी क्षीय उसके धरोसे में किसने उपाय जाने हैं, क्योंकि किएके साञ्चाल रोपंश्व में शिष्य का बुद्ध करपाल न निया यह मरे पीठें किसी का कल्याण क्या कर सहेता।।हरा 

िया क्षीर क्षा संबंधी खाक्षी यह मेरा देह है कीर उसने कटोरा से के धम्यवाद माना और उनकी रेंग्र कारा नम इससे दीवो क्योंकि यह मेरा लोह कर्यात नये नियम का है ॥ इं० मक प० ३६ । कार

48 1 43 1 50 11

समीलक-भक्ता वह वेशी बात कोई भी सम्य करेगा विना प्रविद्वान शहली सन्थ्य के शिप्पों से कारे की बीज़ को कपने मांस कीर पीने की कीज़ों को कोड़ नहीं कह सकता कीर इसी गरा की कातका के इंसार्र क्षेत्र प्रमुखीतन कहते हैं अर्थात् वाने पीने की चीज़ों में इंसा के मांस और 

सान शोन को आवना है ने वहिता की कीट क्षेत्र है के दीनों चुने की अपने होय होगया और शोक करने हथ--कीट वह रिता की कीट क्षेत्र है के दीनों चुने की अपने होय होगया और शोक करने कीट बहुत कुश्तर होने लगा तब करने कनसे कहा कि मेरा मन यहाँ को कित क्यास है कि में मरने पर है जीर शोहर आगे बहुट यह मुंह के कहा गिरा और मार्चना कीट मेरे विता औ ही सके तो सह

पटीरा मेरे वास से दल जाव ॥ ई० प्रक वक ३६ । खाक ३७ । ३८ । ३८ ॥

03-पीग़ ने बनसे कहा में तुम में सब कहना है कि नाँ सृष्टि में क्ष्य मनुष्य का पुष्य स्थाने ऐस्वर्य के सिहामन पर वेटेया तब तुम भी जो मेरे वीज़ें हो जिये हो बारह सिहासनी पर वेट के हमायेल के बारह कुली का ब्याव करोंगे किस किसी ने मेरे नाम के लिये वारों वा माहती वा बहिनों जा पिया माता या जी वा सहकी या अपि को न्यामा है सो सो गुना पार्थमा और अनल अपन का अधिकारी होगा। इंट मन पट १। जान न्या न्या 1 है।

७२—मोर को जब बहम घर को फिर आता था तब उसको मूख लगी बीर मार्ग में यक गुबर का छुन्न देख के यह उस पास आया परम्तु उस में और कुन्न व शया केवल पन्ने और उसको कहा हुम में फिर कमी फल न लगेंगे इस पर मृत्वर का पढ़ तुरस्त सुख गया ॥ इं० म० प्र० २१ । आठ रहा १३॥

समीचक—सब पादरी लोग ईलाई कहत हैं कि वह वहा बातर ब्रमागित कीर कोशांदि होंग रहित था परन्तु इस बात को देखते से झात होता है कि ईसा कोशी और ऋतु के झातरहित था और यह अहती मतुष्पपन के स्थमायपुक्त चर्चता था, मता जो बुक्त कह पदार्थ है उसका क्या अपरार्थ था कि उसकी ग्राप दिया और यह सुक्त ग्राप, उसके ग्राप से तो न सुखा होगा किन्तु कोई पैसी क्रोपिंड आजते से एक ग्राप हो तो कोई आवर्ष नार्में। 92-11

९६—वन दिनों फ्लेश के पीढ़े तुरन्त सूर्य श्रींबिवारा हो जावगा झोर चांद अपनी ज्योंति हेंगा तारे शाकाश से गिर पट्टेंग और खाकाश की सेना हिंग जावगी ॥ हं∘ म्र० प० २४ । झा० २६ ॥

सभी एक -- पाइजी हैता ! नारों को फिस्स दिया से सिर पड़ना कावने जाना कोर काकाए की सेना कोनसी है जो डिग जायगी ! जो कभी ईसा घोड़ी भी विद्या पड़ता तो अवस्य जान लेता कि देवारे सब भूगोल हैं क्योंकर मिरंग इससे विदित होता है कि ईसा बढ़ है के कुल में उत्पन्न हुआ जा स्त्र सक है पीरन, हीलना, काटना और ओड़ना करता रहा होगा, जब तरस उठी कि में भी इस अहती

लकड़े चीरने, झीलना, काटना छोर ओहना करता रहा होगा, जब तरह उठी कि मैं भी इस जहता हेग्र में पैपम्बर हो सहांगा वातें करने लगा, कितनी वातें उसके मुख से अच्छी भी निकर्ली और बहुट सी मुरी, यहां के लोग जहबी थे भान बेठे, जैसा बाअकल यूरोप हेग्र उद्यतिपुक्त है पैसा पूर्य होता हो



1 77

बार्यान्य-नेपाँ देश वह वेषण शाुन्य संशोध, ईस्पर का देश और विष्यानशा की الله و والما والما والما وأوم والما والمان المناس عدوم ويداء ومن والمرام وأما وأله والمرام المان وسنو जनमें रेकों ने प्रारं क्षा बनारा है कि बह ईप्तर बर देश भूमें अधिकाम बर नेमा मीर नार्त सा का मार्क है हरके प्राप्तान काहिते वह देवन प्रापातक मुचन शका कविवाद मा में विशेष के क्षेत्र g 2pmg gm = m +

एक -- अन्य कोलाम की तम नेक देखी पहुल्ला को बादक तिल्लों में की यक्त नार का नहीं में की क्रांच्या स कुरूरण कुरूरणा मारेर प्रान्य यो मारे मारे बहे बहुन मारेश माझ मारिका विशे दश्ये ही। मी à amamangin à par me mer firm per forque à que extal qual de le que fired d' mit fir time g inn mann die bital diete i an biely allit at firt aut gr eif datt at कार "ा.मा करे कुछ के उनके काम है वो पहुँ शान्ती खाने बोधे दाती कहा कि है देना का अंग् ar mar ... g. ma a'm "ma & Tan emr era te gr um marternam mur ab afet il mat mit " bit mer mi, ver b ajer g geme men tierel, yet g. fand tigt die ent tat ile tieteine g fert कर है कह रोक्ट रेक्ट के दिला केर है का केर है दल के कह मुद्देश्वर कर पुत्र कींग्र है कि नव्हें । वीदा हता Here a to their to now and recover in the state of the st अस कर र १५/ क माँ १ फार एता पर रंगार पूरत आ ही इसके सुख सा है। का तिहास मुति हैं। का mei felbe mit b. to to bie bieme feier bei mit bieffe auf muffe auf fie ife ife WI AT LEAT BUTE OF A THE BEST & ONLY AND SHIP STATES र्वता क्षेत्र पा च र रेट का अने कक राहरि इत्य प्रत्य आत्म वर्षा वृत्ती विद्या सामियों के अन का भा के मार्ग के कारण कुरण के अने कि अने विवार नामका मुंबार कवानी । अने पह पहा है मेरी में अस Wirter um ameige big mit all band mit it ift all betreit ift all betreit ift titt ibr ibr ibr beiteg मिला करता । जातका कि में अग्रह कर काल कहाँ बाजातक ई लाग पान दिखालाई देश आपेंग दिशा आपेंग we to distinct to the me was a forecar existing about 18 fee, 40 f 15. 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3

the first and the even are the formation of the first the first than the first th れいしょう ちょう こまな へいかける かって オラむ さなり 海をおりむけ 衛 書店 第2件か 間を ा मा है लंद का मा महत्व सं हहर में लहत का यह सह है है। and the state of the second of 明此 人名 高水 在 化 之 在 化 之 化化 有世 的 在心 全 在新时间 (2) 在我, 有在 电磁 电磁度 (1) 电 may have the common man and the property of the state of

二十二年四年四十十年 75年 明在 电心设置操力模 无色 在楼 电明空间 華 斯里 Bunk the set of the first of the set of the set of

THE WAR FROM FROM THEIR DOWN THE F WITH AND P. 医大性髓 医二甲甲二甲二甲甲酚甲酚甲酰胺甲甲巴克 医甲基甲酚 中國 我我了一个小女子的一个一个 一下 "好好我们不会的人的好好的人" as an ever of the transfer of the second of the party of

र्षो क्षेर किरद्रोने ईसा पर भूटा दोष लगाकर मारा बनको भी उधित व था, क्योंकि ईसा का उस मकार क वपराव नद्दों या जैसा उसके विषय में बन्दोंने किया, परन्तु वे भी तो बहली ये न्याय की वाती को क्यासममें रे यदि ईसा भूट मूट देश्वर का बेटा व बनना और वे उसके साथ पेक्षी सुराई न यर्चते तो सेनों के क्षिये उत्तम काम था परन्तु इतनी विद्या थम्मॉलस्ता और न्यायशील्या कहाँ से लावें री ॥ ६ ॥

ट<sup>3</sup>−पीग्र अध्यक्त काने खड़ा हुआ और अध्यक्त ने उससे पूछा क्या स् यहदियों का राजा . यीगु ने उससे कड़ा आप दी तो कदते हैं। अब प्रधान पालक और पाचीत लोग उस पर दोष हंगाने थे तर इसने कुछ उत्तर नहीं दिया तब पिलात ने उससे कहा क्या त् नहीं सुनता कि ये लोग हैरे विरुद्ध कितनो साफी देते हैं। परन्तु उसने एक बात का भी उसको उत्तर न दिया पडांलों कि मयक्ष में बहुत अयंभा किया पिलात ने बनसे कहा तो 🛮 यीगु से जो सीए कहावता दे प्या करूं स्प्रों ने इससे कहा वह कुछ पर खड़ाया जावे कीर बीछ को कीड़े मार के कूछ पर खड़ा जाने को सौंप दिया तर सत्यक्त के योधाओं ने वीशुको सध्यक्त भवन में लेजाहे सारी पलटन उस गत इकट्टी की और अन्द्रोंने उसका वछा उतार के उसे लाल वाया पहिराया और कांटों का सकुट एष वे उसके शिर पर रक्ता कीर उसके दाहिने हाथ पर मर्कट दिया कीर उसके आगे पुटते कि के यह कहके इसे ठट्टा किया है यहदियों के राजा प्रखान और उन्होंने इस पर धूका और इस किंट को से दसके शिर पर मारा जब वे दससे उद्दा कर चुके तब उससे यह बागा उतार के स्त्री का यद्भा पहिरा के इसे क्ष्म पर चड़ाने को हो गये। अब वे थक स्थान पर को गल गया धा मर्थात् कोपड़ी का स्थान कहाता है पहुंचे तब उन्होंने सिरके में पिच मिला के उसे धीने की दिया रान्त उसने चीच के पीता न खाहा तब उन्होंने उसे कुछ पर खढ़ाया और उन्होंने उसका दोषपण मिके शिर के ऊपर सगाया तब दो डाकु एक दृद्दिनी आरे और इसरा बाई ओर उसके संग मूर्छी पर महाये गये। जो स्रोग उधर से काले जाते थे बन्होंने कापने शिर दिसा के कौर यह कहके बसकी निंदा भी हे मन्दिर के डाइनेडारे अपने को बचाओ तुईश्वर का पुत्र है तो बच्च पर से उतर आ। इसी पित से प्रधान यात्रकों ने भी भ्रध्यापकों और प्राचीनों के संवियों है उहु। कर कहा इसने भ्रीरों को विषापा रापने को दशा नहीं सकता दै जो यह इस्रायेल का राजा 🖫 तो ब्यूट पर से झद उनर मावे भीर इस उसका विश्वास करेंगे । वह देश्वर पर भरोसा स्वता है यह देश्वर उसकी बाहता है तो इसको बाद बदावे वयोंकि उसने कहा मैं ईर्वर का पुत्र है जो राष्ट्र इसके संग बहाय गये अन्दोंने भी इसी रीति से उसकी निन्दा की दो प्रदर से तासरे प्रदर की सारे रा में सम्भक्तार होगया तीसरे प्रहर के निकट वीश ने बड़े शब्द से पुकार के कहा "एकी एकीलामा सवलनी" अर्थात् हे मेरे ईश्वर हे मेरे ईश्वर तुने क्यों मुखे स्वागा है जो कोय वहां कड़े थे इनमें से किनमों में यह सुन के कहा वह पिलवाह को युलाता है उनमें से पक में नुरम्य दौड़ है इसर्वन केंद्र सिकों में भिगोदा और मल पर रख के उसे पीने को दिया तब थी गुमें फिर वहे ग्राप्त से पुकार के मेल स्माना ॥ ईं स॰ ए॰ २०। व्या॰ ११। १२। १३। १४। २२। २३। २४। २६। २०। २८ । २८। 10 | \$ 1 | \$ 1 | \$ 8 | \$ 0 | \$ = | \$ 5 | \$ 5 | \$ 5 | \$ 5 | \$ 5 | \$ 5 | \$ 5 | \$ 5 | \$ 5 | \$ 5 | \$ 5 | \$ 5 | \$ 5 | \$ 5 | \$ 5 | \$ 5 | \$ 5 | \$ 5 | \$ 5 | \$ 5 | \$ 5 | \$ 5 | \$ 5 | \$ 5 | \$ 5 | \$ 5 | \$ 5 | \$ 5 | \$ 5 | \$ 5 | \$ 5 | \$ 5 | \$ 5 | \$ 5 | \$ 5 | \$ 5 | \$ 5 | \$ 5 | \$ 5 | \$ 5 | \$ 5 | \$ 5 | \$ 5 | \$ 5 | \$ 5 | \$ 5 | \$ 5 | \$ 5 | \$ 5 | \$ 5 | \$ 5 | \$ 5 | \$ 5 | \$ 5 | \$ 5 | \$ 5 | \$ 5 | \$ 5 | \$ 5 | \$ 5 | \$ 5 | \$ 5 | \$ 5 | \$ 5 | \$ 5 | \$ 5 | \$ 5 | \$ 5 | \$ 5 | \$ 5 | \$ 5 | \$ 5 | \$ 5 | \$ 5 | \$ 5 | \$ 5 | \$ 5 | \$ 5 | \$ 5 | \$ 5 | \$ 5 | \$ 5 | \$ 5 | \$ 5 | \$ 5 | \$ 5 | \$ 5 | \$ 5 | \$ 5 | \$ 5 | \$ 5 | \$ 5 | \$ 5 | \$ 5 | \$ 5 | \$ 5 | \$ 5 | \$ 5 | \$ 5 | \$ 5 | \$ 5 | \$ 5 | \$ 5 | \$ 5 | \$ 5 | \$ 5 | \$ 5 | \$ 5 | \$ 5 | \$ 5 | \$ 5 | \$ 5 | \$ 5 | \$ 5 | \$ 5 | \$ 5 | \$ 5 | \$ 5 | \$ 5 | \$ 5 | \$ 5 | \$ 5 | \$ 5 | \$ 5 | \$ 5 | \$ 5 | \$ 5 | \$ 5 | \$ 5 | \$ 5 | \$ 5 | \$ 5 | \$ 5 | \$ 5 | \$ 5 | \$ 5 | \$ 5 | \$ 5 | \$ 5 | \$ 5 | \$ 5 | \$ 5 | \$ 5 | \$ 5 | \$ 5 | \$ 5 | \$ 5 | \$ 5 | \$ 5 | \$ 5 | \$ 5 | \$ 5 | \$ 5 | \$ 5 | \$ 5 | \$ 5 | \$ 5 | \$ 5 | \$ 5 | \$ 5 | \$ 5 | \$ 5 | \$ 5 | \$ 5 | \$ 5 | \$ 5 | \$ 5 | \$ 5 | \$ 5 | \$ 5 | \$ 5 | \$ 5 | \$ 5 | \$ 5 | \$ 5 | \$ 5 | \$ 5 | \$ 5 | \$ 5 | \$ 5 | \$ 5 | \$ 5 | \$ 5 | \$ 5 | \$ 5 | \$ 5 | \$ 5 | \$ 5 | \$ 5 | \$ 5 | \$ 5 | \$ 5 | \$ 5 | \$ 5 | \$ 5 | \$ 5 | \$ 5 | \$ 5 | \$ 5 | \$ 5 | \$ 5 | \$ 5 | \$ 5 | \$ 5 | \$ 5 | \$ 5 | \$ 5 | \$ 5 | \$ 5 | \$ 5 | \$ 5 | \$ 5 | \$ 5 | \$ 5 | \$ 5 | \$ 5 | \$ 5 | \$ 5 | \$ 5 | \$ 5 | \$ 5 | \$ 5 | \$ 5 | \$ 5 | \$ 5 | \$ 5 | \$ 5 | \$ 5 | \$ 5 | \$ 5 | \$ 5 | \$ 5 | \$ 5 | \$ 5 | \$ 5 | \$ 5 | \$ 5 | \$ 5 | \$ 5 | \$ 5 | \$ 5 | \$ 5 | \$ 5 | \$ 5 | \$ 5 | \$ 5 | \$ 5 | \$ 5 | \$ 5 | \$ 5 | \$ 5 | \$ 5 | \$ 5 | \$ 5 | \$ 5 | \$ 5 | \$ 5 | \$ 5 | \$ 5 | \$ 5 | \$ 5 | \$ 5 | \$ 5 | \$ 5 | \$ 5 | \$ 5 | \$ 5 | \$ 5 | \$ 5 | \$ 5 | \$ 5 | \$ 5 | \$ 5 | \$ 5 | \$ 5 | \$ 5 | \$ 5 | \$ 5 | \$ 5 | \$ 5 | \$ 5 | \$ 5 | \$ 5 | \$ 5 | \$ 5 | \$ 5 | \$ 5 | \$ 5 | \$ 5 | \$ 5 | \$ 5 | \$ 5 | \$ 5 | \$ 5 | \$ 5 | \$ 5 | \$ 5 | \$ 5 | \$ 5 | \$ 5 | \$ 5 | \$ 5 | \$ 5 | \$ 5 | \$ 5 | \$ 5 | \$ 5 | \$ 5 | \$ 5 | \$ 5 | \$ 5 | \$ 5 | \$ 5 | \$ 5 | \$ 5 | \$ 5 | \$ 5 | \$ 5 | \$ 5 | \$ 5 | \$ 5 | \$ 5 | \$ 5 | \$ 5 | \$ 5 | \$ 5 | \$ 5 | \$ 5 | \$ 5 | \$ 5 | \$ 5 | \$ 5 | \$ 5 | \$ 5 | \$ 5 | \$

 समीयक—हेनो ! जो वह येवत मनुष्य न होता. ईसर का येटा और विकासशी भे विज्ञान होना तो देखी कयोग्य सेया न करता इससे स्पष्ट विदित होता है कि यह प्रश्न हैशा के बच्च उनके मेनों ने मूठ मूठ बनाया है कि वह देखर का येटा मूठ अविष्यत् का बेता और पार वर का कर्यों है इसने समम्मना चाहिये यह येवत साधारण सुधा सच्चा सविद्वान् था न विज्ञान, न वेशे म मिन का। 25 ॥

=≥--दह कोळता ही या कि देखी वहदाह जो बारह शिष्यों में से यक था आ पर्देश की लोनों के प्रधान बाजकों कीर प्राचीनों की कोर से बहुत क्षीय शह और सार्डियां लिये आहे हींग बीड के एक इस नेहारे के बन्दें यह पना दिया था जिसकी में मुंभूं उसकी पक्षकों और वह शुाल बैंए बाम का क्षेत्रा है गुरु प्राप्त कीर उसकी खूमा । तप बन्होंने बीशु पर हाथ बात के उसे पहरू। गर मह दिग्द बसे दोड़ के मत्ते। करन में दो मूर्व साची चाते बोले इसने नहा कि मैं ईशा का मिन् का सक्त है उसे तीन दिन में फिर बना सकता है । तप महापालक नवा हो बीगु से बहा का पू दे क्रमा कर्री हेम के लोग मेरे विकास क्या साली देते हैं । परश्त बीश शूप बहा इस पर महापात्रक में अपने कर्ण है हुई जीवने ईमार की रिया देना है हम से कह तु ईम्बर का पुत्र सीए है कि नहीं। पैध शर्म के कर मू के कर्युका एवं बहाराजक में बारने बाग फाइ के कहा यह देश्वर की निगा का गुना है कप इहे रार्र प्रभी कर और करा प्रभीतन देगी मुझने सभी त्रराचे गुक्त से ईश्वर की तिला सुनी है। सर करूर दिन्त न करते हो तक प्रकृति बत्तर दिया यह क्या के योग्य है। तब बन्हीते बराते गुंह पर गुंडी कंप क्षेत्र मू हा क्रांट के व्यंत्रे आप के कहा है बीच हमते मविध्यन्तानी बोल किसने मुफे बारा <sup>‡</sup>धकरण बन्दर अन्तर हे केदा भा कोर बक दाशी इस पाश काफे बोली लु भी थीए गामीकी के सर्द av इर रे करे के बन्ध ने मूकर के कहा मैं नहीं जानता मू क्या कहती। जय वह बाहर हेगड़ी में गां। र कुल में राज्ये के क्षेत्र रेख के का क्षेत्र यहाँ के उनमें कहा यह भी गीश नामरी के सन्न या । इसने किंग कन्य हैंदन मुख्या कि मैं इस माहुन्य की नहीं जानना है नव बहा विनार हैने स्त्रीत दिना कार्र कर देह है इस महत्वा को नहीं कानता है।। इंट मन तट देह । साट ५३। छह। घर । ४०। देहें । देही 41 - 41 - 42 - 42 | 47 | 47 | 47 | 47 | 50 | 37 | 52 | 194 |

अस्तान्त्र के अब देण वीजियं कि जिसका इतना से सामार्थ वा मनाग नहीं या कि वाले यह को दूर दिश्यक वाल कर कीन में यह वाल मार्ग सी की म काने तो भी वाले तुम को बोने में यह प्रकार के मुक्त ने की स्तर्भाव कुछ के में से वाले मार्ग कीन देशा भी कुल करामानी नहीं या जेता ते में ये दिना है कि नृत्ये का प्रवाहनी की बहुत हा मार्ग को बहु बाये वे वाले इक्स के दूर कुछ के क्यों के की का अवा कर दिया, यार्गाय तह भी बात का सामार्थ है नागांगि देश के सामार्थ के मार्ग के कि मुक्त के का अवा कर दिया का बहुत्या दवाई का सामार्थ है नागांगि देश के सामार्थ के प्रवाहन के सामार्थ कर जुल्य का स्ताहित बहुत्वा का स्वाहित कर की स्वाहन के सामार्थ पृथा ती के सामार्थ कर ने यह बुंग कि कि दिया है का कर कर कुल के का स्ताहित कर की देश है का सामार्थ है की करना है कि करने

कर्यक्षा का अरुन् बाद पुराच प्रयाप प्रयाप के बाद का द्वाराका हो। यह दूसरा यह भा करण काण ने द्यार पर कार्या करण पिता के प्रियोग कर्यों करते हैं की बाद हो से गाम करारे दूरी की की की करणों के क्षरिक प्रणीका के रेगा ठड़ा करणांत्र निर्देश करते हैं।

स्था पूर्व - प्रावणां भी करत काशी की काश हिला की ववृत्ते भी करता करता भी कुद भी नहीं कर कुता पर काश्या की करता काशक मिन्द्र का कुछ की के काश तर तिर्देश प्राप्ता पर है अपना वर्णन करा किशा मूक्त का कर भी देशा में काश्या का किया, नहीं के की अपने की का का का काशक कर पर है पर का काश करता कर भी देशा में काश्या की करता करता है पर की का

थे भेर क्रिक्टोने हेरत पर अला दोध लगायन मारा उनको भी अधित सथा, वर्षोक हेरत का उस प्रकार का करराब कहीं था जैसा बसके दिक्य में क्टॉने किया, प्रान्त के भी तो जहली थे स्वाय की बातों की का महाने विदे हंगा भुद गृह हेंहबर का बेटा न बनता और वे बसके शाध पेसी पुराई म पर्शते तो हेंने दे दिये बनाम बाम था परम्तु इसकी विद्या अवसीत्राना छीर व्यावशीनता कहाँ से सार्वे । ॥ ६६ ॥ वीत करपत काले गड़ा हुआ और अव्यक्त में बससे पूछा क्या स यहियों का राजा ै. सीत में दलसे बटा बाय ही तो बहते हैं। जब ब्रधान वाजक और प्रावीन सीत अस पर दीव कार थे तर उसने कुछ इसर मही दिया नव विसात ने उससे कहा बया तु मही सुमता कि वे लीग नेर विक्य कितनो शाली देते हैं। वरन्तु इसने यक बात का भी असकी अत्तर न दिया ग्रहांली कि बन्दर ने बहुत क्रायंता किया विसात ने बनसे कहा की मैं वीश में जो क्रीए कहावता है क्या कर् सती में दारने कहा यह मूरा पर चड़ाया अने कीर पीशु को कोड़े सार के जूरा पर खड़ा जाने दो सींव दिया तब बायक के योधाओं ने बीत को बायक अवन में लेगारे सारी पलटन इस रम इक्ट्री की चीर बन्दोंने बसका बळा बतार के बसे बाल बागा पहिराया और कांटी का सकुट रिंग के इसके शिर पर रक्ता कीर इसके दादिने द्वाच पर नकेंद्र दिया कीर उसके आगे शहने दि के यह कहरे उसे ठहा किया है वहदियों के राजा प्रशास और उन्होंने उस पर एका और अस मंद्र को से इसके पिर पर जारा कर के इससे हुए कर युक्ते तर इससे पृष्ट वागा उतार के नती का सक्त पक्षिपा के इसे इन्तु पर चड़ाने को से गये। अब वे यक स्पान पर को गहा गया धा म्पांत कोपशी का स्थान बाहाता है पहुंचे तब उन्होंने सिरदे में पित्त मिला के उसे धीने की दिया राम् इसने शीस के पीता न बाहा तब उन्होंने इसे क्य पर बढ़ाया और उन्होंने इसका दोषपन्न रतदे शिर के ऊपर क्षमाया तक हो डाक वक दिती और कीर इसरा वार्ट और उसके सँग मूर्यों पर पहाये गये । जो लोग उधर से काते जाते से उन्होंने अपने शिर हिला के कीर यह कहते उसकी निवा र्षों हे अन्दिर के हाइनेक्षरे अपने को क्या को तुर्वत्वर का पुत्र दे तो अन्य पर से उतर था। रसी पैति से प्रधान पात्रकों ने भी अप्यानकों स्नोर आर्थानों के संविषों ने बहु। कर कहा उसने औरों को रवाया शपने को क्या नहीं सकता है जो वह इस्रायेल का राजा है तो कुछ पर से अप उतर कार्ष कीर इस इसका विश्वास करीं। वह ईश्वर वर अरोसा रलता है वित देश्वर उसकी पहना है तो बसदों अब बचावे वसीकि असने कहा में हेरवर का पुत्र है जो डाह्न उसके संग वहार गये उन्होंने भी इसी रीति से उसकी निक्त की वो प्रश्र से तीसरे प्रदर को सारे रेत में सन्धकार होगया तीसरे प्रहर के निकट थीग्र ने बड़े शब्द से पुकार के कहा "पली प्रतीलामा सबदर्श " सचीत हे मेरे इंश्वर हे मेरे इंश्वर तृते क्यों मुझे स्वाया है जो लोग यहां कड़े थे उनमें से मालु स्यामा ॥ रंगम प्र २३। सान ११। १२। १३। १४। २२। २१। २४। २४। २६। २०। २८। उ

्राची प्रकार का का कि स्ताव कर हुई। वे द्वार कास किया परन्तु तीत् का सी देग हैं। स्त्रीप्तक-सर्वेषा प्राप्त के साव कर हुई। वे द्वार कास किया परन्तु तीत् का सी देग हैं। श्लेष्टि इंग्इर कात कोई पुत्र न बाद किसी का वाप हैं, क्योंकि को वह किसी का पाप होरे तो किसी की स्तुद्र प्रवास स्वास्परी धारि भी डोने कोट के सम्प्रक ने पूका या तब जैसा सप पा करन देन पा कोट पर श्लेक है कि जो 2 काक्स करमें प्रधा किये हुए सब कोते तो क्या भी कुए यह वे उर कर स्त्र के को करने हिंगू का ने होता, कोट को वह इंग्डर का पुत्र होता तो देशर भी असको वया सेता, को

वह त्रिकालदर्शी होता तो सिकों में पित्त मिले हुए को चीख के क्यों छोड़ता ? यह पहिले ही से अवस होता और जो यह करामाती होता तो युकार २ के प्राण वयों त्यागता ! इससे जानम साहिये 🤻 चाहे कोई कितनी ही चतुराई करे परन्तु अन्त में सज सज और मृठ मृठ हो जाता है, इससे या औ सिद्ध हुआ कि पीशु एक उस समय के अङ्गत्ती मनुष्यों में कुछ अब्छा था न वह करामाती, न किर का पुत्र और न विद्वान था, क्योंकि को ऐसा होता तो ऐसा वह वु.ख क्यों भोगता । ॥ => ॥

a----श्रीर देखो वट्टा भूक्टोल हुआ कि परमेश्वर का यक दृत उतरा और आके कार है द्वार पर से परथर लुद्रका के उस पर चैठा। यह यहां नहीं है जैसे उसने कहा पैसे भी उठा है। इन बसके शिष्यों को सन्देश जाती थी देखों यीश उन से आधिला कहा करवाण ही और उन्होंने निकट क इसके पांच पकड़ के उसको प्रणाम किया। तब योगु ने कहा मत बरी जाके मेरे मार्गों से कहरे 🥦 वे गालील को जार्वे और बढ़ां वे मुक्ते देखेंगे ग्यारड शिष्य गालील को उस परवत पर गये जो थीड़ बर्दी वताथ था। और उन्होंने उसे देख के उसको प्रकाम किया पर कितनों को सन्देह हुआ। पैन्ह वन पास आ वनसे कहा स्वर्ग में और वृधियी पर समस्त ऋधिकार मुक्त की दिया गया है। और देशी कात् के अन्त तों सब दिन तुम्हारे संग हूँ ॥ इं० म० प० २०। आ० २। ६। १०। १६। १७। १०। १०

समीदाक-यह बात भी मानने योग्य नहीं, क्योंकि सृष्टिकम और विद्यादिवस है, धर्म के पास दूतों का होना उनको जहां तहां भेजना ऊपर से उतरना क्या तहसीलदारी कहेक्टरी के सक्त रैसर की बना दिया दें क्या उसी शहीर से स्वर्ण की गया और जी बड़ा दियों कि उन क्षियों ने स्क परापक्त इसे प्रश्नाम किया तो क्या यही शरीर था। और यह तीन दिनकों सड़ क्यों न गर्गा 🕷 श्चपते मुख से सद का अधिकारी बनना केवल दस्म की बात है शिष्यों से मिला और उनसे बातें करनी असरम्य हैं, क्योंकि जो ये वातें सच हों तो बाजकल भी कोई क्यों नहीं जी उठते हैं बसी शरीर से स्वर्गे भी क्यों नहीं जाते हैं यह मत्तीरियत हंजील का विषयही खुका श्रव मार्करियत हैं हें विषय में लिखा जाता है है हम ॥

#### मार्करवित इस्मील ।

=६--यष्ट क्या करई नहीं ॥ इं० मार्फ० ए०६। सा० दे ॥

समीत्तक-असल में युसफ बढ़ई था इसलिये ईसा भी बड़ई था कितने ही वर्ष तक वहाँ व काम करना या प्रधास पैतावर वनता ने इस्तर का येटा ही वन गया और जहावी शीगी है हम क्रि तमी पूर्व कारीगरी चनाई। काट कुट फूट फाट करना उसका काम है।। 🕫 🛚।

#### . सकाचित इष्णील ।

Lo--पाशु ने उससे कहा तु मुक्ते उत्तम क्यों कहता है कोई उत्तम मही है जमान है We do \$21 20 \$5 11

समीज छ -- जब ईसा ही एक ब्राह्मिय ईश्वर कहाता है तो ईसाहयों ने पवित्रामा विता 🏜

युत्र दीन कहां से बना दिये हैं ॥ ६० ॥ र - तथ उसे हरीद के पास केला । हरीद पीछ को देख के कांत सामान्त्र हुमा कार्री

बहु इसको कडून दिन से देखना चाहना या इसिक्षिये कि उसके विषय में बहुनासी बातें सुनी से बसचा कुछ कामर्थ कम्म १वन को उसको भारत हुई बसने उससे वकुन वार्ने पूर्वी परनु उसने क क्ष क्षप्र म दिशा । शुक्र व १६ । साथ स । ह ।

सम्बद्ध सन् मर्पारिया में नहीं है इससिए में सादी दिएक गर्प । क्योंद सर्व

क्षे होने काहिये क्रोर क्रो इंसा बनुर क्षीर कराबाती होता तो (हेरोद को ) उत्तर देता और पान को रिक्बाना इमारे विहिन होना है कि ईसा में विचा कीर करामात कुछ भी म थी ॥ ६१ ॥ योहनरचित्र सुमुमाचार ।

14-इती में बचन था और बचन ईखर के संग या और बचन ईखर या ! यह आदि में हा दे नीम था। सर बुछ उसदे द्वारा सूत्रा गया कीर को खुका गया है कुछ भी उस विना मही र गया। इसमें प्रेप्त था कीर वर जीवन मनुष्यों का उजियाला था।। ए० १। बा०१। २। ३। ४॥

स्मी एक - आहि में वनन दिना बता के नहीं हो सका और जो वसन ईखर के संग था तर बहुना धार्य हुआ और बसन ईंश्वर कामी नहीं ही सकता क्योंकि जब यह आदि में ईश्वर के त या हो पूर्व बबन वा देखर या बद नहीं घट सकता, वयन के द्वारा खटि कामी नहीं हो सकती मन्द्र कारका कारता महो भीर क्यम के दिना भी जुल्लाप रह कर कर्ला सृष्टि कर सकता है, तर विशाम का का दत बचन में जीव कानादि मानोगे, की कानादि हैं ती कादम के नयुनों में दवास

वता शृहा प्रका और क्या श्रेषक अनुष्यों ही का अक्षिपाला है पश्वादि का नहीं है ।। १२ श 13 - बीर विचारी के लमय में जब मैतान शिमीन के पुत्र विद्वा दश्करियोंनी के मन में बसे

प हवाते या श्रम टाम कामा था ॥ यो० ए० १३ । क्या० २ ॥ नामीलक --यह बान सक नहीं, क्योंकि जब कोई ईसाइयों से बुद्देगा कि शैनान सक की

वराना है तो होनात की कीत बहकाना है, को कही होनात काए से काप बहकता है सी अनुध्य भी क्षत है। ब्राप्त बहुक राक्षते हैं पुत्रा शैतात का बया काम है और वहि शैतात का बताने और बहुकाने-रका या प्रेमार है भी बड़ी श्रीनान का श्रीनाम हैसाहयों का हैस्वर शहरा, परफेस्वर ही ने सक को उसके रेगा का बाबा हा मा देती काम देववर के ही राव में हैं ? सब नी यहां है कि यह जुरनका ईसाम्यों का की हैता किया का बेटा जिल्होंने बनाये के शितान हो तो ही कियत न यह देख्यकृत पुरुषका महस्तरें कहा विमा कीर म हैता है अबर बार बेटा हो सबता है ॥ देश ॥

१४ - मुख्या। प्रम ब्यायुक्त व होते, ईम्बर पर विकास करो सीर गुस्स पर विकास करी । ा देशा के पार में बहुन से रहने के क्यान हैं नहीं तो मैं नुगले बहुता में नुगहारे खिये क्यान तैयार 118 करता है। कीर को में अन्दे लुखार किये ब्याम तैयार चके तो जिस कार्य लुग्हें कपने यहां से Panife क्ट्रो है हुई सहां मुख जी बड़ी। योगु के बससे कहा मैं ही आर्थ की संस्थ की डीवम है। नेश हैं। हारा से बोर्न दिया के बास नहीं पहुँबता है। जो नुष मुखे जानने तो घेर दिया की धी जानने ह Rede fal die Sisisiaisiste fall

शांतिक - शह देशिए से देशा के बचन क्या योग्यांच्या से क्यानी है ? जो ऐसा प्रपत्त म किए हैं। इसके प्रत है कीत वीताना है बाता है ता के बावते विका की हैंक में लेलिया है है कीर को बह रेन हे बरत है जो परार्थात होते से यह देश्यर ही नहीं, क्वोचि देशर किसी की लियारिश वही सुनता, के देश के वृद्धि कोई भी देश्वर को नहीं मात्र हुआ होता देखान क्यांस कादि का महीसक देशा है। हे का है गुळ के कार सार्ग क्षान कीर बीवन बनना है वह शब बवार से इंसी कहाना है इससे म का राम क ही कही हो सर ती है। दस ह

 ई. ह्या हो अच्छ ६ कहवा हूँ जो शुक्क पर विकास करें जो काछ की करता हूँ जरों वह हैं को का का देवता वह बाद करेगा है हो। यह एवं र बार है है है

कर एक - बर हैं जिदे हैं. हैताई कोत हैता पर दूश दिल्लास रकने हैं देंत हैं। मुद्दे दिल्लाने Et a g bet at a g g b f at at leaves at the mineric are and are mand about a

यह त्रिकालदर्शी होता तो सिक्तें में क्लि मिले हुए को खील के क्लो ख़ोड़ता ! यह विहंखे ही से ज होता और जो यह करामाती होता तो जुकार २ के माणु क्लो स्थागता ! इससे जातना चाहिये खोड़े कोई कितनों ही चतुर्वार्ष करें परन्तु अन्त में सज सज और मूठ मूठ हो जाता है. इससे यह सिच हुआ कि योग्र एक उस समय के जहली मतुष्यों में कुछ अब्झा या न यह करामारी, न ही का पुत्र और न यिद्वान्त् था, क्योंकि जो ऐसा होता तो पेसा यह यू.च क्यों मोगता ! ॥ = ॥

टद-स्रीर देशो वहा शृश्दोल हुआ कि परमेश्वर का एक दूत उतार और आहे इतर द्वार पर से प्रथम सुद्धका के उस पर थेडा। वह यहां नहीं है जैसे उसने कहा पैसे औउ है। अ सबसे ग्रिप्पों को सन्देश जाती थी। देशों वीग्रु उस से आमिला कहा करपाए हो और उन्होंने निकट इससे प्रिप्पों को सन्देश जाती थी। देशों वीग्रु उस से आमिला कहा करपाए हो और उन्होंने निकट इससे पंथर पकड़ के उसकी मणाम किया। तब बीग्रु ने कहा मत उहा जाते मेरे मारिती से बहरी में गातील को जातें और यहां वे मुक्ते देखेंगे त्यारह शिष्प गातील को उस परवत पर गये औ पीग्रु उन्हों बताव था। और उन्होंने उसे देश के अवको मणाम किया पर कितनों को सन्देह हुमा। पीश्च उन पास आ उससे कहा स्थान में और सुधी पीग्रु अप पर कितनों को सन्देह हुमा। पीश्च उन पास आ उससे कहा स्थान में और की प्राचित की सन्देह की पीग्रु अप पर की साम हमा में आहे हैं। इसी हो साम की स्थान की साम दिन गुरु हों देश हैं। होंट को पर पर लों स्थान की साम दिन गुरु हों देश हैं।

समीदाक — यह बात भी मानने योग्य नहीं, क्यों कि सृष्टिक्रम कीर विद्यापिक्य है, प्रधा के कि यास हुतों का होना उनको जहां तहां भेजना ऊपर से उतरना क्या तहासीवहारी कड़ेक्स्टी के सम् क्रियर को बना दिया है क्या उसी ग्रारीर से स्वयं को गया और जी उठा है क्यों कि ता कि स्वित है कि स्वित है तहां सह क्यों न गया है प्रपा तक के अपाम किया तो क्या वहीं ग्रारीर धा है और वह तीन दिनतों सह क्यों न गया है अपने सुख से साम आधिकारी बनना केवल दम्म की बात है ग्रिप्यों से मिकना और उत्तरें है बातें करती ग्रासम्भव हैं, क्योंकि जो ये बातें स्वयं हों तो आजकक भी कोई क्यों नहीं औ उठते हैं क इसी ग्रारीर से हमाँ भी क्यों नहीं जाते हैं यह मसीरिश्वत ईंशीक का विषय हो युका शब माईरिश्वत ईंश

#### मार्कराचेत इञ्जील ।

¤६—यद क्या बढ़ई नहीं ॥ ई० सार्के० प० ६ । खा० ३ ॥

स्य न्या वहर गढ़ा व हुए आक्ष पठ हा का न रा समीलक — असल में युक्त वहुई था इसलिये ईसा भी बहुई था कितने ही वर्ष तक वहुँ काम करता था पढ़ात् पैपकर वनता २ ईस्तर का बेटा ही बन गया और अहसी कोगी ने श्रा हिं तमी पड़ी कारीगरी जलाई काट कुट फुट फट करना उसका काम है।। स्र ॥

#### लक्राचित इच्जील ।

१०--पीशु ने उससे कहा तू मुक्ते उत्तम क्यों कहता है कोरें उत्तम नहीं है अर्थात् हैंस् सुरु पर १६। अरु १६॥

समीधक--जब ईसा ही यक ब्रह्मितीय ईश्वर कहाता है तो ईसाहयों ने पवित्राता रिता है पुत्र तीन कहां से बना दिये हैं ॥ १० ॥

हर—तय उसे हरोद के पास भेजा। हरोद यीग्न को देख के श्रांत जानिदत हुआ स्मीर पर उसको बहुत दिन को देखना चाहता या रसिलेट कि उसके विषय में बहुतसी बातें सुनी थीं औ सरका तुष्ट शावार्य कम्म देखने की उसको चाता हुई उसने उससे बहुत बातें पूर्वी परस्तु उसने अं इन्ह उत्तर न दिया। सक्त वर्ण २६। ज्ञाव ८ । १ ॥

समीचन:—यह बात मचीरवित में नहीं है इसकिय ये साची दिगड़ गये । बयोदि हाई

ए है होने साहियें कीर ओ ईसा चतुर कीर करामाती होता तो ( हरोह को ) उत्तर देता सीर कामत भी दिकताता इससे विदित होता है कि ईसा में विद्या और करामात कुछ भी न दी॥ ११॥ योइनराचित सुसमाचार ।

१२ -- आदि में यसन था और बसन ईज़र के संग या और बसन ईज़र था। यह आदि में हिर के संग था। सब कुछ उसके द्वारा छूजा गया कीर जो छूजा गया है कुछ भी इस दिना नहीं र्वं गया। इसमें जीवन था क्रोर वह जीवन मञ्ज्यों का उद्घियाला या।। ए० १। बा०१। २।३।४॥

समीलक - आदि में बचन विना बका के नहीं हो सका कीर को बचन ईखर के संग धा ते यह कहना व्यर्थ हुआ और वचन ईभार कही नहीं हो सकता क्योंकि जब वह आदि में ईरहर के मंग था तो पूर्व वदन वा इंस्तर था यह नहीं घट सकता, वचन के हारा छृष्टि कभी नहीं ही सकती भ तक दसका कारण न हो और दखन के दिना भी खुण्चाय रह कर कर्ता छटि कर सकता है। केवन किसमें वा क्या चा इस बचन के जीव कनादि मानीमें, को कनादि हैं तो आइम के नगुनों में श्वाम हुँ बना मूठा हुआ और क्या जीवन सज्जाब सनाव सामान हुँ पश्वादि का नहीं है।। हर ह

रेरे-मीर वियारी के समय में जब शतान शिसीन के तुत्र विद्वश इस्करियोगी में मन में बारे

कड़वाने का मन डाल शुका था ॥ यो॰ प॰ १६। स्ना॰ २॥ समीयक-यह बात सख नहीं, क्योंकि अब कोई ईसाइयों से पूर्वेगा कि रीमान सब की विशान है तो रानान को कोन बहकाता है, जो कही रानान बाप से बाप बहकना है नी समुख्य सी गर से आप बद्दक सकते हैं पुनः शैतान का चया काम है और यदि शैतान का वनाने कीर पश्चाके. नि परमेश्वर है तो वही रातान का रातान का क्या कार हिला हहरा, परमेलर ही में तह को उसके ारा बहुकाया, मला येसी काम दूरवर के ही सकते हैं ! सन तो यही है कि यह पुग्नक हैताएगें का नेत हैंसा इंसर का घेटा जिल्होंने बनाये वे ग्रीतान हों तो हो किल्लु न यह ईस्वरहत युग्नक महस्रक करू

मर और न रेसा रेश्वर का बेटा हो सकता है ॥ ६३ ॥ १४-तुम्हारा मन ब्याकुल न होते, ईलार यर विस्तास करी और तुम्ह पर विस्तास करी । ्व तुन्हरना मन ब्याकुल न हान, इतार पर विकास करता है। पिना के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं नहीं तो में तुमसे कहना में तुम्हरें लिये वयाय नेवार रने बाता है। भीर जो में जाके लुक्झारे लिये क्यान तैयार करूं तो फिर कार्क लुग्हें अपने यहां से अना कि जहां में रहें तहां तुम भी रही। बीश ने बतरों कहा में ही आर्म की शास की शिक्स है। ना मेरे द्वारा से कोई पिता के पास नहीं पर्देक्ता है। बो नुम मुख्य जानने नो गेरे पिना को भी जनने ह

do fal allo fild i Sinixie i a li

समीपाक--- बाद देकिये ये ईसा के बचन क्या पोपलीका से बामनी हैं कि देशा प्रपत्त ब गिरती देसवे मन में कीन फैसता है बचा हैसा ने बचने पिता की डेवे. में से क्या है है की सं ा के पश्य है तो पराधीन होते से बह देखर ही नहीं, बसीबि देखर बिसी की सिवारिश नहीं राजना. र्प द ता पराधान कान पा वर के परिता के पहिलो कोई भी ईमार को नहीं जान हुका होगा र देना क्यांक काहि का प्रकारक हैना राज के पाहरत काह आ इसार कर कर की जीवन बनता है यह सब क्षेत्रार के हुँकी बहाता है। इससे रे क्रो क्ष्मिते मुख से काप मार्ग सांच कीर जीवन बनता है यह सब क्ष्मार के हुँकी बहाता है। इससे बान सरम् काजी नहीं हो शकती ॥ १४ ।

रत्य कथी नहीं हा सरनार राज्य है जो मुझ पर दिस्तान करें जो बाय है. करता है अन्हें कर करेंगा क्षीर इससे बढ़े काम बरेगा ह बी० थ० रेड र का० हैंदे ह

। भीर इनसे बहु काम पर्मा की हैं हाई भीग हैंसा चर चुरा विश्वास रकते हैं बैसे हूँ। जहें किनावे समीश्वर--मार रेनिया मा इतार रे साम क्यों नहीं कर सकते हैं और की विस्तास से भी आधार्य कांग्र मही सर सकने हो हैंशा ने भी श्राध्ययं कमें नहीं किये थे ऐसा निश्चित जानना चाहिये, क्योंकि स्वयं ईसा ही कहता है कि तुम मी आइसर्य काम करांगे तो भी इस समय ईसाई कोई एक भी नहीं कर सकता तो किसकी हिये की शांच फुट गई है यह ईसा को मुदें जिलाने आदि का कामकर्त्ता मान सेवे ?॥ १४ ॥

१६—जो ग्रद्धेत सत्य ईखर है ॥ यो० प० १७ । आ॰ ३ ॥ समीस क-अन अबैत एक ईखर है तो ईसाइयों का तीन कहना सर्वधा प्रिष्या है ॥ १६॥ इसी महार यहत ठिकाने इञ्जील में अन्यथा बार्ते मरी हैं ॥

#### योहन के प्रकाशित धानय ।

इ.व योइन की चदुमुत वातें सुनो —

६७ — मीर भपने २ शिर पर सोने के मुकुट दिये हुए थे। मीर सात ग्रामिदीपक सिहास ने कागे अलते थे को ईश्वर के सातों जात्मा हैं। और सिंहासन के बागे कांच का समुद्र है और सिंहासन के कास पास चार माग्रों हैं जो जाने और वीते नेत्रों से ग्रेरे हैं ॥ यो॰ ए० व० ४। जा॰ ४१॥॥ समीशक-अब देशिये यक नगर के तुत्य ईसाइयों का त्यर्ग है और इनका र्रंभर में दीपक के समान अग्नि है और सोने का मुक्टादि आमृष्य धारण करना और कार्ग पीते के वो वा होना ससम्मापित है इन वातों को कीन मान सकता है है और वहां सिंहादि खार परा ब्रिने हैं।।।।। ६=-भीर मैंने सिदासन पर पैठनेहारे के दिवने हाथ में एक पुस्तक देशा जो भीतर भीत पीड पर क्रिया हुआ था और सान छापों से उस पर छाप दी हुई थी। यह पुस्तकें शोबने और उसडी द्यार्थ तोहते के योग्य कीन है। स्त्रीट म स्वगं में न पृथियी पर म पृथियी के नीचे कोई वर पुरनक सेनरे क्षयवा इसे देवने सकता था। और में बहुत रोने लगा इसलिय कि युस्तक खोलने और पहने अपन हरी देखने के योग्य कोई नहीं मिला ।। यो॰ प्र॰ पर्य १ । सा॰ १ । २ । ३ । ४ ॥

समील च - अव देखिये ईसाहची के स्वर्ग में सिहासकी और मनुष्यों का ठाउ और पुरुष करें हारों से बन्ध किया हुआ जिसकी खोलने कादि कमें करनेवाला स्वयं सीर पृथिकी पर की नहीं तिका, योदन का रोता कोर परतात् पक प्राचीन ने कहा कि वही हैता जोतने याता है. प्राचीन यह है कि जिलका विवाह बसका गीत, देवी है देश ही के ऊपर सब माहारम्य सुकाये जाते हैं वालु है

कार्ने केश्रम क्राध्यमप्राप्त हैं ।। है है ।।

३६ —श्रीर हैंते इष्टि की और देशो सिहासन के श्रीर वारों प्राणियों के बीच में श्रीर अवीत्री के बीच में पद में मार्ग देसा वंद किया हुमा सहारत के चार वारा मार्ग्या के बाद में जाते. के बीच में पद में मार्ग देसा वंद किया हुमा सहा है हिसके सागांसीय चीर सात के हैं हैं। गार्ग

कृषियां में भेते हुद ईरहर के सानी भागा है ।। यो॰ म॰ प॰ । बा॰ ६ ।

समीलक-चार देखिये ! इस योहम के त्यार का समीव्यायार उस त्याँ के बीच है लि है नाई कीर बार प्रमुतिया हैमा भी है कीर कीई नहीं यह बड़ी सहसूत बात हुई कि वहीं ती है। को हो नेत्र ये कोर सींग का नाम भी न शा कोर स्वर्ग में जाने साम सींग कोर साम नेवदाना हुई। करें वे सत्ती हैं उन्हर के कारण हैं साथ की सीत कीर वेज बन गर्न के हैं हार है देशी वाली की हैं साथ है क्यों साब सिया है सका कुछ तो कुछ आते।: ३६॥

१०० — भीर दश दमने बुल्यक सिया तक कारी बाबी कीर वीवीसों बाबीत मेरे के हरी रित पहुं को र इन पक्ष के पान कुला का स्थान तह कारो आयो। कोन व्योवीसी आयोग सम्यास स्थान स्थान पहुं को र इन पक्ष के पान कीना की र सुन से सर्व हुए। सीने के निमाले को परित्र कीनी ही इन्दें र है है है के प्रकृत के है है का बात

सर्म स्थ-प्रका अब हैना स्वर्ग में व श्रोता तब ये विशारे धृत वीण वैरेष आर्नि सार्रि हा

किसकी करने द्वीरे १ क्रीर यहाँ घोटस्टेन्ट ईसाई क्रीन युग्यस्ती ( सूर्तियुत्रा ) को खण्डम करने हैं क्रीर रन्द्रा स्वर्ग झुन्यरस्त्री का घर बन रहा है ॥ १०० ॥ रें - कोर इस ग्रेसे छायों में से एक को कोला तब मैंने रुप्टि की धारी माणियों में से

एक को जैसे येथ सर्तने के शब्द को यह कहते सुना कि आ बीर देख और मैंने दक्षि की बीर देश पक रहेत घोड़ा है कोर को उस यर बैठा है उस पास अनुव है और उसे मुकुट दिया गया और यह का करता हुवा कोर जय करने को निकका । कोर जब उसने दूसरी छाप सीली । दूसरा घोड़ा जो साल था विकला इसको यह दिया गया कि पृथ्वियी पर से मेल बठा देवे। चीर जर उसने तीसरी बार कोली देखों एक काला चीड़ा है। और जब इसने चौची छाए खोली और देखों एक पीला सा धोड़ा है ब्योर को इस पर चैता है बसका लाम मृत्यु है श्रवादि ॥ यो० म० प० ६ । ब्या० १। 81818181818

समीएक-का देखिये यह बुराखों से औं कथिक प्रियम लोका है था नहीं ! असा पुस्तकों के बन्धनों के द्वापे के मीतर कोवा सवार क्योंकर रह सके होंगे ! यह स्वप्ने का वरवाना क्रिडोंने इसकी

मी साम माना है. बनमें कविद्या जितनी कहें वननी शोड़ी है ॥ १०१ ह १०२-- और हे बड़े शब्द से वकारत थे कि हे स्वाधी पवित्र और सस्य करती हा स्वाय शही करता है और पृथियी के निवासियों से इसारे लोड़ का वलटा नहीं सेता है। और इरयक की उज्जल बल दिया गया और उससे कहा शया कि अवको मुखारे सन्ती दास भी और मुखारे भाई जो मुखारी नार्र बथ किये बाने पर हैं धूरे ल ही तबकों और थोड़ी बर विभाग करों !! यो॰ प्र॰ प॰ १! 11 55 to 5 oth

समीक्षक-को कोई ईसाई होंगे वे होड़े स्पूर्व होकर पेसा न्याय कराने के लिये होया करेंगे, को वेदमार्ग को स्वीकार करेगा असके ज्याव होते में कुछ भी देर व होशी, ईसाहवी से पृह्वना चाहिये क्या देश्वर की क्षमदरी भाजकम कर है है और स्थाय का काम भी नहीं दोता स्थायाधीश निकास देंहे हैं। तो कुछ भी हीक २ वसर म दे सहीं। और इसका ईश्वर बहक भी जाता है, क्योंकि इसके कहने से सद इनके शुत्र से यहटा लेने लगता है और दंशिले स्वभाववाले हैं कि पर पीछे स्पर्वर लिया करते हैं शानित काछ भी नहीं और कहां शानित नहीं वहां तु:ब का क्या पारावार होगा है ॥ १०२ ॥

१०३- और असे वड़ी बबार से दिलाय जाने पर गूलर के युक्त से उसके कहते गूलर अहते हैं वैसे बाबाग के तारे प्रतिथी पर निर यहे। कीर काकाछ पत्र की नाई को लपेटा जाना है बालन हो गया ।। योक प्रक यक है । च्याक १६ १४ ह समीत क- अब दक्षिण योदन अविष्यद्वका ने अब विधा नहीं है तभी तो देसी खएड बएड कथा गाई, मला तारे सब मुगोल हैं एक पूजियों पर बेले गिर सकते हैं ! चौर मुपीद का बाकरंत बनको दश्चर क्या बाते जाते हेता ? और क्या बाकाछ को खटाई के समान सममना है ! यह

मानाश साकार प्रार्थ नहीं है जिसको कोई कंपेट वा दकट्टा कर सके, इसिविय योहन बादिसव इहती मनुष्य ये इतको इत वातों की क्या सदर है ॥ १०३॥ १०%-क्षेत्र वनकी संख्या सुनी इधायक के सन्तानों के समस्त कुछ में से एक काक चवालीस सहस्र पर छाप दी गई विहहा के कुल में से बारह सहस्र पर छाप ही गई । यो पर

11 4 1 2 oras 1 D ap स्मीतव-न्या को बादवल में ईम्बर लिया है वह दशायल कादि वृत्ती का नक्सी है सर

सब संसार का | देशा म होता तो क्याँ जहाँकयों का साथ क्यों देता ! और क्याँ का सहाय काता

या दूसरे का नाम निशान भी नहीं लेता इससे यह ईश्यर नहीं श्रीर इस्रावल कुलादि के मनुष्यों पर छाप लगाना श्ररपञ्चता श्रथवा योद्दन की मिथ्या करपना है ॥ १०४ ॥

१०४-इस कारण वे ईशार के सिंहासन के आगे हैं और उसके मन्दिर में रात और दिन उसकी सेवा करते हैं ॥ यो० प्र० प० ७। छा० १४॥

समीक्षक-प्या यह महाबुत्परस्ती नहीं है ? अथवा उनका ईश्वर देहधारी मनुष्य तुल्य पफरेशी नहीं है ! और ईसाइयों का ईश्वर रात में सोता भी नहीं है विद सोता है तो रात में पूज क्योंकर करते होंगे ? तथा उसकी नींद भी उड़जाती होगी स्रीर जो रात दिन जागता होगा तो विद्यास वा श्रति रोगी होगा ॥ १०४ ॥

१०६ — झौर हुसरा दृत आ के वेदी के निकट खड़ा हुआ जिस पास सोने की घूपरानी यी स्रोर उसको बहुत छूप दिया गया स्रोर छूप का खुमां पवित्र लोगों की प्रार्थनार्झों के सङ्ग हून के हाथ में से ईश्वर के आगे खड़ गया। और दृत ने यह घूपदानी लेके इसमें वेदी की झाग मर के उसे पृथ्वी पर डाला और शम्द और गर्जन और विजुलियां और सुर्डोल हुए ॥ यो० प्र० प० = । आ० ३ १४ । १॥

समीचक-- अब देखिये स्वर्ग तक वेदी धूप दीप नैवेच तरही के शम्द होते हैं क्या वैरागियों के मन्दिर से ईसाइयों का स्वर्ग कम है ? कुछ यूम थाम अधिक 🗂 है ॥ १०६॥

१०७--पहिले द्त ने नुरही फू की श्रीर लोह से मिले हुए श्रोले श्रीर लाग हुए श्रीर देपूरियी पर डाले गये और पृथियी की एक तिहाई जलगई ॥ यो॰ प्र॰ प॰ ह। बा॰ ७॥

समीछक-शाहरे ईसारवों के अविश्यहका ! ईश्वर, ईश्वर के दूत तुरही का ग्रन्द बीर प्रहय की लीला केवल लड़कों ही का खेल दीवता है ॥ १०३॥

१०= चौर पांचवें दूत ने तुरही कूं की चीर मैंने एक तार को देखा जो स्वर्ग में से पूर्णियी पर गिरा हुआ या और अधाह कुरह के कृप की कुम्आ उसको दीगई और उसने अधाह कुरह का कूप जोता बोर कृप में से बड़ी मही के धूंय जी नाई चुझां उठा और उस धूप में से टिडियां पृथिवी पर निकल गई और जैसा पृथियों के बीहुओं को अधिकार होता है तैसा उन्हें अधिकार दिया गया श्रीर उनसे कहा गया कि उन मनुष्यों को जिनके माये थर इंश्वर की छाप नहीं है पांच मास उन्हें पीना दी जाय ॥ यो० प्र० प० ६ । ऋा० १ । २ । ३ । ४ । ४ ॥

समीलक-क्या तुरही का शब्द सुनकर तारे उन्हों दूवों पर छोर बसी स्वर्ग में गिरे होंगे! यहां तो नहीं गिरे भला यह कूप वा टिड्यां भी प्रलय के लिये देश्वर ने वाली होती और झाप की देव

यांच भी लेती होंगी कि छापवालों को मत काटो है यह केवल मोले मतुष्यों को डरपाके हैताई इना हैने का धोबा देना है कि जो तुम इंसाई न होंगे तो तुमको टिडियां कार्टेगी, ऐसी बातें विचाहीन देश में बह

सकती है आर्थावर्क में नहीं, क्या वह प्रसय की बात हो सकती है है ॥ १०८ ॥

१०६-मीर पुरुवड़ों की सेनाओं की संख्या दीस करोड़ थी ॥ यो० प्र० ए० १ । आ० १६॥ समीचक-मला इतने घोड़े स्वर्ग में कहाँ उहरते कहां घरते और कहां रहते और कित्रगी होर करने थे ! श्रीट इसका दुर्गण्य भी हवार्ग में कितना हुव्या होगा ! बस ऐसे स्वर्ग, येसे इंश्वर श्रीर देसे मन के किये इम सर भाग्यों ने तिकान्नील दे दी है, येसा वसेड्डा ईसाइयों के शिर पर से भी सर्पेशक्तिमान की

इता से दर होजाय हो बहुत बाच्छा हो ॥ १०६ ॥ ११०-- कीर मैंवे दूसरे पराजमी दूत को स्वर्ग से उतरते देवा जो मेप को कोड़े या और उत्तर शिर पर मेड, धनुष्या कीर उसका शुंह सूर्य की नाई कीर उसके पांव आग के कामों के देखें है। बीर इसने अपना हरिना पांव समुद्र पर बोर बांवा पृथिती पर रक्ता ॥ यो० प्र० प० १० । बा० १ ।३ १६ ह

समीयक — इन देखिये वन दृती की कथा हो युगली वा भाटी की कथाची से भी १११-कोर झानी के समाज यक वकट मुझ्ते दिवा गया थोर कहा गया कि उठ पेश्वर के

हिंद कोर केरी के धमन वहने हारे को नाय । यो० य० प्राः । आ०० ।। ्रवा मार कराम क अमन करण हारा के सार मार विवास में भी मन्दिर बनाव सीर नार आत हैं स्वीस्तर न्यहां तो क्या परन्तु देनाहवी के तो स्वर्ग से भी मन्दिर बनाव सीर नार आत हैं हरता है तकता जैता वनमें है वैतो हो बाते हैं इसलिय यहा यमुग्रोजन में देशा क शर्माश्वय प्राप्त न्या ६ डनका जला क्या द्वं चला दा बात दंवलाल्य यहा ल्युक्शकन वचला ५ ६००० व्यव आसि कोटुको प्रायका करके आरोप पीन हैं कोर शिक्षों से सी वृद्ध आदि का आरक्षात्र बनामा आदि सी

इत्यरक्ती है ॥ १९१ ॥

समीएक न्यां ते को सिंदर है सो हर समय बन्द रहता होगा कभी द खोला आता होता नमाधक न्यवा म मा मान्दर ट ला डर समय वर्ष रहता हुए। कामा सहितापक है इसका कहि भी है दिखाई दिया है यो अब एक ११ : ब्यान १३ ॥ न्या नरमवर का आ काह आवर हा लकता है जा वाल प्रभावन स्वत्या है उत्तका वाहें स्वाही है। सहित नहीं ही सहता । हा हैसाहबी का जो वासेक्षर साहाराताल है उत्तका वाहें स्वाही है। सहित नहीं ही सहता ।

्र नहां हा सहता। हा इसाइवा का जापरभरवर आहरवाला ह उसका पाह स्यामहासाई मे में हो सीर जैसी सीमा टटन युव् सी यहां होनी है वेसी ही इसायों के स्वाम में भी। बीट नियम ान का लाव जाला दटन पूर्ण का पका करना के पता कर दासारण जान ता आर आर आर साम से पता कर साम करना के पता कर होंगे? सब ती यह सिंह के भी कमी दे हैताई लोग के जेते होंगे अससे न आने क्या प्रयासन सिंग करने होंगे? सब ती यह

हरूव - कार यक वहां जास्य व्याग मंद्रशाहात्या अधाय यक लगा महरू हो। सीर वह गार्थवती होते वाह सकरे पांची तसे हैं भीर इसके शिर वह बाहद तारी का सुक्ट हैं। सीर वह गार्थवती होते

नार बतान वाचा तता है आर इसके 10र पर बांच तारा का युक्त को वीहित है। और दूसरा आरखा दिस्त्राति है क्योंकि प्रसव की वीहा वस सती है और यह अनने को वीहित है। और दूसरा आरखा न्दलाधा द क्यांक प्रसंघ का धारां बल लगां ६ अन्य यह जगन ना वालां है। जारे हेटना आस्वा हेनों में दिवार दिया कीर देखों यह बहुं बाल सुम्रवार है जितके सात बिंद और देश सींग हैं जो ्राः न । दश्चार हदया कार दश्चा यक वहा अश्व अजगर द । अलच तात । अर वर त्या र ह भी इत्तर शिरी वर सात राजनुक्ट हुँ। और असकी पूर्व हे आकारत के तारी की यह निर्दार की खींच

चापर दालात पारु प्रच्या राज्याच्या स्थापन स्यापन स्थापन स्यापन स्थापन स कार्ट वृतियो पर बाला । तोश्यक वर १८ | आठ १ | ८ | ३ | ४ ॥ समायक-अब दावय काम खाह गयाह, इनक स्था म मा ाववार। त्या गयाता है वसी इन्य को स्था सुनता न सिटा सकता है और इस सहार की वृद्ध किनती वहीं यो जिसने तारी बल का कहा खुनता न समझ सकता है बाद उस अवसर का युक्त करना वहां या नमस तारा यह तिवार पृथियी पर बाबा ने सबा पृथियी तो छोटी है बोर तोर भी बहे र बोक है इस पृथियी पर।

्रा श्रामा श्रामवा पर काला । मना श्रामवा वा प्रका कामा वाद आप वह वाला के हस श्रामवा पर में स्वा प्रते अनुसान करना साहित्र कि ये तारों जी तिहारे हस बत ाता स्था सकता किन्तु यहा थहा अनुसान करणा जात्वर को यु तह है यह तह है सह वाले किन्नने साथ के सर वर विर होते और कित सज़बर को यु द तहने वहीं यी जिससे सह तारो 

१८ कर पूरा पर स्थार प्रजास मिलातेल और उत्तरे हुन शहार से लहे और सहार

लड़े ह थो॰ प्र॰ पर ११। ब्रा॰ ॰ ह समीच क मो में हिसायों के स्वतं में जाता होगा वह भी लड़ारे में हुँ ख पाता होग समाज का बोह इस्ताच्या कर्यण विभाव कार अपन समाज है वह ईसा समाज का महा इस्ताच्या कर्यण विभाव कार अपन समा तहे वह ईसा इसके दूत सड़े ह यो० प्रव प्रव हर । झाव उ ह

१९४ । १९४ का बहु बहुत का तार के किया न की हिमान की हिमान की है। १११ - बार वह वहां क्षेत्रणः ।।।। ज नव वह प्रावस साय श्री ।। बहावता है जो सारे संसार का मस्मानहार्त है। योच मन प्रकृत ।।।

हे जो सारे संसार का अध्यानदार दें में पाल अने पण १९१ खाए है।। समीचक नेवा जर वह रोजद हवते में या तर कोगों को नहीं सप्तात खा है जो समीचक नेवा जर वह रोजद हवते में या तर कोगों को नहीं सप्तात खा है जो समीडक-क्या जर बह शतान दवान न वाता का नहा अरमाता था। हो। समीडक-क्या जर बह शतान दवान न वाता है जरको सुधियों वर क्यों दाल दिया।

को भरमानेवाला शैतान है तो शैतान को भरमानेवाला कीन है। बढ़ि शैतान स्वयं भर्मा है तो शैतान के विना भरमनेहारे भर्मेंने और जो उसकी सरमानेहारा परमेश्वर है तो वह ईश्वर ही नहीं उहरा। विदित तो यह होता है कि ईसारयों का इंड्वर भी शैतान से दरता होगा, क्योंकि जो हीतान से प्रवत है तो र्रश्वर ने उसे अपराध करते समय ही दग्रह क्यों न दिया है जगत में शैतान का जितना राज्य है उसके सामने सहस्रांग भी ईसाश्यों के ईश्वर का राज्य नहीं, इसीलिये ईसाश्यों का ईश्वर उसे हटा नहीं सकता होगा, इससे यह सिद्ध हुआ कि जैसा इस समय के राज्याधिकारी ईसाई डाकु चीर आदि की गींग्र इएड देत हैं वैसा भी ईसाइयों का ईश्वर नहीं, पुनः कीन पैसा निवृद्धि मनुष्य है जो वैदिकात को होड़ कपोलकविपत ईसाइयों का मत स्वीकार करे ? ॥ ११४ ॥

११६—हाय पृथियी स्रोट समुद्र के नियासियो ! क्योंकि ग्रैतान तुम पास इतरा है ॥ यो॰ प्र॰ प० १२ । स्ना० १२ ॥

सभी सक-क्या यह ईश्वर यहीं का रक्षक और श्वाभी है! पृथियी, मनुष्यदि माणियों का रहाक और स्थामी नहीं है ? यदि मूमि का राजा है तो शैवान की क्यों न मार सका र इंश्वर देखता रहता और शैतान यहकाता किरता है तो भी उसकी वर्जता नहीं, विदिव तो यह होता है कि यक श्रवद्वा ईश्वर और एक समर्थ दुए दूसरा ईश्वर हो रहा है ॥ ११६ ॥

११७-- भीर विवासीस मास सो युद्ध करने का अधिकार उसे दिवा गया। और उसने ईश्वर के विरुद्ध मिन्दा करने की अपना मुंह कोला कि उसके नाम की और उसके तंबू की और स्वर्ग में वास करनेहारी की निन्दा करे । और उसको यह दिया गया कि पवित्र लोगों से युद्ध करे और उन पर जब करे और हरएक कुल और भाषा और देश पर उसको अधिकार दिया गया ॥ यो० २० प० १३। आ० ४। ६ । ७ ।

समीजक-भन्ना जो पृथियी के लोगों को बहकाने के लिये ग्रैतान और पग्न आदि को भेजे श्रीर पवित्र मनुष्यों से युद्ध करावे यह काम डाङु हों के सर्वार के समान है वा नहीं ! देसा काम ईश्रर

के मकों का नहीं हो सकता ॥ ११७ ॥

{{c-श्रीर मैंते दृष्टि की कीर देखो मेला सियोन पर्यंत पर सद्दा है और उसके संग पक क्षाय चयालील सहस्र जन थे जिनके माथे पर उसका नाम और उसके पिता का नाम लिखा है ॥ यो॰ प्रकार । स्था वर्ष

समीलक-अह देखिये जहां ईसा का बाप रहता था यही दसी सियोन पहाड़ पर उसका सहकी भी रहता था परंतु एक लाग खगलीस सहस्र मनुश्यों की गलना क्योंकर की ! एक लाख बवालीस सहस्र ही स्वर्ग के याती हुए । श्रेष करोड़ों ईसाइयों के शिर पर न मोहर लगी र क्या ये सब नदक में गरे इंसाइयों की चाहिय कि सियोन पर्यत पर शके देशें कि ईसा का मा बाप और उसकी सेना वहां है वा महीं ! जो हो तो यह लेल ठीक है नहीं तो मिच्या, यदि कहीं से वहां आया तो कहीं से आया ! जी कड़ी स्वर्ग से तो क्या व पत्ती हैं कि इतनी वड़ी सेना और आप ऊपर मीचे उड़कर आपा जाता करें! यदि यह कापा काया करता है तो एक ज़िले के व्यायाधीश के समान हुआ और यह एक दो वा वीत हो तो नहीं बन सहमा किन्तु न्यून से न्यून एक दे मुनोल में यक दे ईम्बर खाहिये, क्योंकि एक हो तीन स्रोतेक प्रकारको का स्थाप करने श्रीर सर्वत्र युगपन् यूमने में समर्थ कभी नहीं हो सकते ॥ ११८ ॥ ११६—भागमा करना दे हां कि ने स्थान परिश्रम से विश्वास करेंगे परन्तु उनके कार्य मुक्ते

बरंग हो सेने हैं !! यो॰ य॰ य॰ १४ । आ॰ १३ !!

समीचय-रेकिय ईमार्यों का इंतर तो कहता है उसके कर्म उनके संग रहेंगे अर्थात कर्मा-तुसार पर सबको दिये कार्येत कीर यह कीत कहते हैं कि ईसा पार्यों को क्षेत्रेया और चया भी दिये क्यों, यहां पृद्धिमान् विवारे कि है श्वर का यथन सदया वा है साहणों का है यक बात से नोती तो 

I रुलाय ॥ १९०॥ १९०-कोर वर्ग रुगर के कोए के बहे दस के कुसड़ में डाला। कोर दस के कुसड़ का रोज्या ्ररण-अर वार दावर का काप का वह रहत के कुण्ड की हो घोड़ों की लगाय तक लोड यकती कीश तक या कार के बादर किया गया कीर दात के कुण्ड में दो घोड़ों की लगाय तक लोड यकती कीश तक या हो वा देखाई लोग ॥ ११६ ॥

पाण अरु पण १९११ आप १९११ में हैं वालों से भी बहुकर हैं या नहीं ! ईसाची का रेख समाय के कहते द्वाचन होताता होता, चीर को उत्ते कोन के कुंगह मेरे हैं क्या उसका क विश्वास ॥ यो० प्रत य० १४। ब्या० १६। २०॥ कार करत समय बहुत दुः।धन हाजाता हाता, कार जा उसक कार क जुवह अर ह क्या उसका क क्या करत समय बहुत दुः।धन हाजाता हाता, कार जा उसक कार क जुवह अर ह का बार स्था तक राधिर का बार ... ८। का अन्य द्रायन व्याप हातः । अलक क्रवस्थर हा आर सा कारातक शासर का वार... समय है क्योंकि कांधर वायु सगने से अन्य जनआता है वृत्रां क्योंकर वह सकता है। स्सितिये

, भरता इ.ता. ध. ॥ ६९० ॥ १९१ – चीर देखो स्वाम संस्ताची के सम्यूचन सन्दिर चोला गया ॥ यो० प्र० प्र०१४। ब्यान्थ ४॥ ररा - अर र्था स्वाम सारा करान्युका भार्य कालावाया ॥ याण मे० पण्टर । आतः हो। समीयक - मो हतायों का देवहर समेव होता तो सामियों का क्या कालां व्योक्षि सह लभाप्रक — जा इसाहधा का इसक स्थल होता ता लाज्या का क्या कामा व्याक्ति वह वर्ष सम इस इमाह में सर्वेषा वहीं निश्चय होता है कि इसका ईस्वर सर्वेड नहीं, क्योंकि वय सप कुछ जामता होता इसस सवधा वहा । नक्षय होता है । क हमका स्थय स्था नहीं, क्यों क मुजयपद सरवाई है यह देशवाता का क्या काम कर सकता है है नहि नहि नहि नहीं स्थाप स्थाप में मगुष्यवर् अववय द बद इत्वरता को क्या काम कर सकता द । नाह नाह नाह स्थान हस्त प्रकरण में कृती की बन्नी २ व्यस्तमय वाले लियों हैं उनकी सत्य कोई मदी मान सकता। कही तक किये इस प्रकरण

रता हा बात भरा ॥ ॥ १९९॥ । १९२ — और देशवर ने उसके कुकर्मी को स्वर्ष्ण किया है। जैसा तुन्हें उसने दिया है तैसा रूप्याच्यार वृद्ध कर्मी के क्षांसार हुना वसे दे देखी ह यो प्रव प्रव हिं। सांव र । इ ह इसको मा देखी कीर वसके क्षमों के क्षांसार हुना वसे दे देखी ह यो प्रव प्रव हिं। सांव र । इ ह र दक्षा कार बलक कमा के जाउलार हुना बल व दक्षा के वार्त में पूर्व करों कि वर्गों के स्थाप बही को कहते हैं हमीलक-देशों मत्यल हैलारची का हैलर अस्यायकारी है। क्यों कि स्थाप बही को कहते हैं में सर्वया देती ही बात भरी हैं ॥ १२१ ॥

स्माराज - द्या अत्वय इत्तर्थ का इश्यर अत्वयवकार छ। प्रवाक स्वाय अवस का कहत है। कि जिल्लो केला वा जिल्ला कमें किया उसको प्रेसा कीर उतना ही कल हैना उससे कथिक स्पृत हैना कामाय है जो कम्यावकारी की उशासन करते हैं वे ख्रम्यावकारी क्वो न हों। । १२३॥ सम्माय है जो कम्यावकारी की उशासन करते हैं वे ख्रम्यावकारी क्वो न हों। । १२३॥ का अन्वावकार। का उपासना करत है व अन्वावकार। थया न हा : व रूपने को तैयार किया है ॥ १९३ - क्योंकि मेर्स का विवाह आपर्डिया है और उसकी स्त्री ने आपने को तैयार किया है॥

ा १८। आ० ७ व समीतक - अव सुनिवे ! देशारवों के स्वर्ग में विवाद भी होते हैं ! क्वोकि देश का विवाद स्मादाव - अब स्थान । हतार्या क स्थान व विवाह यो हान है । क्यों क हेवा का विवाह रेजर ने वहीं किया, पूर्व वार्टिय कि उसके स्वरूप सारा ग्रांसाहि कीन के कीर कहरे वाहे कितने रस्यर न यहा क्या, पूछना चाहियाक असन अस्यर स्थाप शालाव कान प आर सहन वाही फेतरे हुए । ब्रीट पीये के नात होने हे बहा, सुद्धित प्रांतमा, ब्राप्ट आदि के भी स्पन कोने हे स्वतक ईवा दूर। श्रार साय क नात होनं स बका जुर्सक प्रशासना आपु आपद का आ ग्यून होन स अवतक हैता हो ने पहाँ प्रार साम किया होता. प्रमिक संबोधकाय प्यार्थ का विशोध अवत्य होता है, अवतक हैता हो ने पहाँ प्रार स्थाम किया होता. प्रमिक संबोधकाय प्यार्थ का विशोध अवत्य होता है, अवतक हैता हो पीर प्रव प्रव १६। सार उ ह

वस्तास में कोवा काता झार म जान कवान काल अरदा। त १२२। १२४ - श्रीर उसने झजार को सर्वाद माजीन सांप को जो दिवायल छोर ग्रीनाम है एकड़ १२४ - श्रीर उसने झजार को सर्वाद माजीन सांप को जान काल हो। . पा. शरार त्यान किया होता. पंचाक ल्यासम्बद्ध प्रश्न का विवास कार्य है में उसरे विकास में श्रीवा लाग कोर व साने कवनक श्रीस में रहेंगे हैं रहे हैं ्रथ कीर उसने कामार की कावार प्राचान साथ को जो देवायत कीर ग्रीतात है पकड़ के उसे सरस्त्र वर्गनी बांध प्रचला। कीर जसकी कावाद क्षाय में दाला कीर बन्द करने उसे हापयी के उसे सरस्त्र वर्गनी बांध प्रचल। कीर जसकी किए केनी के लोगों की कारणाने हैं क उसे सदस्य पर्वेको बांप रवका। बांए उसका सचाद ग्रुपक में हाला स्रोट बन्द करके उसे हापदी सितने यह अपनी सदस्य पर्वे वृद्धि न ही तनली सिंद देशी के झीनों की ल सदसारे ॥ यो॰ में प्रवे प्रवे १०।

व । समीराज न्येलो सहं गहं करके ग्रीनाम को पणवा और सहस्र पर्य तक बाद किया किर सी समीयक - रेलो महं महं करके शुलाव का पकड़ा और सहस्य वर्ष तह बाद हिसा किर भी समीयक - रेलो महं महं करके शुलाव का पकड़ा और सहस्य वर्ष तह बाद हिसा हो हो है। हुटेगा क्या किर न अस्मिना है जेत उस असमाय है जानवर में कल भी करों ने लग असे के अस्मिन के स्थापन

पुटेगा क्या किर न अरमावेगा है एसे दुष्ट का ता बन्धापुर में हो रखना था आरे विमा होहता हो नहीं। परमु तब रीवान का होगा हैता बी का अवसाय है बारवय में इन्हें भी नहीं केवन होगी हो दरा है परमु तब रीवान का होगा हैता हो। बेले किसी प्रकृति किस्सी अने सम्मान के परनु वह भीतान का होता देताया का असवान है वाहनव व कुछ स्रो नहा देवन होगी को हरा के पुरनु वह भीतान का होता देताया का असवान है वाहनव व कुछ स्रो नहीं स्रोक्षे मनुष्यों से कहा कि यक स्वयं माल में बाले का उपाय दया है। श्रेसे किसी भूगों ने किसी स्रोक्षे मनुष्यों से कहा कि यक तुमको देवता का दर्शन कराऊं, किसी एकान्त देश में खेशा के एक मनुष्य को चतुर्भुत बगाकर रक्बा माड़ी में खड़ा करने कहा कि खांच भीच को जब में कहूं तह खोलना और किर जब कहूं तमी मीव लो जो न मीचेगा यह अन्धा हो जायमा। वैसी इन मन बालों की वातें हैं कि जो हमारा मज़दव न मानेगा यह हीतान का यहकारा हुआ है, जब यह सामने आया नव कहा देखी! और पुना होश कहा कि मीव लो जब किर माड़ी में खित गया तब कहा खोली! देखी चारायण हो ने ही स्वर्णन दर्शन किया। वैसी कीता मज़हिनों की है स्वित्ये इनकी माण में किसी को न स्वर्णन वालिये। १२४॥

१२४— किसके सम्मुख से पूजियी और आकाश भाग गये और उनके लिये आह न मिली। और मैंने क्या छोटे क्या यहे सब जुतकों को ईश्वर के बागे खड़े देवा और पुस्तक सोले गये और दूसरा पुस्तक खर्चान् जीयन का पुस्तफ बोला गया और पुस्तकों में लिखी हुई बातों से मृतकों का विचार क

के कर्मों के अनुसार किया गया॥ यो० प्र० प० २०। आ० ११। १२॥

समीसक—यह देवो लड़कपन की वात, मला पृथियी ग्रीर आकाश केसे भाग सकेंगे! और वे किस पर उदर्रेगे! जिनके सामने से मंगे और उसका सिहासन और वह कहां उदरा? भीर हुरें परमेश्वर के सामने खड़े किये गये तो परमेश्वर मी वेडा वा खड़ा होगा! क्या वहां की कबदरी और कुकाव वे सामन देश्वर का व्यवदार है जो कि पुस्तक लेखानुसार होता है! और स्य औयों का हात देश्वर ने लिखा या उसके गुमारतों ने हैं पैसी २ बातों से अमीश्वर का ईश्वर और ईश्वर का अमीश्वर ईसाई आदि मत वालों ने बना दिया॥ १२४॥

१२६-उनमें से एक मेरे पास जाया और मेरे संग बोला कि आ में दुलहिन को अर्थात् मेने

की खी को तके दिखाऊंगा ॥ यो० प्र० प० २१ । छा० ६ ॥

समीद्यक — अला ईसा ने स्वर्ग में दुलिंदन अर्थात् स्त्री अच्छी पाई मीज करता होगा, जो र ईसाई यहां जाते होंगे उनको भी स्त्रियां मिलती होंगी और लड्ड बाले होते होंगे और बहुत मीड़ के ही जाते से रोगोरपणि होकर मरते भी होंगे। ऐसे स्वर्ग को दूर से हाथ ही जोड़ना बच्छा है। १२१।

स्वात प्राप्त कर पर कार द्वार हा हुट। यह । हुट। यह । हुट। यह है साई मरते आते की द अपने आते हैं समीएक म्मूनी है है। साथे के सबसे का सुकेंग । सुकेंग का सामम होता है और उससे निके तो इतने बहुँ ग्रहर में कैसे समा सकेंग ! क्योंकि उससे मतुष्यों का सामम होता है और उससे होने करना मोते र मानूर्यों को सहरावाद र स्टेंसने की की लाहें हैं। असा हमार्थ को होता है। जिसी सो हो सकर्ती परन्तु अंचार्ट साई सामसे की की लाहें हैं। असा हमार्थ को होता है। जिसी सो हो सकर्ती परन्तु अंचार्ट साई सामसे की लाहें की सांत है। रिय-प्रीट कोई कार्यक्ष पान्तु सार्यका विभिन्न कर्म करनेद्वारः सार्यका भूत पर शासनेद्वारः स्वामें किसी रीति से प्रतेम क करेमा ह योच प्रच पन २० ३ सार २७ ह

सबीएक -- को पैयी बात है तो इंसाई लोग चर्चो कहते हैं कि पापी लोग भी त्यां में हैंसाई होने को अस्ताने हैं। यह होन पान बही है वह देया है तो बोहपा त्यांने की मिथ्या वातों का स्टेन्टर एक क्यों में प्राप्त कर के सार क्यों में मध्य होगा, व्योक्तिक कर करेता क्योंने व्याप के आहे हैं। व्याप को को को को को की पाप के आहे हैं। पुरुष्त है यह क्योंकर विवादती हो रक्का है। हुए है यह क्योंकर विवादती हो रक्का है। हुए है पह क्योंकर

१९६-- भीर साथ कोई आप व होना भीर इंद्यर का चीर मेनने का सिहासन उसमें होना भीर बनसे द्वार अपनी तेवा करने भी वंदय का मुंह देनीन चीर उद्यान ताम उनके मारे पर होना कीर बार राम कहीनी भीर उन्हें बीयक की कथान गुर्ण की नयीति का मधीला परीक्षार रामेशर देवार बार राम कहीनी भीर उन्हें बीयक की कथान गुर्ण की नयीति का मधीला परीक्षार रामेशर देवार उनने स्वीति केता वे स्वार तार्यहा वात्रय करने वि योग मुख्य पर १९ आप की १४ । ४ । ४

समीएक — देशिय पारी देशाइयों का स्थानेसा ! क्या देश्यर कीर देशा सिद्दासन पर तिरातर पैठे देहेंगे ! कीर बनके दासर इनके सामने स्था सुंद देगा करेंगे ! क्या यह तो कड़िये तुम्हारे देश्यर का सुंद पुरोपियन के सरहा गोरा या कप्रीका वाकों के नहरा काला काया अप्य केया देश यात्रों के स्थान है ? यह मुद्दारा स्था मी क्यान है, क्योंकि जही दोग्रेस कर्ता है और उसी एक नगर में रहता क्याय है हो यहां दुल्ल क्यों न होता होगा ! जो सुन्य पाला है यह देश्यर सर्वत सर्वेशन कारी नहीं हो सकता ॥ १२४ ॥

ा काला कामा र भा पुरूष पाला के चक वरण संघर संघर कामा गड़ा हा संकता ॥ १२१ ॥ १६०--देश में होग्रि चाता है चौर मेरा मतिकत्त मेरे सांच है जिसतें दरएक को जैसा उसका

कार्प्य हप्टरेगा वैसा फल देऊंगा ॥ यो॰ प्र॰ प० २२। चा॰ १२॥

समीहरू:—जर परी कार है कि कमोज़ार पत्न पाते हैं तो पापी की साम कभी नहीं होती कीर जो स्था होती है तो इंजिन की बाते जुड़ी। यदि कोई कोई कि साम करता भी ईजीत में तिरता कि तो पूर्वपर दिवाद कार्यों " इंप्डरूट्टिमी" हुई तो भूठ है तकता माजबा सोड़ देवों। यदा कहीं तकता कि रूपरी बादक में सारों पाते कर्यमाण है। यह तो योगासा विगदाशक ईसारयों की सारवन सुस्तक का दिग्लामा है। इन्हें ही से सुद्धिमान कोश बहुत समस्र कींग्र, योग्नीसी को सोड़ होय सब भूठ भग है, किस भूठ के दौरा से सारव मी द्या मही दहाता देवा ही बादक सुराक सी मानगीय गर्टी हो। सकता किन्तु यह सारव तो देहों के श्वीकार से गृहीत होता ही है। १३० हा

इति श्रीमद्यानम्बस्यस्थर्तास्याधितिर्मिते सायार्थप्रकाशे सुभाषाविस्थिते अत्रवीनमत्विषये त्रवीदशः समुस्तासः सायुर्वः ॥ १३ ॥



# यनुमूमिका (४)

जो यह १५ चीत्हवां समुन्ताम मुगनमानों के मनविषय में लिया है मो देवत हमार्क श्रमियाय से, श्रम्य प्रभ्य के मन से नहीं, क्योंकि मुमलबान क्रान वर ही पूरा ? विश्यास रकते हैं, वर्षी किरके होने के कारण किसी शब्द अर्थ आदि विषय में विदय बात है नवारि हुरान पर सर वेकमण है. को कुरान चर्ची मापा में दे इस पर मीनवियों ने उर्दू में चर्च नित्या है उस अर्थ का देवनागरी चहर और आर्थभाषान्तर कराके प्रधात अर्थी के बड़े २ विज्ञानों से गुद्ध करवा के लिगा गया है, यदि कोई कहे कि यह अर्थ ठीक नहीं है तो उसको उचित है कि मीलत्री साहवों के तर्तुमी का पहिले करहत करे पद्मात् इस पियव पर लिये, वयोकि यह लेल केयल मनुख्यों की उन्नति कीर सायासम्य के निर्णय के निर् सब मनों के विषयों का बोड़ा २ बान डोडे इसमें मनुष्यों की परश्यर विचार करने का समय मिले क्रीर एक दूसरे के दीवों का लग्रहम कर गुरों का प्रदेश करें न किसी क्रम्य मन पर न इस मन पर सूत्र सूर् मुराई या भनाई लगाने का प्रयोजन है किंतु जो २ मलाई है यही भनाई श्रीर जो मुगई है यही हुए। सप को विदित होने न कोई किसी पर भूँड चता सके और न सन्य को रोक्ष सक और सन्यासल विषय प्रकाशित किये पर भी किसकी इच्छा हो वड न माने वा माने किसी पर बनात्कार नहीं किया जाता और यही सज्जनों की रीति है कि अपने वा पराये दोगों को दोष और गुणों को गुल जान कर गुणों को प्रहण और दोषों का त्याग करें और इडियों का इड दुराबह न्यून करें करायें, क्योंकि एडगड़ से पया २ अनर्य जगत् में न हुए और न होते हैं। सब तो यह है कि इस अनिश्चित कुणमंग जीवन में पराई हानि करके लाम से स्वयं दिक रहना और अन्य को स्थना मनुष्यपत से वहि: है। इसमें जो कुछ विरुद्ध लिखा गया हो उसको सज्जन लोग विदित कर देंगे तरपरचात जो उचित होगा तो माना जायगा। भयोकि यह लेख हड, दुरामह, ईंथ्यां, द्वेप, बाद विवाद और विरोध बटाने के लिये किया गया है न कि इनकी बढ़ाने के अर्थ, क्योंकि एक दूसरे की हानि करने से पृथक् रह परस्पर को लाम पहुंचाता हमारा मुख्य कमें है। अव यह चीरहवें समुल्लास में मुसलमानों का मतबियय सब सझनों दे सामने निवेदन करता ई विचार कर इष्ट का प्रदेश अनिष्ट का परित्याग कीजिये ॥

थलमतिनिस्तरेश शुद्धिमद्दर्योषु ॥

इत्यनुभूमिका ॥



#### षय यवनमतविषयं समीनिष्यामहे

## (अर्थक्र)

इसके कामे हसलमानों के मतविषय में लिखेंगे ॥

१--बारम्भ साथ नाम भन्ताह के जुमा करनेवाला दवालु है मंजिल १ । लिपारा १ । तरत १ ।

P—सय स्तुति परमेश्वर के वास्ते हैं जो परवरदिगार क्राचीत् वातन करवेद्वारा है सर सीसार

का ॥ समा करनेवाला दवानु क्षेत्र मं १। सि० १। शुरनुस्पातिहा का॰ १। ६ ॥

समी स्वयन — जो मुगन का लुदा रहेशाद का पालन कर रेडागर होना कीर हाय पर एका और पेंग करता होता तो सम्यम्नत साले जोर पश्च आदि को भी मुख्यतमानों के हाय से मर्गाने का हुन के नेता जो पुना करतेहारा है को क्या पारियों पर भी साम करेगा है को से पेना है है का है है कि को सिमें दि "काणियों को करता करों" स्थापि भी हुगन कोर पेंगवर कम में दे वर्गकर है देशा क्यों कृदता है श्वाबिये हुगन देखरहत नहीं बीचना ॥ ए ॥

3-मालिक दिन स्थाय का !! तुम्म ही को इस मिल करते हैं करे तुम्म ही से सहाय काहने

के विद्या प्रमको शीधा बारता ह मंत्र है। सिन है। यन है। आन है। धा । है।

समीचक — क्या खुदा नित्य न्याय नहीं करता है किसी पक दिन न्याय करता है। समें तो सन्येर विदित होता है! उसी की अकि करना और उसी से सहाय चाहना तो डीक परन्तु का युरी बात का भी सहाय चाहना है और सुखा मार्ग एक मुसलमानों ही का है वा दूसरे का भी दिये भाग को मुसलमान क्यों नहीं प्रहुख करते है क्या सुधा रास्ता युगई की और का तो नहीं चारते पदि अनाई सुप की एक है तो फिर मुसलमानों हो में विशेष कुछ न रहा और जो हुसरों की अर्था मही मानते तो प्रचायती हैं॥ ३॥

४ — उस लोगों का रास्ता कि जिनपर तृते निश्रमत की और उनका मार्गमत दिखा कि जिनके ऊपर तृते सज़द अयोग्द अय्यन्त कोध की इप्टिकी और न गुमराहों का मार्गहमकी देखा। ग्रंट १। सिट १। सुट १। सार्थ ६॥

समी हाक — जब मुसलमान सोम पूर्वेकम और पूर्वेक्टत पाप पुराव नहीं मानते हो किया निस्ता न

सर्वापण-नया अपने ही सुख से अपनी कितार की अग्रंसा करना नूसा की हरत की हैं। बरों है बर स्टोट्रियर कार्योंन्स कांग्रेड होते हैं तो उपना सक्ये आगे में हैं और तो भूते आगे वर्ष इवको यह हुएत वर्षों की नहीं दिलका सक्या दिन किन काम का रहा दिवस था। पुरूप और पुक्त हैं है दिना नूस कार्य ही कहा के से खाबे करने की देश हैं। तो देश है तो सब की पूर्व नहीं नैया कीर हुम्मकान क्षेत्र विश्वास करों कार्य हैं किए की वासक दक्षीत आहि पर विभास करना के है तो हुम्मकान क्षेत्र विश्वास करों कार्य हैं किए की वासक दक्षीत कार्रिय हों और की सी है सी हमार्थन दक्षीत कार्य है और को की है ६— इनके हिनों से रोप है अस्लाह ने बतका रोग बढ़ा दिया। सं∘ १। सा० १। द्या० २। आ० १०॥ समीत क— अला विना अपराध खुरा ने बतका रोग बढ़ाया दया व आर्थे उन दिखारों को देना दुःख हुआ होगा ! क्या यह ग्रीतान से बढ़कर ग्रीतानपन का काम गर्दी है किसी से मन पर मोदर लागाना किसी का रोग बढ़ाना यह गुदा का काम नहीं है। सकता, पर्योकि रोग का यहाना अपने पार्यो से हैं। ६॥

७ — जिसने तुम्दारे बास्ते पृथिवी विद्योग क्योर क्यासमान की छत को बनाया ॥ मं० १ । सि० १ । स० २ । क्या० २२ ॥

सभी एक — भला आसमान कुत किसी की हो सकती है ? यह अविधा की वात है, आकाश का दुत के समान मानना हंसी की बात है पदि किसी मकार की पृथिवी को आसमान मानते हों तो निकंतर हुन की बात है।। ७॥

द—को तुम उस वस्तु से सन्देह में हो को हमने अपने पैतम्बर के क्रपर करारी तो उस कैसी एक स्ट्रत के आओ और अपने साली कोमों को वुकारो अस्ताह के विना तुम सच्चे हो जो तुम ॥ बीर कमी न करोगे तो उस आग से करों कि जिसका स्थान मृतुष्य है और कार्लिसों के बास्त परंपर तैयार

किये गये हैं ॥ मं १। सि०१। स्०२। आ० ६३। २४॥

समीयक — अला यह कोई बात ये कि उसके सटय कोई सुरत ॥ वने १ क्या अकरर बारगाइ के सावय में मीलपी प्रीमी ने बिना मुझते का हुआन वहाँ क्या बिला था। यह कीमती होशक की मान १ क्या क्स आम से त करणा जादि १ क्षावा मी क्यान मी कुछ पड़े कर थे , जेसे हुआन में बिला १ कि कोमिट्रों के सात्रे पायद तैवार किये गये हैं तो पेशे पुरावों में बिला १ कि मोहारों के बिप भीर मरफ बना १ कि का कहीं विश्वकर्ष मात्र सक्यी मात्री आप है अपने २ दयदन से दोनों का तमामी और पूछरे के मात्र के दोनों करकामी होते हैं इसियों यह सक्या अग्रहा मुक्त १ किनु जो धार्मिक हैं वे सुख और जो पायी हैं से बस सात्रों में दु:ख पायेंगे ॥ ॥ ॥

१— चीर चानन्द का सम्देश दे बन लोगों को कि देसान आप कीर काम किए करने पट के समस्य पानते विदित्त हैं जिनके लीगे से बलती हैं महरें जब बसमें से मेडों के मोजन दिये जायेंगे कि समस्य पानते विदित्तों हैं जिनके लीगे से बलती हैं महरें जब बसमें से मेडों के मोजन दिये जायेंगे

<sup>\*</sup> बारतव में यह राज्य "कुरवाव" है पराणु आश में कोगों के बोक्डने में बुरान वाता है इसविये ऐसा ही

समीदाक — क्या खुदा नित्य न्याय नहीं करता । किसी एक दिन न्याय करता है ! सर्व तो अग्येर विदित होता है ! उसी की अक्ति करना और उसी से सहाय चाहना तो ठीक परन्तु कर युरी बात का भी सहाय चाहना ! और सूखा मार्ग एक मुसलमानों ही का है वा दूसरे का भी ! युरे मार्ग को मुसलमान क्यों नहीं महत्व करते ! क्या सूखा रास्ता बुगई की और का तो नहीं बाहों। युरे भागों सब की एक है तो किस मुसलमानों ही में विशेष कुछ न रहा और जो दूसरों की अला गर्मी मानों तो प्रसायकों हैं ॥ का

४ — उन कोर्गोका रास्ता कि जिनपर तूने निश्रामत की और उनका मार्गमन दिखा है जिनके उत्तर तूने राज़व चर्षात् अन्यन्त कोच की टप्टिकी और न गुमराहों का मार्गहमकी दिखा। में०१। सि०१। स्त०१। इस०६।

४---यह पुस्तक कि जिलमें सन्देह नहीं परहेड़नारों को मार्ग दिललाती है ॥ जो इंमान ताते हैं साथ यें (परोड़ा) के नमाज़ पढ़ते और उस बस्तु से ओ इसने दी लयं करते हैं ॥ और है तो जो उस तिताय पर इंमान लाने हैं जो रखते हैं तो और वा तुम से पढिले उतारी गई और विश्वांत काया गई है जो रखते हैं तो और वा तुम से पढिले उतारी गई और विश्वांत क्षायान पर रखते हैं ॥ वे लोग अपने मोलिक की शिवां पर हैं और वे ही बुटकारा पानेवाते हैं । तिवाय औ कालिस हुए और उन पर तेवा उराता न कराना समान है थह इंमान न लावें। ॥ अवलाह में तमादे हिंगों कानों पर मोहर कराई और उनके पारंत वहां आहेता है । तमादे बाग अवलाह में तमादे विश्वांत कालिस हो अपने हैं । तमादे वा स्वांत है । तमादे वा स्वांत है । तमादे हैं । तमादे वा स्वांत है । तमादे हैं । तमादे वा स्वांत है । तमादे हैं । तमादे हैं । तमादे वा स्वांत है । तमादे हैं । तमादे हैं । तमादे हैं । तमादे वा स्वांत है । तमादे हैं । तमादे वा स्वांत है । तमादे हैं । तमादे । तमादे । तमादे हैं । तमादे हैं

समीशक-क्या अपने ही मुल के अपनी कितान की प्रशंसा करना सुदा की दाम की बात महीं! अब परहेज़गार अपीत् धार्मिक कोग हैं ने तो स्वतः सक्ते मार्च में हैं और जो मूठे मार्ग पर हैं उनको यह हुएत मार्ग ही नहीं दिसका सकता फिर किस काम का रहा! वया पार पुत्रय और पुरुवां के विना रहुत अपने ही स्वताने से सक्ते करने को देता है! जो देता है तो सब को क्यों नहीं नेता है और मुस्तमान कोग परिस्मान क्यों करने हैं! और जो बादवल दुर्जीक कादि पर विभाव करना धीव है तो मुस्तमान होता कादि पर देवान जीसा हुएतन पर है वैसा क्यों नहीं लाते! और जो लाते हैं ६— उनके दिन्हों में रोत है बारलाइ ने उनका रोत बड़ा दियात में रोति वर । हा २ १ । झा २ १०॥ समीजक — भज्ञा दिया कारराध खुदा ने उनका रोत बड़ाया देवा स्व आर्थ उन दिवारों को इन दुक्त होता है आप होता के सहकार होता वर्ष का काम गई है । किसी के मन पर दिस्त साथा, दिसी का रोत बढ़ाना यह खुदा को साम पर दिस्त का रोत बढ़ाना यह खुदा का काम नहीं हो सकता, प्रयोकि रोग का पढ़ाना रामे प्रयोग से है।। ६।।

७-- ब्रिसने तुम्हारे बारते पृथियी विद्योगः और ब्रासमान की दृत को बनाया ॥ मं० १।

सं• १। सु• २। झा• २२ ॥

समीएक—प्रता कासकाम चुत किसी की हो सकती है ? यह कदिया की बात है, बाकाए का चुत के समान मानता हैंसी की बात है शिर्द किसी प्रकार की पूचियी को कासमान मानते हों तो कि घर की कात है।। ७॥

फ—को तुम वस बस्तु से सम्देह में हो जो हमने अपने पैयम्बर से ऊपर बनारी तो वस कैसी एक पुरत से बाजो कीर बपने साली लोगों की पुकारो कस्तत्व के बिना तुम सच्चे हो जो तुम ॥ क्येंट किया म स्टोमें हो वस ब्राग से बयों कि जिसका राधन मनुष्य है और कार्यरों के बारत परयर तैयार किया म दीने में दें। सिक १ । एक १ । बारू पेरे । पेरे ॥

सभी सक- माना पड़ कोई बात है कि उसके सक्त कोई ब्युत व वने हैं क्या अकार स्वाराह के समय में मीलवी जीती ने विमा प्रक्रित सहाय कोई बात विमा था। वह की मोती देशक की साम है क्या उस आग के उसके माने हैं है कि माने की सक्त की उसके माने हैं है उसके होना में स्वाराह के उसके की कि स्वाराह के स्वाराह के स्वाराह के स्वाराह के स्वराह के सिंह में कि से स्वाराह के सिंह की सिंह की है कि सिंह के सिंह के सिंह के सिंह के सिंह की सिंह की सिंह के सिंह के सिंह के सिंह के सिंह की सिंह की सिंह के सिंह के सिंह के सिंह के सिंह की सिंह की सिंह के सिंह के सिंह के सिंह के सिंह की सिंह की सिंह के सिंह के सिंह के सिंह के सिंह की सिंह की सिंह की सिंह के सिंह के सिंह के सिंह के सिंह की सिंह की सिंह के सि

१—क्षीर बातन्त्र का सम्देश दे उन लोगों को कि ईसान लाए कोर काम किए करदे यह कि कनते पास्त्र विदिशों है जिनके मीचे से कलती है नहरें जब उसमें से सेवों के सोजन दिए जाएँगे कि कनते पास्त्र विदिशों है जिनके मीचे से कलती है नहरें जब उसमें से सेवों के सोजन दिए जाएँगे

<sup>#</sup> बारतव में बह धान "बुरखाव" है परम्यु आका में कोशों के बोखने में शुराब काता है इसिट वे ऐसा ही

हय कहेंगे कि यह वो यस्तु हैं बो इसें पहिले इससे दिये गये थे ब्रौट उनके क्षिये परित्र पीरियां सरे यहाँ रहनैयाली हैं ॥ सं०१ । क्षि०१ । इह०२ । आ०२१ ॥

समीदाक — मला यह कुरान का यहित्र संसार से कीनसी उत्तम पात वाला है? क्यों के स्वयं में हैं स्वार इंतन विशेष है कि यहां जैसे पुरुष करने में हैं हो। इतना विशेष है कि यहां जैसे पुरुष करने सीर स्वीर कात कार वेद हैं कि यहां जैसे पुरुष करने सीर स्वीर कात कार वेद हैं कि यहां जैसे पुरुष करने सीर सा सीर सम्बंद इक्स दिवारों सर सा कार कार के रात न कारोगी तयतक वन विशिष के दिन कैसे करते होंगे हैं हो के खुरा को उन पर क्या होती होगी ! भीर सुप्ता हो के सामय सर्व कारती होंगी तो तीक है ! क्योंकि यह मुसलमानों का स्वर्ण को कार्य है होंगे हैं के सामय कारती होंगी तो तीक है ! क्योंकि यह मुसलमानों का स्वर्ण को नहीं, वेस ही पुरा के पर है रिवर्ण का मान्य वहुत, पुरुषों का नहीं, वेस ही पुरा के पर है रिवर्ण का मान्य कार के न पुरुष के पर है रिवर्ण का मान्य कार के स्वर्ण के सामय कार्य के स्वर्ण का साम कार्य कार के स्वर्ण के साम कार्य कार के साम कार्य कार्य के साम कार्य कार के साम कार्य कार के साम कार्य कार के साम कार्य कार के साम कार्य कार्य के साम कार्य कार के साम कार्य कार्य कार्य कार्य के साम कार्य कार्य के साम कार्य कार्य के साम कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य हों के साम कार्य कार्य हों के साम कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य हों के साम कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य हों के साम कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य हों के साम कार कार्य कार्य हों के साम कार्य कार कार्य कार्य कार कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार कार्य कार कार्य कार्य कार कार्य

१०— बादम को सारे नाम सिलाये फिर फ़रिएनों के सामने करके बादा जो गुम मरहे ही मुझे उनके नाम बनाको ॥ कहा है कादम ! उनके नाम बनाके बता दिवे तो सुदा ने फ़रिएनों से कहा कि बना मिने मुनसे नहीं कहा था कि निध्य में पृथियों कीर कासमान की दिवी बानुमी को और मकट दिवे कमी को जानना हैं ॥ मंद १ । सिक १ । सुद २ । काठ ३१ । ३३ ॥

मनीए र--भाग येसे फ़रिश्ती को घोषा देकर कपनी बहाई करना शुद्रा का काम हो सहन है ! यह मो यक दम्म की वात है, इसको कोई विद्यान नहीं मान सकता छोर न देसा क्रमान करना। क्या वेसी कारों से ही शुद्रा अपनी सिद्याई जमाना चाहता है !. हों अहली सोगों में कोई हैसा ही यक्तरह याला सेदे यत सकता है, सम्बन्धतों में नहीं ॥ १०॥

११--- कर इसने क्रिटिशों से कहा कि वाया चादन की द्वटवन् करो देशा सामी ने वर्षप्रण् किया परन्तु ग्रीकान ने न माना और क्रिनिशन किया क्रोंकि थो भी यक क्राफिट्या हमें १।सि॰ १। सुक ६। कारू १४ ॥

समें एक -- समें मुझ मर्बड नहीं खयाँन सुन, सविष्यन और वर्णमान की पूरी बाँने मर्ब इन्हान के अध्या हो तो ग्रिंशन की देश ही कही विदार और खुन में कुछ नेता नहीं है, वर्गींत प्रेल में इन्हान का दुवन हों न मान और खुझ उनका कुछ भी न कर नहां है और देखि पत ग्रैनान वाहित के लुश का आदार हुआ दिश ना सुनवनानों के क्यानातुमार निव्द नहीं की हो बादित है वर्ग इनकारों के लुश की सुनवनानों के चार चल स्वतातुमार निव्द नहीं की हो स्वार्ध कार्य की देन दिनों की नुस्तर कर देश है जुझ ने वं बार ग्रींग की स्वार्ध होती और ग्रेना में ग्रांभें, करेंदि दिन करा के ग्रेनन का उन्हार की कोई नहीं हो हरता हरता हरता

१६—इसने कहा कि को कारम मु कोन मेरी बोध विश्वन में नहकर बादन में मार्ग में मार्ग के कि वार्षों। सन्दों कान्यु पन समीत आधी रम कुछ के कि नानी को आधीत के ग्रेशन में उनको दिनागा कि केन इसकी बिहान के कान्यन से को दिना तन इसने कहा कि उनने मुख्यों में को है नान्यन सुदे मुख्या हिस्सान है दिनों है कि कम समय नक साथ है है कारम बाते सालिक की कुछ बाते ग्रीच का दीनी एक क्षामण है कम है। दिन है। कुछ है। बात के 2 है कि के 2 है कि समीए क-- का वेशिये लुना की काल्यकना कामी तो दन्नों में रहने का काशीयांत्र दिया और उप पोड़ों देर में कहा कि निकास), जो अविषयत् वालों को अमता होता तो वर ही क्यों देशा रि जो र पोड़ों देर में कहा कि निकास), जो अविषयत् वालों को अमता होता तो वर ही क्यों देशा र जो र कारोगांवें के स्वार के विषये ते कि से लिये के स्वर के किए तो क्यों र कहा र हिलायें देशी वारों के पाड़ की की हम उससे किये वा दूसरे के लिये को क्यों र कारों किया का ति की जारें की कारों के साथ कारों कारों कि कारों के स्वर कारों कारों के कारों के स्वर कारों कारों के साथ कारों कारों कि कारों के स्वर के स्वर कारों कारों के कारों के स्वर कारों के कारों के स्वर कारों कारों के कारों के स्वर कारों कारों के कारों के स्वर के स्वर कारों के साथ कारों कारों के साथ कारों की हम के स्वर्ण के साथ कारों की साथ की हम के स्वर्ण के साथ कारों के साथ कारों कारों के साथ कारों कारों के साथ कारों कारों के साथ कारों कारों के साथ कारों कारों के साथ कारों कार

१६ – वस दिन से करो कि जब कोई जोव किसी जीव की सरोसान रफलेगान उसकी सिफारिस्त स्वीकार की जानेगीन बससे बदला लिया जानेगा और व वे सहाय पार्वेगा मं०१। सि०१।स्०२।सा०४ = ॥

समीक्षक-क्या वर्षमान दिनों में न वर्षे ! वृश्य करने में सब दिन वरना चाडिय जर शिक्षा-रित न माने जावेगी सो फिर पैपम्बर को गवाडी वा सिक्षारिय से खुश स्वर्ग देना यह बान क्योंकर बब डो सहेगी ! क्या खुश विहतवाली डी का सहायक है होज़खवाली का नहीं! यदि ऐसा है तो खुश पद्माती है है १३॥

१५—इसने सूक्षा को किताब क्रीर मोजिजे दिये ॥ इसने उनको कहा कि तुस निनंदर कन्दर रोबामो ॥ यह यक सप दिया जो उनके सामने बीर पीछे से उनको क्रीर शिष्ठा ईसानदारों को ॥ सं० १। सि० १। सा० २१। बा० ११। ६४। ६४।

स्वीवृक्त — जो मुला को किताव दी तो हुगत का होना निरम्क है और उसकी साध्येग्रीक से प्रवासक और हुगत में भी किया है परानु वह बात मानने योग्य सरी, क्यों कि जो देशा होता हो का स्व भी होता जो क्षम नहीं तो पढ़िले भी न था, जेव नवार्षी होता आकरण साथ अर्थद्वारों के सामने किया होता जो क्षम नहीं तो पढ़िले भी न था, जेव नवार्षी होता आकरण साथ अर्थद्वारों के सामने दिवान पत्र मों है वैसे उस समय भी कपट किया होगा, क्यों कि मूर्त मों कर सकते भी सुता को हिमान है हुता है को न सही कर सकते भी सुता की हिमान है। साथ की स्व मान की होता है किया है। की पत्र की होता की होता की न साथ कर साथ की साथ की साथ की साथ की साथ की साथ की साथ होता है। किया सुता की होता की दी गई की साथ की साथ होता है। की मान साथ की साथ की

चार कर त पक्ष 300 ... चार १८—इस तरह सुद्र मुद्दों को क्रिकाता है कोर सुमको क्रयंथी विद्यानियाँ दिक्काता है हिट तुम समग्रो ॥ मंत्र १ । सिट १ । सुरू २ । क्रांट ७३ ॥ समीदाक — क्या मुर्ती को खुदा जिलाना था तो अब क्यों नहीं जिलाना ? क्या क्रमान की रात तक क्रयरों में पढ़े रहेंगे ! आअकत दौरासुपुर्द हैं ! क्या स्तनी ही ईरवर की निगानियां हैं! पृथियी, सूर्य, अंद्रादि निगानियां नहीं हैं ! क्या संसार में जो विविध रखना विशेष प्रयक्त दीवती हैं ये निगानियां कत में ! ॥ ३५ ॥

१६ - वे सदैव काल बढिशत अर्थात् वैकुव्द में वास करनेवाले हैं ॥ मं० १। सि० १। स० १। का० =२॥

समील क — कोई भी औव क्रमन्त पाव करने का सामध्ये नहीं स्वता इसिविये सर्वेष सर्वे नरक में महीं रह सकते और ओ खुदा पेसा करे तो वह क्रायायकारी और अविदान हो आवे। क्रयायत की रात स्वाय होता तो महुष्यों के पाव पुषय करावर होना उसिव है जो कमें अनन्त नहीं है वसका क्रयायत कानत कैसे हो सकता है। और ऋषि हुए सात आठ हुनार वर्षों से हथर ही बतावते हैं क्या हसके पूर्व खुन निकस्मा पेटा था। और ज्ञयायत के पीछे भी निकस्मा रहेगा। ये वात सह लड़कों के समात है, क्योंकि परमेश्वर के काम सर्वेष वस्ताम तर हो। है वात अति हमात है उतना ही इसकि परमेश्वर के काम सर्वेष वस्ताम रहेता है जितने ज्ञिसके परमेश्वर के काम सर्वेष वस्ताम रहेता हैं और ज्ञितने ज्ञिसके पाप पुराव है उतना ही असको पत्र वेता है। हसकियों क्रयान की पढ़ बात सची नहीं। १६॥

१७—अव हमने तुम से प्रतिका कराई न यहाना लोह स्वयने आवस के और किसी अपने आवस के वरों से न निकलमा किर प्रतिका की तुम में इस के तुम ही साली हो ॥ किर तुम वे लीग हो कि अपने आवस को मार दालते हो यक फ़िरके को आव में से घरों उनके से निकाल देते हो ॥ मं० १। सि० १। स्व० २। आ० तथे। दश ॥

समीश्रक—मूळा प्रतिक्षा करानी और करनी अरुपक्षे की बात है वा परमासा की ! अर परमेश्वर सर्वक है तो पेसी कड़ाकुट संसारी मुद्राय के समान क्यों करेगा ! मला यह कोमली मान बात है कि आपस का लोह न बहाना अपने मत वाकों को यर वे ल निकालना अपोद् हुतरे मत बातों का लोह बहाना और घर से निकाल देना ! यह सिम्पा मुखेता और परायत की बात है । क्या परमेश्वर प्रयस् हो से नहीं जानता या कि ये प्रतिक्षा से विकट्ट करेंगे ! इससे पिदित होता है हि मुसबसानों का गुप्त मी ईसाइयों की बहुतसी अपार एकता है जो यह हुतान स्वतन्त्र नहीं कर सकता, क्योंसे हम्में से पोदित होता है कि मुसबसानों का गुप्त मी ईसाइयों की बहुतसी अपार एकता है जोट यह हुतान स्वतन्त्र नहीं कर सकता, क्योंसे हम्में से पोदित होता है ।

१५—ये वे कोग हैं जिल्होंने आलारत के बदले जिल्हांने यहां की भोल लेली उनसे पार कारी इतका न किया आयेगा और न उनको सहायता दी जायेगी ॥ ग्रं० १ । सि० १ । सु० २ । आ० ८६ ॥

१६-- निकाय हमने मूसा को किताब ही बीर उसके पीछे इस पैराजर को जाये और मेरि-

सम के पुत्र ईसा को प्रकट मोजिज़े कर्यात् देवीग्राकि कीर सामर्थ्य दिये उसके साथ कडुलकुद्स# के जय तुम्हारे पास उस यस्त सहित पैयम्बर आया कि जिसको तुम्हारा श्री चाहता नहीं फिर तुमने क्रमिमान किया यक मत को अञ्चलया और यक को मार डालते हो ॥ मं०१। सि०१। स्०२। सा० ८०॥

समीचक-जब करान में साची है कि मसा को किताब ही तो बसकी मानता समलगानी को भाषस्यक हुआ और जो २ उस पुस्तक में दोय हैं वे भी मुसलमानों के मत में भागिरे और "मीकिज" अर्थात देशीशकि की बातें सब अन्यचा हैं भोले माले मनुष्यों की बदकाने के लिये भूठ मूठ पताला हैं. क्योंकि स्रायक्रम क्रोर विद्या से विरुद्ध सब वारों मुठी ही होती हैं जो इस समय 'मीक्रिजे'' पे वो इस समय क्यों नहीं है को इस समय नहीं वो उस समय भी न थे इसमें कुछ भी सन्देह नहीं बहुध।

२०-चौर रमसे पहिले काफिरों पर विजय बाहते ये जो कहा पहिसाहा था जब उनके पाम हत भाषा सह काफ़िर होगए काफ़िरों पर लागत है जलाह की II सं० १ । सि० १ । स० २ । धा॰ स्ट ग

समीक्षक-क्या हैसे तम कन्य मत वालों को काहित कहते ही वैसे देतमकी काहित नहीं दिते हैं। ब्रीट प्रमुखे प्रमुखे हुन के रेप्पूबर की ब्रोट से शिकार देते हैं फिर कही कीत सका ब्रीट कीन हुता है जो विचार करके देखते हैं तो सब मतवालों में भूठ पाया आता है और जो सच है सो सब प्रसा, ये सब सबाहयां सर्वता की हैं ॥ २० ॥

< -- आतम्द का सम्देशा ईमानदारों को ह अलाह, फ़रिश्तों वैवन्यरों लियर्य सीर मीकार स हा जो राज दे अल्लाह भी पेले काफ़िरों का राज दे। सं०१। सि०१। स०२। आ०१७। धः।। समीत्तक-अप मसलमान कहते हैं कि खदा लागरीक है किर यह फ्रीज की फ्रीज शरीक

महां से करदी ! पया जो भीरों का शतु वह खुश का भी शतु है ! यदि पेसा है हो होक नहीं, क्योंक रिवर किसी का शृत्र नहीं हो सकता ॥ २१॥

२२-और कड़ी कि समा मांगते हैं हम समा करेंगे नुस्हारे पाप और अधिक भक्ताई करने गर्दो के ॥ ग्रं∘ १ । सि० १ । सु० २ । आ ० ४० ॥

समीक्षक - मता यह खुरा का उपदेश सब की पापी बनाने बाजा है वा नहीं । क्योंकि उन्ह पाए कुमा होने का आश्रय मनुष्यों की मिलता है तब वावों से कोई भी नहीं हरता, इसिन्ध पैसा महत्रेवाला खुदा और यह खुदा का बनाया हुआ बुस्तक नहीं हो सकता, क्योंकि वह म्यायकारी है मन्याय कभी मद्दी करता और पाप क्रमा करने में अन्यायकारी हो सकता है ॥ २२ ॥

२६—जय मुसा ने आपनी होम के लिये पानी मांगा इसने वहा कि अपना असा (१एड) पाना पर मार इस में से बारद खश्मे यह निकले s मं० १ । सि० १ । स्व० ६ । क्वा० ६० ॥

समीतक---भ्रद देखिये इन श्रासम्भव वार्तो के तुस्य कुमरा कोई कट्टेगा है वक रण्यर की हिन्त में देश मारते से बारड अरती का निकलना सर्वेषा बासम्मव है, हां इस परवर को भीतर से पोना कर

रसमें पानी मर बारड खिद्र करने से सम्मव है, बन्यचा नहीं ॥ २६ ॥ २४ - और अलाह सास करता है जिसको खाइता है साथ दया क्यांनी के 11 में - १ । सि - १३

दि॰ २१ च्या० १०४ ॥

समीलक-क्या जो मुख्य कीर दया करते के योग्य न हो उसकी सी प्रधान दरागा कीर स्त पर द्वा करता है ! जो देसा है तो खुरा बहागहबहिया है, क्योंकि किर क्षवहा बाम बीन करेंगा!

<sup>•</sup> स्टूबबुर्स बहते हैं बनाईंड को जो हरदम ससीह वे साथ रहता या।

सभी सक — क्या भुरों को खुदा किलाता था तो अब क्यों नहीं किलाता ? क्या क्यानत के रात तक क़बरों में पड़े रहेंगे ? आअकल होरासुबुई हैं ! क्या स्तनी ही ईर्डर की निर्णानियां है पृथियी, यूर्प, जुदादि निर्णानियां नहीं है ! क्या संसार में जो विविध स्वना विशेष प्रायत्त दीवती हैं। निर्णानियां कम हैं ! ॥ १४ ॥

१६—से सदैय काल पढिश्त कार्यात् वैकुग्ठ में वास करनेवाले हैं ॥ मं०१। सि०१। स॰१ क्या॰ ⊏२॥

समीसक-कोई मी जीव अनन्त पाप करने का सामर्प्य नहीं रखता इसिविय सदेव का नरक में नहीं रह सकते और जो खुदा ऐसा करें तो वह अग्वायकारी और अविदान हो जाये। ह्याम्य की रात व्याय होगा तो मनुष्यों के पाप पुत्रव करावर होना विचत है जो कमें अनन्त नहीं है उनक कत अनन्त कैसे हो सकता है है और सृष्टि हुए सात आठ हज़ार वर्षों से इबर ही बतवाते हैं कर इसके पूर्व तुद्दा निकस्मा वेडा था। आदे हजार को वीड़े मी निकस्मा रहेगा। ये वात सब बढ़ती है अपना की पीड़ मी निकस्मा रहेगा। ये वात सब बढ़ती है अस्त समान है, क्योंक परमेश्वर के काल सदेव वर्षमान रहती है और जितने जिसके परमेश्वर के काल सदेव वर्षमान रहता है और जितने जिसके परमेश्वर के काल सदेव वर्षमान रहता है। १६ ॥

१७ — अप इमने तुम से मितवा कराई न बहाना लोह कापने आपस के और किसी कपें कापस के घरों से न निकलाना फिर मितवा की तुम ने इस के तुम ही साची हो। फिर तुम ने लीप ही कि कपने सापस को मार जानते हो यक फिरके की आप में से गरों उनके से निकाल देते हैं। में० १। सिंक १। यूक १। ब्लाट क्षा नक्ष । नक्ष ।

रामी एक — मुखा प्रतिका करानी और करनी सहरावों की बान है वा परमास्मा की । वर्ष स्थान स्वरंक है तो पंत्री कहानूट संसारी मनुष्य के समान क्यो करेगा। माना पर कोनती मनी बान है कि जायस का नोड़ न बहाना अपने मन वालों को घर से वा निकालना अर्थात हु। रे मं बखों का नहें बहाना और घर से निकाल देना रे यह मिरप्या मुप्तेता और प्रधान की बात है। की वर्षक्रियर प्रपन्न ही से नहीं माना था कि ये प्रतिका से पिट्स करेंग्न ! इससे पिश्त होगा है हि शुसक्रमा को लुए। मी ईसारी की बहुनसी बयमा रचना है और यह हरान स्वतन्त्र माने अर्थे स्वरुप्त स्वतन्त्र में स्वरुप्त स्वरूपन की स्वरूपन स्वरूपन करेंग्न हि ॥ १० मी

१=—यं वे कोग है जिन्होंने कालारत के बर्ते किन्ता यहां की मोल सेती बतरी पार कारी इकका व दिया बारेगा कोट व बनकी सहायता ती जातेगी।। इंट १। सिट १। गूट २। बार दर्श

समीच्छ-समा पेसी देखों होय की वाने कारी है जर यो घोर से हो सफती है ! विं बोमों के याद हमने किये अपने वा जिनको सहायता दी जानेगी ने बोन हैं ? यदि, ने गारी है और बारों का दरेह दिये जिना हमने किये अपने तो सम्माद होता जो साहा देखर हमने किये मारी ते दिक्ता कारण दस जायता है ये भी सहा गारे हमां हो से काने हैं। बोर दगद देखर भी हमने विं किये कारों हो भी कारण होता। जो गारी ने हमके किये आते वालों से बयोज आर्गामां की है से कारों पार दी कार ही हमां है निशा क्या प्रतात है हमने यह सेस विद्यान का नहीं। सी बामण है कारों कारों को सुख की व्यवस्थित की जुल्म दनसे बारों के स्वाता अर्थ होंग वार्षित है ने के

१६--निकाय समये मुना की कितान की और बसके नीते हम वैदानर की आरे और अरि

क हे पुत्र हैंसा को प्रकट भोजिले क्वांचित्र है नैशाकि कीर सामर्की दिये उसके साथ कडूलकुट्सक हे का तुम्हारे पास उस परतु सहित पैगुम्बर काया कि जिसकी तुम्हारा जी चाहता गई िकट सुमने कपिमान किया पक्त प्रत को भुउलाया कीर पक्त की मार दालते हो ॥अं०१।सि०१।सु०२। का० ८०॥

समीएक—जब हुनान में साशी है कि भूसा को किताब ही तो उसको मानम मुसलमानों को बायरपक हुआ और को र उस पुस्तक में दोश हैं वे भी मुसलमानों के मन में बागिर और "मीजिने" बार्चात् देशीयांक की बातें सब कन्यमा हैं मोले माले मनुश्वों को बदकाने के किये भून मूठ बताता है, क्योंकि सुद्धिक और विचा से विकस सब वातें भूती ही होती हैं जो उस समय "मीजिन के तो इस समय क्यों नहीं ! जो इस समय नहीं हो उस समय भी न के हममें कुछ सी समेदनहीं होता।

२०--चौर इससे पहिले काफ़िरों पर विजय चाहने ये जो क्रुग्न पहिचाना था जब उनके पास यह बावा संद काफ़िर होगए काफ़िरों पर सानत है सज़ाह की ।। सं० १ । सा० २ । दा० २ । दा० ० ।

समीचक--च्या जैसे तुम धन्य मत वालों को कांग्रिट कहते हो वैसे बेतुमको कांग्रिट नहीं कहते हैं है और उनके मत के ईश्वर की ओर से धिकार देते हैं किर कही कीन समा कीर जीत मुद्दा की विचार करके देतते हैं तो सब बतवाजों में भूठ पावा माना है और जो सम है सो सर देयसा, ये बस कदारायों मुखेता की हैं 8 %।

्र(—मानन्य का सम्वेद्धा प्रमानदारों को ॥ बाह्याद, प्रारिष्टमी वैदावयों त्रिववर्षे कोट सीकारक्ष का जो शत्रु दे कारलाष्ट्र सी येसे काफ़िरों का शत्रु दे ॥ मंत्र १। सिरू १। सुरू २। बारू १७। १८॥

समीयक—जब मुसलमान कहते हैं कि खुदा लाग्ररीक है किर वह प्रोज की श्रीक शरीक को से करही है क्या जो ओरों का ग्रमु यह लुश का भी ग्रमु है है यहि येसा है तो डीक न्हीं, क्योंकि रेवर किसी का ग्रमु नहीं हो सकता है २१ ॥

२२ — और कही कि सुप्तामांतर्त हैं इस सुप्ता करेंगे तुक्हारे पाप और अधिक सकार वाके पीकों के !। संव १ । सिव १ । सुव २ । आपव श्रेट ॥

समीलक - सता यह लुश का उपरेश सब की वापी बवावे बाला है वा नहीं है क्योंकि का पाप कुमा होने का क्याप्य मुख्यों को क्षित्रा है तब पापी से कोई भी कही बरता, हराकियं देखा क्येत्राका लुश कीर यह लुश का बताया हुआ पुरतक नहीं हो सकता, क्योंकि वह स्थापकारी है क्याप कभी नहीं बरता कीर पाप कुमा बरते में क्षायावकारी हो सकता है ॥ २६॥

२६ — जब मूला ने झपनी क्रीम के लिये पानी श्रांगा इसने व दा कि कपना सरा। (इस्क ) उन्तर पर मार उस में से बादह खबमें बढ़ निकले के सं∗ १। सि० १। स्व० २ । सा० ६० ॥

समीतार:—ज्ञव देशिये इन जासन्त्रव बातों के तुन्य कुमरा कोई कहेगा है यह वर्णर की एका मैं देश मारने से बारह मारनी का निकला सर्वया जासम्मव है, हाँ बस पर्याय को बीनर से पोला कर समें पानी मार बारह दिह्न करने से सम्मव है, जरुपया नहीं ॥ २३ ॥

२४—और भग्नाह गास करता है जिसकी जाइना है साथ द्या भएती के 11 ई • १ म्हि॰ १३

प्र रा चा० १०४ ॥ समीत्रक-क्या जो मुख्य चीर इया कात्रे के बोग्य व हो उसको भी प्रधान बनाना होर समान्त्रक हो है जो देसा है तो लगा बनायनवित्या है, क्यों के किए कारहा बाध की व करता है।

<sup>•</sup> सहस्रहरस बहते हैं अवस्थि को को दश्दम मतीह के साथ रहता था ।

भीर पुरे कमें कीन दोड़ेमा है क्योंकि खुश की प्रसन्नता पर निर्मेर करते हैं कमें फह पर नहीं. स्के सह की भनारमा द्रोकर कर्मोक्तेत्यसँग द्वीमा ॥ २७ ॥

२४—ऐसा म हो कि कांक्रिर सोग ईम्पों करके मुमको ईमान से फेर देरें क्योंकि उन्ते हैं ईमानवारों के बहुत से दोस्त हैं ॥ मंत्र १। सिक १। सुरु २। खार १०१॥

सतीलक-कप् हेनिये सुद्दा ही उनको सिताता है कि तुम्हारे देशान को काफ़िर बोध र बिमा हो क्या यह सर्वेड नहीं है है ऐसी बारों सुद्धा की नहीं हो सकती हैं ॥ २४ ।)

- २६--नुम जिथर मुद्दे करो अथर ही मुद्दे बज़ाद का है।। में १ सि॰ १। श॰ १। शा॰ १(।

समीपाक-- के यह बात सकती है से मुसलमाल कियों की कोर मुंद वयों करते हैं। के वह कि इसको फिरने की कोर मुद्दे करने का हुक्स है तो यह मी हुक्स है कि लाड़े तिघर की कीर मुख बरों, करा तक बात करनी कीर दूसरी मुत्री होगी है कोर को करताह का मुग है तो वह जर वर्ष हो हो वह सकताह करनीक तक मुग तक कोर रहेगा सब कोर वर्षों कर दह गरेगा हिंदानिये अर्थ सीटन करीं 11 26 11

२१--- क्षे काममान चीर भूमि का बाग्य कारने वाला है जय वो क्रमु करना साइता है व्य वहीं कि रामभी काना पशुभा है किन्यु बो कहता है कि बोजा वस बो जाता है ॥ मं० १ । सि० १। १९०६ । १९० ।

लयो एक - याचा लुरा है हुन्य दिया कि बोझा तो हुन्य किसोने सुना । चीर विश्व स्थापन किसे कर नारा है किस कारण से बनाया है जब यह विश्वने हैं कि स्टिंग के पूर्ण क्लिक्ट कोई में दूर के बने के से कर नारा है किस कारण से बनाया है जब यह विश्वने हैं कि स्टिंग के एक किसी वह के सी हिला है कि स्टिंग के एक अपनान की है। हुई है जे कर ने किस अपनान की है। हुई हुई ने क्लिक्ट के किस के हैं कि किस के कि किस के कि किस के कि किस के कि किस के कि किस के किस के किस के किस के किस के कि किस के किस के क

ন্যান এর হয়েছি ভালা আছিল আছি আগু পুলিছ রখ্যালা পুলুক্ত ইবিপাল্যা ছল বাং লাল লাগেই ই ভিয়ে রখনোন্ত্রীয় আন্তর্ভাল বাংলা আছিল ইবিলাল্যা হল বাংলালা ইবল

ক্ষাৰ বৰণায়ানা কাৰ্যাৰ আব্যাহৰ কৃষ্ণ এই ট্ৰান্ড টে জুক ১ বাছক টনত ও নানাপুত লক্ষা আহি আহিছি বাছিল বাছৰ কৰে কৃষ্ণ ই আহি এটাৰ বৰণা আন্তান আৰু ৰ আহিছিল আহিছিল। আন্তান আহিছিল আহিছিল আন্তান আহিছিল কৰাৰ আহিছিল হৈছিল আহিছিল আহিছিল ক্ষায়ে কাৰ্যা কৰাৰ জ্বাৰাৰ বাছৰ ইয়াই ইনাই উৰ্থি ক্ষান্তাৰ আহিছিল টিডিঅই আহিছিল ইয়াকা আহিছিল ক্ষায়ে কাৰ্যাৰ জ্বাৰাৰ কৰাই ইয়াই ইনাই ইয়াই २१ — दो कीन मनुष्य हैं जो इक्सडीम के दीन से फिर आये वस्तु जिसने अपनी जान को पूर्व क्षावा और निकाय इसके दुनियां में असी को प्रसन्द किया थीर निकाय आखरत में यो दीनेक है।। रंग् रें। सिक्त रें। स्टुक रें। था० रें। था।

समीएक —यद फैसे संसव दि कि इचराई।म के दीन को गद्दों सामते वे सब मूर्व ही है स्वरादीम को द्वां सुस ने पर्यद किया इसका बया कारवा है है यदि धर्मारम होने के कारता से किया तो धर्मारम कीर भी बहुत हो सबने हैं। यदि विना धर्मारमा होने के दी यसन्द किया तो करवाय हुआ। हां यह तो रीट है कि भी धर्मारमा होता है यदी देसल को किय होता है कथार्मी बही न देश।

३०—निश्चय हम नेरे मुख को बालमान में फिरता देखते हैं स्वयूय हम तुम्म इस क्रित्रले की फैरेंगे कि प्रसन्द कर दसको वस क्रथमा मुख मरिकटुक्दाम की छोर फेर आई कही तुम हो अपना मुख इसकी चोर फेर को ॥ मं॰ १। सि॰ १। स॰ १। सा॰ १४४॥

समीतक-क्या यह छोटी बन्परस्ती है ? महाँ बसी। (पूर्वप्रती) हम मसलमान लोग बन्प-रस्त नहीं हैं किल युक्तिकन अर्थात् मूर्ची को तोड़न्डारे हैं, क्योंकि हम क्रिक्ते की खुरा नहीं सममते। ( उत्तरपद्धी ) जिनको तम यनपरस्त सममते हो ये भी उन मत्ती को ईश्वर नहीं सममते क्ति अनवे: सामने परमेश्वर की मिल करते हैं यदि युतों के तोक्नेदारे हो तो उस मस्तिद क्रियते बढ़े द्वत की क्यों न तीड़ा ! ( पूर्वपक्षी ) बाहजी ! हमारे तो जिनके की क्योर मुख फेरने का कुरान में हुक्म है और इनको देद में नहीं है फिर वे बुत्परस्त क्यों नहीं ? और इस क्यों ? क्योंकि हमको खुदा का हुक्म बज्ञाना सवश्य है। ( उत्तरपत्ती ) जैसे तुम्हारे लिये क्ररान में हुक्म है वैसे इनके लिए पुराल में बाहा है। जैसे तुम हरात को खुदा का कलाम समभत हो वैसे पुराखी पुराखी को खुदा के अव-तार ध्यासूत्री का यचन समभते हैं तुम में बौर इनमें बुतुवरस्ती का कुछ नियमाय नहीं है मायुत तुम यह युत्परस्त और ये छोटे हैं, क्योंकि जन तक कोई मनुष्य अपने धर में से प्रविष्ट हुई बिस्ली को निका-लमें लगे तब तक उसके घट में ऊँड प्रविष्ट होजाय पैसे ही मुहम्मद साहेब ने छोटे युए की मुसलमानों के मत से निकाला परम्तु बढ़ा बुत् ! जो कि पक्षाइ के सदय मक्के की मस्जिर है वह सब मुसलमानों के मत में प्रविष्ट कराई। क्या यह छोटी बुत्परस्ती है ! इां जो इम लोग वैदिक हैं पैसे दी हुम लोग भी पेदिक हो आधा हो बुरपरस्ती आदि बुराइयों से बच सकी अन्यया वहीं, तुमकी जनतक अपनी बड़ी दुरपरस्ती की व निकाल दो तकतक दूसरे छोटे बुरपरस्तों के खएडन से सक्षित होके निवृत्त रहना चाहिए भौर श्रपने को बुरपरस्ती से गूचक करके पवित्र करना खाहिये॥ ३०॥

३१ — जो स्रोत अस्ताह के मार्ग में मारे आते हैं उनके लिये यह मत कहा कि ये मृतक हैं कि तु वे जीयित हैं। मं० १। सि० २। स्व० २। सा० १४७ ॥

समीक्क - मता है जार के मार्ग में मरने मारने की क्या कावश्यकता है। यह क्यों नहीं कहते हो कि यह बात कारने मतावन विस्त करने के लिये है कि यह लोग देंगे तो लोग त्यूव लहेंगे कपना विश्तव होगा मारने से न करेंगे युट मार कावने से पेड्वर्च मात होगा, पकारत विश्वयानंद करेंगे हस्यादि स्वायोजन के लिये यह विपरीत स्ववहार किया है।। ३१।।

३२ — स्रोट यह कि कदलाह कठोर दुःच देने वाला है । श्रीतान के वीदेशन चको निस्तय यो सुग्रहारा स्थान कानु है। । उसके दिना और कुछ नहीं कि नुसाई और निर्लंजना की आहारे और यह कि तुस कही — भारताह पर जो नहीं जानते ॥ मंज १ । सिंव २ । सुरु २ । आव १६४ । १६८ । १६६ ॥ 388

समीत्तक-क्या कटोर दु:ख देनेवाला, दवालु खुदा वावियों, पुरुवात्माओं पर है अधवा मुसल-मानों पर दयालु और अन्य पर दयाद्दीन है ? जो ऐसा है तो वह इंश्वर ही नहीं हो सकता। और पक्षपाती नहीं है तो जो मनुष्य कहीं धर्म करेगा उस पर ईश्वर द्यालु कौर जो ऋधर्म करेगा उस पर दएउदाता दोगा तो फिर यीच में मुहम्मद साहेय श्रीर क़ुरान को मानना ब्रायदयक न रहा । ब्रीर जो सद को हुराई करानेवाला मनुष्यमात्र का शत्रु शैवान है उसको खुदा ने उत्पन्न ही क्यों किया ! न्या यह भविष्यत् की यात नहीं जानता था। जो कही कि जानता या परन्तु परीचा के लिये बनाया तो भी नहीं यन सकता, पयोकि परीक्षा करना अल्पन्न का काम है सर्वत तो सब जीयों के अन्त्रे पुरे क्षमों को सदा से ठीक २ जानता है और शैतान सथ को यहकाता है तो शैतान को किसने बहकाया। नो कही कि शैतान आप यहकता है तो अन्य भी आप से आप बहक सकते हैं वीच में शैतान का क्या काम ? और जो खुदा ही ने शैतान को यहकाया तो खुदा शैतान का भी शैतान टहरेगा, पेसीयात रेगप की महीं हो सकती और जो कोई बहकावा है वह कसड़ तथा अविदा से भ्रान्त होता है ॥ ३१॥

३३ — तुम पर मुर्दार, लोह स्रोर गोश्त स्मर का हराम है स्रोर सल्लाह के विना क्रिस पर क्रव

युकारा जावे ॥ मं० १ । सि० २ । सु० २ । झा० १७३ ॥ समीक्षक-पहां विचारना चाहिये कि मुदां चाहे आप से आप मरे वा किसी के मारने से

रोनों बरावर है. हां इनमें कुछ भेद सी है तथापि मृतकपन में कुछ भेद नहीं भीर एक स्झर की निपेध किया तो क्या मनुष्य का मांस खाना उचित है ? क्या यह वात अच्छी हो सकती है कि परमे रथर के नाम पर शत्रु आदि को भ्रायन्त दुःख दे के प्राणदत्या करनी ? इससे ईश्वर का नाम कर्लकित दो जाता है, 🖬 रेश्वर मे विमा पूर्वजन्म के अपराध के मुसलमानों के हाथ से दावण दु.स क्यों दिलाया ? स्पा उन पर व्यालु नहीं है ? बनकी पुत्रवस् नहीं मानता ? जिस वस्तु से ऋधिक उपकार होवे इन गाप पादि के पारने का निर्पेश्व न करना जानो इत्या कराकर खुदा जगत् का दानिकारक है हिंसाइए पापसे क्लंकित भी हो जाता है देसी वातें खुदा और खुदा के पुस्तक की कभी नहीं हो सकती। ये वि

३४--रोज़ें की पात नुब्हारे जिये इलाल की गई कि मदनोत्सव करना अपनी पीरियों से वे पुरहारे पास्ते पदां हैं और तुम उनके लिये पदां ही करलाइ ने जाना कि तुम छोरी करते हो अर्थात् प्रभिचार यस फिर करलाह ने समा किया तुम को बलवनसे मिलो और दू हों जो अरलाह ने तुम्हारे लिये लेल दिया है अर्थात् सन्तान लाग्नो पीओ यहांतक कि प्रकट हो तुम्हारे लिये काले तारे से स्विव गागायारात से अध दिन निकले ॥ मं∘ १ । सि० २ । स्०२ । आर० १८७ ॥

समीक्षक-पड़ां यह निश्चित होता है कि अब मुसलमानों का मत चला वा उसके पहिले केसी न किसी पौराणिक को पूछा दोगा कि चान्द्रायण वस जो यक मदीने भर का दोता है उसकी विधि क्या ? यह शास्त्रविधि को कि मध्याद में चन्त्र की कला घटने बढ़ने के बानुसार प्रासी की घटाना होता और मध्याद दिन में शाता लिशा है उसको न जानकर कहा होगा कि सन्द्रमा का दर्शन करके वाता उसको इत मुसलमात लोगों ने इस प्रकार का कर लिया परन्तु वत में स्त्रीसमागम का त्याग 🕏 प्रदूधक बात लुता है बढ़कर कहदी कि लुग कियों का भी समागन भले दी किया करी और रात मैं बाहे करेक बार बाधो, अला यह बत क्या हुआ ! दिन को न वापा रात को आते रहे, यह एहिस्स से देवरीत है कि दिन में न लाता राज में खाना है दें।

३४ — घरलाइ के मार्गमें अपो दन को जो तुम को सदने हैं। मार श्राक्षी तुम बनकी सर्व पानी करम में इफ बुरा है ह यहांतक दन से सही कि कुछ न रहे और होते तीन अहताह का है

रक्षेत्रे कितमी कियादती करी तुम यह उतनी दी तुम उनके साथ करो ॥ मं १ । सि० २ । 11 815 | 215 | 115 | 034 ora | F of

समीलक-को क्ररान में वेसी बात न होतीं तो मुसलमान लोग इतना वड़ा अपराध वो कि काम्य मत बालों पर किया है न करते और विना क्रयराधियों को मारका उन पर बक्न पाप है। वो मुसलमान के प्रत का सहरा म करना है उस को कुछ कहते हैं अर्थात कुछ से अतल को मसल-यात सीम बरुहा मानते हैं बार्यात जो हमारे दीन की व मानेना उसकी हम कतल करेंगे सी करते ही कारे, मज़हूब पर लक्ते २ बाप ही राज्य बादि से नए होवये और उनका मन अन्य मत पाली पर वितकतोर रहता है क्या कोरी का बदवा कोरी है ! कि वितवा अवराध द्यारा कोर आदि करें क्या हम भी कोरी करें । यह सर्वथा कम्याव की बात है, क्या कोई क्रवानी हमकी गालियें दे क्या हम भी रेसको गाली देवें । यह बात न ईश्वर की क्षीर न ईश्वर के सक विद्यान की कीर न ईश्वरीक प्रस्तक की हो सकती है यह तो केवल स्थायी बातरहित मनुष्य की है।। ३४॥

१६-- सरलाह भगडे को सित्र नहीं रखता। ये लोगो को ईमान काये हो इसकाम में प्रवेश

करी ।। मंठ १ । सिंठ २ । सुठ २ । ब्राठ २०४ । २०८ ॥

समीलक--जो सराहा करने को लुदा मित्र नहीं समस्ता तो क्यों आप ही मुसलमानों की सगद्दा बारने में प्रेरणा करता ! और सगदाल ससलमानों से मित्रता क्यों करता है ! क्या ससलमानी के अत में जिसके ही से खुदा राजी है तो वह मुसलमानों ही का पश्चपाती है सब संसार का है अर नहीं, इससे यहां यह विदित होता है कि न क़ुशन ईख़रहत और न इसमें कहा हुआ ईखर हो H 26 H & 1838 H

३५-- लुदा जिसको चाहे अनन्त रिज़क देवे ॥ ई० १ । सि० २ । सू० २ । आ० २१२ ॥

समीक्षक- क्या विका पाप बुक्य के खुदा वेसे ही रिज़क देना है। किर अलाई बुराई का करका पकता ही हुआ, क्योंकि सुख दुःख प्राप्त होना उसकी हब्दु। यर है इससे धर्म है विमुख होकर मुसलकान क्रीग प्रपेशशार करते हैं कीर कोई २ इस झरानीक पर विश्वास न करके अमीत्मा जी होने हैं ॥ ३७ ॥

३=--प्रदृत करते हैं नुकाले रज्ञत्वका को कह वो क्यवित्र है पृथक रहो अहुत समय में बनके ्रामीय सत काकी क्षत्र तका कि वे पवित्र न हों कर नहर सेवें क्षत्र के प्रयाद कर स्थाप से काकी लुहा ने समीय सत काकी क्षत्र तका कि वे पवित्र न हों कर नहर सेवें क्षत्रके पास कर स्थाप से काकी लुहा ने साका दी त तुम्हादी वीदियों तुम्हादे तिये केतियाँ हैं वस काकी जिस तरह चाही अपने शेत से हैं। तुमको सन्ताह लग्द ( वेकार, व्यर्थ ) श्रयम में नहीं पकड़ता ii मंं० १। सि० २। सु० २। सा० २१२।

समीशक -- जो यह रजमला का स्पर्ध सङ्ग न करना लिका है वह अध्युरी शत है परन्तु को यह जियों को गेती ने तुस्य जिला कोर जैसा जिस तरह से चाही जाको वह मतुष्यों को विषयी चरके कारण का स्वतः का प्रत्य केतारी श्रवण वर नहीं वक्ष्यता तो सब श्रुट बोलेंगे श्रवण तोहेंगे । इसले नुदा मूद्र का प्रवर्त्तक होता ह ३८ ह

इर-सी कीन प्रतुष्प है जो अस्ताह की हवार देने कच्छा दस अस्ताह विगुल करे असको

उसके बास्त ॥ मं० १ । सि० २ । सु० २ । बाा० दथत ह त ॥ म० र । सर पर प्याप्त के की श्रिया । के लेने से श्रिया प्रयोगन है जिसने सारे रांसार की सातिक भाग की साति की

# हुनी बारत के शाल में तत्कार्राहुमेवी में दिला है कि शुरू मतुल्य मुहम्मह माहेब वे रास बाता करने बहर

३४८ शित्याचैत्रकाशः बनाया यह मनुष्य से क्षर्ज़ लेवा है ? कदायि नहीं । पैसा तो विना समस्रे कहा आसकता है।क्याउसका खजाना खाली होगया था ? क्या वह हुंडी पुढ़ियां व्यापारादि में मग्न होने से टोटे में फंस गया था जो उधार लेने लगा ! स्रौर एक का दो दो देना स्वीकार करता है पया यह साहुकारों का काम है ! किन्तु पेसा काम तो दिवालियों वा सर्च अधिक करनेवाले और आय न्यून होनेवालों को करता पहता है र्रश्यर को नहीं ॥ ३६॥ ४०--उनमें से कोई ईमान न लाया और कोई क्राफ़िर हुआ जो अल्लाह चाहता न लढ़ते जो चाहता है अल्लाह करता है ॥ मं० १ । सि० ३ । सू० २ । आ० २४३ ॥ समीचक - क्या जितनी लखाई होती है यह ईश्वर ही की इच्छा से है क्या यह अधर्म करना चाहे तो कर सकता है ! जो ऐसी बात है तो वह खदा ही नहीं, क्योंकि अने अनव्यों का यहकर्म नहीं कि मान्तिभन्न करके सदाई करावें, इससे विदित होता है कि यह करात न ईश्वर का बनाया और न

किमी शर्मिक विहास का रचित है। ४०॥ धर-जो कुछ आसमान और पृथियी पर है सब उसी के लिये है" बाहे उसकी करती ने श्चासमान और पृथिषी को समा लिया है ॥ मं० १। सि० ३। स० २। आ० २४४ ॥

समीक्तक-जो आकाश भूमि में पदार्थ हैं वे सब जीवों के लिये परमारमा ने उरपन्न किये हैं क्रपने लिये नहीं, क्योंकि वह पूर्वकाम है उस को किसी पदार्थ की अपेक्षा नहीं जब उसकी कुर्सी है वी यह एकरेशी है जो एकरेशी होता है यह ईखर नहीं कहाता, क्योंकि ईश्वर तो व्यापक है ॥ ४१ ॥

धर-बाहलाइ सूर्य को पूर्व से लाता है बस त पश्चिम से लेखा इस जो आफ्रिर हैरान हुआ थी निश्चय शहलाह पापियों को मार्ग नहीं दिखलाता ॥ मं० १ । सि० ३ । सु० २ । सा० २४० ॥ समीतक-देखिये यह अधिया की बात ! सरवं न पूर्व से पश्चिम और न पश्चिम से पूर्व कमी आता आता है यह तो अपनी परिधि में घूमता रहता है, इससे निश्चित जाना जाता है कि क़ुरान के कर्या को म खगोल और न भूगोल विचा आती थी। जो पावियों को मार्ग नहीं बतलाता तो पुर्वातमाओं

के लिये भी मुसलमानों के खुदा की भावश्यकता नहीं, क्योंकि धर्मारमा तो धर्म भागे में ही होते हैं. मार्ग तो धर्म से भूले हुद मतुष्यों को वतलाना होता है सो कर्चव्य के न करने से क़रान के कर्ता की वही भूल है ॥ ४२ ॥ ४३---कहा चार जानवरों से ले उनकी सुरत पहिचान रक फिर हर पहाड़ पर उन में से

यक एक दुकड़ारव दें फिर उनकी बुला दीड़ते तेर पास चले आवेंगे । मं०१। लि० १। स० १।

স্থাত বৃহত ॥

समीलक-बाद २ | देखोत्री मुसलमानों का खुरा मानमती के समान छेल कर रहा है | क्या पेसी ही थानों में खुरा की खुराई है ! बुद्धिवान लोग येले खुशा को विलाद्याल देवर दूर रहेंगे और मुखं कोत प्रसित इसमे रहुश की बढ़ाई के बदले गुराई उसके पहले पहेंगी ॥ ४३ ॥ ४४--क्रिसको चाहे मीति देता है ह मं० १। सि० ३। स्०२। चा० २६६ ह

समीधक-ज्ञव जिसको बाहता है उसको शीति देता है शोजिसकोनहीं बाहता है उसकी क्षत्रीति देता होता यह बात ईश्वरता की नहीं । किन्तु जो वसवान छोड़ सबको भीति का उपरेश काता दे बड़ी रेश्वर चीर झात हो सकता है ब्रम्य नहीं ॥ ४४ ॥

🖪 दे र प्रमध्याद पुरा हाई वर्गी सांगला है है बन्होंने बचार दिया कि तुमको बढ़िरत 🗒 से बाने के क्षिये बमने कहा 🖬 बार ब्रामा में वो में वूं शुरुमार साहेब ने उसकी ज़नावत खेली | लूबा का मरीसा न हुवा उसके पूत्र का हुवा ब

४४—यद कि जिसको चाहेगा रामा करेगा जिसको चाहे दश्ड देगा क्योंकि यह सबयस्तु पर क्षतान है। मं० १। सि० ३। सु० २। बा० २८४॥

समीहाक—च्या एका के योग्य पर समा न करना क्रयोग्य पर समा करना गयरांद्र राजा कि टुंटर पर कमें नहीं है! वह इंध्वर क्रिसको साहता पाणे था पुष्याला बनाता तो जीय को पाप पुष्य न बगान पादिये जर इंप्यर ने उसको पैसा ही किया तो जीव को दुःख सुख भी होना न साहिये जैसे पैपारित की आहा से किसी मुख ने किसी को जारा या रहा की उसका फलमागी यह नहीं होता वैसे ने जी नहीं तु पर ॥

४६--कट रससे क्रव्ही कीर क्या परदेलगारों की स्ववर कूं कि श्रक्षांद्र की भीर से विदेशों है जिस्में नहरें पत्तरों में उन्हों में सदेव रहनेवाली ग्रुद्ध वीविधां हैं भरलाह की असप्रता से भरलाह निको हेराने बाता के सारा कन्नों के 11 मंग्री हैं। सिंग्य है। सार्ग्य है। सार्ग्य स्था

समीएक — मला यह स्वर्ग है किया बेर्यावन है हकता है रेज्य कहना वा स्त्रेण को भी पुदि-गय देशी बातें मिसने हो उसको वरमेजय का किया पुस्तक मान सकता है है वह चए गत क्यों करता है जो वीवियां विहिष्ठ से सहा रहती हैं वे वहां ज्ञान पाने बहां गई हैं वा यहां उत्तर हुई है है वह हां ज्ञाम पाकर बही गई है जोर जो ह्यामत की रात से पहिले ही पढ़ां वीवियों को पुला किया तो नेरे कोचियों को क्यों न बुला किया है जोर क्रयामत की रात में सब का क्याय होगा हस नियम को तो तोड़ां दिस पर्यों जमी है तो क्यायमत कहे व क्यों कर निवाह करती हैं जो अनरे किये पुरुष ही हो यहां से बहिदत में जानेवाले मुसलकारों को खुरा वीवियों कहां से देगा है कीट जीसे वीवियों हिरुस में सहार हते वाली काहि पैसे बुल्यों को यहां सहर बहे बाले क्यों वहीं बहायां है इसे मार्ग का खुला की

४० – तिस्रय करलाह की कोर से दीन इसलाम है ॥ सं० १ । सि० ३ । स्० ३ । सा० १८ ॥ समीलक – क्या करलाह मुसलमानों ही का है कोरों का नहीं ! क्या तेरहसी यर्थी के पूर्व |व्यरियसत बाही नहीं ! इसलिये क्वरान ईस्टर का बनाया को नहीं किन्तु किसी प्रधाराती का बनाया |है ॥ ४७ ॥

रूपा। निश्चय करवामय है। । अरुं। । स्वन्त वे सुक्त रे प्रक्र है दिया जायेवा सो रामा नहीं किया समित्र के जाये के को कार्य का यूप रे फक्त दिया जायेवा सो रामा नहीं किया मान्य सामा कोर को सामा किया जायेवा सो पूप रे किया जायेवा सोर को सामा किया जायेवा सो पूर्व के किया के सामा किया जाये सो सामा किया जाये के सामा किया जाये के सामा किया जायेवा के सामा किया जायेवा के सामा किया जायेवा के सामा किया के सामा किया जायेवा किया के सामा किया जायेवा किया के सामा किया जायेवा किया जायेवा किया के सामा किया जायेवा जायेवा किया जायेवा जायेवा

भेष्टों से भी मित्रता न रखने और मुसलमानों में दुष्टों से भी मित्रता रखने के लिये उपहेग करना स्थर को ईभ्यरता से पढ़ि: कर देता है, इससे यह क़ुरान, क़ुरान का खुश और मुसलमान लोग देवल पह पात अविद्या के मरे हुए हैं इसलिये मुसलमान कोम अन्धेर में हैं, और देखिये मुहम्मइ साईंड 🖠 क्षीला कि जो तुम मेरा पक्ष करोगे तो खुदा तुम्हारा पद्म करेगा और जो तुम पद्मपातहर पाप कोवे दसकी द्याग भी करेगा इससे सिद्ध होता है कि मुहम्मद साईव का बन्ताकरण ग्रुद्ध मही था रही तिये चपने मतलव सिद्ध करने के लिए मुहम्मद् साहेथ ने क्रुरान बनापा या धनवाया पेसा विदि होता है ॥ ४= ॥

थर-क्रिस समय कहा फ़रिश्तों ने कि ये मर्न्यम तुमको अस्त्राह ने पसन्त्र किया और परिष किया क्रपर जगत की स्त्रियों के ॥ सं०१। सि०३। स०३। बा० ४१॥

समीपाक-अला अब बातकल लुदा के फ़रिश्ते कीर खुदा किसी से बातें करने की ना कार हो प्रचय केले काये होंगे हैं जो कही कि पहिले के मनुष्य पुएवारमा थे कर के नहीं तो यह क्ष निच्या है किन्तु किस समय इसाई भीर मुसलमानों का मत चला था इस समय उन देशों में बाकी कीर विचारीन मनुष्य अधिक थे इसीतिये पेले विचाविरदा मत यत गर्व अव विचान अधिक हैं इसी बियं नहीं यस सकता जिन्तु जो २ देसे पोकल मज़हब हैं वे भी अस्त होने जाते हैं वृद्धि की तो प्रश ही बया है है थे। ह

३०-- इमको कहना है कि हो बस हो शाना है त काफ़िरों ने घोका निया, ईश्वर ने घोका नियः हैभर बहुन प्रकर करने वाला है ॥ मं॰ १। सि॰ ३। सु० ३। बाव ४६। ४३॥

समीचक - जब मुनक्षमान कोग न्युवा के सिवाय दूसरी थीज़ नहीं मानते तो खुवा है किस्ने कहा ! क्रीट उसके कहने की कीन होगया ! इसका उत्तर मुसलमान सात जनम में भी नहीं है सर्दी, क्योंकि दिशा क्याका चारवा के कार्य कभी कही हो सकता, विना कारवा के कार्य कहना जानी अपने हा बाप के दिशा मेरा शरीन होगया पैसी बात है। जो धोवा लागा जर्थात वृत्त और द्राम करता हैनई हैसर नो दानी वहीं हो सदना निम्तु उत्तम मनुष्य भी पैसा काम नहीं करता ॥ ४० ॥

≱र्--क्या तुषको यह बहुत न होगा कि अनेनाह तुमको तीन हज़ार फरिश्तों के ताथ सहार हेरे ! सं रे ! कि प्रश्नित है। बार रेट्रे ॥

सर्वा च क - क्षेत्रसक्ताओं की तीन इहार इतिहरी के साथ सहाग रेगा था तो अब ही है क्षत्रकों की बरहाकी बहुत सी कह होगई कीर होती जानी है क्यों सहाय नहीं रेगा ? हालियेवड वर्ग बेरस क्षोच देशे मुन्दी को दांमाने के जिये बहा सम्माय की बात है ॥ ३१ त

३६--चीर कांग्रानी पर इमको सदाय कर ह अस्ताह तुम्हारा दलम शहाय द क्षेर कारणाह है ह जो मूज करवाद के जार्ग में मार्ग काकी वर सरकाकी करवाद की द्या बहुत करवी है है हैं

क्षित्र के । बहुत है । ब्राल हें इस् । है वर्ट । है वर्ट । सर्वोत्तर —क्षत्र नेकिये मुमस्रवानी की मुझ कि जी धार्यन मन से भिन्न हैं उनके प्राप्त के

रेंबर न्युगा की प्रार्थ मा करने हैं करा परमेज्यर में बार है जो इनकी बात मान केरे हैं वर्ष्ट सुमझनानी की बणमाप्र काम्याद ही है ती दिन समझतालों के कार्य मन बची होते हैं ? कीर लुदा भी सुनवाली में कार में इ के बीमा हुआ दीन बहुता है की बेला प्रवासी लुदा है ती वर्षामा बुदबी का ब्यालमें कर रहे हा बरना में ३३ ह

१६-मीर बाहलाइ ग्रुम को परोक्षक नहीं करता पास्तु आपने पैधारकों से जिसको साहे पसन्त रते दस कालनाष्ट्र कीर उसके रहाल के साम्व वैमान लाओ है में ० १ हिल्ल ४ १ हरू है । बाल १७६ है।

समीदाय-जर मुसलमान कोच सिवाय चुना के किसी के साथ ईमान नहीं लाते और म किसी को खुरा का साधी मानते हैं तो पैदान्वर साहेब को क्यों ईशाव में खुदा के साथ हारीक किया ! बहलाई मे

रेगादर के साथ हैमान लाना लिखा इसी से पैयन्वर भी शरीक होगया पुनः लाशरीक कहना ठीक न हुआ, की हरर कार्य यह सरवामा आव कि मुहत्त्वन साहेब के वैद्यावर होने पर विश्वास लाम। चाहिए हो पह महत्त होता है कि महम्मद साहेब के होने की क्या कायश्यकता है ! यदि खुश इसकी पेगावर किये विमा वरना बाबीय कार्य नहीं कर सकता तो बावस्य बातमर्थ हका । ४३ ॥

१५-वे हैमानवाओ । संतोप करो परस्वर धामे रक्तो चीर लगाई में तमे रही प्राच्यान के प्रते कि तम ग्रहकारा वास्रो ॥ मंव १। सिव ४। सुव ३। आव २००॥

. समीलक-यह करान का लुदा कौर पैरान्यर दोनों सड़ाईबाझ थे, तो लड़ाई की आबा हेता है यह शानितर्भग धारनेवाला होता है, क्या नाववाल खुदा से दरने से ग्रुटकारा पाया जाता है ! था

मामसेयक लक्षाई आदि से करने से, जो मध्यम पत्त है तो करना न करना बरावर और जो क्रिनीय यक्त है तो डीक है ॥ ४४ ॥ ४४--ये बरलाइ की हर्षे हैं जो बरलाइ और उसके रस्त का कहा मारेगा वह बहिएन में पहुँ होगा जितमें महरें शत्तती हैं और यही बड़ा मयोजन है। जो बस्ताह की और इसके रहत की बाहा अह करेता भीर उसकी हहीं से शहर होजावता वह सर्देश रहनेवाली आग में जलावा जावता श्रीर उसके जिये कराह

करने वाता पुरस है ॥ मं॰ १ । सि॰ ४ । स॰ ४ । सा॰ १३ । १४ ॥ समीक्षत्र-सुदा ही ने मोहम्मद साहेब पैयम्बर को धपना श्रुपीक कर लिया है और स्पूर हुगान ही में लिका दे और देशी खुदा पैपावर साहेद के साथ कैसा फसा है कि जिसने वहिश्त में रक्त का साम्रा कर दिया है। किसी यक बात में भी मुसलवानों का खुवा स्वतन्त्र नहीं तो लाग्ररीक कदमा व्यर्थ है, ऐसी २ बाते ईख़शीक पुस्तक में नहीं हो सकतीं॥ १४ ॥

१६-छोर एक असरेल की बरावर भी अल्बाह अन्याय नहीं करता कीर जो मलाई होवे उसका द्वतुष्य करेगा उसकी ॥ मं० १ । सि० ४ । स० ४ । का० ४० ॥ समी सब-को एक असरेन्द्र भी खुश कम्बाय नहीं करता तो पुराय की द्विगृष क्यों देता है

श्रीर मुसलमानी का पद्मवात क्यों करता है है बास्तव में तिगुल वा न्यून फल कमें का देवे तो एत्या भाग्याची हो जाने ॥ ४६ ह

४3-अइ तेरे पास से बाहर निकलते हैं तो तेरे बहने के सिवाय (विपरीत) सोवते हैं भएलाह

उनकी सलाह को लिखना है ॥ बारलाह से उनकी कमाई वस्त के कारल से उनकी उत्तरा किया क्या नुम पारत हो कि ब्राट्साइ के गुमराइ किये हुए की मार्ग यर बाझी बस जिसकी ब्राट्साइ गुमराइ करे काकी कदापि मार्ग स पावेगा ॥ मं० १ । सि० ३ । सु० ४ । सा० हरे । ३६ ॥ समीलक-जो बल्लाइ बातों को लिख बड़ी बाता बनाता जाता दे तो सर्वह नहीं ? जो सर्वह है

को शिक्षते का क्या काम ! कोर को मुसलमान कहते हैं कि शैनान ही सबको बहुकाने से पुछ हुआ है तो तर लुदा ही तीवी को गुप्तराह करता है तो खुदा कोर शैतान में क्या भेद रहा है हाँ दतमा भेद शह सकते हैं कि सुदा बड़ा ग्रेतान वह छोटा बीतान, क्योंकि मुसकतानों ही का क्रोल है कि जो बहकाता है वही शेतान दि तो इस प्रतिका से सुद्दा को भी शैतान बना दिया है 20 है

सोही से भी भित्रना न रखने और मुसलसानों में दुष्टों से भी भित्रता रखने के निपेउपोग्रहरवारित को ईश्वरता से पढ़ि: कर देता है, इससे यह कुरान, कुरान का मुद्दा और मुसलमान होना देश पा पात अविद्या के मरे दुष हैं दसलिये मुसलमान होना कम्पेट में, और देखिये मुस्तरमान होना क्रोता कि हो तुम मेरा पदा करोगे तो एता तुमाना पात करोगा और से अप सुकारता पात करोग

कीना कि जो तुम पर वस्ताका सुसलामान लोग अन्धेर में हैं, और देकिये गुरमार सार्थ व बसकी प्राया भी करेगा वस कारोगे तो खुदा तुम्हारा पश करेगा और जो तुम पश्चातहण पाप कारे बसकी प्राया भी करेगा वससे सिद्ध बँगा है कि मुहम्मद साईव का कारतःकरण ग्रुप नहीं था सर्व निये कपने मतनव तिद्ध करने के लिए मुहम्मद साईव ने कुरान बनाया या वनश्या पेसा विधि

४६—जिस समय कहा करिश्तों ने कि ये मर्थ्यम तुमको करनाह ने परान् किया और परिष किया करर क्यात् की स्त्रियों के 8 मं॰ १ । सि० ३ । सु० ३ । सा० ४१ ॥

समीराक-भन्ना जब काजकत सुदा के फ़रिशने कीर सुदा किसी से बार्ते करने वो वर्ष काने नो प्रत्य कैमें चारें डीरें की कही कि पहिले के मनुष्य पुष्पारमा ये क्षव के नहीं तो यह वर्ण विष्ण है किन्दु क्रिम समय इंसाई कीर मुसलामारों का यत याता था वस समय वन देशों से उंपने कीर विद्यादीन मनुष्य क्षधिक थे इसीनियं ऐसे विद्याविद्या प्रत खल गये क्षव विद्वाद क्षधिक है इसी

जिये नहीं याथ राकता किन्तु को ने पेसे पोकल सज़दश है से भी कारत होते जाते हैं सुन्नि की तो वश हो क्या है है शर्म ३०--वनको कदण है कि हो बग हो जाता है । काफिरों से बोका दिया, हैश्वर से बोका रिया किर स्टूप सकर करनेवाला है । संब १ । सिव ३ । साव ३ । साव ७६ । स्व ॥

रार्वे पहरू — कर सुरमायाम कोश लुप्त के शिवाय दूसरी व्यक्ति सह धानने तो लुपा ने हिमां बढ़ा है कर दमके कहने के कीन होगवा है इसका उत्तर मुसमायाम साम जन्म में भी नहीं ने सर्वेत बहुत कि दह स्वाप्त कारण के कार्य कमी नहीं दे सकता, विना कारण के साथ्ये कहना जाने क्यें करण के दिवस प्राप्त माने की माने किया के किया की सकता, विना कारण के साथ्ये कहना जाने क्यें

क्यों कि दिया इरायान कारण के कार्य न भी नहीं हो सकता, विना कारण के कार्य कहना आती करें इन बान के दिवर मेरा श्रारित शोगवा देशी बात है। मो श्रोता नाता कार्यात् कुल और दूरम करता है से हैक्टर मो क्यों नहीं हो नक्ष्या किन्तु उत्तम बनुष्य भी पैसा नाता सहीं करता ॥ ४० म २१---क्या तुम हो यह बहुत न होता है कारण बना तुमको तीन बनुसर प्रस्तिनों से साथ सर्ग देवे । रंप रे ! मिन के ! सन है । आन प्रस्ता है

सर्वाच बा— को मुस्तवभाषी की तीन बतार क्षरिक्तों के साथ सदस्य नेता था तो अब सूत्र बरूपणे को बनवाची बहुत की बद्ध दोगई कोर होती आगी है बतो सदस्य नहीं देता? इसलिये वद सर्व वेषक कोम देख हकी को पंचाने के लिये सद्दा कालाय की बात है व 27 व

चैचक क्षांज देश मुखी की जीमारे के बिर्ग सहा कामाय की बात है व अर् व २२---कोर कांज़िरी वर इसकी सहाय कहा है करताह हुस्दारंड वसन शहाय है कोर कारताह है दे बी जुर करताई के मार्ग में मार्ग काको का स्वयाकों का क्षांह की दया बहुत करती है है तें हैं। सिरु के स्वयुक्त के साम्य रहरेड १४८६ १४८ है

रहें फिन्तु जो घोलेबाज़ हैं उनसे जाकर मेल करें झीर वे उससे मेल करें, क्योंकि--

## ( यादयी शीवला देवी वादयः खरवादनः )

असे को तैसा मिले तमी निर्वाह होता है, क्षितका मुद्दा कोर्गवाज़ है उसके उपासक लोग धोसेवाज़ क्यों न हों ! क्या दुष्ट मुसलमान हो उसके नित्रता और अन्य श्रेष्ट मुसलमान क्षित्र के रेडुंग करना किसी को उचित हो सकता है ! ॥ ६१ ॥

६२ — ये कोगो निकाय तुम्हारे पास साय के साथ खुदा की कोर से पैगरण काला कम तुम केन पर देवान लाखो ॥ बारबाद मावुद कोवजा है ॥ यं० १ । सिक ६ । छु० ४ । छा० १०० । १३१ १

समीहरूक - क्या अप पैपावर पर ग्रेमान कामा किया में ग्रेमान में पिपावर मुद्दा वा ग्रेमीव सर्पात् समझी हुआ या नहीं है जर करकाइ यकरेशी है त्यापक नहीं नहीं मो असरे पान से पैपावर माते काते हैं तो यह रेक्टर भी नहीं हो सकता। कहीं सर्वेद्रेशी विकार हैं कहीं यह रेगी। एससे विश्वन देना है कि हुतान यक का वनाया नहीं दिन्तु बहुतों के बनाया है ॥ १९॥

देरे--पुत पर इसाम किया गया गुरीर लोह, स्थार का सांस, किया पर काल्यह के डिल्स इस्त कीर पद्मा काले, साला पोटे, लाटी सांत, करण से सिर पड़े, स्तीत सारे कीर दरद का काला हुका ह सं≎ दे सिर दे सारू के सारू के हैं

्रामीएक--च्या इतने ही पदार्थ हराम है भ्राय बहुत से यहा तथा (तर्यन् इ'व वोड़ा करें। मुस्तकारों की हजाल होंगे हैं इस वास्त्रे यह मनुष्यों की कंप्यता है ईश्वर की नहीं, हराये शाका क्रमण्ड भी नहीं त हम

मा नदी है देहे हैं। देवे—क्षीर करन्ताह की अच्छा कथार दो कथश्य हैं। नुस्टारी बुराई दूर कदारा क्षेत्र १०११

६व — कार करलाह का अच्छा क्यार हो कथार यो तुरहार बुगा हुन व का वा कुण अन्त परिश्तों में मेलूंगा ॥ मं० २ । सि० ६ । मू० ४ । आ० १२ ॥

समीक्षक — बाहती | मुस्तवमात्री के लुका के धर में कुछ थी थन विशेष करें नहां क्षणा करें पिछेप होता ही क्याद पयो सीमार्ग है कीट कबते नयों बदयनता कि नुहरणे कुरते हुए। के नव को स्था में में मेलूंगा | यहां विदित होगा है कि लुका के तमा से मुद्दम्य कार्य के कथाना मन्यव राजा है। १००० ११ — क्रियाची खाडता है क्याम करता है, जिसको जाते चुन्छ लेगा है। एवं पक कि और को भी

भारत हुआ, और पासीत है जैसी रोगा रोगापति के काशीत वसाय वती क्षेत्र कि को को असते हैं देसभी अवारे बुगाई रोगापति को होती है रोगा पर नहीं हु को श ६६—काला सानों करनाह की कोर काला सानो व्याव की हु तेन के हुई कर के हुई हुन के

हर्-भाषा साना कारणाह का कार काला लाना न्यांक की ह तर की संस् व । ही - ह । सान देवें !!

सारीशक-हीं बढ बात सुद्दा वे सारीथ दीवे की है, दिर सुदा का 'अमारीक'' सार्थ है ॥ १६ व

६७-बारलाइ के बाल

। कीर को कोई दिए करेगा कन्नापु ,

n's & ! [ite a ! de x ! atie 1x

४०-श्रीर अपने द्वार्थों को न रोकें तो उनको पकड़ स्रो और सहां पास्रो सारहालो । मुस-लमान को मुसलमान का मारना योग्य नहीं जो कोई अनजान से मारहाले वस एक गर्दन मुसलमान का । छोड़ना दें और स्नून बढ़ा उन सोगों की ओर से हुई जो उस क्रीय से होने और तुम्हारे लिये जो दान कर देवे जो दुश्मन की क्रोम से हैं। भीर जो कोई मुसलमान की जानकर मारदाले यह सरेंव

काल दोज़ल में रहेगा उस पर श्रन्साद का कोध और बातत है है मं॰ १। सि॰ ४। सु॰ ४। मा॰ 42 1 42 1 43 n समीक्षक-- अथ देखिये महापक्षपात की बाव है कि जो मुसलमान न हो उसकी वहाँ पान्नी

भारदालो और मुसलमानों को न भारता यूल से मुसलमानों को मारते में प्राथिशत मीर माय की मारने से बहिश्त विलेगा पेसे उपदेश को कृष में डालना खाहिये, वेसे २ पुस्तक वेसे २ पैपामर वेसे १ खुरा और पेसे २ मत से सिवाय हानि के लाम कुछ भी नहीं, पेसों का न होना सच्छा और पेसे प्राप्ता दिश भनों से बुद्धिमानों को अलग रहकर वेदोक्त सब बातों की मानना चाहिये, क्योंकि उसमें असम किञ्चित्मात्र भी नहीं है सीर जो मुसलमान को मारे उसको दीज़क्त मिले सीर दूसरे मत पाले करते

हैं कि मुसलमान की मारे तो स्वर्ग मिले कव कही इन दोनों मतों में से किसकी माने किसकी में हैं। किन्तु ऐसे मूद्र प्रकटियन मती को छोड़कर वेदोक्त मत स्वीकार करने योग्य सब मतुष्यों के लिये 🖁 कि जिसमें भार्य मार्ग अधीत क्षेष्ठ पुढ़कों के मार्ग में कलता और दस्य अर्थात तुर्धों के मार्ग से अजन रहना लिया है सर्वोत्तम है ॥ ३० ॥

४६--भीर ग्रिया प्रकट होने के पीछे जिसने रस्त से विरोध किया और मुसलगानों से विरंड पछ किया अवस्य हम बनको दोजल में भेजेंगे ॥ मं० १ । सि० ४ । स्० ४ । आ० ११४ ॥

रामीक्चर--अव देशिये लुदा और व्यास की पश्चपात की बारों, गुहम्मद साहेव आदि संग मने थे कि जो रहुरा के नाम से पेसी इम न लियोंगे तो अवना मज़हब न बढ़ेगा और पदार्थ न मिनेंगे कानन्द भीग न होगा, इसी से विदित होता है कि वे अपने मततव करने में पूरे थे और सम्य के अपी क्षत्र दिगावृते में, इससे ये कतात थे इनकी बात का प्रमाण कास विद्यानों के सामने कमी नहीं हो सदला ह ६६ ह

६० - जो चरलाइ क्रिविश्नों किताची रामूल और असामत के साथ कुमा करें निधाय वर्ष शुक्राह है इ निध्य को सोग ईमान कार्य फिर क्यांक्रिट हुए फिर फिर ईमान कार्य पुन: फिर गर्व और चुन्द में क्रीयंक बढ़े करताह इनकी कभी चामा न करेगा और न मार्ग दिवनावेगा ॥ मं० १। सि॰ ११

20 8 1 270 125 1 123 H

समीग्रंड--क्या कर भी मुदा लाग्ररीक रह सकता है है क्या लाग्ररीक कहते. जाना और इसके साथ बहुत से ग्रारीक भी मानते जाना यह परस्पर विदेश बात नहीं है ! बया तीन बार धुनी के पर्यान् नुरा समा नहीं करता है बीर तीन बार कुछ करने पर गस्ता विश्वताना है है वा घीषी बार से कारी नहीं दिखनाता, यदि चार चार बार मी कुछ सब सीत करें तो कुछ बहुत ही बड़ जाये हैं है।

६१-- निरुवय कात्माह बुरे सीवीं कीर क्राफ़िरों को अमा करेगा बोहरू में ह निश्चय बुरे सीम घोषा देने हैं बहत द का कीर इनकी वह शांका देना है व वे ईमानवाली मुसलमानी की होड़ झाहिए

को लिए सत बराफो ह संव हु हसिव ४ । सुव ४ । ब्याव १४० ह १४२ । १४४ ह सम्पूष-मुमन्त्रानी के बहित्त कीर काम क्षेत्रों के बीत्रल में आहे का बगा प्रमण

क्यार कर दे हो को लागों के की से से सामा और सामा की सोबा देश है वेसा शहर हम से अपन

रहें किन्तु जो धोलेबाज़ हैं उनसे बाकर मेल करें और वे उससे मेल करें, क्योंकि—

## ( यादशी शीवला देवी सादशः सरवाहनः )

नेते को तैसा मिले तानी निर्वाह होता है, क्षितका खुदा बोलेवाज़ है उसके उपासक लोग धोलेवाज़ क्यों न हो। क्या दुए मुसलमान हो उससे मित्रता और सम्य धेष्ठ मुसलमान भिन्न से पेत्रुवा करना किसी को उसिन हो सकता है। से ६१ ॥

६२—रे लोगो निव्यय मुम्हारे वास सत्य के साथ लुदा की कोर से वेपन्यर चावा वस नुम वन पर ईमान लाको ॥ कल्लाह मावद कवेला है ॥ ग्रं० १ । सि० ६ । स० ४ । चा० १ ।० । १७१ ॥

समीक्षक — क्या जर पैछाबर पर रेंग्राम लागा जिल्ला हो रेंग्राम में पैछाबर 'सुदा का प्रतीक क्यांच सामी हुआ या नहीं कि कारलाह पकरेंग्री है ज्यावक नहीं तमी तो हमके पान से पैछाबर काते जाते हैं तो यह रेंग्यर भी नहीं हो सकता। कहीं सर्वदेशी किनने हैं कहाँ पकरेंग्री हसने विदिन्न होता है कि हरान यक का काला नहीं किन्दु बहुतों वे बनाया है ॥ ६२ ॥

६६—प्रवाद कराम किया गया मुर्वोर लोह, सुधर का मांस, जिस पर कालाह के हिन इन्ह भीर पढ़ा माने, नाता भीहे, लाही मारे, उत्पर से सिर वहुं, सीन मारे भीर दश्य का न्यारा हुका । मंठ ६१ सिठ ६१ साठ १ साठ १ ॥

समीहाक — क्यां इतने ही पदार्थ हरात हैं काय बहुत से पहु तथा निर्मय से व भौड़ी काहे सुस्तक्षमानों की हलाल होने हैं इस वास्ते यह महुष्यों की कारनका है है अब को नहीं, इसने इसका कम्मू भी नहीं 18 दें।

६४ — कोर करलाह को करहा तथार दो कथहर में मुन्हरी बुराई दूर केंद्रांग कीर मुन्हें विदेशों में भेलुंगा। मंद २ । सिरु ६ । सुरु ४ । आ० १२॥

समीत्तक — वाहती ! मुसलमानों के जुदा के घर में कुछ भी धन विशेष नहीं नहां होता को विशेष होता सो क्यार क्यों भीतता है और उनको बचों बहुकाता कि मुखारी दुर्गा है तुस के छुन को स्वर्ग में भेजूंगा ! यहां विहित होता है कि जुदा के नाम से मुहउनह साहेब ने खबना मननव साथा है । ५५०

६१ — क्रिसको बाहना है समा बरता है जिसको बाहे तु:ब बेता है त को बुद्ध विशो को ही म दिया यह तुन्हें दिया ॥ मं० ६ । सि० ६ । स्ट० ३ । सा० १८ । ६० ॥

स्मित्य - जैसे हिताब जिताबों बाहता याची बतामा विदे ही गुरावमाओं का सुरा के हैं तक का काम करता है है जो देशा है तो फिर बहिरत कीर कोल्य है सुरा करें, क्यों कर या पर दूरत व के बाहा हुआ, जीद पराचीन है जैसी रोग सेनादी के स्वाधीत रहात वरती करेंट कि को उत्तर है देसकी मुकार दुराई देशायित को होती है सेना घर कही है देश

११-- ब्राह्म सानो कल्लाह की कोर काला सानो उत्तव की है सं० ६३ सि० ० । १० १ । कार ११ ।

समीताक--देक्टि वह बात सुरा के शरीक होने की है, पिर सुरा को 'कारर'क' कालक समी है। हुए हैं

प्पप के शा ६६ म १९० चारलाहिते साठ विचाजी हो खुदा कोर जो कोई विषय वरेगा कहन्द्र शब्दे परवा लेगा श में १९ हिच ७। एक ११ फार्कि <sup>8</sup>हें हैं ...... समीदाक—िकये हुए पापों का द्वामा करना जानो पापों को करने की श्राष्ठा देके बद्दाना है। पाप द्वामा करने की बात किस पुस्तक में हो बहु न हैंग्यर ख़ीर न किसी बिहान का बनाया है किन्तु पापवर्सक है, हां बागामी पाए खुड़बाने के लिये किसी से प्रार्थना और स्वयं खोड़ने ले. तिये पुरुपार्थ पक्षाचाप करना उचित है बस्नु केवल पड़वात्ताप करता रहे छोड़े नहीं तो भी कुछु नहीं हो सकता ॥६०॥

६८—स्रोर उस मनुष्य से स्रधिक पापी कीन है जो सल्लाई पर भूउ गांस लेता है स्रोर कहता है कि मेरी झोर यही की गई परन्तु यही उसकी ओर नहीं की गई श्रोर जो कहता है कि मेंसी स्रतार गा कि जैसे सल्लाह उतारता है।। मंठ २। सिठ ४। सुठ ६। खाठ ६३॥

समीक्षक—इस बात से सिद्ध होता है कि अब मुहम्मद साहेद कहते थे कि मेरे वास खुग की कोर से जावमें आती हैं तब किही दूसरे ने भी मुहम्मद साहेद के तुरुव लीला रची होगी कि मेरे पास भी आयमें उत्तरती हैं मुक्त को भी पैपन्यर मानो इसकी इटाने और अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए मुहम्मद साहेद ने यह उत्तरा किया होगा ॥ ६८ ॥

्र-- अवद्य हमने लुमको उत्पन्न किया किर तुम्हारी स्ट्र बनाई, किर हमने क्रिरिशों से कहा कि आद्म को सिकदा करो. यस उन्होंने सिकदा किया परन्तु ग्रेगल सिकदा करोगां में से न हुआ। कहा कि में हम के कि उन के मान हो कि उन कि उ

समी इक — अब प्यान देकर सुनो खुदा और शैतान के अपहें को एक फ़रिस्ता जैता कि व्यवस्ति हो, या, यह भी खुदा से न दवा और खुदा उत्तरे आत्मा को परिव्र भी न कर सका, फिररेसे सामी को भा परी बनाकर गदर कर नेवाला या उसको खुदा ने ख़ेन दिया। खुता को यह वही भूक है। यह ति का का कोर खुदा होता के स्वाद दिया। खुता को यह वही भूक है। यह ति का का कोर खुदा होता के बहुका वे खाता होने से यह दिव्ह दीता है कि श्रीतान का भी श्रीनात खुता है, क्यों कि श्रीतान को बहुकाने बाता होने से यह दिव्ह दीता है कि श्रीतान का भी श्रीनात खुता है, क्यों कि श्रीतान अवस्वत है कि तृत्र सुन्मार क्या दिव्ही खुदा में परित्रता भी महाँ पाई आठी और सब बुदाहयों का बलानेवाला भूनकारण खुता हुता। देखा खुता महत्वान की का हो सकता है अध्य अंद्र विद्वानों का बहा, और फ़रिस्तों से भनुष्पदर धार्णी लाव करने से देहधारी, अटलक, स्थायरहित मुसलमानों का खुदा है इसीसे विद्वान खोग इसकान के महत्वह को महत्वह को महत्वह की महत्वह की स्वर ही है।

৩০—নিহ্বত নুদ্ধা মালিক অনুকাহ है जिसने আसमानों और पृथियों को छः हिन में उपया किया किर करार पकड़ा अर्थ पर ॥ दीनना से अपने मालिक को पुकारों ॥ मं० २ । सि॰ ८। ए॰ ৩। ১। ১৮ ৪ ॥

समीएक-मला जो हा. दिन में जगत् को बनावे (कार्य) कार्योत् उत्तर के बाकाग्र में सिंधा सब पर भाराम करे वह ईम्बर सर्वेशकियान कीर व्यापक कारी हो सकता है। इसके न होने से वह नुदा भी नहीं कहा सकता। क्या तुम्हारा खुदा बचिर है जो युकारने से सुनता है। ये सर्व वर्णे केर्यानाहरू है दराते क्षुत्राम देश्यारकृत न्हीं हा सकता. यदि स्टु दिली से जगत् बताया सातर्वे वित कृति पर बाशस किया की शक्त औं शया होगा कीर कावतक शोना है वा जागता है । यदि जागता है तो क्षा कुछ काम करता है का विकास कील अवहर कीर वेश करता किरता है ।। ०० ।।

पर-मन पिरो पुणिको पर भगका बनले ह तक दे। तिक टा सुर अ : बार उध : शर्रीशक्त- यह बात तो बावड़ी है परश्तु इससे विपरीत हुसरे स्थामों में क्रिहार करता और क्राफ्रिरों की प्रारमा थी किया है काब कही पूर्वावर विवय नहीं है ! इससे यह विवित होता है कि अप मुहण्यात कारहेच किंदल हुए होंगे शब करहीने यह क्यांव क्यां होगा और सबस हुए होंगे तब आगढ़ा म्याया द्वीगा द्वशी से दे बाते बरवपर बिट्य द्वीने से दीमों सम्य नहीं हैं ॥ वर् ॥

७२--व्यम वश्र हो बार कारमा कारा काम दिया कीन वह क्रमगर वामायदा ।। म० < । सि० ३ । To 5 1 271 1 43 11

शर्मा अप - कार करके जिलाने से विदेश होता है कि पेसी अडी वातों को सादा स्वीर प्रदश्मद शाहिब भी बाहते थे, जो ऐसा है तो य होनी विद्वान नहीं थे, क्योंकि जैसे कांश से देखते को क्षीर वाम के सुप्ताने की कान्यका कोई नहीं कर सवता इसी से यह बन्द्रजान की यारी हैं।। उर 11

33-बल इसने बार पर मेह का तुपान भेजा टीड़ी, खिलड़ी बीर मेंडक कौर लोड़ ॥ बस बनते इसने पहला क्रिया क्रीर जनको दुवादिया दरियाय में । क्रीर इसने बनी इसराईल को दरियाय से पार बनार दिया ।। निकास यह बीन भूता है कि जिसमें हैं और अनका कार्य भी अता है ॥ सं० २। H 585 1 385 1 383 1 383 010 1 0 018 1 4 3 2 1 1

समोतान-अब देखिये जैसा कोई पामवडी किसी को बरपाने कि हम तुम पर सर्पों को मास्ते के जिये भेजेंगे वेसी यह भी बात है, भक्षा जो वेसा वक्तवाती कि वक्त जाति को हुवा दे और हुसरे की पर बनार यह बाधमी खुना क्यों नहीं है जो कुलर मतो को कि जिलमें हज़ारों मोड़ी मतुष्य हो सुदा पनकारे क्योर अपने को सका इससे पर भूटा दूसरा मन कीन हो सकता है ? क्योंकि किसी मत ना करण का तथा करण पर पूरा कुला कर साम का का का का का का का का का कर साम करते हैं सुव में सह प्रमुख्य बुदे बोद सने नहीं हो सकते यह इकतार्यी दिश्शी करना प्रशासकी का सा है, स्व तीरेस सुबुद का दीन, जो कि करका था, भूठत होगया है या जनका कोई बाग्य मज़दर था कि जिसकी भूदा कहा जोर जो यह काम मज़हर था तो कीतना था नही तिसका ताम तुमा में हो ॥ ७३ ॥

पर--दस तुमुको सहक्या देख सकेगा जब प्रकाश किया उसके मालिक ने पहाड़ की क्षीर इसकी परमाण २ किया गिर पहुंग मूला वेढीस ॥ मं० २ । लि० र १ सूठ ज । ब्या० ५४३ ॥

ता परभाश्च र विश्व में बाता है वह स्थापक नहीं हो सकता और देसे समाकार करता समायक-का दकन न जाना कार हार किसी को क्यों नहीं दिवलाता है सर्वया विरुद्ध होने से यह

बात मामने बोध्य मही ॥ ७४ ॥ प्र-सीट सपने मालिक की दीनता कर से मन में वाद कर भीमी आवाज से सुबद की भीर

साम करें में में दें दिल हैं। सुरु का ब्रांक देकरें में

पास को शा हुं २ (दिल है। युल छ। आल २०१ श समिश्वक- कहीं २ हुतान में किया है कि बड़ी आवार से बादने माजिब की पुकार और समिश्वक- कहीं २ हुतान में किया है कि बड़ी आवार संबंधि की की कार्य राज मुठी? ओर कहीं २ और २ देखर का समय कर, कब कड़िय कोनसी बात संबंधि की है वहि बोर्ड बात स्वान की कि हुतारी बात से दियोग करती है वह बात प्रस्त वीत के समान होती है यहि बोर्ड बात स्वान की कि निकास जाय उसकी मान से सी कुछ बिन्ता नहीं है ७० है। व दसको मान क ता कथ । पर्-माइन करते हैं तुसको लुटों से कह सुटें वास्ते अस्ताह है कर रहाल हे

मरशाह से ॥ मंद्र र | सिंद र । स्वाद है है

समी एक — ओ तुर मदावें, बाकू के कमें करें करावें और खुदा तथा पैपावर कीर र्माववा भी वनें, यह पड़े सामयें की बात है और अस्ताह का बर बतलाते कीर बांकादि हुरे काम भी करें साप, भीर ''उत्तव मत हमारा है'' कहते लक्षा भी वहीं। हठ क्षोड़ के सत्य वेदगत का प्रदश्न व ससे अधिक कोर्र वसारें दसरी होती शि ७६ ह

रसंस आधक कार ब्राइ द्सार हामा र ॥ जर ॥ ॐ --- स्नीर काटे जर काफ़िरों की ॥ मैं जुनको सहाय ढूंना साथ सहस्र फ्रारिश्तों के पीढ़े कानेवाते स स्वयूप में काफ़िरों के दिलों में अब डालुंगा बस सारो ज्ञयर गईनों के सारो इन में वे सरदेक पोरी (सन्धि) पर ॥ संव २ । सिव १ । सुव ८ ॥ साव जो १ । १२॥

समीयक—यादनी बाद ! कैसा लुदा और कैसे पैकासर दवाहील, जो मुसकमानी मत है निष्फ फ्रांकिरों की कुछ करवाने और लुदा काजा देवे अन्ही गर्दन मारी और हाथ पन के मेही को करों का सहाय और समानि देने ऐसा लुदा लहुए से क्या लुद कर है ! यह सब प्रथन्न हुतन के कर का है शुद्दा का नहीं, वहि रहार का हो तो ऐसा लुद्दा हम से हुत और हुत बससे हुर रहें ! ५० ड

७=~करनाद मुसलमानों के साथ है ॥ ये लोगों जो ईमान लाये हो। युकारना रवीकार कर बाग्ने करनाद के कीर बाल्ने रमुल के ॥ ये लोगों जो ईमान लाये हो मत जोरी करी करनाद की रख की कीर सन योरी करी कमानन क्यानों को ॥ कीर सकर करना था कदलाद और करनाद मनामकर करने वानों का है ॥ संच २ ॥ सिच २ ॥ गुण्ड ॥ खाल १३ । २४ ॥ २४ ॥ ३० ॥

समी एक - क्या अस्वाह मुसलमानों का प्रशासि है। जो देसा है तो अबमें करता है। नहीं तो हैं कर राद शृद्धि भर का है। क्या लुदा दिना पुकारे नहीं सुन सकता है विधा है। बीर शर्व स्ताव रहने को ग्रारीक करना बहुन बुरी बान नहीं हैं। जरवाह का कीनसा बहाना भरा है जो बोरी बरेसा है क्या रहने की राधने आमन की बोरी बोड़कर काय सबकी बोरी किया करें। देना बरोरेंग के बहुत को राधने आमन की बोरी बोड़कर काय सबकी बोरी किया करें। देना बरोरेंग के बहुत को राधनीयों का हो शकता है। अबा ओ भकर करता बीर ओ मकर करता का संस्ता है वह लुशा करता हुआ और कार्यमी को नहीं है हसकिये यह ज़रान लुश का बनाया हुआ लड़ी है हिस्सी करती खुडी का बनाया होगा, नहीं तो देसी अन्यया वारी विचित्त वसी होती है अप ह

a)—क्षीर अको दनमें वर्षानक कि न रहे मिलना क्षर्याम् नवा नामिसी का और होने वीन स्थान वालने करनाह के व कीर जानो तुन यह कि जो कुन तुन नहीं किसी वस्तु से निरमय वाले करनाक के है संवार्ष दिस्ता तसका कीर वालने दाता के । (तन व ) तिन व । तन व । वाल व । वाल देश पर्द है

समीच च — पेसे कायाय से बार्ड बाइते बाइत वासा मुसलायाओं के लुदा है। सिक शारितमां कर्ण हुका को बोधार है कर रेंकिंग महाइव कि कारनाइ कोर रहना के बारते वार कारने की रहना ही, बच्च मुटेरी का काम नहीं हैं। कीर स्टूट के साम में लुदा का दिस्सेवार कारना आती बाहू बनता है क्षेत्र से सुटेरी का बच्चानी कमा लुदा कारनी लुदाई में बड़ा बगाता है। बड़े काइवार्ट की बण है कि देसा चुन्ड के, पेसा लुदा कोर पेसा राम्याद सीमार में पेसी बगाति और शारितमां करने महच्ची बी हुक हमें के दिये बच्चा से कावार्ट की रोम सेन कारन में सब्दीवन में होते भी बाद सारन सामन से मा रहाल हुन्ड कर के

प्रश्—कीर कार्या देने क्षत्र काहियों की करियों काम काने हैं सारते हैं शुक्ष दर्गक की सीर्ट दर्गकों कीर कार्य कार्य काक कार्य का है हमने नगद गांग से दरको सारा और इसने हिरामीने की बीस को देग दिया द कीर नेतारी कार्य वार्य दर्गक सी कुछ तुम कार साथी है संस्था देश हैं (संस्था साथी की सीर्ट की कार देश रेट रेट के

समीक्षक-क्योंकी आजकल रूस ने रूम आदि और इहलेएट ने मिध की दर्दशा कर जाली फरिश्ते कहां सो गये ? क्रीर ऋपने सेवकों के शत्रुकों को खुदा पूर्व मास्ता हुवाता था यह बात सब्ची हो तो भाजकल भी ऐसा करे. जिससे ऐसा नहीं होता इसलिये यह बात मानने योग्य नहीं । बाब विधे यह बेसी बरी आधा है कि जो कुछ तम कर सको वह भिन्नमतवालों के लिये उत्तरायक कर्म करो ऐसी आहा विद्वान और धार्मिक द्याल की नहीं हो सकती, फिर लिखते हैं कि खुदा दयाल और म्यायकारी है वेसी वार्तों से मसलमानों के खदा से न्याय और दवादि सदग्य दर बसते हैं ॥ =० ॥

दर्—पे नदी किफायत है तुमको बस्लाह और उनको जिन्होंने मुसलमानों से तेरा पत्त किया ॥ ऐ नदी रतवत अर्थात् चाह चश्का दे मुसलमानों को ऊपर लक्ष् है के, ही ही तम में से २० मादभी सन्तोष करते वाले तो पराजय कर दोसों का ॥ वस खामो उस यस्तु से कि लड़ा है समने हताल पवित्र और हरो बल्लाह से वह समा करने वाला दयालु है ॥ मं० २ । सि॰ १० । स॰ १ । सा० 11 32 1 42 1 93

समीलक--प्रला यह कीनसी न्याय, विहत्ता और धर्म की वात है कि जो प्रपना पक्त करे भीर चाहे अन्याय भी करे उसी का पक्ष भीर लाम पहुँचावे हैं भीर जी मजा में शान्तिभन्न करने. लक्षा करें करादे और लुट मार के पदार्थों को इसाल बतलावे और फिर इसी का नाम समावान स्थान लिये यह यात खुदा की तो क्या किन्तु किसी असे कादमी की भी नहीं हो सकती, ऐसी २ वार्ती से जरान रेशरवाक्य कभी नहीं हो सकता ॥ =१ ॥

दर—सदा रहेंगे बीध उसके ब्रस्लाइ समीप दे उसके पुरुष बड़ा II वे लोगो जो ईमान लायेशी मत पक्दो बारों अपने की और भाइयों अपने की मित्र जो दोस्त रवर्गे हुना की अपर ईमान के। पित बतारी बाल्लाह ने तसल्ली कापनी ऊपर शतल कापने के कीर ऊपर मुसलमानी के कीर बनार सरकर नहीं देखा तमने उनको और अज़ाव किया उन लोगों को और वहीं सज़ा है वारिसों को ॥ किर पिर आवेगा अलाह पीछे उसके अपर ॥ श्रीर लड़ाई करो इन लोगों से जो ईमान नहीं लाते # #o १ ! सि १०। स् ६। ग्रा० ६२। २३। ६६। ६७। २६॥

समीजक--भला को बढिशनवालों के समीप बल्लाइ रहता है तो सर्वव्यापक क्योंकर हो सकता है ? जो सर्वेदवापक नहीं तो खृष्टिक ती ब्रीट स्थायाश्रीश नहीं हो सकता । और अपने मां, कार माई भीर मित्र का गुरुवाना देवल कान्याय की बात है, हां जो वे बुरा उपरेश वरें, व शानना परम्य नार भार भार भार वह सुद्धाना कथन करणाय ना चान का का जा जा कर व वर्ष वर्ष न सातहा राष्ट्र व वेनती संया सदा करनी वादिये। जो पहिले लुश मुसलामानों वर बद्दा सम्तोषी व्या कीट इनके स्टार के लिये लदकर बतारता था संख द्वीता तो खब देसा क्यों वहीं करता है और जो प्रथम वास्ति ने प्रकृति और प्रा: उसके ऊपर झाता था तो अब कही थया किया किया कहाई के दिवा शुरा नहीं पता आर पुता करा करा करा की हमारी कोर से सहा तिलांजित है, लुदा क्या है यह कितारी है ! s ex s

at-श्रीर हम बाट देखने वाले हैं बास्ते तुम्हारे यह कि वर्डुबावे तुमको कल्लाट अज़ाव भपने पास से या हमारे हाथों से है संब २। सिक १०। सुर १। काल ३२ ह

समीत्रका-क्या मुसलमान ही ईश्वर की युलिस वन गये हैं कि कपने दाथ का शुमनमानी समायक चना गुण्या को यह हु हैता है । बया हुसरे कोहों अनुष्य हैश्वर को कांत्र है है । के हाथ से क्रम्य किसी मन वाली को यह हुई हैता है । बया हुसरे कोहों अनुष्य हैश्वर को कांत्र है है । क दाय से काम किसी प्रत वाला का अवश्वकार के व्यक्त हुसर काहर सनुष्य हरूर की कांग्रव हैं हैं मुसलतानों में वापी भी तिय हैं ! यदि बेला है तो कांग्रेय नवरी गवरनार कारत की सी स्वरूपा है करें मुसलतानों में वापी भी तिय हैं ! यदि बेला है तो कांग्रेस नवरी गवरनार कारत की सी स्वरूपा है करें पुसलमाना म पापा मा १२४ व - । दे, भाव्यर्थ ट्रिकि को बुद्धिमान् मुसलमान ट्रिके भी इस निर्मुल कपुष्ट मन को मानने ट्रिट ८३ इ Lees Worker

¥E.

ष्टियपी को ॥ उतारा ब्रासमान से पानी वसबहे नाले साथ ब्रान्ट्राब्रधपने के ॥ ब्रह्माह फोलता है मोब्रन को वास्त जिसके चाहे खोर तक करता है ॥ मं० ३। सि० १३। स्० १३। खा० २। ३। १७। २६॥

समीद्दाक--मुसलमानों का लुदा पदार्थिया कुछ भी नहीं आनता था को अनता तो गृहत न होने हैं आसान को खम्मे लगाने की कथा कहानी कुछ भी न लिखता, यदि गुरा मग्रद्धार एक स्थार में रहता है तो यह सर्पयनिकाल और सर्वत्यापक नहीं हो सकता। और जो सुदा मेग्र्यिया जनता तह जाता है तो यह सर्पयनिकाल अपने न लिखा कि पूरियों से पानी उत्तरा लिखा पुना यह क्यों न लिखा कि पूरियों से पानी अतरा लिखा पुना यह क्यों न लिखा कि पूर्वियों से पानी अतरा लिखा पुना यह क्यों न लिखा कि पूर्वियों से पानी में के पदा महत्त्वा है तो प्रकार के भी नहीं जानता था। और को बिना करने सुदे कामों के सुल दुःख देश है तो पहुपाती कम्यायकारी निरस्तमप्त है ॥ १४ ॥

६४.—कह निश्चय कालाह गुमराह करता है जिसको खाहता है और भार्ग दिवलाता है हर्फ श्रपनी इस मनुष्य को रुजु करता है ॥ ग्रं० ३। सि० १३। स० १३। झा० २७ ॥

समीशक--अब अलाह गुमराह करता है तो खुदा कीर ग्रैशन में क्या भेद हुछा ! उन कि ग्रैशन दूसरों को गुमराह अर्थात् यहकाने से युरा कहाता है तो खुदा भी वैसा ही काम करने से युरा ग्रैशन क्यों नहीं ! और यहकाने के पाय से होजाबी क्यों नहीं होना वाहिये ! ॥ १४॥

्र—म्सी प्रकार उतारा इमने इस हुरान को कार्यी जो एक्क करेगा तू उनकी इरहा की पींहे इसके कि आई नेरे पास विद्या से ॥ यस सिवाय इसके नहीं कि ऊपर तेरे पैगाम पहुँचाना है और ऊपर इमारे है हिसाय लेगा ॥ मं० ३। सिन १३। सन १३। सान ३७। ४०॥

समीचक — हुरान किघर की कोर से उतारा है क्या खुदा उत्तर रहता है है को यह बात सच्च है तो यह पकरेशी होने से फैमर ही नहीं हो सकता, क्योंकि देशर सब ठिकाने एकरस ध्यापक है, पैनाम पहुँचाना हरकार का काम है कीर इटकार की आध्रयकता उसी को होती है को मनुष्यपर, पकरेशी हो और दिसाय लेना देना भी ममुष्य का काम है देश्वर का नहीं, क्योंकि यह संबंध है यह निवय होता है कि किसी अव्यव मनुष्य का बनाया अतान है। १६ हा

६७ — और किया सूर्य थानू को सदैय फिरनेवाले ॥ निश्चय आदमी अयस्य अन्याय और पाय करने वाला है। मं॰ ३। सि॰ १३। सि॰ १४। आर॰ ३३। ३४॥

सभी सक — क्या खन्द्र सूर्य सदा फिरते और पूथियी नहीं फिरती ! जो पूथियी नहीं फिरे ती कई बयों का दिन रात होने । और जो मतुष्य निश्चय अन्याय और पाए करनेवाला है तो हरान के किएता करना प्रयं है, क्योंकि जिनका स्वमाय पाप ही करने का है तो उन में पुरुवारमा कभी ॥ होगा अने स्वस्ता में पुरुवारमा अभी ॥ होगा अने स्वस्ता में पुरुवारमा और पापारमा सदा दीकते हैं हसलिये येसी बात इंग्यरहत पुस्तक की नहीं हो सहती ॥ १७॥

६५—यस ठीवः कक् मैं बसको और फूंक हूं बीच उसके कह चपनी से बस गिर पड़े। वाले उसके सिमरा करते हुए'''''कहा ये रब मेरे इस कारण कि गुमराह किया सू ने मुसको खबरव प्रीतर हुंगा मैं वारने उनके बीच पृथियों के और गुमराह कह गा।। गं॰ ३। सि॰ १४। सु॰ १४। आ॰ २१ से ४१ वह।।

समीएक—को लुदा ने जयनी कह सादन साहब में हाली तो वह भी लुदा हुवा भीर जो वह लुदा न या तो सिजरा कर्यात् मतरकारादि मतिक करने में अपना ग्रारीक क्यों किया । यह रीजन को प्रमाद करनेयाना लुदा ही है तो वह रीजन का भी ग्रेतन बड़ा भारे पुर क्यों नहीं क्योंकि तुम सोध बहकानेयाने को ग्रेजन मानने हो तो लुदा ने भी रीजन को बहकाय जीर सरस्य होतान के करा है में बरबाजेंगा फिर भी बसको दशर देवर केंद्र क्यों न किया ! कोर मार क्यों न खाता ! ॥ १८ ॥ १६—कोर निरमय भेते दमने बीच दर उसमत के वैगम्बर ॥ जब पादते हैं दम उसको यह एनं है रम उसको हो बस हो जाती है ॥ संब है । सिक १७ । सुक १६ । काक ३६ । ४० ॥

सामिष्क — को अब की मी पर पैतृत्वर के जे हैं तो सब कोय जो कि पैतृत्वर की राय पर कर है है कि जिल्ला के कि पैतृत्वर की साथ पर कर है है कि जिल्ला कुछ हो पेतृत्वर की साम्य कही विद्याय कुछ हो पैतृत्वर के है यह सर्वमा उपाव की साम्य कि की साम्य की साम्य कि की साम्य कि की साम्य की साम्य कि की साम्य की साम्य

१००—चीर नियत करते हैं वास्ते ब्राह्मह के बेटियां पवित्रता है उसको कौर वास्ते हनके हैं। कुछ चारों ।। इसम कस्त्राह की क्रयद्ध फेडेहमने वैक्यत्यः। मंग्र्व ३। सिन् १४। सुव् १६। झा०४७। ६३॥ समीलक—क्रव्तह वेटियों से क्या करेया है बेटियां तो किसी महुष्य की बाहियें, क्यों बेठे वत नहीं किये काते कीर बेटियां नियत की जाती हैं है हकता क्या कारण है है बताहरे है इसस खाना

्या वर्ष करणा है जिस के प्रतिकृति के प्रतिकृति हैं हिस्सा क्षेत्र के क्षांक्षित क्या वर्ष पत नहीं किये जाते कोर बेटियों नियत की जाती हैं हिस्सा क्या कारण है है तहारे हैं हसस माना हों का काम है एतुर की बात नहीं,क्योंकि बहुआ संसार में पैसा देखने में जाता है कि जो भूछा ता है यही क्रसम साता है सचा सीगन्ध क्यों छात्रे॥ १००॥

२०१—ये जोग ने र्षे कि मोहर रफ्छी करलाइ ने ऊपर दिखों उनके और कानी वनके और को वनकी के और ये सोग ने र्षे चियादर ॥ और पूरा दिया जावेगा हर जीव को जो ऊच्च किया है र वे करनाय न किसे जावेंगी मंद्र ने 1 हिन १४ जिस्सा कर रिस्त १९०० १०० ११ ११ स

समीद्यक — बह गुरा ही ने मोहर लगा थे। तो वे विचारे विवा अपराध मारे गये, प्यों कि वनको स्थित कर दिया यह कितना वहा अपराध है। जोर किर बहते हैं कि कितने जिनमां किया दिवता। वसके दिया जायगा श्यूताधिक नहीं, मला करोने वसकःजा तथा पति किये दिवता। तिन्तु खुरा है ति के विचे युवा उत्तर का अपराध ही न हुमा अपने पतःज्ञ त सिलता चाहिये दसका कल खुरा को तम हिलते हैं, जोर को पूरा दिया जाता है तो साम किया की आरो है और को सुना दिया जाता है तो साम किया की नाम किया है। साम की तो नाम किया है के साम है देशा महचदानाय देशार का कभी नहीं हो सकता किया निर्देश महचदानाय है। साम की तो नाम किया विकास का किया है के साम की तो साम कर जाता है हो साम की तो साम कर जाता है साम की तो सा

१०२ — भीर किया इमने दोज़ब को वास्ते काफ़िरों के येग्ने वाला स्थात । भीर इर भारमी । लगा दिया इमने दसको समझतामा उसका बीच गर्दन उसकी के भीर निकासेंग्रे इस यास्ते उसके त स्थातिक के पत्र किताव कि देगेगा उसकी राष्ट्रास । भीर बहुत मारे बसने हरनून ले पीट्रे १ के। मंत्रे ४। सिरु ११। यून १७। सारु मा ११। १७ ॥

सभी शक-पदि कांक्रिर वे दी हैं कि जो हुगन, पैपायर कोर हुगन के कहे लुस, सातरें समान कीर समाज भारि की न माने कोर कहीं है लिये दोज़र होने सौयद बान देवत परासते है हो, क्योंकि हुरान ही के मानने याले सब करते कोर समय के मानने बाले सब बुरे कभी हो सकते | यह वहीं लड़करान की बात है कि प्रत्येक की गर्दन में कर्मोचुस्तक, हम तो दिसों एक को भी गर्दन हमें देवते परि हसका प्रयोजन कमों का फल देना है तो फिर मनुष्यों है दिलों ने भी सादि मोहर रखना और पायों का समा करना क्या सेल मचाया है है लगामत की बात की कितार तिकारें पुरा तो बास कल यह कितार कहां है है क्या साहुकार की बही समान विद्यता रहता है है स्वा साहुकार की बही समान विद्यता रहता है है सा यह विचारना साहिये कि जो पूर्व ज्ञान नहीं तो जीवों के कमें ही नहीं हो सकते किए कमें की दे क्या सिखीं है और जो विना कमें के विज्ञी तो उनपर अन्याय किया, क्योंकि दिना कमें हुए क्यों विना इंग्ल सुरा हुए क्यों विना कमें के विज्ञी तो उनपर अन्याय किया स्वा क्या करते हुए सुरा स्वा की सहने अन्याय किया स्वा क्या की कही किया हुए सुरा हिए से सहने की की करने हैं कि विना सुरो मोह सी सिक्त हमा की सहने सी सिक्त हमा सी करी किया सी किया

सरराध मारा हो यह सन्यापकारी होताया जो सम्यायकारी होता है यह शुराही नहीं हो सकता है । वर १०१- मोर दिया हमने समुद्र को अंदनी प्रमाण ॥ स्त्रीर वहका जिसकी वहका समे ॥ जि दिन बुकार्य मारा को तो तो तो राय येथा को जिसके के वस जो कोई दिया गया समजनामा वसक बीज शहने होय उसके के ॥ मं ० ७ । सिक् १३ । सुरु १० । स्त्राठ ३८ । १५ । २५ ॥

समीराक-वाहती जिननी लुगा की साखर्य नियानी हैं बनमें से एक उदेनी भी लुगा होने में समाप कायदा वरोक्षा में साथक है यदि लुगा ने शैतान को बहकाने का बुदम दिया तो ली ही गिमान का साम्वार कोर साथ कार है यदि लुगा ने शैतान को बहकाने का बुदम दिया तो ली ही गिमान का साम का का साम क

रंकर नमें बाँग वर्णने करें हैं बात हमेगह रहते के, समाती है तीचे करते हो वहरें सर्दना सर्दिरोट करेंदे बीच करेंदे बहुत होंने के हो कोर पोशाक पढ़ियों बात होता काड़ी की हो बीट रूपके को से तर्दि दिखें पूर्व बीच करेंदे उपर तकतों के सवता है पुरूप बीट करही की ही हिंदर अन्द करने बीड के के 160 रूट स्टूप रेट आफ करेंद्र

क्षतीन्त्र --वाहरी बाब रेक्स जुनान का न्यां है जिसमें बान, सहने, कराहे, सही, तरियें कारून के लिए हैं ज्ञान को में बुद्धित वहाँ विकास को तो वहाँ से वहाँ सुनक्षामों की विदेशन के कोंदक जुन ज्ञान को है जिनान कारणा ने बहु वह है जि की तर्म के कानों को तक कार्यों की वस करते कार्य कोंद का जोंद्र निज्य को ते में वह दिन में विवाद के समान प्रतिन होता है जब सहा से सुन में तेने से इनको एक हो हु कार्य हाँ जायार दल्विय महाव ज्यारीन्त सुन्ति सुन सीन के मुस्तेन साना ही सन

२०४ - स्टेंग यह स्थिता है कि मात्र वर्षा वसकी अब कामान दिना क्षणीने और देशने हार्य स्थाने की महिला कराया भी है की है। सिन्त रेड को एक नेवड साल प्रति है

तमीराह—समा सह बस्ती घर पानी भी हो सकती है। भीर गीर्द से प्रतिहा हरो चन्द्रंगसम्भागः संभारक — मजा तार बस्ता मर पाणा भा दा सकता दा चार वाद स्व मातहा करते. वर्षेत्र मही बहु, क्योंकि जब बनका क्रम्याय देया तो स्वतिहा की पृष्टिक्षे मही जानना था हमसे

ं ६८८ । है वह की सहसा वस से मा बाव उसके ईमान वाले का दर दम यह कि तीय चर्म की बहु के 11 कहा उनमें वेजुलकारीन मिर्चय बाजून माजून का भाग वाहर है। इस प्रदेश की बहु के 11 कहा उनमें वेजुलकारीन मिर्चय बाजून माजून माजून का भाग वाहर है। इस प्रदेश की बहु के 11 कहा उनमें वेजुलकारीन मिर्चय बाजून माजून माजून का भाग के वाहर है। इस प्रदेश की बहु के 11 कर वाहर है। इस प्रदेश की बहु के 11 कर वाहर है। इस प्रदेश की बहु के 11 कर वाहर है। इस प्रदेश की बहु के 11 कर वाहर है। इस प्रदेश की बहु के 11 कर वाहर है। इस प्रदेश की बहु के 11 कर वाहर है। इस प्रदेश की बहु के 11 कर वाहर है। इस प्रदेश की बहु के 11 कर वाहर है।

वासितक-मना यह खुरा की किसनी देखमार है। गृहा से दश कि कदकी के m हैंही मेटे सामें वेर बहुता कर देवटे में कर दिये मार्थे, यह कार्यी हैंग्यर की हान मह का पर में स्वरं में 

कात का कावदा का बान बादवा का इस उक्ताव का बनाग्वामा राग्य का तक भाग करा क हैरी कादना है जिस प्रायाकामा निकासना है सका स्मर्थ मां पूर्वितों से बहुन वक्ष है वह नहीं का भा हरा जातता है। यह बात काला निक्ताता है सका पहल मा होगया। या बहुत करा है कर नरा का थी हो हत्ती है में हैं के नक्ता है है बाते यह विदित हुआ कि हुरात के केशने वाल के थान का जा क री रागुद्र स बरा हुन राष्ट्रणा ! हैस्सर यह खावल हुआ कर हरान व बनारवाल व भूगाल का क व हैया नहीं यो नो होती तो येशी विद्यायिकत बान क्यों किल बेना ? कीर दश कुरत्व व काक व

वया महा या मा दाना ना पना प्रवाशवरत बान क्या स्थ्य वना र द्वार दर दुवनव व वापने वाप भी विद्या मही है मो होनी मा पनी शिस्ता बानों भी युक्त, वृश्यव व । क्या गामम व वापने वाप का वे स्था ो भी विद्या नहीं है जो होता ना वार्गा विश्व बाना हा जुक. बुरनव वा क्या मानम का है करे जुड़ी का कायाय काय ही प्रिवर्श को बनानेबाना राजा न्यावाबीश है की वायुक गायुक वा है करे हिता का कायाय काथ है। प्राध्या का बमानवामा नामा न्यायावामा है कार वाहुन गासून वर्ग हैं क्यों है प्राहि भी करने हैंना है यह हैंन्यतमा की बाम ने किटस है दूसने शती पूर्वक का नहन के ना न व्हा वहां वहां महा मा १०६ ।। १०७ — कोट बाह करते कील किताब के सावीस को कह आ वहीं कार्तों करते हैं।

Eit all abli ton aff all fill ang an nicht at met mind abled an ber an at a gen gen milt milt ar an an at a not संत बसर पड़ा बनार हेकर पड़ा बना भागा होगत कह कांगता का कांगाने कारहवा कम कांग्य कहाने साने बरावे मात्रमी पुरु की है कहने कांगी निध्येष है बाग्न कवड़ती है बहुनात को एस कर कर कि तात चारक चारमा पुष्ट का त च हत जारा भागव स्टारण च वता है वहांक का के राज्य का कह है हिसार 11 बाह्र के सारा सिवाय हरावे. सही कि ही कीसा हुआ है वर्शक का के से ला कि है कर है ्ष्यापार भाषाच्या सामा प्रमाण करना महा त्या भागा हुवार हे त्या क्षण कर वा कर वा व हुम्म है अनुकार पृथिक में बाहर विशे होता असते हैं हैं अनुकार अही होना करते. राज्या कर कर के का वा वा रीक्षण व्यवस्था पांच्या वा कहा चन्त्र होगा बाहत हार करूप र महा हारा क्रांग्य, राज्य र करा का क्ष्र ब हुरा काम करते याली हे बाह शोधन होगई तीश हराय को। का गृही तरार तराव तथ करा का क्ष्र हाताहरू — अब श्रांताहरू विशाह का अधार के बहु आधार में का कर का उपन का करण कर के का उपन का करण कर का उपन का करण न्यत् महा हा शकत हुशार शह काम्याव तक सह सावत हु गार र क कहण हा व तर क का मा क का कर का किया है। विभावती भी परम्मु त्वरा में, हुमार से भारतकों में नेशकों भारतियों किया था का का किया के का मा का का

ना जामना भा परश्तु गुरा मा हेबस वा भागकत ना मन्द्रवा बाधकता उटक वर्ष के व का देश रिस्ट है हो आहा भी अस्तात्रमा को बाते बहुत जिल्ली है बतको जिल्लाओं केला को वेशकर के वसके के रिस्ट है AJ SEATH AS II NO RIPLIO SE LESSO ES ESSO PES -होता। भाषा अव राष्ट्रा को भागा को बहु का कर राज्य वा सांकटकार करने के कि मुद्दी की राष्ट्रभा कीत से समझ देशक हो हेरे सा की देश की के किया के साम कर कर से कर कर से कर कर से कर कर से कर से सुद्दी की समझ से साम कर से

रिया है देशका काल मुद्दा का को ना स्थापन का का कारणा एक करते. हैं के स्थापन कर के लिए के ज भी क्षी को क्याब को कोचू के कामास को को सा कामाध्य ने हैं के स्थापन कर के लिए के ज fol. oft forme eine unganer f mith mir bam & eiler m. b. fin e. वे करते किर सार्व वाचा ह संव

१०६ — स्रोट दिया इमने समूद को ऊंटनी प्रमाय ॥ स्रोट बढका ब्रिसको बढका सके ॥ जिस दिन युकावेंगे इम सब लोगों को साध पेशवासों उनके के बस जो कोई दिया गया समजनामा उसका बीच वाहने द्वाप जसके के ॥ ग्रं० ४ । सि० १४ । स्० १७ । आ० ४६ । ६५ । ७१ ॥

समीचक—वाह भी वितनी खुरा की साखवे निग्रानी हैं उनमें से एक उंटली भी खुरा के होते में ममाण जाया परीशा में साधक है विद खुरा ने ग्रीतान को बहकाने का हुक्स दिए। तो खुरा ही ग्रीतान का सादार और साय पाप करानेगाला ठहरा पेत को जुरा कहना केवल कम सास नाय है। विव कराने के लिये पैपानर और उनके चयारे मान है। किये पैपानर और उनके चयारे मान वेदा के स्वी पैपानर और उनके चयारे मान वेदा के खुरा कहना केवल कम साम के वर्षे ग्रीता को खुरा कुलांगा तो अवतक मान कराने होगा तहतक साथ दौरासुपूर्व रहेंगे और दौरासुपूर्व स्थानों तो खुरा के कार को को खुरा कराने होंगा कराक मान कार है कि जरतक प्रमास के मान कार की व्यवसाय करान ग्रीता और वार के खोर और साह कार होंगा होते के हिन्स करान व्यवसाय का कार के खोर और साह कार होंगा होंगा के हैं के हिन्स कराने चाहिए पैसा है। वर्ष हु चा कि एक तो प्रचास वर्ष तक दौरासुपूर्व रहा और एक काम ही पहला गया देसा मान का कार कार है। है सकता, न्याय तो वेद और अतुस्तृति देशो जिसके खुराय प्रवास कराने की साह की है। सकता, न्याय तो वेद और अतुस्तृति देशो जिसके खुराय की प्रवास कराने की साम की साम

१०४—ये जीन वास्ते उनके हैं बाव इनेवाह बहने के, वक्ती हैं नीये उनके से नहरें गहिन पहिरापे आर्थने पीय उसके कहन सोने के से कीर पोवाक पहिनेंगे बका हरित जाड़ी की से कीर ताफ़्ते की से वक्ति किये पुत्र बीच उसके ऊपर तस्तों के कव्या है पुत्रव और क्ष्यद्वी है बहिरा काम उटाने की व मंग्र था तिल १४। यल १८। या २१ व

स्मील ए-पाइजी बाद ! क्या हुनान का स्वर्ग है जिसमें बात, गहने, करहे, गही, तिहरें सानन्द के लिये हैं, अहा कोई बुद्धिमान् वहां विचार करें तो यहां से यहां मुसलप्रामों की बहिरत है स्मित्र कुछ भी नहीं है सिवाय कायाय के, वह यह है कि कमें उनके कम्मवासे कीर एक इनके कमन कीर को भीश नियय को कोई दिन में दिव के समान अभीन होना है जब सदा वे तुस भोगे ही बनकी सुन्न ही एक दी अपन्य होजयमा इसिविय महाकट्यप्रैन्त मुक्ति सुन्न भोग के पुनर्शन याना ही साथ विद्यान्त है। १०४ ह

१०४--धीर यह बीनवर्ग हैं कि माना हमने वनको शह बाजाय किया उन्होंने कीर इमने वनके सारटे की मनिका करा क सौ ह सैन है। सिन १४ | शुन १८ | आन १६ |



समीक्षक-को तोवा: से पाप क्षमा करने की बात क़रान में है यह सब को पापी करनेवा है, क्योंकि पारियों को इससे पार करने का साइस बहुत बढ़ जाता है इससे यह पुस्तक और इस दनानेवाला पापियों को पाप करने में हासला बहानेवाले हैं, इससे यह पुरुष परमेश्वरहत कीर इस

कहा हुआ परमेश्वर भी नहीं हो सकता ॥ १०६॥ ११० — और किये हमने बीज पृथियी के पहाड़ वेसान हो कि दिल जारे । do घा सि

१३ । सुरु २१ । इत्रुव देश ॥

सर्माताक-पदि तुरान का बनानेवाका पृथियों का घूमना आदि जामना तो यह बार का नहीं कहना कि पहाड़ों के घरने से पृथियी नहीं हिमती शंका हुई कि जी पहाड़ नहीं धरता ती हि कारी इतने कहते पर भी मुकाव में क्यों दिय जाती है ! # ११० #

१११-- और छिया भी दमने उस कीरत की और रहा की उसने अपने गुरा सही की व कु क दिया हमने बीत्र उसके कह अपनी को ॥ मं० ४। सि॰ १७। सू० २१। आ० ११ ॥

सर्वात्तक-पेसी कर्तील वार्ते लुझ की पुस्तक वे लुझ की क्या और सम्य प्रमुख की व करों हो?", का कि अनुत्यों में पेनी वालों का लिखना अवता नहीं तो परमेशार के सामने वर्गोकर अस हो शहर दे हैं देगी वारों से हुगान बृधित होता है यदि अवशी बल होती तो अनिमांता होती से

१११ — क्या नहीं देवा मूने कि कारनाइ को सिशदा करते हैं जो कोई बीच खानगानी में भू देवों के हैं भूर्व और अन्त्र तार और पदाड़ युक्त भीर आवयर ॥ पदिनाये जायेंगे बीख उसके अंग शांके दो कीर बोली कीर वाहिनाचा बनका बीच जनके देशमी है ॥ और पवित्र दश घर मेरे की बार लिई विषये रणकों के अपेर कार्न त्यूनेवालों के म शिर व्यादिय कि बूद करें मैश आपने और पूरी करें मे कर्दरे कोर चारों कोर हिर्दे वर कड़ीय के ह तो कि नाम शताह का वाद करें॥ मं० ४ । मि० ११

Bo 25 1 Wm 7 2 1 25 1 25 1 25 1 2 5 1

क्ष्यी संक्र-स्था को क्रमु कन्यु दै परमेज्यर को आग की अहीं सक्ष्ये किर के ब्रमकी मित करी हर कर अवने हैं है इसने यह पुश्तक ईश्वरहत तो कभी नहीं हो सकता किन्तु किसी। भ्रामा क बरमक पूक्त बीचाना है बाद ! बड़ा कान्या न्यर्ग है बड़ां सीने मोनी के गढ़ने खीर रेशमी कार्य पहिरो को जिल कर बरंदण्य बर्श के राजाओं के बर से अविक नहीं दीस पनुता। और प्रव प्रशासन का पर है को बद बन्नी पर में बहुता भी होता, जिल मुन्तरक्ती क्यों म हुई है और मुसर मुन्तरक्ती का महहन की क बाब है है कर स्पूर केंद्र लेता कारने कर की परिज्ञा करने की आधा देता है और गशकों की जरव के बिकाल है ना बंद खुदा मन्दिरवार्क कीर सेरब, दुर्गा के संदेश हु बर और महागुल्यरनी था। खबारे क्षाप पूजा करों द सुनिती से मध्यत् बड़ा बून है इससे खुड़ा और मुसबसान बड़े बनारहर की बारत क्या बेरी क्ट ब्रुवान हैं व शहर ब

३३२ — दिश क्रियाच मूळ दिम क्रमातम के कराये कासीने के शव ४३ मिन १४। स्व १६३ साव १३। क्रमें पर --क्रमान नंद मुर्वे क्रांट में रहेंग वा दियां क्रम आहे हैं भी करों में देता ने

अर्थ हुए एकंक्सर हरोर है रह कर बुरशाला की हुन्य क्षांस करेत है नह स्थाप असाम है की

मुख्यान को तथ हो देश बोर्ज्यपर्याच्या करते के कहा की व कुलबाग नाप्रजाती होंग व हरेड है रो चार्यक्रम पूर्व की महाद्वी हेच्या करते के यह ने देशकी और बाग वर्ग के कीर गांव वर्ग है साम कर कालू के 'ये व करने हे कात है जून है कालवानों का क्षेत्र मूर्गनवी का तुन वसके कि सर्वित भूक का दिश्रे के कार रोज का कीर की के रोज कीर कर की ग्री की है जह बहुत जाता कि ताता है क्षांक मा रोक्षण विकार कारण है बीएक हत्ता सुकारिक क्षेत्रण के से सायुर्व की कोर है ल पश्चिम की समीप है गेंग क्षांका कोमल को करने को मालेंगे क्रवर बोमांची के मार्गा दिस्माना है कालाह जूर कारणे के क्षिप्त को क्षांत्रण है। मोन क्षेत्री हिल्ल हुटा कुल 641 काल 543 के 8

स्राधिक्ष - द्वाप थम कादि कर देशे की मवादी व भी नहीं वे सकते यह बान व्यक्तिमा से विषय होने से लिल्या है क्या प्रशा काम विभागी है है जीसा कि दशान देने हैं पेसा दशाना दुश्यर में नहीं

पा सबता हो विभी आवार कानू में यह सबना है ह इहुए ह

११० — कोर बारलाद में कृपक किया हर कालवर को पानी से बस कोई कमते से पह है कि हैं लक्ष्म हैं एंट क्योंने केत कोर को कोई बावत पालन करें बालवाद की स्टूब असे की की कहा काल पालन कर पहांची न्यूब असके की किया बावत पालन करने स्टूब की साकि स्पाकिये हम्मीत संकंध दिला स्टाइक स्था बात धरें। केट एक स्थान स्थान

संधीतकः—धर भौनती क्रिकासकी है कि किन कानपरों के शरीर में सब तरव दीकते हैं और बहुमा कि केवल मानी से क्रफर दिया है यह केवल करिया की बात है जब करताह के साथ रैपनस्र भी करता रासन करना होना है नो जुरा का शरीक होचया वा नहीं विदि पेसा है सो क्यों गुरा को साधरिक प्राप्त में सिका और कहने को है है है है। ए

्रेर्ड — फोर जिल दिन कि फर जावेगा फासमान साथ बर्की वे. कोर दतारे जावेंगे जरिव्हें बस सन बरद सन कालियों का कोर स्वत्वा कर बससे साथ फ्राव्हा वंदा वे कोर वर्षक वाता है करलाट पुरारों बनवीं को मानावारों से 11 फोर को कोई होगा करे कीर कार्य वारे करेंद्र वस निक्रय करलाट पुरारों कर्यों के बेंद्र में दिल रेटें। कोर देश किए देश दिन 190 191 11

सामीशिश-—यद कान काबी स्थल नहीं हो स्वयती दि कि कावार बहती के साथ फट आहे रींद्र सादराठ कीर्द मुनिताद पहार्थ हो से पद स्वकाद है। यह मुस्तक्षानों का मुरान मंत्रिमक कर गृह भारत मक्ष्में काल है हासिके भागित होता को महस्तक की माने म यह भी कब्छा व्याप है कि मो पाप बीट पुराव का कहना बहना होताय ! क्या यह दिन्न कीर उन्हर की सी बात मो पनदा दे अपने हैं की सोहर करने से पाप मूटे कीर है कर मिले सो कोई भी पाप करने से म बटे इसकिये यह कर करने मां से प्राप्त कर है है। १६ ॥

११७-व्यक्ती बाद हमने तहाँ मुखा की यह कि ले यह रात को वन्हों मेरे की निक्षय पुत्र पीछा किये आहोंगे ह बात केले लोग पिरोल के बीव कारती के आहा करनेपाल है किये पह पुष्ट कि जिसके पैपा दिला गुरू के पिछाता है स्थापित पुत्र को दे बता वही मार्ग दिखाला है। बोरे वह जो दिखाला है सुक्त को पिछाता है सुक्त को पिछाता है सुक्त को दिखाला है। बोरे वह कि पान करें वास्ते मेरे अपराध नेपा दिन करामात केल को कर पहला है में यह कि पान करें वास्ते मेरे अपराध नेपा दिन करामात केल कर है से प्रकार प्रदेश करें केल कर है। यह कर कर है से कर कर है। इस कर कर है से कर है। यह कर कर है। इस कर है। इस

सार्शन कर नृत्य के मूला की खोट वहीं भेजी पुनः बाजर, हैंगा कीर गुहमन्द साहेय को खोट किताब क्यों भेजी १ क्योंकि प्रसंभव की बात गाउ पकली जोर केपून होती है। कोर उस के पीट कुताब तह पुललों का भेजन परिश्च पुलस्क को आपूर्ण सुक्रमुक माना ज्याता। यदि से तीत के पीट कुताब तह पुललों का भेजन परिश्च पुलस्क को अपूर्ण सुक्रमुक माना करें हैं जनकर सुनक स्तर्य हैं तो बहु कुतान मुठा होगा। बारी का जी कि परस्पर आया. विरोध रखते हैं जनकर सर्पया तल होना नहीं है। सकता विर्माण के कह खार्मन औष पीए किये हैं तो वे मद भी आपीर स्पान्त बकता कारी समान भी होता। की वारोक्षत ही मानुष्यांकि मानुष्यों की विकास तिकात हिंकों क्यान्त बकता कारी समान भी होता। की वारोक्षत ही मानुष्यांकियां की प्रकास तिकात होता है इसरे को निरुए जैसा कि राजा कौर कंगले को श्रेष्ठ निरुए मोजन मिलता है न दोना चादिये। जब पर पेप्रपर 🗖 क्षिताने पिलाने छोट पथ्य कराने वाला है तो रोग ही न होना साहिये परन्तु मुसलगा बादि को भी रोग होते हैं, यदि खुदा ही रोग बुड़ाकर बाराम करने वाला है तो मुसलमानों के शरी में रोग न रहना चाहिये। यदि रहता है तो खुदा पूरा चैद्य नहीं है। यदि पूरा चैद्य है तो मुसलमार हे गरीर में रोग क्यों रहते हैं ? वदि वही मारता और जिलाता है तो उसी खुदा को पाप पुरुष लगत दोगा। यदि जन्म जन्मान्तर के कर्मानुसार व्यवस्था करता है तो उसका कुछ भी अपराध नहीं। यी यह पाप समा स्रोर न्याय क्रवामत की रात में करता है तो लड़ा वाप बढ़ाने वाला होकर पापयुक्त होग गरि चमा नहीं करता तो यह क़रान को बाद अड़ी होने से इस नहीं सकती है ॥ ११७॥

११६-नहीं तु आदमी मानिन्द हमारी बस से बा कुछ निशानी जो है तु सहीं से ॥ कर पह कंदमी है यास्ते उसके पानी पीना है एक बार ॥ मं० ४ । सि० १६ । ख० २६ । आ० १५४ । १४४ ।

समीलक-भन्ना इस यात को कोई मान सकता है कि परधर से उंटनी तिकले वे की तहली थे कि जिन्होंने इस बात को मान लिया और उंटमी की विद्यामी देना केवल जहली स्वयहार 🖁 श्यरकृत नहीं यदि यह किताव देश्वरकृत होती तो ऐसी व्ययं वातें दसमें न होती ॥ ११८ ॥

११६-दे मुसा बात यह है कि निवाय मैं बाज़ाह हूं गालिय ॥ और दाल दे बासा प्रवन वस जय कि देखा उसको हिलता या मानो कि यह सांप है। ये मुसा मत डर निश्चय नहीं डरते समी मेरे पैपान्यर ॥ अल्लाह नहीं कोई मायूद परन्तु वह मालिक नतीं बढ़े का ॥ यह कि मत सरकशी करी इयर मेरे ब्रीट करे ब्रामी मेरे पास मसलमान होकर ॥ मं० ४। सि० १६। सु० २७। ब्रा० ६। १० 28 | 38 11

समीलक-भीर भी देखिये अपने मुख भाग समाह बड़ा ज़दरहरत बनता है, भागते हैं। से अपनी प्रशंसा करना क्षेष्ठ युदय का भी काम नहीं तो लुदा का क्यों कर हो सकता है तिसी । श्विजाल का सटका दिखता बहुनी मनुष्यों को वशकर भार बहुकस्थ शुदा वह भेठा । देसी का अदर के प्रमुक्त में कभी नहीं हो सकती यदि वह बड़े कर्श अर्थात सातरें आसमान का मानिक तो यह एकरेगी होने से देंग्यर नहीं हो सकता है, यदि सरकशी करना बरा है तो लुदा और मुद्रम साहिब में बापनी स्तुति से पुरनक क्यों मर दिये ! मुहत्मद साहिब ने बानेकी की मार्ट इससे सरकार हुई वा नहीं ? यह कुरान पुनदक और पूर्वापर विरुद्ध बातों से भरा हुआ है ॥ ११६ ॥

१२०-मीर देखेगा मू पहाड़ी की अनुमान करता है उनकी अमे हुए और वे गरी आने मानिम्य सबने बादकों की कारीगरी अजाह कि जिसने हड़ किया हर वस्तु को निध्यय यह सवरना

है बस वस्तु के कि करते हो ब मैं० १। सि॰ २०। शु० २३। आ० ६३॥

समीलक-बद्दशी के समान पटाड़ का चलता हरान बनानेवालों के देश में होता होगा क्षावर्ष नहीं और खुश की त्रवरवारी शैवान वागी की न पकड़ने और न दएड देने से ही विदित होती है जिसने एक बायों को भी क्षत्रक व वक्षत्र पाया न व्यक दिया इसने कथिक क्षसायधानी क्या होगी है है रेव है

१२!-वस मुद्र बारा उसकी मूमा ने वस वृत्ती की बायु उसकी । कहा वे रव मेरे निधव वि क्रमाप किया कान क्राप्ती का बस खारा कर मुख्की बस खारा कर दिया बसकी निश्वय वह खारा कारे बन्दा रचन्तु है । ब्रोर मर्निक नेरा स्थ्य करता है जो दुव खाइना है बीर प्रसन्द करता है। में ४ | सि॰ २० | स॰ २= | आ० १४ | १६ | ६= ह

स्त्रीसक्-अब अन्य भी देखिये मुसलमान और ईसाइयो के वैदायर और लुहा कि मूल

रेपारर समृत्य थी हुन्या किया करें कोर सुदा सामा किया करें, ये होनों सम्मापकारी हैं वा नहीं ! क्या कर्मी रहता हो से जिमा कारण है तैयाँ कर्मात सम्मा है! क्या करने स्वयंगे इच्छा हो से पक को गोग हुमा को बंगान कीर एक को विद्यात और इसरें को मूर्ग सादि किया है! यदि ऐसा है तो हुमात मात्र कोर क क्यायकारी होने के सुदा हो हो सम्मा हो ॥ १९! ॥

१६६ — कोर काहर ही दमने महात्व को साथ में बाव के भ्रकार करना कीर की अस्पन्न कर हैं भ से होने यह कि साथ काने हु साथ मेरे बस बहनु को कि नहीं बाहने तेरे साथ बसने जान यस मन कहा मान उन होने का तक मेरी हैं ॥ जोर काबहुव भेज दमने मुद्द को तक तर्या जीत कराये कि यस हैं से भीन बनने हमार वर्ष परमु पन्नाम वर्ष कम । मूं ० ४ । दिन २० । सून २ । सून ० ५ । इस्

रामीत्तर---माना पिना भी लेवा करना करका हो है जो लुश के लाग रागीक करने के लिये भी तो वनका करा म मानन यह भी टीक है परन्तु परि माना दिया मियमामायाहि करने की साक्षा हैंदें तो क्या मान केना यादिये हैं स्वतिये यह वात सावी अपनी और साथी सुरी है। क्या नूद आदि पंपारों ही को गुरा संसार में भेजना है है तो काय जीवों को कीन भेजना है। यदि सम को यदी भेजना है सो सामी पंपार क्यों कहीं होते प्रापत सतुष्यों की बज़ार वर्ष की कायु होती ची तो अब क्यों नहीं होने हमानियं वर्ष नात होता मही। से १२३॥

१२१—मानाइ पहिली वार करता है उत्पक्ति किर दूसरी बार करेगा उसको किर उसी की कोर पोर आक्षोग ।। बोर जिस दिन वर्षों कर्यात् कड़ी होगी इरागत निराग होंगे पापी ।। यस जो तोग कि देवान लाये कीर काम किये कफदे बस से बीप बाद के लियार किये जायेंगे।। कीर जो भेजरें हम एक बाद दार देवे इस रोती की पीती हुई ॥ इसी प्रकार मोहर रखता है अलाद कपर दिली उन लोगों के कि नहीं जानते ।। प्रंप ११ सिक २१ । सक १९ । अप ११ । ११ । ११ । ११ । ११ । ११ ।

काना तरह जय पराजय कार्यात है किता विश्वतवाहे की ॥ जलाय किया जासमानों को दिना हातून कार्यात् १२४ – छे अग्रजें हैं किता विश्वतवाहे की ॥ जलाय किया जासमानों को दिना हातून कार्या नहीं कार्य के देवने के तुम उसकी और जाने बीच पृथ्वियों के पहाड़ पेखा न हो कि दिन जाने ॥ क्यां नहीं रेखा नूने यह कि अल्लाह मध्य कराता है तात को बीच दिन के और मध्य कराता है कि दिन को पींच राज के ॥ क्यां नहीं देश कि किश्यां बकती हैं बीच क्यों के साथ निवासनों अल्लाह के तो कि विकास मुम्बने मिशानिनां बावनी॥ मंत्र ४ । सिन २१ । सान २ । कार २ । १० । २१ । ३१ ॥ दूसरे को निरुष्ट जैसा कि राजा और कंगले को क्षेष्ठ निरुष्ट सोजन प्रिकता है न होना चाहिए। जन पर-मेगर ही विकाने विकाने कोर एच्य कराने वाला है जो रोग ही न होना चाहिए परन्तु मुस्तनानं कारिक कारिक में में रोग होने हैं, यदि मुद्दा ही रोग सुद्दानका बाराम करने वाला है तो मुस्तनानं के ग्रांप में रोग म दहमा चाहिए। यदि रहता है तो गुद्दा पूरा विच नहीं है। यदि पूरा वैच है तो मुस्तनानं के ग्रांप होगा पर प्राप्त कार्यों के ग्रांप प्राप्त कार्यों के ग्रांप प्राप्त कार्यों के ग्रांप प्राप्त कार्यों के ग्रांप प्राप्त कार्यों कार्

११स—नहीं त् कारकी मानिन्द हमारी वस ले का कुछ निशानी को टिनू सधों से ॥ कहा यह अंटनी टि वास्ते उसके पानी पीना टि वक बार ॥ ग्रं० ४ । सि० ११ । स्० २६ । आ०१४४ । १४४ ॥

समीजन-प्रता इस पात को कोई यान सकता है कि परधर से उर्टमी निकले वे लोग अक्षवी थे कि सिन्दोने इस बात को मान किया चीर उर्टमी नी निशानी देना क्यम जल्ली प्रपदार है ई-यरहात नहीं पदि यह किताय ईम्बर्ट्सन होती तो पैसी व्ययं वार्ते इसमें न होती ॥ ११०॥

127

सभी चाम न्योर भी देशिये अपने मुख आप अलाह बड़ा ज़बरदस्त बनता है, अपने मुखे के स्वाम अर्थ मान माने अपने माने अर्थ के अर्थ माने अर्थ के अर्थ माने अर्थ के अर्थ माने अर्थ माने अर्थ माने अर्थ माने अर्थ माने के प्रति बात के प्रति के प्रति के प्रति के प्रति के माने के माने के माने के अर्थ के प्रति के प्र

१२०--ज़ीर देलेगा तू पहाड़ों को अनुसान करता है उनकी जमे हुए और वे चले जाते हैं मानिन्द सुक्तने वादसों की कारीगरी सज़ाद कि जिसने टड़ किया हर वस्तु की निष्मय वह सबरहार

है उस यहत के कि करते ही ॥ मंं १ । सिंव २० । स्व २७ । आव मद ॥

स्माहण --बहुलों के समान पहाड़ का खलना हुरान बनानेवालों के देश में होता होगा झरवड़ कहाँ और खुरा को खबरदारी ग्रीतान वाणी को न पकड़ने और न दक्तड देने से हो विदित होती हैं झिसने एक बापी को भी कवतक न पकड़ पावा न त्यंड दिया इससे झिंबक कसावधानी क्या होगी ! ॥ रिश

समीक्षण-काव अन्य भी देखिये भुसक्तमान और ईसाइयों के पैरास्वर और खुदा कि मूसा

रेपार मनुष्य की हत्या किया करें और लुझ हामा किया करें, ये दोनों सम्मावकारी हैं या नहीं ? क्या करती एक्टा ही से जीस चाहना है वैसी अपित करता है ? क्या उसने सपनी हपड़ा ही से यक को गोजे हुंगरें को कंगाल कीर यक को बिहान और हुंसरें को मूर्त आदि किया है ? यदि पैसा है औ न हुंगत संग्र भोग क क्यायकारी होने से उन्हार है। से सम्मा है। १२१॥

न हरान साथ सीन म स्यायकारी होने से जुदा ही ही सफता है । १२१ ॥ १६२—कोर काका दी हमने मनुष्य को साथ मां वाय के मकार करना कीर जो अगड़ा कर तुमा ।। दोनों यद कि गरीक काने मू साथ मेरे इस बस्तु को कि नहीं वास्ते सेरे साथ उसने साम वस मा करा मान उन दोनों का तर्फ मेरी है । कोर अबस्य भेजा हमने नुह को तर्फ कीम उससे कि यह देश दीव उनके हज़ार वर्ष परस्तु प्रवास वर्ष कम 8 मं > १। सिठ २०। स्व० २६। आ० ७। १३॥

सारीलक—पदि अस्लाह हो बार अपित करता है तीसरी बार नहीं तो अपित की आदि और इसरी बार के अपने में निकाम की र पहला होगा है और यह तथा हो बार अपित के र पहला है सार के अपने की कि उसरी की स्वापित के स्वापित की स्वपित की स्वापित की

भाग तथा जब प्रधान कार्यते हैं जिला हिन्मतवाले की ॥ अर्थ किया आसमानों को विना सुन्त कार्यते ... ? २३ - वं कार्यते हैं जिला हिनमतवाले की ॥ अर्थ किया आसमानों को विना सुन्त कर्यों करों के देश ते हैं तुम अर्थ की और वाले बीच पूर्वियों के पहन बेचों कर हो तथा करता है दिन को देवा तुमें यह कि सहसाह मदेव करता है यह को बीच दिन के और सबेच करता है कि देन को देवा तो । वया नहीं देश कि विनिद्यायों करता है विच द्यां के साथ निकामतों अरलाह के तो वीच हिन्म के साथ निकामतों अरलाह के तो वीच है।

समीचक—बाहुओ वाह ! हिक्मतवाली किताब ! कि जिसमें सर्वया विद्या से विरुद्ध भाका की उत्पत्ति और उसमें संके लगाने की शंका और प्रियों को रिवार करने के लिये पढ़ाइ रसना ! यो सी विद्या वाला मी रेसा लेख कभी नहीं करता और न मानता और हिक्मत देखों कि जहां दिन वाहों रात नहीं और जहां रात है यहां दिन नहीं, उसको एक दूसरे में अवेश कराना लिखता है वह ब प्रावेदानों की यात है, इसलिये वह कुरान विद्या को पुस्तक नहीं हो सकती, क्या वह विद्याविकत था नहीं है कि नीका मनुष्य और किया कीशसादि से खलती है वा खुदा की कुरा से विद्याविकत था की नीका वनाकर समुद्र में खलवें को खुदा की निज्यानी हुव आय वा नहीं हसलिये यह पुस्तक विद्यान और क ईश्वर का बनाया हुआ हो सकता है । १२४।। १२४—वहयीर करता है काम की आसमान से तर्फ प्रियों की फिर खडजाता है तर्फ अ

वाला येंग का क्षीर प्रस्यक्त का जालिव दयालु ॥ फिर बुध किया उसको क्षीर कृ का वींग उसके कह कार्य से ॥ कह काश करेगा सुनको फ़रिश्ता भीत का वह जो नियत किया गया है साथ सुनकार ॥ कीर के चाहते हम कायरथ येंगे हम हरएक जीप को खिला उसकी परन्तु सिख हुई पात मेरी कोर से कि कार्य मक्ता मि चींगण को जिलों से कीर आदमियों से इक्त है। मंग्र में विश्व २१। यून ३२। बार मेरी १। ११। १३॥

स्मीरक कोर कीर सिक्त में स्थापिक सम्माधार्थों का स्वतं मनस्यक एक्टरेगी है. क्योरि

की बीच एक दिन के कि है अवधि उसको सहस्र वर्ष उन वर्षों से कि गिनते हो तम ॥ यह है जाने

समीयक — अब डीक सिद्ध होगया कि मुसलसमों का सुन्न मनुष्यय पकरेगी है, क्यों के स्पापक होता तो एक देश से मनन करना और जतरना चढ़ना नहीं हो सकता, यदि त्युता कियें को भेजता है तो भी खाय एकरेग्रीय होगया। अव खासमान पर ट्रंमा येता है। और आरियों के विद्यान कियें की भेजता है तो भी खाय एकरेग्रीय होगया। अव खासमान पर ट्रंमा येता है। और आरियों के विद्यान की सकता है। कि कि कियें मन्न सित्त हो स्वत हो होने आयं तो तुत्त के व्याम मन्त्र हो सकता है। मन्त्र हो सकता है। कि जो सर्वेच तथा सर्परमापक हो सो तो है हो नहीं होता तो आरियों के भेजने तथा कर लोगों की कर्य क्यार सर्पराया केने का क्या काम था। बीर एक हत्यार पर्यों में तथा काने जोने प्रवध्य करने से सर्परायान हो तो हो। यदि मति का आरियता है तो क्यार पर्यों के का मत्य काम था। बीर एक स्वत्य है विद्यान कर स्वत्य है विद्यान है तो काम एक स्वत्य है तो क्यार पर्यों के स्वत्य है तो क्यार के स्वत्य है क्यार स्वत्य है हिस क्यार स्वत्य है तो क्यार के स्वत्य है क्यार स्वत्य है तो क्यार क्यार है तो क्यार प्रविच्यान है तो क्यार स्वत्य है स्वत्य है तो क्यार स्वत्य है क्यार स्वत्य है तो क्यार स्वत्य है क्यार स्वत्य है क्यार स्वत्य है क्यार स्वत्य है स्वत्य है क्यार स्वत्य है तो क्यार स्वत्य है क्यार स्वत्य है क्यार स्वत्य है तो क्यार स्वत्य है तो क्यार स्वत्य है स्वत्य है क्यार स्वत्य है है क्यार स्वत्य है क्यार स्व

१२६ — कह कि कभी न साम देता मागना तुमको जो भागी तुम मृत्यु या इतक से॥ रे बांदियो नहीं को जो कोई साने तुम में से निसंजना अयुद्ध के पुरावुण किया जानेगा वाले उतके करुपत कोर दियह उत्तर अस्ताह के सहस्र ॥ अं० ४। सि० २१। यू० ३३। सा० १६। ३०॥

स्त्री पुष्य — यह मुहस्मद साहेव ने स्वालिय किया विकास वा होगा कि सपूर्व में कोई व सामें हमरा विकास होने माने तो भी न करे देग्यर्थ वह समझ वहा को ने हैं और यहि बीची निर्मालन के म काने तो क्या प्रियम्बर साहेव निर्माल हो कर का ने हैं बीचियों पर साहाय हो बीचे प्रीयाद साहेव पर साहाय न होने यह व्हिस सर का नाग्य हैं है। १५६॥

र्श-कोर कटकी बढ़ी बीच वारों कारने के "सावा पालन करो करनाड़ कोर रहान की सिवन इसके कटो में नम जब कार करनी होत्र ने दाकित बसने म्याद दिया दाने मुख्ये बसनी साकि न दोनें करर रोमन बाजी के मुर्पा बीच बीनियों से बोगकची उनके के उन्हें अपना करने बनसे दानित कीर

A\*\*\*\* \*\*\*

रे भावा ग्यदा की कीमई ह मही है अपर नवी के कुछ लंगी बीच चरन के म नहीं है महरमद साप किसी मदी का ह क्योर प्रमास की स्त्री हैमानवाली जो देवे विना मिहर के जान अपनी धारते सबी के ।। दीन देवे मू सिराकी चाहे इनमें से कार जयह देवे तर्फ व्यवती जिसकी बाहे नहीं पाय उत्तर तेरे ॥ ऐ बीगी ! जो हैंगान लाये हो यत प्रवेश करी घरों में चैगम्बर के ॥ मैं० २ । सि० २२ । सु० ३३ । खा० ३७ । 121401501551551

समीता क-यह बढ़े अन्याय की बात है कि स्त्री घर में होड़ के समान रहे और प्रदय स्वलं रहें, क्या कियों का चिस ग्रह बायु, ग्रह देश में अमण करना, खिए के अनेक श्वार्य देशना नहीं खाहता रोगा र देशी प्राप्ताध से मसलमानों के सबके विशेषकर संयनानी और विषयी होते हैं कालाह कीर रसन की यह अविदार कादा है वा भिन्न र विदार में यदि यक है तो होगों की आजा पातन करो कहना अपूर्व है और जो मिस रे विरुद्ध है तो वक सची और दूसरी भूठी । एक खुश इसरा शेनात हो कायगा। और शरीक भी होता । बाह हतान का न्युरा और पैयायर तथा हतान को ! जिसे इसरे का मतलब नष्ट कार कायना मतलब सिद्ध करना इष्ट हो पेसी लीका कावश्य रचता है, इससे यह भी मिन हका कि सहस्मह साहेय बड़े विषयों ये यदि न होते तो ( होशकक ) बेटे की स्मी को जो पत्र की स्मी थी अपनी श्री क्यों कर लेते ? क्योर किर येसी कार्ते करनेवाले का खुश भी पदावाती बना और अस्वाय को मात्र हरराया । सत्तरपों में जो जंगको भी होगा यह भी वेटे की खी को खोहता है और यह कितनी बही क्रम्याय की यात है कि नकी को विषयासिक की सीला करने में कुछ भी अटकाय नहीं होता परि नहीं किसी का वाप न या तो ज़ैद (सेपालक ) बेटा किसका था ! और क्यों लिखा ? यह उसी मतलय की दान है कि जिससे वेटे की की की भी घर में जातने से पेवान्तर साहेप न वर्ष अन्य से क्योंकर बसे होंगे हैं येली चतुराई से भी बुरी वात में निन्दा होना कभी नहीं छठ सकता, क्या को पराई की भी नपी से मसब होकर निकाह करना खाहे तो भी इसाल है है और यह महा अवसे की वात है कि नदी तो जिल छरी को चाहे छोड़ देवे कीर मुहम्मद साहेव की छी लोग यदि पैकायर अपराधी भी हो तो कभी न होड सबे ! बैसे प्राप्तर के घरों में बाग्य कोई स्वभिवार दृष्टि से प्रवेश न करें तो पसे प्राप्तर साहेद सी किसी के घर में प्रवेश न करें क्या नहीं जिस किसी के घर में चाहें निरशह प्रवेश करें भीर मानगीय भी रहें ! भला कीन वेसा इदय का सम्भा है कि जो इस कुरान को ईसरहान भीर मुहत्माड आहेर को प्राथर और करानील ईश्वह को परमेश्वर मान सके । यह बासर्य की बान है कि देस यकि-जादन का प्रथम कार शुराराज्य के को कार्रशनिवासी कारि मनुष्यों ने मान निया ! व १२० व इन्य कमेरियद बार्तों से युक्त इस मत को कार्रशनिवासी कारि मनुष्यों ने मान निया ! व १२० व १२स-नहीं योग्य वास्ते तुष्कारे यह कि दुःख दो रस्त की यह कि निकाह करो योधियों

दसको को पीत उसके बामी निष्मय यह है समीय अल्लाह के बढ़ा वाप ॥ निश्मय जो लोग कि तु:ए हैंने इसका का वालु उसक कमा ानमव यह द समाय मलनाह क वहर पाप ॥ रामध्य मा क्षाप कि तुस्प हैने हैं भरनाह को स्रोट रस्त उसके को जानस की है उसको सहनाह ने ह स्रोट वे स्रोप कि तुस्प हेने हैं सुसस्रमानों को स्रोट गुसन्नमान स्रोरतों को विना इसके बुरा किया है उन्होंने बस तिवार उहाया उन्होंने शुस्तवमाना को कार मुसलमान कारता का गणा नवान जुन। १००वा सु उन्हान वस तिवाय प्रशास करहीने घोडतान क्रयोत् भूत कीर प्रायश्च वाद इ लावन मारे यहाँ वादे आवें पकड़े आवें प्रनत किये आवें रहु मारा आता ॥ ये रह दूसरे दे इनको दिख्य क्ष्मांव से कीर लानत से यही लावत पर ॥ मं० १ । मारा आता ॥ ये रह दूसरे दे इनको दिख्य क्षमांव से कीर लानत से यही लावत पर ॥ सि दर । सु वह । आ रह । १७ । १० । १० । हर । इन ह

स् इर ! आप दर ना नुस् अपनी लुझाँ को धर्म के साथ दिखता रहा है । जैसे रस्त को समीलक-वाह क्या नुस् अपनी लुझाँ को धर्म के साथ दिखता रहा है। जैसे रस्त को समीलक - बाद क्या गुरूर भगना १,300 मन अन कराय (इसका दहा है। उसे रहात की इस देने का निर्मेश करना तो डीक है बारजू हुतरे को हुत्व हैने में रहात को भी रोकना योग्य था सी इस देने का निर्मेश करना तो डीक है बारजू हुतरे से हुत्वी हो जाता है। यदि येसा है तो यह रंपर ही क्यों न रोका ! क्या किसी के इन्त देने से जहनाह भी हुत्वी हो जाता है। यदि येसा है तो यह रंपर ही क्यों न रोक्षा है क्या किसा के उत्तर पर का अध्यक्ष का अध्यक्ष है। क्यार है व्यार यसा है तो यह हैआर ही विही से सकता। क्या करहताई और रहात की हुएक हैने का विषेध करने से यह वहीं सिस्स होता कि

बालताइ स्रोर रस्त जिसकी चाहें दुःच देवें ! सन्य सयको दुःच देना वाहिये ! जैसा भुसलमानों स्रोर मुसनमानों की स्त्रियों को दुःश देना बुरा है तो इनसे कम्य मनुष्यों को दुःश देना भी अवदय युरा है।। को ऐसा न माने तो उसकी यह बात भी पदापात की है, बाह बदर मचाने वाले छुदा और नवी जैसे ये निर्देयी संसार में हैं येसे भीर वहन थोड़े होंगे जैसा यह कि भ्रम्य लोग अहां पाये जायें मारे आयें पकड़े जावें लिया है पेसी ही मुसलमानों पर कोई आहा देवे तो मुसलमानों को यह बात बुरी लगेगी या नहीं? पाइ क्या दिसक पेपस्पर भादि हैं कि जो परमेखर से वार्थना करके बचने से इसरी की दुगुन दुःव देने के लिये प्रार्थना करना लिखा है यह भी पद्मपात मनतविसन्तुपन और महा अधर्म की बात है इससे अवतक भी मुसलमान लोगों में से बहुत से शठ लोग पेसा ही कर्म करने में नहीं उरते यह ठीक है कि शिक्षा के विना मनुष्य पशु के समान रहता है ॥ १२=॥

१२६-- और चल्लाइ वह पुरुष है कि भेजना है हवाओं को बस बठाती हैं वादनों की बस हांक लेते हैं तर्फ़ शहर मुद्दों की यस जीवित किया हमने साथ उसके पृथियी को पीछे मृत्यू उसकी के इसी प्रकार प्रवरों में से निकलना है।। जिसने उतारा बीच घर सदा रहने के दवा अपनी से नहीं लगती हमकी बीच उसके महत्त और नहीं लगती बीच उसके मांदगी |। मं० ४ 1 सि० २२ 1 सु० ३४ । आ० ६ । ३४ ॥

समीक्क-वाह क्या फ़िलासफ़ी खुदा की है ! भेजता है वायु की वह उठाता फिरता है बहुतीं को और खुदा उससे मुदाँ को जिलाता फिरता है यह बात ईसार सम्यन्धी कमी नहीं हो सकती, क्योंकि ईश्यर का काम निरन्तर एकसा होता रहता है जो घर होंगे वे विना बनावट के नहीं हो सकते और जो पनायट का है यह सदा नहीं रह सकता जिसके शरीर है वह परिश्रम के विना उसी होता और शरीर थाता रोगो हुए विना कभी नहीं बचता जो एक स्त्री से समागम करता है वह विना रोग के नहीं बचता तो जो बहुत खियों से विषयमीग करता है उसकी क्या ही दुईशा होती होगी ? इसलिये मुसतमानी का

रहना बहिश्त में भी सुबदायक सदा नहीं हो सकता ॥ १२६ ॥ १३०-इसम है क़रान हड़ की ॥ निश्चय त् भेते हुओं से है ॥ उस पर मार्ग सीधे के ॥ इतारा

दे पालिय ह्यावान् ने ॥ मं० ४ । सि० २३ । स्० ३६ । आ० २ । ३ । ४ । ४ ॥

समीक्षक—अय देशिये वह क्रुरान खुदा का बताया होता तो वह इसकी सीगन्ध क्यों बाता ! यदि नयी खुदा का भेजा होता तो (लेपालक ) येटे की स्त्री पर मोहित क्यों होता । यह कपनमात्र है कि क़रान के माननेवाले सीधे मार्ग पर हैं, क्योंकि सीधा मार्ग वही होता है जिसमें सत्य मानना, सन्य योजना, सत्य करना, एक्षपात रहित न्याय धर्म का आवरण करना आदि है और इससे विपरीत का स्वारा करना सी न करान में न मुसलमानों में श्रीर न इनके खदा में पेसा स्वमाय है यदि सब पर प्रवस पैरामार मुद्दमाद साहेब होते तो सपसे अधिक विद्यापान् और शुप्रगुण्युक क्यों न होते ! इसिंबवे जैसी कंत्रहों अपने येरों को खट्टा नहीं बठलाती वैसी यह बात भी है ॥ १३० ॥

१३१-- और फू का जावेगा बीच सूर के यस नागड़ां यह क्रवरों में से मालिक अपने की दौड़ेंगे। भीर गयाही देंगे पांच उनके साथ उस वस्तु के कमाते थे ॥ सिवाय इसके नहीं कि भागा उसकी जब बाह उत्पन्न करना किसी वस्तु का यह कि कहता वास्ते उनके कि हो जा बस हो आता है। प्रं० ४। सि॰ २३ । सु० ३६ । छा० ४१ । ६४ । ⊏२ ॥

समीलक--अब सुनियं ऊटपटांग बातें पग कभी गयाही दे सकते हैं ! स्पता के सियाय उस समय कीन था किसकी आडा दी ! किसने सुना ! और कीन वन गया । यदि न थी तो बात भूठी ह्मीर जो थी तो वह बात जो सिवाय खुदा के कुछ चीज़ नहीं थी छोर खुदा ने सब िया सह भेदी ॥ १३१ ॥

्रे२--- किराया जावेगा बसके उत्पर विवासा शराब शुद्ध का ॥ सर्वेद मज़ा देने वाली वाले की वालों के ॥ ससीय उनके देती होती कीचे वाले रकने लालियों सुन्दर वांकों वालियां। मानों के वे व्यवेद हैं शियाये हुए। एक या कहा मानी मंत्रीय कि कोच कावाय जात निकाय वेशवारों के था। वाल कि शुक्त दी हमने उसको कोर लोगों उसके को सब को। प्रस्त्र पक बुद्धिया पीट्रे रहने यालों में दें॥ किर मार्ग हमने कोरी को। ॥ संदर्भ सिल प्रश्न शुक्त का अध्या प्रद्रा क्ष्मा प्रधा प्रदा १३३। १३४। १३४। १३४। समीयक-चर्मों वा बां जो समझाना कोच श्राय को वा ब्यवाल के एपर पक्त कर वर्षों में

ती महियां की महियां बहती है । इतना अव्हा है कि यहां ही किसी मकार मय पीना सुझाग परस्तु वर्ष में बहते कहां उनसे दे वही कारा कि स्था में में बहते कारा कि हिया के स्था है किसी का पितर नहीं इरता होगा ! और बहे ने रोग मों होने होंगे ! विद द्यारे वाले होंगे होंगे तो अवद्य मरित भीर कहां हरता होगा ! और बहे ने रोग को प्रवाद मरित भीर कि होंगे हैं है। यह एते को पैरान्य सामते हों सो में में मां अवद्य मरित भीर के स्था कि होंगे होंगे के स्थान महित होंगे हैंगे होंगे हैंगे होंगे होंगे होंगे हैंगे हैंगे हैंगे होंगे हैंगे हैंगे होंगे होंगे होंगे हैंगे हैंगे हैंगे होंगे हैंगे हैंगे हैंगे हैंगे हैंगे होंगे हैंगे हैंगे हैंगे हैंगे हैंगे होंगे हैंगे ह

१३६---विह्नित हैं सन्ता वहने की लुले हुए हैं दर उनके वारंगे उनके तो निर्माण किये हुए वीन दनके तोना किया की वारंग हुए वीन उनके तोना किया की वारंग हुए वीन उनके तोना किया की वारंग हुए वीन उनके तोना किया की वारंग हुए वीन के अपने की वारंग हुए की वीन उनके वारंग किया की वारंग वारंग की वारंग वारंग वारंग की वारंग वारंग वारंग वारंग की वारंग वारंग

का खुदा दो हाथ वाला मनुष्य था इसलिये वह व्यापक वा सर्वशक्तिमान कमी नहीं हो सकता और शैतान ने सत्य कहा कि में आद्म से उत्तम हैं इस पर ग्युता ने गुस्सा क्यों किया ? क्या बासमान ही में खुदा का घर है पृथियी में नहीं है तो काचे की खुदा का घर प्रधम क्यों लिखा? मला परमेश्वर अपने में से या सुष्टि में से अलग कैसे निकाल सकता है ? और यह सुष्टि सब परमेश्वर की है इसके थिदित हुआ कि क़ुरान का खुदा बहियत का ज़िम्मेदार था खुदा ने उसकी लानत थिकार दिया और कींद्र फर लिया और शैतान ने कहा कि हे मालिक ! मुझ को क्यामत तक छोड़ दे खुदा ने खुशानद से क्रयामत के दिन तक छोड़ दिया जब शीतान छूटा तो खुदा से कहता है कि अप में स्व बहकाऊंगा श्रीर राश्य मचाऊंगा तब खुदा ने कहा कि जितने की तू पहकावेगा में उनकी दोज़छ में हाल हुंगा और तुमको भी। अब सज्जन लोगो ! विचारिये कि रीतान को बहकानेवाला खुदा है या आपसे यह यहका ? यदि खुरा ने यहकाया तो यह श्रीतान का श्रीतान ठहरा यदि श्रीतान स्वयं बहका तो श्रम्य जीव भी स्वयं पहकेंगे रीतान की ज़रूरत नहीं और जिससे इस रीतान वागी की खुरा ने खुना हो?

दगह देवे तो असके अन्याय का कुछ भी पारावार नहीं ॥ १३३ ॥ १३४ — ब्रह्माइ ज्ञामा करता है पाप सारे निश्चय यह 🖥 जमा करने थाला दयाल ॥ स्रोर पृथियी सारी सूडी में है उसकी दिन क्रयामत के और आसमान क्येटे हुए हैं योच दहिने हाथ उसके के ॥ और चमक जानेगो पृथियी लाथ प्रकाश मालिक अपने के और रक्ते आवेंगे कमीपत्र और लाया आवेगा पेप-∓वरों को और गवाहों को और फैसल किया जावेगा।। मं०६। सि० २४। स्० ३६। झा० ४३। ६७। ६६॥

दिया इससे विदित हुआ कि यह भी शैतान का शरीक अधर्म कराने में हुमा यदि स्वयं घोरी कराके

समीक्षक-यदि समप्र पापों को खुदा क्या करता है तो जानो सब संसार को पापी बनावा है और दयाहीन है, क्योंकि एक दुए पर दया और समा करने से यह मधिक दुएता करेगा और अन्य पहुत धर्मारमाओं की दुःख पहुंचावेगा यदि किञ्चित् भी अपराध समा किया जावे तो अपराध ही अपराध जगत् में छा आये। प्या परमेश्वर अग्नियत् पकाशयाला है ? और कर्मपत्र कहां जमा रहते हैं। और कीत लिखा है। यदि पैगम्मरों और गशहों के भरोसे खुदा न्याप करता है ती यह अस र्वत और असमर्थ दे, यदि यह अम्याय नहीं करता स्याय ही करता है तो कमों के अनुसार करता होगा वे कर्म पूर्वापर वर्त्तमान अन्मों के हो सकते हैं तो फिर द्यमा करना, दिलों पर ताला लगाना क्योर शिक्षा न करना, शीतान से बहकवाना, बौरासवर्ष रखना केवल अन्याय है ॥ १३४ ॥ १६५-वतारना किताय का अलाह गालिय जाननेवाले की और से है।। समा करनेवाला वार्षे

का स्वीकार करनेवाला तीयाः का ॥ मं० ६ । सि० २४ । स० ४० । ग्रा० २ । ३ ॥

समीदार-यह यात इसलिये है कि भोले लोग बाझाह के गाम से इस पुस्तक की मान तेवें कि जिसमें घोड़ासा साथ छोड़ असाथ भरा है और वह साथ भी असाथ के साथ मिलकर विगः. कासा है इसिलये हुरान और हुरान का खुदा और इसकी माननेवाले पाप बढ़ानेहारे और पाप करने कराने वाले हैं ॥ पर्वोकि पाप का दामा करना अत्यन्त अधर्म 🎖 किन्तु इसी से मसलमान लोग वार स्रोर उपद्रय करने में कम खरते हैं ॥ १३४ ॥

१३६-यस नियत किया उसकी सात आसमान बीच दो दिन के और बाल दिया इमने बीच इसके बाम इसका ॥ यहां तक कि जब जावेंगे उसके पास साची देंगे अपर इनके बान उनके बीर कांस दमकी और समन्दे उनके उनके क्याँ से ॥ और कहेंगे वास्त समन्दे अपने के क्यों नाली ही गुम्ने उत्पर हमारे कहेंगे कि बुलावा है हमकी बाहाह ने जिसने बुलावा हर बश्न की ॥ बादाव जिलाने वाला र मुद्दी को ॥ मं० ६। सि० २४। स्व० ४१। आ० १२। २०। २१। ३६॥

समीसक-वाइडी बाद मुसलमानो ! तुम्हारा स्वृश जिसको तुम सर्वशक्तिमान मानत हो तो ह सात कासमानों की दी दिन में बना सका " वस्तुन को सर्वशक्तिमान दिवह सामसात्र में सब को न सकता है। मला कान, सांब सीर जमहें को ईम्बर ने जब बनाया है वे साक्षी कैस है सकता? प्दि सासी दिलावें तो उसने प्रथम जह क्यों बनाये ? खोर खपना पूर्वावर नियम्बिरूट क्यों किया ? एक इससे भी बढ़कर मिथ्या बात वह है कि जब जीवों पर साझी ही तब से शीय अपने र समहें से हुदने बगे कि तुने हमार पर साक्षी क्यों दी ? लसहा बोलंगा कि ग्वहा ने दिलाई मैं क्या करू. भना यह कात कभी हो सकती हैं। जैसे कोई कहे कि दन्ध्या के पुत्र का मूल मैंने देखा यदि पत्र है तो सम्भा हों। जो बन्धा है तो उसके पुत्र ही होना असम्बय है, इसी प्रकार की यह भी मिथ्या बात है। पृष्टि वेद मुद्दों को जिलाता है नो प्रथम भारा ही क्यों ! क्या काप भी मुद्दा हो सकता है या नहीं यदि नहीं ही सकता तो मुद्देवन को तुरा क्यो समझता है ? क्योर क्यायन का रात तक सुनक जीय किस मुस हैंगाम के शर में रहेंगे ! कीर न्यूका ने विना अपराध क्यों दीरास्तुदर रक्का ! शीम न्याय क्यों न किए। रेसी २ बातों से ईश्वरता में बड़ा समका है ॥ १३६ ॥

१३७ -बास्ते उसके कुन्नियां हैं धासमानों को स्त्रीर पृथियी को सोलता है ओजन जिसक बास्त बाहता है और तम करता है।। अपका करता है जो कुछ चाहना है और देन है जिसको सार्ट में ग्रा घोर देता है जिसको खाहे बेटे ॥ या मिला देना है उनको बेटे और बेटिया धोर कर नेना है जिसका चाहे बांसा ।। और नहीं है शक्ति किसी कादमां को कि बात कर बस्त्व करनाह परन्त जी में बानाने कर कर पीछे परदे के लेवा भेते फ्रारिशते पंचाम लाने वाला।। मा ६। सि० २४। सुक ४८। छाव १२१ वर्ग १४० वर्ग

सभीक्षक—ग्युरा के पास कुंकियों का अव्हार अरा होगा। फ्योंकि सब ठिवाने र नाम लाकर होते होंगे ! यह लड़कावन की बात है, क्या किसको बाहता है उसका विना पूरण म में क पेन्यप देता है है और संग कारता है है यदि येला है तो वह बड़ा प्रत्यायकारी है। अब ऐतिय तुरात बनाने बाते की चतराई कि किससे खीजन भी मोहित होके रहेंसे यदि जो कुछ साहमा है अगाध बाना है म इसरे एका की भी करवल कर सकता है या नहीं है यदि नहीं कर सकता ता सवतांत्रमा पर पर महक गई, प्रका मनुष्यों की तो जिसकी गाहे केंद्र बेटिया ग्युश देश है परम्य मृश्या महस् गुड़ा माहि जिनके यहत मेटा मेटियां होती हैं कीन देता है ' सीर त्यां पुरव क स्वायव विका करा सह देवा है किसी की अपनी इक्ष्या से बांग्र रक के दू क बना दना है "बाद बना लगा नगरवा है कि स्वस् सामने कोई बात ही नहीं कर सकता ? परन्तु उसने पहिले कहा है कि पादा हाल व दान कर सकता धिया प्रदिश्ते स्त्रोग लहा से बान करने हैं अथवा विवृत्त्वा आ वसा बान है ना व fe बन करें। १८३६० राय प्रापता मनसब करने होंगे ! यदि कोई कहे ल्युश सर्वत्न सवध्यापक हैं मां वरव मा पान करत संयया द्वाक के मुख्य ताहर मंता के आमना लिखना व्यर्व है और जो वसा है त' वह लुराह वह'ार त कीर कालाक प्रतस्य होगा. इसलिये यह हुनाम है अवस्त कभी नहीं हो सबना । १६५

क्ष इस बायन के मान्य ' तह मोबदुसैनी" में विका है कि मुद्दम्मद सादेव हा रश्री में व की हुए। वी भाषात मुनी : युक्त पुरद्दा ज़री का वा बुमारा चेत मोतियों का कौर हातो वरही के बीच में सक्त वर्ष चक्र के बीच आते. नवाति सुनाति पुरू को है। का जियाति के यह साहत है का बादे की कोड काय करवेकाशी की है इस कोनी के हो यह हिंदियान सोग दस बाद की दिवारी कि यह साहत है का बादे की कोड काय करवेकाशी की है इस कोनी के हो विषद ही की दुरिया कर बाकी। कहा वेद तथा वस्तिवस्ति साहभंधी में मतिकारित दाद सरमान्या कीर कहाँ हुए। हिंदे की कोट बात करनेवाबा सुद्दा ! साथ तो वह है कि बादव के करिशाय क्षोग के स्थान बाप क्षाने कियते कर से ? «

१२:- कीर क्षत्र काया ईसा साथ प्रमाण प्रत्यक्ष के ॥ मं॰ ६ । सि॰ २४ । स॰ ४३ । ४१० ६३ समीचक-यदि ईसा भी भेज हुआ खुश का है तो उसके उपरेश में विदय हुरान सुरा क्यों बनाया है और क्रुरान से विकद्ध अञ्चील है, इसलिये ये किलाने ईश्वरकृत नहीं हैं ॥ १३=॥

१३६-पकड़ो उसको इस घसीटो उसको बीचों बीच दोजल के " इसी प्रकार रहेंगे में म्याह देगे दनको साथ गोरियों ऋड्छी कांश वालियों के ॥ ग्रं० ६ । सि॰ २४ । सु॰ ४४ । का॰ ४३ । ४४

समीक्षक-बाह क्या खुदा न्यायकारी होकर प्राणियों को पक्षताता और यसीटवाता है। मुसलमानों का खुरा ही पेसा है तो उसके उपासक मुसलमान अनाय निर्वतों की पहड़े बसीटें है इसमें क्या बाइनमें है ! और वह संसारी मनुष्यों के समान विवाद भी कराता है आने कि मसलमानों क पुरोहित ही है ॥ १३६॥

१४०--- दस जय तुम मिलो उन लोगों से कि काफ़िर दुप दस मारो गर्दन उनकी पड़ां तक 🖡 क्षद सूर कर दी अनकी बस दढ़ करो केंद्र करना ।। श्रीर बहुत बस्तियां हैं कि वे बहुत कड़िन वीं ग्र<sup>क</sup> में बली तेरी से जिससे निकाल दिया तुमको मारा इमने उसको यस व कोई हुआ सहार देरेवाह बनका ।। हारीफ्र बस बहिरत की कि प्रतिका किये गये हैं परहेज़गार बीच उसके नहरें हैं विन रिमा पानी की कीर नहरें हैं हुछ की कि नहीं बदला मज़ा उनका और नहरें हैं शहाप की मज़ा देशा बारने पीनेवाली के कौर शहद साफ किये गये की और बारने बनके बीच बसके मेंबे हैं प्रत्येक प्रकारने दान प्राप्तिद्ध करेंद्र की ११ ग्रं॰ ६ । सि॰ २६ । स॰ ४७ । चा॰ ४ । १३ । १४ ॥

समीचित्र--इसीसे यह क्रुरान, गुन्त और ग्रुसन्तमान चन्तर मचाने, सत्र को पु:च देते क्रीत चारना मनत्त्र साधनेपाते व्यादीन हैं, जैसा यहां जिला है येसा ही बुसरा कोई बुसरे ता वाला श्रमस्यारी पर चरे तो मुसस्रमानों को बैगा ही नृत्य, तीला कि स्रम्य का देते हैं, हो बातहीं भीरण्य बड़ा यसपारी दे कि जिन्हीने मुद्रमन् सादेश को निकाल दिशा उनको ल्यु ने मारा, मता जिनने गुर क्यां, बुक्त, मय और ग्रहद की नहीं हैं वह संमाद से अधिक हो सक्षता है है और बुध की नहीं की हो राजनी हैं । क्योंकि बह थोड़े समय में बिगड़ आना है इसीलिये तुविमान् कीम हरान के मन की नहीं gran k tee is

१०१-अप कि दिकाई अभिनी पृथियी दिकाये जाने कर ॥ और बहाद आर्थेने पढाई वि क्षत्रे कर !! वस हो जार्वेंग मुनग हुक है दे !! वस साहव ताहमी चोर वाते क्या है शाहव ताहिंगी चीर के म और बार्र कोन बाले कहा है वह कीर के 8 जार पक्क सीने के तारों से जुने शुर हैं है सकि क्षिये हुए हैं उत्पर अबेट कामने मामने हैं और किरी। क्षार उनके सब के सन्। बहनेवाले ॥ साथ आर्थ कोरी के कीर ब्राइनाची के ब्रीन ब्यानी के शराब साफ से ॥ नहीं माचा प्रशांव जारेंगे इससे ब्रीट म विरुक्त में सेने ह और मेर्न उस जिस्स ने कि प्रमन्त्र को ब भीर गीवन मानगर पश्चिमों के उस विस्थ से कि एसन्त करें इ क्षीर बारते उनके कीरते हैं सकती कांकी बाली व जानिन्त मोतियी दिशांत हुंकी की । कींच दियोंने की व निवाय हमने बगाय किया है कीरनी की यह प्रवार का प्रमाप्त कामा है। की किस है हमने उनको सुमानी हा लुहामानावित्रों बरायर क्रयान्या बावित्रों बहा मारीवाते ही दससे नहीं क्षेत्र इ.स. इ.स. करता है में साथ जिनने मारों के ह हो। यह सिंग 29 श्र कर र साम प्र र र र व 

क्यों एक - क्या रेडिय मुरूब बमारेवाले की बीला की सबा वृधियी मी दिवती ही रहीं 🧍 क्या सराय में दिवारी गरेशी दावन वस मिल बीमा है कि लगान बमाने बाजा वृध्यानी मी दिवा आशी

क। भना पहाड़ों को क्या प्रशिवन बढ़ा देगा है बढ़ि अनुने हो आपने की भी सूरम गरीरधारी रहेंगे तो किर वमका हुमरा अन्य करों है थाइजी जो रुपुरा हारीरधारी म होता तो बसके दाहिमी स्रोर स्रोट नों कोर केले नाहे दो सकते । जब वहां यलह सोने के तारों से चुते दुख हैं तो यहां सुनार भी यहां रहते होते कोट सहयज बाहते होते को दशको राधि में सीने भी नहीं देते होते, पया वे तकिये समाकर निकाम बहिरन में पैठे ही नहते हैं। या कुछ काम किया करते हैं। यदि बैठे ही रहते होंगे तो उनकी मह पनत म होने की ने दीनी होकर बोध मह भी जाते होने हैं और को नतम किया करते होने तो जैसे न्दिरन मज़रूरी यहाँ करने हैं वैसे ही वहां परिश्रम करके निर्वाह करते होते फिर यहां से वहां वहिरत है क्टिंच प्या है ? कुछ भी नहीं, यदि यहां लड़के सदा बहते हैं तो उनके मा बाप भी बहते होंगे और सिंद श्वार भी रहते होंगे तब तो बड़ा थारी कहर बसता होना फिर सलम्बादि के बहते से रोग भी क्ति में दोते होते. क्योंकि जब मेंदे कार्दने विकासों में पाकी पीवेंसे और व्यालों से मच पीवेंसे म उनका कर दरीता और न कोई विदक्ष बोलेगा व्येष्ट मेवा सावते और जानवरी तथा परित्यों के मांस भी लातेंने में करेका सकार के बाक, पत्ती जानवर वहां होंगे हत्या होगी और हाड जहां तहां विलो रहेंगे जीन िसाहतीं की दकार्त भी होती। बाद क्या कहना इनके बहिएन की प्रशासा कियह बारवांश से भी बहुकर कियी है !!! बीर जो यद जोस वी ला के उन्मन होते हैं इसलिये बच्छी २ क्रियां और नीडे भी परा विशय रहते थाहियें नहीं तो येसे नरीवाओं के छिर में चरमी खढ़ के प्रमण हो आवें। खड़ाय यहन की ट्यों के पेरने स्रोते के लिये विश्वीन वहे र चाहियें, जह स्वता कुमारियों को बहिशन में अग्या करना के मी जो बामारे खड़कों को भी जपम करता है मना कुमारियों का तो विवाह तो वहां से प्रामेशका किर गांवे में बनके साथ स्वडा में जिसा पर उन सड़ा रहनेवाले सबसी का भी किएही कमारियों के राध विदाह न किया तो क्या वे भी उन्हों उत्मेदवारों के साथ कुमारिवत दे दिये आयंगे ! इसकी पत्रका कह भी । तिथी यह खुदा में बड़ी भूच क्वी दुई है यदि बरावर अवस्था वाली सहागित क्यों पतियों को पाके बढ़िश्त में रहती हैं तो ठीक नहीं हुआ, क्योंकि दिव्यों से पुरुष का आयु या हारिमुना खाडिये यह तो मुलत्रमानों के बिहर को कथा है और नरकशते खिंहीर मर्यांत थोर के त्यादि पुरस दोजु क में पार्वी, इसम का वाना प्रायः भूजें का काम है सब्यों का नहीं पदि खुश ही हामप्त मता है को यह भी भूठ से बालग नहीं हो सकता ॥ १४१ ॥

१४२ — निश्चय कालाद सित्र राजना है उन लोगों को कि सब्दे हैं बीच सार्ग इसके के।। १०७ । सिन्द २८ । एक ६१ । काल्य स

समीलक---वाह ठीक है येकी र बार्ग का उपरेश करके विचार करव रेशकारियों को सब रे कहारे शतु बनाकर परकार दुन्त दिलाया और महादब का शतका चढ़ा करके सकते हैं तैना ने येन की कोई बुद्धिताद देशवर कारी केंद्र मान सकते जो जाति में विदोध बढ़ाये वही सबको दुन्तशण तिस है। 1921

१४२ — ऐ मार्ग क्यों इसार करना है वह बस्तु को कि इकाल किया है गुरा ने तेरे निष् गरना है तु सस्यम प्रीविशे कानी की को स्कार प्राथ करनेवाला व्यानु है। करने है मार्गक का को बह तुबसी दीन है हो, वह कि उसके तुमसे करते हुमसायन कोर रंगन यानियां कहिं। इस दे देश करने यालियां तीता करने वालियां निक करने वालियां रोहा रखने वालियां तुरन देशे इस दे देश करने यालियां तीता करने वालियां निक करने वालियां रोहा रखने वालियां तुरन देशे हुई और दिन देशों हुई 11 में के को दिल रहा इस कहें। आप है। सा

## कामहाराणां न भयं न सका।।।

को सामी मानुश्व हैं बनको कार्यमें से मार्य सा लाग्ना नहीं होगी और रनका लगा भी गृहार रार्श्व की निरारी और नेगानर के समाने का फीसाना करने में माने सरपक्ष समा है, जब पूरिमा लोग विसार में कि यह पुरान निवार ना रेसरहत है का दिसी आधिकार मानवादित्या का समान रार्श्व दिन्द है का जाए, को पूनारी मानवादी मानित है कि गृहस्म सावेद से उसादी भी है भी कारसक होरारी होगी क्ष्म वर लगा ने यह सावन बनार सर बसको धनकागा होगा कि यहि हा नि को ने कि गृहस्म कारित तुम्म मांच नी कारती वर्गक है कहा लगा है का बनावी विश्व देगा कि पुरान में न जिम्ही हो। जिल करणा को निकारणी मुलि है वह पिमार से सकता है कि ये नुगा ही। काम है वा कारी मार्गक होगी के, वेभी रे वाली में तीक निविद्ध है कि लुगा कीर्र नहीं बहना में देश के राप्त कार्यक कार्यक कार्यक माने हैं वनको हम कार शह पूर्वमान की नाई से मुस्ता सार्थ्य के देश के मार्श कर ने कारती कार्यक माने हैं वनको हम कार शह पूर्वमान की कार्यों के में

१८८ -- हे कर्य असहा कर कारियों कोर सुन समुक्तों से और सहती कर प्रधार वर्षे केंद्र अंदित केंद्र स्टूर स्टूर केंद्र

सर्गीन्द्र द नहीं को सुनवानों के लगा की बीचा सम्प्रस्य वार्यों से बदसे हैं. जिने नैगारें दोन सफरायों को इव्हानत है उसीची सुनवाग बाग उग्रंप कामे से सपूर्य रहने हैं. गासान समस्तायों का हम्मानि को जिससे ने बीग स्गाप काम बांच के सब में विचया से बी ते हैं। प्र

. १६४ - चार हारोगा कार्याम बन यह उम दिन स्थान होता ११ योच हरित होते होते हार दिस्सी क्रांचे के ब्रोज क्यांची इससे होता करें यह ६३४ कार्या के या दिस्स कर हात ११ उस दिस सामी हीते क्रांचे कुछ के दिस अनुस्ते कोई क्यांच्या दिसे हैं १ यस जो योचे दिस्स समा करीय करीय करीय इसके क्यांचे कहा बहुता को सुने क्यांच्या केरी की योचे हैं तिसा जाना करिया की मा समा क्लें हे का कहेगा दाल क दिया गया होता में कर्मपृत्र कावना भ ग्रें० छ । सि० २६ । सु० ६६ । सा०

स्तीहरू-चाह बना किलासकी कीर न्याय की बात है। मला बाकाछ भी बभी पट सकता है। े बिरह हैं। कब हुन्सन का ब्यूट कार्क दे वादे करार के लाग का बासमान कहा के सा पर की मान के बिरह हैं। कब हुन्सन का ब्यूट शारीरवारी होने में कुछ के दिल्ला में रहा, ब्योटिस तहन पर कीना मान कारों से देशका किया की ब्यूटा शारीरभार्थ होने में कुछ शर्वरम न बहा, क्यान तार में माना जाता कारों से देशका किया धुनिसाब के बुछ भी नहीं ही स्वकता ! भीर सामने वा पीछे भी माना जाता वृच्चित्र ही वा री सबना है, कब यह मार्थितान है सी सहर हो बनकता ! कार सामन वा वाह ना विचार ही वा री सबना है, कब यह मार्थितान है सी सबनेशी होने से सर्वम्न सर्वप्राप्तक, सर्वप्राप्तक, सर्वप्राप्तक, के वार राजना थे, जब यह मामतान है तो यजदेश हान वर स्तवन स्वतान के की बात के वार्र हो तकता भीर तब जीयों के सब कमी की कभी नहीं जान सकता, यह वहें जास्त्री की बात है परिवास क्षार राथ शीवा के त्रव क्षारी को कारी नहां जान लकता, यह पर पुणकामकों है दाइने हाथ से एक देना, क्षत्रवामा, कहिइन में श्रेकना कीर वारास्थाकों ने पार्य हाथ -ु क्रिकेट के दादमें हाथ के एक देना, क्ष्मवाना, बाहदूत के सकता आर पातानाता. के क्रिकेट को देशा नाक में भेजना कर्मण्ड बांच के न्याय करना, सलायह स्पवहार सर्वेड का ही निकता है हे कहापि नहीं, यह सम्ब सीला लहकायन नहीं है से देशर ह

!धर-चहते हैं प्रतिहते और कह तक उनकी वह आज़ाव होगा बीच उस दिन के कि है शिक्षण विश्व के हिंद्राशिशने और कह तस्ते उत्त्यकायह अज्ञाव कामा पान के स्वाप के स्वाप के स्वाप के स्वाप के स्व किस्ता विश्व विश्वास हजार वर्ष है जब कि विकासने हक्ष्यों में से बीड़ते हुए मानो कि यह मुत्ती के स्थानी की क्योर दोक्ते हैं में ग्रंड छ । हिंसर हो । अहर छठ । स्वाट छ । धरे स

ममीश्च -- पदि प्रवास हजार वर्षे दिन का परिमाण है तो प्रवास हजार वर्ष की रात्रि पर्यो भाएक व्याद प्रवास हज़ार वर्ष रहन का प्राथमण व भा प्रवास बना प्रवास बज़ार वर्षे वि विदे बननी वृत्री मही होते मही है से बनमा बहा दिन बाती मही हो सकता, ज्या प्रवास बज़ार वर्षे तक तिया प्रमाण प्रमाण महा हा ना वनना बन्ना प्रमण करना वस कर कर करना है है है वह वेसा है तो सब रोगी हो वह तिया मारिहने और कर्मवन बाले कहे वा वेडे कामवा जागते ही बहुवे हैं वह वेसा है तो सब रोगी हो कर पुत्र सर ही जापेंगे ॥ क्या जाकरों से निकास कर सुद्रा की क्याहरी की कोट दीहेंसे हैं उनके पास सम्बन्ध क्रांचरी है क्यों बार पर्देशोर है क्यों है क्यों है क्यों है कि प्रियारों की जो कि युव्यवस्था वा पापारमा है इतमें समय वेद सभी को प्रवरों में श्रीनेसुपूर्व हेद क्यों क्यार का जा का अपनात का नामार्थी के विकास के स्वाप्त की कार्या के कार्या में श्रीनेसुपूर्व हेद क्यों क्योर की कार्या है की कार्या में स्वीनेसुपूर्व हैद क्यों की स्वाप्त का कार्या में नीने में नीने नीने कार्या में नीने में नीन में नीने में नीन में नीने में नीन में नीने में नीने में नीने में नीने में नीने में नीने में नीन में नीने में नीने में नीन में नीने में नीने में नीने में नीने में नीन में विश्वतिया फ्रान्टिन निवासी के होंगे ! अथवा क्या काम करते होते ! अपने २ स्थानों में बैठे इंधर हेश्वर युवते, सीते, शाय तथाता देखते या येश काला करते होते, येसा काधेर किसी के राज्य में स हैं वात कार, गांच तथारा इचर का नर गांच सीन मानेगा है ॥ १४६ ॥ तिमा, पेसी २ वाती को सिकाय जङ्गकियों के कुमरा कीन मानेगा है ॥ १४६ ॥

रेप-निस्तय शारक किया तुसको कई प्रकार से व क्या वहीं देका तुसने कैसे प्रत्यक्ष किया क्तिह ने शात बासमानों की ऊपट तले ह और किया खाँद की बीच उसके वकायक और किया सूच्ये ी दीवक ॥ संव व । सिंव देरे । स्टूब यहे । ब्राव हंश । हेरे । हेरे ॥

समीक्षक---यांत्र जीवां को श्वा ने अवक किया है तो वे किय अमर कभी नहीं रह सकते है ार केरियम में सादा क्योंकर बहु सहेंगी है जो अपन्न होना है यह वस्तु सवस्व नए हो जाता है। सास-न को उत्पर तले चैसे बना सकता है? क्योंकि यह विशकार और विशु पदार्थ है, यदि इसरी कि का नाम साशाय दलते हो तो भी उसका बाकाय नाम रखता व्यथे है, यदि उत्पर तले सासमानी र का मान भाकार रक्त का में बाद सूर्य कभी नहीं रह सकते, जो बीच में रक्ता जाय तो एक े जाता है ता जन सक कराये न जीता है वृहारे से लेकर शह में खण्यकार रहना चाहिये, येसा मही बता इस्तिये यह बात सर्वेचा मिथ्या है ॥ १४७ ॥

१४:-- यह कि मशकिर बास्ते अश्याह के हैं वस मत पुकारी साथ अञ्चाह के किसी की ॥ 0 | Bo 21 | Ho 22 | Mile je 1 ---

११—"यन्ध" सिनिमित्तक ऋषाँत अविद्या निभित्त से हैं। जो २ पाप कमें ईश्वरिमिश्रोणस्ता अद्यानादि सब दुःश्व फल करने वाले हैं इसलिये यह "बन्ध" है कि जिसकी इच्छा नहीं और भोगना पहता है।।

'१२—"सुक्ति" त्रार्थात् सर्व दुःखाँ से छूटकर बन्धरहित सर्वव्याक ईश्वर श्रीर उसकी सृष्टि मैं स्वेच्छा से विवरना, निवत समय पर्यन्त मुक्ति के श्रानन्द को मोग के वृतः संसार में श्राता ॥

१२—"मुक्ति के साधन" ईखरोपासना अर्थात् योगाध्यास, धर्मानुष्ठान, ब्रह्मचर्य से विधा-माप्ति, भारत विद्वानों का संग, सत्यविद्या, सुविचार और पुरुवार्थ आदि हैं ब्र

१४—"इपरें" यह ट्वें कि जो धर्म ही से प्राप्त-किया जाय और जो इन्हमं से सिद्ध होता है उसको अनर्थ कहते हैं।

१५ - "काम" यह है कि जो धर्म और कर्य से प्राप्त किया जाय॥

१६--- ''वर्णाधम'' गुणु कर्मी की योग्यना से मानता हैं ॥

१७—"राजा" उसी को कहते हैं जो ग्रुध गुख, कमें, स्वसाव से प्रकाशमान, पद्यपातरिंहर न्यापधर्म की सेवा, प्रकाशों में पितृयत् यसें ओर उनको पुत्रवत् मान के उनकी उपित और सुख बड़ाने में सना पक्ष किया करे॥

१८—''प्रज्ञा' उसको कहते हैं कि जो पवित्र गुण, कर्स, स्वभाव को धारण करके पणणन रहित न्यायु धर्म के लेवन से राज्ञा और प्रज्ञा को उसति चाहती हुई राज्ञयिद्रोह रहित राज्ञा के साथ

पुत्रवत् वर्ते ॥

१६—को सदा विचार कर असत्य को छोड़ सत्य का प्रहुण कर बग्यायकारियों को दरावे कीर म्यायकारियों को बढ़ावे अपने आत्मा के समान सब का सुख बाहे सो "न्यायकारी" है उसको में मी डीक मानता हूँ ॥

२०-"देव" विद्यानों को ग्रीर अविद्वानों को "असुर" पापियों को "राक्तस" सनावारियों को

"पिद्याच" मानता हैं ॥

२१—उग्हों थिद्वानों, माता, पिता, श्रावाय्ये, स्रतिथि, श्यावकारी राजा स्नीर धर्माग्रा जन, पति मता की स्नीर स्त्रीमत पति का सरकार करका 'देवयुका'' कहाती है, इससे थिपरीत स्रदेवयुका, इनकी मृक्तियों को पूरुप स्नीर इतर पापाणादि अङ्ग्रूसियों को सर्वथा अयुज्य समक्षता है।।

मृत्या को पूर्व कार रात योगालाह जुन्मूचिया का स्वया करूव समाता है। २२—"शिक्षा" जिससे विद्या, सम्यता, धर्मात्मता, जितेन्द्रियतादि की बद्दती होवे झीर झिय-

चादि दोच सूटें उसकी शिक्षा कहते हैं ॥ २३—"दुराण" जो प्रकादि के बनाये येतरेयादि माह्यक दुस्तक हैं बनहीं को पुराक, हतिहास.

करूप, गांचा बीर माराग्रसी नाम से मानता हूँ जन्म मागवतादि को नहीं ॥ ४५—"तीर्य" क्षिसरी जुःवसागर से पार कार्र कि जो सत्यवापण, विद्या, सरसंग, वणारि

होसाम्यास, पुरुवार्य, विधादानादि शुस कमें हैं उन्हीं को शीर्ष सममता हैं इतर जलस्यलादि को नहीं ॥ ३४---''पुरुवार्य प्रारम्भ से बहु।" हसलिय हैं कि क्रिससे संचित प्रारम्भ प्रशत जिसके सुधाने

२४---"पुरुषार्थं प्रारभ्य से बड़ा" इसलिय है कि जिससे संचित प्रारभ्य वनते जिसके सुध्य से सब सधरते और जिसके विगड़ने से सब विगड़ते हैं इसी से जारम्य की कायेला पुरुषार्थं यड़ा है।।

६६—"म्रतुष्य" को सब से वचायोग्य स्वातमयत् सुख, बु:ख, हाति, साम में वर्तना घेडे. सम्बद्धा वर्तना दुरा सममना हैं।।

सम्यया बचना बुरा समस्या है ॥ २५—"संस्थार" इसकी कहते हैं कि जिससे शरीर, अन कीर शास्त्रा उचन होने यह निर्द

बार्दे प्रमाणनान स्रोलह प्रकार का है इसकी कर्लाम्य समस्ता हूं कीर बाह के प्रधास मृतक से लिये 🜃 भी न बराबर क्यांक्रिये 11

रू:--"यब" इसकी कहने हैं कि जिसमें विद्वार्गी का सत्कार बधायीग्य शिह्य अर्थात् रसायन है कि परार्ष विद्या बम्पते बचयोग और विद्यादि श्रुअगुणी का दान क्यांग्रहीजादि जिनले यायु, श्रुप्ति, अल, हेरेपि की पविश्वता करके शब जीवों को हुएन पटुँचाना है. उसकी उत्तम सममता हैं।

२१-- जैसे "बार्ष" क्षेष्ठ कीर "दृश्य" दुष्ट मनुष्यी की वहते हैं थसे दी मैं भी मानता है ।

रे॰--"श्वात्यांवर्ण" देश इस मृति का नाम इसलिये है कि इसमें श्वादि खाँदे से आयो लोग नाम परने हैं, परम्य दसकी अवधि उत्तर में द्वितालव, वृक्षिण में विन्तवायल, पश्चिम में सहक सीर पूर्व क्षिपुता नदी है, इस चारों के बीख में जिनना देश है उसकी "आव्याय चे" कहते और जो इसमें सदा

विते हैं बनको भी भाव कहते हैं ॥ रे!--जो माहोपाह वेदविद्याओं का अध्यापक सत्याचार का ग्रह्म और मिन्याबार का त्याप

हराने वह "बाकाय" कहाना है ॥

रेर-"शिथ्य ' इसकी कहते हैं कि जो सस्य शिक्षा और विद्या को प्रवस्त करने योग्य, धर्मान्मा, वियापहरू की इच्छा छीर काखार्य का विय करनेवाला है ।।

रेर-"गुद" माना पिता स्रोट को सत्य की प्रष्ट्य करावे श्लीर स्रसत्य की सुवाने यह भी "तुर्म कहाना है ॥

१४--"पुरोहित" जो वजमान का दितकारी संस्थोपरेष्टा होने !!

हैर-- "उपाध्याय" जो वेदों का प्रकृति वा बांगी की प्रवृत्ता हो ॥

हैं --- "शिष्टाबार" को धर्माचरकपूर्वक ब्रह्मकर्व से विद्याग्रहण कर प्रत्यकादि ब्रमावाँ से सत्या-हर का निर्णय करने साथ का प्रदश् ससाय का परिश्वाय करना है वही शिराचार और जो इसकी हरता है यह शिष्ट कहाता है B

३३—प्रत्याचादि बाड "प्रमाली" की भी शनता है ॥

भारत प्रतिकारिकार काठ अमाया वास्पर प्राप्तकार का विशेष करके साथ का प्रदूष झानार भारत को परिव्रता थिया हम गाँव वर्राचाकी से साथाऽसाय का विशेष करके साथ का प्रदूष झानार

नाग करना बाग्रस्य ह ४०—"परोपकार" जिससे सह मनुष्यों के दुशकार दुःख हुटें, धोष्टाचार भीर सुख वहें आ का परिस्थात करता चाहिये हैं

के करने की परीपकार कहता है ।।

थर्-- स्वतन्त्रः 'परतन्त्र अन्य कर्षाः चारि कार करने से स्वतन्त्र है ह की स्वतन्त्रः से एरतन्त्र, ऐसे ही इंसर अपने सामाधार चारि कार करने से स्वतन्त्र है ह या स परतन्त्र, यस हा इस्टर अथन चायाचार ज्यान चाय चरन स स्वतन्त्र है। ४२--- सार्ग नाम सुरा विशेष भीत भीर उसकी सामग्री की प्राप्ति का है।

४२--"सारं" नाम सुरा वश्य आर कार कारण सामन का मास का है। ४३--"नरक" जो दुःव विशेष मोत सोर इसकी सामनी की मासि होना है।

धर्-"मरक" जो दुःच वराण्या कर मकट होना सी पूर्व, पर कौर मार्थ, भेद से तीनों प्रकार ४४-"क्रमा" जो शरीर शास्य कर मकट होना सी पूर्व, पर कौर मार्थ, भेद से तीनों प्रकार

का मानता 🕏 🛭 धर-ग्रादीर हैं संबोध का नाम " . वियोगमात्र को "मृत्यू" करने हैं ॥ .- ११—"दन्ध" सनिमित्तक अर्थात् अविद्या निमित्त से है। जो २ वाव कमें इंश्यरमिश्रोयक कदानादि सब हुन्छ कक्ष करने वाले हैं इसलिये यह "दन्ध" है कि जिसकी इच्छा गर्रो श्रं भोगना पहता है।।

१२--"मुक्ति" त्रर्घोत् सर्वे दुःस्रों से छूटकर बन्धरद्दित सर्वस्थापक ईश्वर और दसकी एडि

स्वेच्दा है विसरना, नियत समय पर्यन्त मुक्ति के बानन्द को मोग के दुनः संसार में भाग है

१३—"मुक्ति के साधन" ईशरोपासना भ्रयांत् योगाम्यास, धर्मानुष्ठात, ब्रह्मवर्ष से क्रि ब्रापि, भात विद्वार्ती का संग, सत्वविद्या, सुविद्यार ग्रीर पुरुवार्थ शादि हैं।

(४-- "बार्च" यह है कि जो धर्म ही से बात किया जाय और जो अधर्म से सिक्ष होता। इसको क्रमर्थ कहते हैं ॥

११ - "काम" यह दे कि जो धमें और क्रयें से प्राप्त किया जाय ॥

१६—'बर्गाधम" गुल कर्मों की योग्यना से मानता है ॥

१७—"राजा" उसी को कहने हैं जो शुभ गुण, कमें, साभार से प्रकाशमान, पचपाताहि न्यायधर्म की सेवा, प्रशामों में विश्ववत् वक्षें भीर उनकी पुत्रवत् मान के उनकी अप्रति और सुध बड़ारे में सरा प्रज दिया करे ॥

१८—''प्रजा' इसकी कहते हैं कि जो पवित्र सुत्त, कसे, स्वधाव की धारत करके वर्षाता रहित स्यापु धर्म के मेवन से राजा चीर यजा को उसति चाहती हुई राव्यवहीद रहित राजा के साथ

पुष्यम् बले ॥ १६-- जो राहा विचार कर कासम्य को छोड़ साथ का शहल कर काग्यायकारियों को इटारे और स्पादकारियों को बढ़ाई अपने काम्मा के समान शव का सुरा खाड़े तो "स्पायकारी" है जाकी है भी

हीक प्राथमा है अ ६०--"रेड" दिश्रामी को मौर सविश्रामी को "सहुर" वाधियों को "राश्रम" समामारियों को

"विशास" हासना है।। <sup>३१</sup>— इन्ह्री विकाली, माता, विना, कावाध्ये, सतिथि, स्वावसारी राज्ञा सीर सर्मात्मा जन, पनि मना खी कीर हरियन पनि का अम्बाद कृतका "देवनुका" बाहाती है, इक्को विन्तीन बारेवनुका, इनकी

मृतियों को पाय और इतर वाकामादि अद्वासियी को सर्वचा अपूत्र्य समस्ता है॥ ६६—"शिक्त" जिलमे दिया, सञ्चना, अर्थाणना, जिलेन्द्रियनादि की दलनी होये और वर्षि

क्षा के बार के अन्य किया कर है है।

२३ - "९४म्म" को ब्रह्मण्डि के बनाये मैनांगादि ब्राह्मण स्थन हैं अवहीं को सुराण, दनिशा

कार कारा कीर कारामंत्री नाम के मामता है काना सारावतानि की सरी ॥ 

क्षाना का म प्रवाद , विकाशकारि मुख कर्म है उन्हीं की नीवें शहसता है इनर अवश्यकारि की नहीं है रूर-"परपार्व प्रयाच्य के बहुर" हमीजार है कि बिमांत वीचित्र प्राप्त बन्ने क्रिसंडे क्रावाने

से सर समारत कार मिलके बिराइने के सब जितन ने हैं बनी से बाताल की बांग्ला बहारा बना है।

क्षत्रपा कर्यस कर सम्बद्धा है है

२०- (इंड्यार" इत्या बद्धे हैं कि किस्ते श्रात अब बीर बाग्या क्षात्र हुने बद कि

बाँद इमग्रामान्त सोलद प्रकार का है इसको कर्चेच्य समम्भवा ई स्रोर दाद के प्रधान सृतक के लिये

किरता खाइय ।। २८—"वड" उसकी कहते हैं कि जिसमें बिद्धानों का साकार यथायोग्य ग्रिस्ट कर्मात् रसायम वि वसका कहत है का काल का हा हा विश्व के हित ब्राह्म ब्राह्म के हित वहार्षिया उससे क्योग कीर विद्यादि ग्राह्मण का हान कांग्रहोत्राहि कितसे यापु शिर कह मेनिंद्र की पवित्रता करके सब जीवों को सुक्ष पहुँखाना है, उसको उत्तम समस्रता है।

र्र - जैसे "झार्य" श्रेष्ठ श्रीर "दस्य" दुए मनुष्यों को कहते हैं वसे ही मैं मी मानना है।

६०- "आव्यविष् "देश इस भूमि का नाम इसलिये हैं कि इसमें ब्यादि एपि में बार्य लोग

रण आव्यायच द्या इस शूल का वात है कि है कि में विश्वास्त्र प्रिय में विश्वास्त्र प्रदेश में बारक और पूर्व े कहरत है। एक्ट्रों इसका अधाय उपट न वहनात्तक पांचे करता है। किया पांचे के भटक आर पूर्व कहुरा नदी है। इन चारों के बीच में जिनना देश है उसकी "झाव्यांवर्त" कहते. और जो इनमें सह पने हैं इनको भी भार्य कहते हैं।।

ा जान जान करा । ११—जो साहोपाह वेदविद्याकों का ऋथ्यापन सत्याचार का घडन कीर मिन्नाकार का स्थाप हराहे वह "झाखायें" कहाता है।।

्र नाथाय कहाना इ. । <sup>33—</sup>"शिष्य" इसको कहते हैं कि को सत्य शिष्ठाकीर विदासको शहस करने शोग्य, धर्मोका,

च्यामहत्त्व की इरुष्टा क्रीर आखार्य का जिय कर नेपाला है ॥ र भारत कार आयाज का नाम का जाता का जाता करता के सीर कालाय की पुरुष्टे कहाती. वैरेल्प माता पिता कीर जो साम्य की जहल कराडे सीर कालाय की पुरुष्टे कहाती. गुर" बहाता है ।।

१४-"परोदित" को यक्तान का हितकारी सायोपदेश होते ॥ ११-"वपारवाव" को वेडों का बकरेश का कंगी की पहाना हो ।

11-"शिद्याबार" जो धर्माचर खुर्पेक ब्रह्मचर्य हर क्याबहस्य वर प्राप्ताहि प्रवाहों हर सम्ब क्षण का निर्माय कार सराय का ग्रहण कासन्य का परिस्थान करना है यही शिएन्कार कीर को हमाने काता है यह शिए कहाता है।।

३३-मायासाहि साठ "प्रमावी" को भी मानना है ॥

रेट-"झाम" को वधार्यवन्ता, धर्मामा, सब के शुष्ट के लिये अवस वश्ता है क्ष्म के 

हैं !-- "परीक्षा" श्रीस प्रकार की है। इस में से प्रथम की रैन्बर बंधर तुम्म कहा क्षाना कुछ

वेर्विया, दूसरी प्रायद्वादि काठ प्रमाण, तीसरी व्यक्तिम, बीधी काली वर व्यवहार की वाक्षेत्र कर्ण कामा की पवित्रता विद्या हुन पांच परीक्षाओं से सम्बद्धान्तम्ब कर निर्मय कर का परित्याम बारता खाडिये ॥ ४० - "परोपनार" जिससे शर प्रमुखी के पुराबत दु अ हुई अंतन्त्रम कौर शृक्ष वर् कर

के बाने की परीपकार करना है ॥

प्रहे--- देवनाव अहिता है ।। प्रहे--- देवनाव अहिता है ।। की स्वयान्य से प्रतान्य पर्दान्य आपने साथानार आदि काम वन्ते दे स्वयन्त है र

¥६---"मरवा" जो पु:ख विशेष श्रोग क्रीर जसकी शामग्री की क्राफ क्रोक हैं र

पर--- गरनः का पुत्रक । वदान करन मान मान को वृद्ध वर क्रोप करने रूप के होता के के क्राप्त कर के क्राप्त के क्र

भी भाषता है श VX—शरीर के वर्रवीय का बात "अन्तर" कीर वियोगसन्त को "सुन्दू" करने हैं र

४६—"विवाह" जो निवमपूर्वक प्रसिद्धि में अपनी इच्छा करने पालिग्रहण करना स् "विवाह" कहाता है ॥ ४७—"नियोग" विवाह के पद्माल् पति के मरजाने आदि विवोग में अध्या नपुंसकता

४७--"नियोग" विवाद के पद्धात् पति के मरजाने आदि वियोग में खबरा नपुंसकता रिवर रोगों में स्त्री था आपरकाल में पुरुष स्थवर्ष वा अपने से उत्तम वर्णस्य स्त्री वा पुरुष केसा सन्तानोरपत्ति करना।।

४=-"स्तृति" मुणुकीर्त्तन धवण और हान होना इसका फल प्रीति आदि होते हैं ॥

४८—"प्रार्थना" अपने सामध्ये के उत्तरास्त ईश्वर के सम्बन्ध से जो विहान आदि मात हो ई उनके लिये ईखर से याचना करना और इसका फल निरिधमान कादि होता है ॥

४०—"वयासवा" जैले ईखर के गुस्त, कर्म, स्वभाव पवित्र हैं पैसे खपने करना ईश्वर के सर्वेष्यापक अपने को व्याप्य जानके ईखर के समीप इम और इमारे समीप ईश्वर हैं पेसा निधय वोगा ज्यास से सालाल् करना उपासना कहाती है, हसका कल बान की उक्षति आदि है ॥

४१.—"समुज्ञित्रश्चिम्तुनिवार्यनोपासना" जो गुण परवेश्वर में हैं उनसे युक बीर बीर महीं हैं उनसे पुष्क मानकर प्रशंसा करना सनुष्णिगृंख स्तुति, गुन गुणों के प्रहण की हमा मीर हुए के सिह्मा की स्तुष्ण में स्वाप का सहाय चाहना सगुज्ञिन्तुं प्राप्यंना और सर गुणों से सांदित स्वीरों में रहित परिवार की वानकर अपने आरमा की उसके और उसकी आशा के अर्थण कर के सगुज्ञिन्तुं प्राप्यंना दोती है ॥

## श्रमानिविधनरेत् युद्धिमञ्चयंषु ॥

श्चेष राखी भित्रः शं वर्धनः । शखी मरनरर्धमा ॥ शखु स्ट्रो बृहस्पतिः । शु रिष्णुरुरुषुः ॥ नद्यो अष्ट्यो । नर्धन्ते युष्ये । रस्पेष गुरुष्यं ब्रह्मति । रस्प्रेष गुरुष्यं ब्रह्मति रिष्य । खुरुर्वशिरिष्य । सुरुष्यंशिरप्य । तम्पीपानित् । तम्बर्गनानित् । सानुन्नाप् । सानि इन्द्रान्य । सोरेष् गान्तिः गान्तिः गान्तिः ॥

इति अध्यारामध्यातिमाञ्च वायाव्यांनां वरमविषुयां श्रीविष्ठणानश्सारवयतीश्याभिनां शिर्धेष श्रीमञ्जानसम्बन्धानियाः विरोधितः स्वयननश्यामसम्बन्धानियानियानियाः

सुबक्तानुकः सुधाराविवृत्ति सन्तार्थवकागीद्वश्री सन्तः स्वर्शिवशासत् है

からついかいついかがら । सीस्य ॥

## श्राय्यंसमाज के नियम

وسطهاهاؤيس

र-सब सावाबिया और को पदार्थ विद्या ने जाने जाते हैं, उन सब का आदिमृत गर्यकर है।

िर्मण सविदानन्दरगरूप, निराकार, सर्वग्राक्तिमान्, न्यायकारी, दयालु, बन्ना, अनन्त, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वापार, सर्वेशर. वर्ष्यापक, सर्वान्त्रपामी, बानर, अपर, अमय, नित्य, पवित्र और

पृष्टिकेची है, तसी की उपामना करनी योग्य है। रे-वेद'त्तव सत्यविद्याओं का युक्तक है। वेद का पदना पदाना श्रीर सुनना वनाना सब बारपी का प्रमध्में है।

है जिल बहुत करने और अमत्य के छोड़ने में सर्वदा उग्रत रहना वाहिये। <sup>के तर</sup> कान बर्मातुमार कर्षात् सत्य और असत्य को विचार करके करने

पाहिंचें ।

निसार का दपकार फरना इस समान का सूख्य चंदेश है अपीत् शारीरिक,

अन्तर से प्रीतिपूर्वक धर्मोनुनार यथायोग्य वर्चना चाहिये ।

भारिमक और सामाजिक उदाति करना ।

द-अविया का नारा और विद्या की पृद्धि करनी चाहिये।

्रमत्येक को अपनी ही उन्नति में सन्तुष्ट न रहना चाहिये, किन्तु सवकी अमृति में भपनी उपाठि सममनी चारिये।

िनाव मनुष्यों को सामानिक सर्वेदिककारी नियम पालने में परतन्त्र रहना चारित्रे और प्रत्येक दिवकारी निवय में सब स्वतन्त्र रहें ॥ A PER CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF THE PROPER

## वैदिक-पुस्तकालय में मिलने वाली पुस्तकों की

विकयार्थ पुस्तक विऋषार्थ पुस्तकें मूक्य ऋग्वेदभाष्य ( ६ ) माग 1국) संस्कारविधि यज्ञवेंदमाध्य सम्पूर्ण 20) विवाहपद्वित **ऋग्वेदादिमाध्यभू**मिका शास्त्रार्थ फ़ीरोजाबाद शा। केवल संस्कृत ।।।) वैदविरुद्धमतसायडन वेदान्तिय्वान्तिनवारण नागरी वेदांगप्रकाश १४माग बाक्याठिक वन रहाई<sup>७</sup>) धष्टाध्यायी मूल =)!! व्यष्टाच्यापा माध्य पहिला खगड ₹II) म्रान्तिनित्रारण शासार्थ काशी ₹11) द्सरा खपड =) पंचमहायश्रविधि स्वमन्तव्यामन्तव्यप्रकाश नागरी अंग्रेजी निरुक्त 1111=) ऋग्वेद संहिता पहिषा जिल्द संस्कृतवावयप्रयोध =)11 यजुर्देद संहिता ,, · ध्यवहारमा<u>न</u> =) ,, गुटका १।) और बहिया गुटक अमोच्छेदन सामवेद संदिवा भनुत्रमोच्छेदन अपर्वेद संहिता ३) सत्यधर्मविचार (महाचांदापुर) नागरी -)॥ भायोदिरवरत्नमाला नागरी एक प्रति )॥ चारो वेदों की अनुक्रमाधिका श्यादिदशोपनिपद् मृत मस्द्री अंद्रेडी छान्दोग्योपनिषद् संस्कृत स्या गोकरणानिधि दिन्दी भाष्य -)11 स्वामीनारायदामवलयडन =)॥ बृहदारपपकोयनिगद् माप्य सत्पार्थत्रदाश नागरी यहवेंदमापामाप्य () भार्याभितिनय गुटका नित्यद्वमिथियि =) मोटे अवरी दी 11=) द्यनमन्त्र कममोरेशन बाल्युम बढ़िया १०), घटिया ४)। द्यानन्द् सन्ध्याका बहिया ६), घटिया ४)। मेळ-डाहमरदम भव का मृत्य से अलग होगा। पुरतक मिलने का पता

प्रबन्धकर्ता, वेदिक पुस्तका

